इस पुस्तक के निर्माण का एक विशेष हेतु है।

भारतवर्ष के इतिहास, इसकी सम्यता, इसकी संस्कृति और धर्म-सम्बन्धी विस्तृत साहित्य की हमारे यहाँ कोई कभी नही है। पर बाज के इस युग में, जबिक लोगों को समय का इतना अभाव है और विशेष करके विद्यार्थी-सभाज के पास—जिसे ज्ञान-संबप के छिए तरह-तरह के जास, प्राचीन और आधुनिक ज्ञान-विज्ञान, दर्यन, देशी और विदेशी भाषाएँ, इतिहास, भूगोल, गणित, समाज-वासन इत्यादि पढ़ने में अक्य परिचम और समय देना पड़ता है—यूहत अध्यान के छिए समय कहां? समय स्वरूप और बोझ भारी। ऐसे छोगों के छिए कुछ ऐसे साहित्य की आवश्यकता पढ़ जाती है, जो 'पासर में सागर' भरकर उनकी कुछ मसाला दे सके। पर यह साहस भी दु.साहस है।

भारतवर्ष का सार्वभौभिक चित्र संक्षेत्र में बीचकर पाठकों के सामने रखना यह दुस्तर प्रयास है। यही एक ऐसा देश है, जिसकी परम्पराका अविन्छन्न प्रवाह जारी है, जिसकी प्राचीन और अवीजीन संस्कृति की

श्रह्मला भरूट है।

मिन्न की जो सम्यता और संस्कृति दोया डेढ़ हजार वर्ष पूर्व थी, वह आज नेस्तनाबूद हो गई। अरब मुल्कों की भी यही हालत है। योरप भी इस सम्पूर्ण रिटवर्तन से नहीं बचा। निकट-पूर्व के मुल्कों का — जावा, सुमाना, वर्मा, कंवीडिया, स्थाम इत्यादि का भी—यही हाल है। चीन, जावान भी इस परिवर्तन से नहीं बचे।

इसलिए इकवाल ने कहा :

यूनानो मिस्रो रोता सर्व मिट गये जहां से, जवतक मगर है बाक्री नामोनिकां हवारा।

इस देश के प्राचीन संस्कृत-साहित्य-स्वप्नवासवदता, रूच्छ-कटिक, मुद्रारासस, ब्रह्त् कथार्धारसागर इत्यादि पढ़ने से हमें यह नहीं रुपता कि हमारा देश कोई ऐसा परिवर्तित हो गया है कि जिससे हम पहचाने नहीं जा सकें।

हम बदले है, नई चीजों को हमने अपनाया है, पर जो रस तीन या चार हजार वर्ष पहले प्रवाहित था वही आज भी हमारे वातावरण में ज्यों-का-त्यों है। हमारी एक परम्परा है, जो इस जमीन की मिट्टी के कण-कण में ऐसी बिखर गई है कि वह लगातार जीवित रही है।

इस देश का धर्म क्या है, सम्यता क्या है, संस्कृति क्या है, इसे संक्षेप में कोई नहीं बता सकता, न्यों कि सक्षेप से यह बाहर है। इसका चित्र जब हम इस परम्परा के साथ-साथ हजारों सालतक यात्रा करते है, तभी हमारे दिमागपर छाप छोड़ सकता है।

'हमारी परम्परा' के निर्माणका यही हेत् है । हमारी हजारों साल की यात्रा का यह चल-चित्र है।

हम इतिहास के आरम्भ में अपने आपको स्थित पाते है। एक नया युगआता है। एक नई शताब्दी आती है। हम उसका अनुगमन करते हैं। पट बदलता जाता है, और अपने आपको हम एक नये समूह में स्थित पाते हैं। समय की यह म्द-खोल जारी है, और इस परम्परा में हमारी अनुगति भी जारी है। अण-क्षण नये युगका सम्पकं होता है, पर हम पाते है कि रस इसका वही पूराना है।

हमारी सस्कृति की जो यह अविच्छिन शृ खला है, वह हमारी परम्परा है। परम्परा का अर्थ है 'अट्ट प्रवाह'। वही इन पन्नों में लेखबढ

हवा है।

. हरिजी ने काफी छगन और परिश्रम से काम किया है। इसके लिए उनको धन्यवाद । विज्ञ लेखको को भी। सफलता मिली या नहीं यह सो पढनेवाले बतायँगे।

परिथम हुआ है, इसका हरिजी और मुसको संतोप है।

-घनश्यामदास विडला

# प्रस्तावना

प्राय: प्रत्येक प्राचीन देश की कोई-न-कोई अपनी सांस्कृतिक परम्परा होती है। इतिहास भी उसका होता है। किन्तु परम्परा की तुल्जा में उतना प्राचीन नहीं। परम्परा की तुल्जा में उतना प्राचीन नहीं। परम्परा के वनते में हुजारों वर्षळाते है। देश वत्ते की तता है। सैकड़ों पीड़ियों से अट्टट रूप में चले वा रहे संस्कार और कुछ रीति-रियाज भी उस-उस देश की प्रकृति में एकरस हो वाते है।

परन्त ऐसे देशों की परम्परा कुछ खास नहीं हुआ करती, जिनकी मध्यसा कुछही सदियों पुरानी होती है। हाल में जनमे हुए किसी देश की परम्परा विशेष हो भी क्या सकती है। उसका, उतने काल का, इतिहास तो लिपिबढ हो जाता है, जिसमें कुछेक घटनाओं का उल्लेख रहता है। घटनाएँ तो लगभग वैसीही बार-बार घटती रहती है। इतिहास अपने-आपको दोहराता रहता है। किन्तु इतिहास को ही किसी देश की एकमात्र सम्पदा नहीं माना जा सकता । वहाँ जो सांस्कृतिक परम्परा पाई जाती है, उसका मूल्य बहुत बड़ा होता है। पाश्चात्य देशों की मौति भारत में वैसे इतिहास लिखने की परिपाटी नहीं थी। परन्तु रामायण और महा-भारत से स्पष्ट पता चलता है कि वैदिक काल से लेकर एकऐसी परम्परा चली था रही थी, जिसके आधार पर धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास वड़ा विशाल लिखा जा सकता है। पर वह इतिहास, पाश्चात्य देशों के इतिहास की तरह और उसका व्याख्या के अनुसार, उतना घटनाप्रधान नहीं होगा । उससे तो तत्कालीन समाज में ब्यापक संस्कारों और आदर्शों का पता चलेगा। ऋषि-मूनियों, साधु-संती, महाकवियों और राजपुत्रयों के भी जीवनदृत्त आज नहीं मिलते हैं ? उन्होंने स्वयं अपने बारे में इतिहास के जैसा कुछ भी नहीं लिखा, न दूसरों से ही लिखाया। रेकिन उन्होंने जो संस्कार प्रदान किये उनका कमोबेश प्रभाव समाज पर बरावर पड़ता देखा गया। कारण यही कि इतिहान से कही अधिक प्राचीन परस्परा होती है। और, बहुत प्राचीन परम्परा का इतिहास वस्तुतः लिखा भी नही जा सकता ।

भारत की मूळ परम्परा अत्यन्त प्राचीन है, इसमें संदेह नहीं। उसके बीज वेदों में पामे जाते है, प्राचीनतम ऋष्वेद में जी, जितना कि आज वह उपलब्ध है। परम्परा का ग्रमुक भाग काळान्तर में जब जुन्त हो गया, तब उसका फिरसे उदार भी हुआ, बेवीकि बीज-रूप में उसका सर्वेथा नाश नहीं हुआ था। जो पुराण-प्रन्य

१. 'हिन्दुस्व', पुरठ १३

लाजपाये जाते हैं उनका बीज वैदिक काल में भी मौजूद या। पुराण की परम्परा तवभी थी---''ऋष. सासानि छदांसि पुराणं गजुपा छह" (अथर्व--७१७।२४) वर्षात्, वेद-मंत्रों की रचता के पूर्व पुरानी कथाओं के कहने का चलन था। उन्हीं कथाओं की बुनियाद पर बाद के पुराण-प्रन्यों की रचना हुईं।

ऐसे भी देश हैं, जिनकी सम्यता बहुत प्राचीन थी, पर जो किसी अन्य देश का कोई-न-कोई धर्म ग्रहण कर लेने के परिणामस्वरूप अपनी परम्परा को बहुत-कुछ नत्द कर चुके हैं। पर सभी देश नहीं। कुछ अपवाद भी है। बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेने के पर धी, राजनीतिक उपल-पुषल के कारण भी, तथा पाइवात्य रंग-ढंग अपना लेने पर भी जापान, चीन-जैसे देसो की साधारण जनता ने अपनी परम्परा को किसी प्रकार कुछ-न-कुछ तो बचा हो रखा है।

भाज का इतिहास-खेखक रामायण, महाभारत और पुराणों में ऐतिहासि-कता न पाकर अवसर उनका ति रस्कार तक कर वैठता है। किन्तु उस सांस्कृतिक पर-स्परा से कैसे इन्कार किया जा सकता है, जिससे कि इतिहास की घटनाएँ घटित होती है? किर इतिहास लिखा हो कितना गया? कुछ सताब्दियों का हो तो, और वह भी अनुमानों से सर्वण प्रसृता नहीं है।

भारत की परम्परा में हम धर्म और सस्कृति की संयुक्त रूप मे पाते हैं। किन्तु धर्म का ग्रथं यहाँ वह न लिया जाय, जो 'मजहब' या 'रिलिजम' का है। धर्म उसे कहा गया है, जो व्यक्ति और समाज की धारण करता है, जो उनका आधार है। उसमें कर्तव्य का पूरा दायित्व समाया हुआ है। ज करी नहीं कि किसी अमुक ग्रंथ को या ग्रमुक व्यक्ति को धर्म का एकसात्र प्रमाण और प्रवर्त्तक माना जाप । हिन्दू-धर्म आवश्यक नही मानता कि वेद के प्रमाण को स्वीकार ही किया जाय। धर्म का लक्षण केवल इतना ही नही है कि वेद और स्मृति को प्रमाण-रूप माना जाय । वह शील-सदाचार और आरम-सतोष की कसीटी पर भी कसा जा सकता है। भारतीय परम्परा में इस कसौटी को प्रमुख स्थान दिया गया है। विवेक-बुद्धिकी कसीटी पर कसने से जबतक अपने आपको पूरा संतोष न हो, तबतक धर्म को पहचाना ही नहीं। जिस बात से समाजका विषटन और अहित होता हो, वह धमं ही नहीं है। फिर उसे सस्कृति भी कैंगे कहा जा सकता है ? मंस्कृति ती ऐसी सही और सच्ची कृति है, जिससे व्यक्ति और समाज का सदा हित संपादन ही होता है। धर्म के विपरीत वह जा नहीं सकती। हमारी संयमप्रधान संस्कृति धर्म का ही रूप है। सदाचार को यह पोषण और विकास देती है। धर्म और संस्कृति का यह मिला-जुला रूप हमारी परम्परामे कभी तो बहुत साफ और कभी धुँछला देखने मे आया है।

१. 'हिन्दुत्व', पुष्ठ १३

पहले से बसी हुई किन्ही जातियों के साथ, और आपस में एक-दूसरे के साथ भी, तथा बाद में अतिवाले हमलावर कवीलों के साथ यहाँ कई बार संघर्ष हुए। एक-दूसरे के विचारों व रहन-सहन में तव काफी बड़ा अन्तर रहा होगा। किकिन यहां के जलवायु में अवस्थ कोई ऐसी बात रही, कि कालान्तर में सहिष्णुता और सम्वय की नीति को अपना लिया गया। कितने ही यवन (प्रीसवासी) स्वेच्छा से बीद बन गये, और कड़्यों ने वैप्लव धर्म स्वीकार कर लिया। 'साक वन गये साकहीपी ब्राह्मण । सीमान्त पर वसी हुई कितनी ही जातियाँ यहाँ दूध और पानी की तरह घूल-मिल गईं। द्राविक्षों और आयों में धार्मिक और संस्कृतिक आदान-प्रवान इतना अमिक हुआ कि जिसका हिसाब महीं। उत्तर भारत ने दक्षिण के देवी-देवताओं, पूजा-विधियों तथा धर्मावार्यों को स्वीकार कर तिया। इसी प्रकार विशाण भारत ने उत्तर के अवतारों और तीथों पर अपनी पूरी धरा-मित प्रकट की। इस धार्मिक और संस्कृतिक एकता को कीन मंग कर सक्ता पा ?

स्पष्ट है कि हमारी परस्परा में 'समन्वय' की दृष्टि का सदा आदर किया है। अनेकता में एकता देखने का उसका स्वभाव रहा है। 'अविमक्त विकावतेषु' को ही उसने सन्ता शान माना। फूल रंग-रंग के, मगर गुलदस्ता एक। मत अनेक, पर कह्य सबका एकही कि सत्यको खोजा जाय।

यह सही है कि विभिन्न मतो का जो अतिविचार-मन्यन हुआ, उसमें से सायदकुछ विप भी निकला। पक्षापक्ष से सहिष्णुता को कुछ-कुछ पक्का भी लगा। इसका किसी हदतक अवांछनीय प्रभाव भी पड़ा। पर वह जब शब्द-शास्त्रियों सक ही सीमित रहा। सामान्य जनों को उससे कुछ ठेना-देना नहीं था। साथ ही, धार्मिक अतिहष्णुता को तेकर जो जोक-क्याएँ प्रचित्त हुई, वे अतिषयीवित्यों से भरी हुई मालून देती है। उचाहरणार्थ, किसी सूत्र के वेद-मंत्र जुन लेने का दण्ड असके कान में गरम-गरम सीमा बालदेना, सनातिवर्यों हारा जैन थमणों को धानों में पेत्रला, या किसी बिद्ध विद्युत का सिर काटकर लाने का पुरस्कार स्वर्ण-धुता! किन्तु बाद में जो समन्यय का अहत निकला, वही असठी रतन या। हसे इतता अधिक महत्व दिया गया कि बहुत-पूत्र का एक सूत्र ही 'तत्तु समन्यवाद' बन गया, अर्थात् परस्कार हत्त्व दिया गया कि बहुत-पूत्र का एक सूत्र ही 'तत्तु समन्यवाद' बन गया, अर्थात् परस्कार कर समन्यय के भागों से ही पहुंचा जा सकता है।

सकें और बुद्धि का यही सच्चा सहुपयीय था, और यही सही परिणाम भी। यह ग्रम ही क्या, जो बुद्धि के संयुक्त को गड़बड़ा दे। धर्म प्रेरणा देता है कि देता, काल और परिस्थिति के अनुकूछ विने ह-बुद्धि को जो सनुक्ति उत्स्वता है, केन्द्रङ उतना ही अश अमुक प्रत्य का प्रामाणिक माना जाय। उसके अनुवादि आवरण न किया गया, तो वह प्रमाणभूत प्रत्य भी बच्चे भार के समान है। आवरणहीन को बेद भी पवित्र नहीं कर सकते — 'आवारहीने न पुनन्ति बेदाः ।' वह संस्कृति कंसी, जो मनुष्य के स्वाधाविक विकास में योग न दे! उसे धर्म से अलग नही किया जा सकता । गीता में इसीलिए काम को अर्थात् जीवन की आनन्दप्रद कलाओं को 'धर्माविरुद्ध' कहा गया है ।

यह सही है कि हिन्दू-विचारधारा में प्राचीनता का आग्रह परम्पा से रहा है, पर उसके साथ ही विचार-स्वातन्त्र्य के प्रति बहुत आदर-भाव देखने की मिलता है। इसिल परम्परा का यह अये कदािथ न लगाया जाय कि जो कुछ भी प्राचीन नाल से चला जा रहा है, वह सारा ही समीचीन है और ग्रहण करनेयोग्य है। सब कुछ वैसे-का-येग्य ग्रसत में नभी किसी काल में ग्रहण किया भी नहीं गया। पर इस वात को वार-चार दोहराया जरूर गया कि अपनी पुरानी वातों को छोड़ना नहीं चाहिए। इस सचाई को प्रायः भुका दिया जाता है कि सनातन का अर्थ 'नित्य मूतन' है। उसमें कहीं भी जहता के लिए स्थान नहीं। स्मृतिओं को ही देखा जाय, सो जनमें एक स्थान या सगति कहां मिलती है? समय-समय पर विधि-विधान सरावर बदलते गये। और, यही उनके जीवन का छहाण्या। परन्तु आचार-पालन के लिए जो सामान्य नियम ही सकते थे, उनमे परिवर्तन नहीं हुआ। उनको धर्म का सामान्य लिय मात किया गया। वेदों ने भी जो सामान्य नियम नियत किये थे, उनको हम अपने विवेक और विचार के अनुसार नये मामलों पर भी लागू कर सकते हैं।

पुराने पत्ते सङ्ते गये, डालें भी कटती-छंटती गई। लेकिन दक्ष अपनी जड़ों से प्राण-रम बरावर खीचता रहा, जिससे फिर-फिरनये-गये पत्ते आते रहे। झड़े हुए पत्ती गर, और कटी-छंटी डालें भर कीन दुढ़िसान मोह करेगा? इसी तरह निष्प्राण इडियो को भी दुढ़िका उचित प्रभी निके दिना परप्परा मे शामिल कर लिया जाता है। कभी-कभी मलत-सलत वातो को भी 'सनावन' मान लिया जाता है। मुल परप्परा तो उत्तीको कहा जा सकता है, जिसना जोवन-रस सामय-समय पर होनेवाल परिचर्तनों के बावजूद सुलता नही है। डावटर राधाकुटणन् के सब्दों में,

ंनियम मुग-पुन में बदलते रहते है। हमारों लालित सस्वाएँ नप्ट हो जाती है। वे माल की उपल होती है, और काल का ही प्राप्त मन जाती है। परन्तु पमं को इन सस्वाभों के मिसीभी समूह के साथ एक या अभिन्न नहीं समझा जा सकता। यह अपने किसीभी ऐतिहासिक मूर्तस्य संसापत हो जाने के बाद भी वचा रहता है।"

यही प्रत्रिया परम्परा के साथ चलती है। रीति-रिवाज बदल जाते है। रहन-सहन कुछ-रा-कुछ हो जाता है, और विचारों से भी फर्क पड़ जाता है। किरमी कोई चीज ऐसी बच जाती है। जिससे सूछ प्रकृति को आगानी से पहचाना जा सनता है। वैचारिक जलट-फेर के कारण यद्यपिहमारी प्रस्वरा के ऊपर मूल के परत-पर-परत चढ़ गये है, फिरमी उसका मूल रूप पहचानने से मूल नही हो सबसी।

वेदों से लेकर रामायण, महाभारत और पुराणों तक, तथा प्रादेशिक भाषाओं के साहित्य में भी, छोक-व्यवहार एवं परमार्थ के बारे में जो कुछ कहा गया है, उसे उस काल के समाज का सच्चा दर्गन या दर्णण कहा जा सकता है। तत्कालीन समाज में ध्यापक सत्यों के आधार पर उस सारे साहित्य की रवनाही है। तत्कालीन समाज में ध्यापक सत्यों के आधार पर उस सारे साहित्य की रवनाही भी। आदर्श का निर्माण करनेवाली विखरी हुई सामग्री को साहित्य में एकत्र किमागवा है। उसे 'निर्माण' न कहकर 'संकलन' कहना अधिक सही होगा। भारतीय परम्परा का जन्म कदाचित् उसी पुसंकलित सामग्री रो हुआ है। बुनियाब उसकी इतगी वृद्ध थी कि काल के बार-बार के प्रहार भी उसे उखाड़ नही सके, हालांकि उन चोटों के निशाल उसके तन पर साफ दीवती है। जिसक कई प्राचीन राष्ट्रों की सम्मताओं अर्थर सरकृतियों के केवल नाम येप रह गये है, हमारी धार्मिक एवं सासकृतिक परम्परा आजभी कियी-न-किसी रूप में खड़ी हुई है। यह गर्व करने की नहीं, किन्तु नम्नतापूर्णक स्वीकारने की बात है।

तान को भारतीय परम्परा ने सबसे ऊँचा स्थान दिया है। उसे परमपिवन्न माना गया है। ज्ञान का अर्थ किसी बात की सिर्फ बाहरी जानकारी नहीं है। निरुत्तर चिन्तन के द्वारा तस्त्र की गहराई में उत्तरकार प्रत्यक्ष अनुभूति को ज्ञान कहा गया है। यह स्थान, संपन्न और तप से प्राप्त किया जाता है। कठोपनिवद में निचकैता की कथा प्रसिद्ध है। यम से, साक्षाल ग्रुत्यु से, उसने ज्ञान की ही याचना की यी।

महान् वैयाकरण पाणिनिक संबंध में एक किवरती लोक-प्रसिद्ध है। कहा आता है कि पाणिन मुनि की सिवा व्याकरण के कोई दूसरी बात मुझती ही नहीं थी। जो भी उनके पास प्राता, उसे वे व्याकरण ही सिखति। एक दिन पाणिनि मुनि तंभी का के पास प्राता, उसे वे व्याकरण ही सिखति। एक दिन पाणिनि मुनि तंभी को के पाकरण सिखा रहे थे, कि एकाएक वाण जा गणा। उसे देखकर वे भागे नहीं। व्याक्ष की मुश्ति वात्रों को। वाप मूं प्ता-मूंपता आ रहा था। उन्होंने कहा, 'दस सूंपते-सूंपते आमेवाले को देखों— व्याविद्यति स व्याद्याः। पाणानि पुरुपत्तिसमझाने के आनन्द में मान थे। लेकिन दिएय कव के ही भाग गये थे। वाप अपटकरपाणिनि की खा गया। ज्ञान की कितनी वड़ी उपासना है सह! सान का उपासक सब-कुछ भूल जाता है। वह अपने उन विचारों में तन्मय हो जाता है।

ज्ञान-लाभ कर लेने पर उसे अपने पास कभी सेंतर र नही रखा जाताथा। ज्ञान संप्रह पा सवध के जिल् नहीं है। तरवर्शी उस ज्ञान का वितरण करते थे। वे नहीं चाहते थे कि मानव-समाज अज्ञान में सदा दूबा रहे।

१. साने गुर-"भारतीय संस्कृति"

आवश्यक नही माना गया है कि शास्त्र-प्रन्यों का अध्ययन करनेवाले ही तत्वज्ञान का अनुमन कर सकते है। 'छान्दोग्य उपनिपद' में रैनन ऋषि की कया आती है। वह एक वृद्धा गाडीवान था। राजा जानगृति को उसने प्रारमतत्व का अधि-कारो जानकर बहाजान का उपनेश दिया था। जानगृति को उसने जो ब्रह्म-विद्या सिखाई, उसका नाम 'सवग्रं बिया' है। उसका अर्थ है कि मनुष्य को भोनता वनकर रहना चाहिए, भोष्य बनकर नही। ब्रह्माण्ड को अपने मोतर वह समेट ले, न कि वृसरों मे स्वय प्रीप्ट जाया। नुष्याच वैद्या का अध्यान भी प्रसिद्ध है। वह मास बेचा करना था। किन्तु यमें के सार-वरन को वह भळी भीति जानता था। उसने जानिल ऋषि की भी धर्म का रहस्य वतकाया था।

भारतीय परस्परा में ज्ञान किसीभी मूल्य पर बेचा-खरीदा नहीं जा सकता। जिज्ञामा अर्थात् सच्चे तत्वको जानने की उत्कट इच्छा से तथा सतत सेवा-भावना से जो ज्ञान प्राप्त होता हो, उभै कौन बेचना चाहेगा? विद्या बेचकर जीविका चलानेवाले को धर्मशास्त्र में 'मृतजीवी' तककहा गया है। परस्परा का यह उत्तम भाग काल के चक्र में पड़कर अब लुस्तप्राय हो गया है।

वी-नी विचाएँ सीखनी थी उनकी सीखकर, स्नातक होकर सेवापरायण विनयसील छात्र जब गुरुकुल से विदा लेता है, तब आचार्य उसे जो दीक्षा देता है वह वेजोड़ है। उसमें गुरु-शिरय-परम्परा का हम एक अस्यन्त निवस हुआ रूप पाते हैं। आवार्य अपने प्रिय शिव्य की एक ऐसा प्रशस्त मार्ग दिखारहा है, जिस पर चलकर वह अम्मुद्य और तिःग्रेयम् दोनों को ही साध सकता है। आचार्य दीक्षा रेता है—"सदा सत्य बोलना। धर्म पर चलना। प्रमाद न करना। जो देना बहुश्रद्धा से देना। अश्रद्धा से न देना। नम्नता से देना। उन्ति करना। समृद्धि प्राप्त करना। हमारी अच्छीहा वार्तोका अनुमरण करना, दूसरी वारोका नहीं," हत्यादि।

तैतिरीय उपनिषद्की जिलाविल्लो में आवार्य द्वारा दिया गया यह दीक्षीत्व उपदेश आया है। बुद्धि के विजुद्ध होने पर ही ऐसे 'शिवमार्ग' पर चला जा
सकता है। ऋषि विश्वमानिक स्वर्राचित 'गायत्री-भंत' में बुद्धि को विशुद्ध और तैरास्वी बना देने के लिए प्रार्थना करते हैं। ऋषि ने सबसे अनमील वरदान मांगा है,
कि बुद्धि प्रतिराग करते व्यक्त में अगे प्रेरित होती रहे। गायत्री ने भारतीय
परम्परा का एक वहा तैजस्वी कप प्रकट किया है। किन्तु गायत्री केवल लाखकरीड बार जपने का मत्र नहीं है। उसके अर्थ के अन्दर पैठना मुख्य है। निस्तकार यास्क मुनि ने यह दिवस्तुल सही कहा है, कि—

स्याणुर्त्यं भारहारः किलाभूद---घीत्यं वेदं न विज्ञानाति योऽर्यम् । यद्गृहीतम् विज्ञातनिगदेनैव सन्दयतो--- अनम्नाविष शुप्केंधी न सङ्ख्वति कहिवित् । (निह्वत १।१८)

ग्रयात्, वेद को पढ़कर उसके अर्थ को न जाननेवाला भार से लदे हुए केवल एक ठूँठ केसमान है। जिस मंत्र को, जिना अर्थ समसे, केवल पाठ-मात्र से पढ़ा जाता है, उसका कोई फल नहीं होता उसी तरह, जैसे ईंधन भी जिना आग के कभी नहीं जलता।

एक बात और। किसी महान् ज्ञानी को भी जब अपनी बुद्धि पर गंका होती और उसे लगता कि वह भूछ कर रहा है, तब स्वयही किसी अनुभवी आलोजक के पास चला जाता था। अपनी भूल मुद्धारिन में उसे आनन्द होता था। कि तस्व को गहराई तक पहुँचने के लिए जिज्ञासा उसे प्रेरित करती थी। संसय को अपने मन में वह तनिक भी स्थान नहीं देना चाहवा था। ब्रह्ममूनों का आरंभ इसीलए 'अपातो बहु-जिज्ञासा' से होता है, तथा पूर्वमीमासा का पहला मूज 'अपातो सम-जिज्ञासा' है।

भारतीय परस्पराने बार-बार इस आिलाका निवारण किया है कि आध्या-हिमक ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी केवल गृहत्यागी है। गृहस्वधर्मी तत्वज्ञान प्राप्त करने का किसीभी अंदा में कम अधिकारी नहीं है। गृहस्वाप्रम को तीनो आप्रमों का 'आध्य-स्थान' कहा गया है। स्वधर्म का प्रयोचित पालन करता हुआ गृह-स्थार्मी, बारी संन्यास लिये, परमपद प्राप्त कर सकता है। भगवद्गीता ने इस परमास्त की जनठी व्याख्या की है।

गृहस्य-पर्मे का पालन करनेवाला व्यक्ति अपने अतिथि को देवता भानता है। 'अितिथ देव' सब्द का प्रयोग अनेक स्थानों पर हुआ है। यह सही है कि अितिथ-तेवा की परम्परा इधर कुछ धुंधकी-ती हो गई है, पर उत्तका निर्तात लीप नही हुआ है। पुराने स्वामायिक रूप में आजभी अनेक पासो मे पिवन आति-ध्य देखा जा सकता है। किती गरीब आवाभी के घर पर कोई अितिथ पहुँच जाता है, तो उत्तका मत्कार वह चुपके से पड़ौती से भोजन-सामग्री उधार तेकर भी बड़े प्रसे करता है। उत्तमें कोई बनावशिपन मा दिखाया नही होता। फलो के बाग गांवों में वेचले नही थे। गोरस भी वेचा नहीं जाता था। आजभी इस कुल-रोति का सर्वेदा लोप नहीं हुआ है।

भारतीय परम्परा ने यह सिखाया ही नहीं कि अकेले बैठकर मोजन किया जाय । बैदिक ऋषि कहता है, "केचलाघी भवति केचलादी" अर्थात् जो केवल स्थयं साता है वह अन्न को नहीं, परन्तु पाप को छाता है।

मतलब यह कि विरासत में हमे जो विचार-दृष्टि मिली, वह संकृचित नहीं थी। इसी दृष्टि को लेकर संयुक्त परिवार-प्रणाली का बहुत कालतक महाँ

१. साने गुरु-"भारतीय संस्कृति"

प्रयोग हुआ, और बह प्राय सफल भी रहा। हमारे यहाँ 'भूमा' अर्थात् विकाल को 'अस्त 'माना गया है, और अस्य को 'यस्त्र'। या तो युग के प्रभाव से या अमुक परिस्थितियों के कारण उत्त उदार दृष्टि में इक्षर कुछ-कुछ सकीर्याता आ में से उसकी वह पविषता धीरे-बीरे जैसे छुन होती जा रही है। पर उदार दृष्टि का सबंधा परायता नहीं हुआ है। किन्तु उस स्वस्थ परम्परा वा इसे एक अबदोय हो यहा जा सकता है, और दुर्भाग्य से वह भी जैसे हिल-दुछ रहा है। हमें सिक्षामा गया है

अयं निजः परो वेति गणना लघुचैतसाम् । उदारचरितानान्तु वसुधैवकुटुम्बकम् ॥

सही दिशा दिखानेवाले इस दीप स्तम्म की यदि अबहेलना की गई, ती वह भारी भुल होगी।

भारतीय परभ्यरा में एक विशेषता यह भी रही है कि दिये हुए वचन से किसीभी हालत में मुकरना नहीं। वचन दिया सो दिया। सबसे बढ़ा परिचय यह होता था कि अमुक आदमी 'वात का धनी' है। कुछ की इस रीति पर गर्न किमा जाता था कि आप मले ही चले जासें, पर वचन नहीं तोड़ा जायगा। हवारी जाखों का लेन देन वचन पर चलता था। लिखत-गढ़त बहरी नहीं थी। आजभी नहीं ने इस प्रकार का व्यवहार देखने में आताहै, पर बढ़न कम। विस्वास भी जगह यदि अविश्वास छेले तो ऐसा हमारी मूळ प्रकृति के विषयित होगा।

ऐसे भी सुटपुट उदाहरण कुछ गोषियों और कथाओं में मिलते हैं, जब छल-कपट में काम निकाला गया। चुक-नीति तथा कौटत्य के अर्थसास्त्र में राजनीति के अन्य एक को स्थान दिया गया। है। समर्थन भी उसना किया गया है। लेकिन हमारी मूलपरम्प गोने छल के प्रयोग की प्रश्ना नहीं की विश्वासथात 'आयों कित' नहीं माना गया। मयों चापुरुषो सम राम की भी आलो बना की गई, जबित उन्होंने छिप कर बालों का वध किया। 'व्यवस्थाता हत-नरी ना कुजरोवा' युधिष्ठर का यह अर्थ सत्य में लिपटा हुआ बावस्य धर्म ना ममर्थन नहीं। पा सका, यद्यपि उससे एक राजनीतिक उद्देश सफल हुआ। मतलब यह कि कोई कितना ही महान क्यों न हो, सरय मूलक धर्म से जिपने पर उमकी सदा खालों बना ही हुई है। ऐसे उदाहरणों के समर्थन में टलील दी गई कि अपर कोई बडा उद्देश सिद्ध होता हो तो धसर्य से, छल से या विश्वासपात से भी काम खिया जा सकता है। पर हमारे धर्म और सस्कृति ने ऐसी दलीलों को उपेक्षा हो की है। हमारे स्वभाव ने इस प्रकार के समर्थन को स्वीवार नहीं किया।

एक विशेषता और, जो बड़े महत्व की रही है। जब देखा गया कि अमुक पुरानी व्यवस्था समाज का हित करने के बदले अहित कर रही है, तब उसे तुरंत रह् कर दिया गया। उसे वयों कि समाज के बारीर का साझ हुआ अंग समक्षा गया। समय के विपरीत जानेवाली स्मृतियों का समर्थन भी उसे बचा नहीं सका। सड़े-गति अंग के प्रति गोह फंसा? उसे तो काटकर फंक देना ही समाज के हित में है। समाज का घरीर रवस्य और पृष्ट रहे इसपर हमेशा ध्यान रवा गया है। सुधार और संगोध्य के प्रयत्न प्राचीन काल से हिहोते आये है। कुलों और कांग्रे के आस-पास उप जांव काइ-इंखाइ की नाट डालना ही उचित समझा गया। परान्य किसे माना चाहिए और किसे मही, जवस र पही हम मूल कर बैटते हैं। सैकड़ों ही बहुमों, अन्य विद्वासों, सड़ी-गली स्वृद्धित और मूर्खताओं का भी समर्थन किया जाता है यह कहकर कि 'यह सब युगों से ऐसाही चला जा रहा है।' किसी माना पर बरनों से अपेरा कच्चा किये वैटा है, तो उसके करदर दीया जलाकर से जाना बया बहाँ की परान्य र कार्य करना माना जावगा? सोवन की बात है कि क्या प्रप्थार से भी बोई पर परा हुआ करती है? प्राचीन तो के नाम पर, जो असल में प्राचीन नहीं है, अविद्या या अज्ञान का बचाव कीन मुखं करना चाहेगा? आलस्य भी प्रमाद को अञ्चनता या बकुनालता की कीन बुढिसना सनाहनी पर पर पर से बहुन, क्यां में से बीत वी योग माना गया है।

यह किसी हदतक सही हो सकता है कि पुराकाल में भी तो बहम या अन्धविश्वास पाये जाते थे। पर उनको अनिष्टकारी ही समभ्या गया। तरह-तरह के वहमों ने सरम की खीज करने में बार-बार बाधा पहुँचाई, और राष्ट्र की शक्ति और पुरुषार्थं को ऊपर उठने नहीं दिया। 'ऐसा होता क्षाया है' इस प्रकार के किसी जड़तापूर्ण विचार को परम्परा का नाम दे बैठना भयावह है। वह और भी भयावह हो जाता है, जब पढ़े-लिखे कहलानेवाले लोग ग्रलत-मलत युक्तियो द्वारा उसका समर्थन करने लगते है। बहुमों के समर्थक दलील देते है कि यूरीप और अमेरिका जैसे देश भी ती इन बातों को मानते है, जहाँ साइन्स ने काकी तरकती की है। वे भूछ जाते हैं कि वहम कमोवेश सभी देशों मे पहुँच जाते हैं। यह उनका दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि साइन्स का ज्ञान होने पर भी उनकी अपने आपका सही ज्ञान नही हुआ है। इसरों को प्रकाश दिखानेबाल भी कभी-कभी खुद अँघेरे में पड़े रहते हैं। मतलब यह कि बहन, जो असत्य का बड़ा भट्टा रूप है, भारत-जैसे प्राचीन देश की परम्परा का अंग कभी नहीं बन सकता। हमारी धारणा है कि जिसने वहम को काट दिया, अन्धकार को हटा दिया और अज्ञान को मिटा दिया वही राष्ट्र का सच्चा हित साध सकता है। ऐसे सत्यशोधक पुरुपाशियों की बदौलत ही भारत की भूल परम्परा आजतक बहुत-कुछ टिकी हुई है।

कपर हमने कहा है कि परम्मरा के किसी एक या एक से अधिक अरों का लोप हो जाता है, और कालान्तर में वे बच्ट भी हो जा सकते हैं। रूपान्तर तो होता ही रहता है। यह प्रतिया प्राकृतिक है। परम्तु परम्परा के किसी स्वस्थ ग्रंग का समूळ नप्ट हो जाना इसे दुर्भाग्य ही कहा जायगा । ऐसी स्थिति में उस के लुप्त और नष्ट हो जाने के आसार साफ दीखने छग जाते हैं, जैसे,

अपने स्वस्य सस्कारों के प्रति उपेक्षा की, और कभी-कभी तिरस्कार तक

की दुर्भावना मन मे पैठ जाती है;

अपने धर्म के मूल तत्वों के प्रति श्रहचि पैदा होने लगती है,

हीन भावना के आ जाने से अपना सब-कुछ नहा या खाली-खाली-सा मालूम देता है, और दूसरे देशो को हर किसी बात का आँख मूँदकर अनुकरण करने में नीरव अनुभव होता है;

जीवन को टिका रखनेवाली आस्था डगमगा जाती है, और सतुलन गड़-

बडा जाता है:

कभी-कभी अपने इदं-गिदं का साराही वातावरण असुन्दर, छज्जाजनक

और दम घोटनेवाला प्रतीत होने लगता है;

हुभीष्य से, द्यापिक तथा सास्कृतिक शिक्षा-पद्धति को अनावश्यक मान लिया जाता है। तय बालक-यालिकाएँ अजीव-अजीव सीचों में ढलने लग जाते है। वे संयम के स्थान पर स्वेच्छाचार को अपनाने लगते है।

स्वभावतः स्वस्यपरम्परा केश्रग हो जाने से तय देश के विचारगील व्यक्ति सोच-विचारमे पड्जाते है। सोचते हैं कि कैसे फिरसे उनस्वस्य सस्कारों को जगाया जाय, जिससे होनशदना का पातक असर न रहे और अपना भूजा हुआ या जान-मान

कर भुलाया गया गौरव फिर से याद आ जाय।

लगता है कि भारत की गौरवसालिनी परम्परा को कुछ हसी प्रकार की व्यव्हेलना और द्दीन भावना ने आतक्तित करना शुरू कर दिया है। इस आतंक से छुड़ाने का, या अधिक सही यह है कि कुप्त होती जा रही हमारो स्वस्थ परम्परा के उद्धार का प्रयत्न राममोहन राय, स्वानन्द, विवेकानन्द, अरिवार और गाधी के किया का प्रवान के विवेकानन्द, अरिवार और गाधी के किया या वा विनोवा कर रहा है। इससे आता वंदाती है कि परमुप्ता समूल नष्ट हो हो पायगी। उद्योग हर दिशा में करना आवद्यक है कि जिससे उसके समूल नष्ट हो जाने का दुदिन न जाने पाये।

श्वास्तर्यक है कि जिससे उसके त्रिष्ठ पेक्ट हो जाने के पुत्र इसके लिए आवद्यक है ज्याने घर्ष और अपनी संस्कृति के पूज तत्वों का सामान्य किन्तु सही ज्ञान होना। पूछा जा सकता है कि विज्ञान के यूग मे इन वातों की बया अरूरत है ? विज्ञान के दिनोदिनबढ़ते हुए क्रव्यों का स्वागत अवश्य होना चाहिए। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि अध्यास्य पर टिकी हुई संस्कृति से हम अपना नाता तोड़कें। यह तो आरमधात होगा। अतः वेदो, ब्राह्मण-अंथों, आरण्यकों म्रोर उपनिपदों का सामान्य परिचय यहत आवश्यक है। वैदिक एयं अवैदिक दर्शनों का भी साधारण ज्ञान उपयोगी है। यह न समझा जाय कि दर्शनों की ग्रैली जिटल होने के कारण वे सर्वेदाधारण की पहुँच के बाहर हैं। सरल भाषा और सीधी-सादी शैली में दर्शनों का प्रयोजन समझाया जा सकता है। रामामण और महाभारत तो हमारी सस्कृति के अखुट माण्डार है। पुराजों को भी कैसे छोड़ा जा सकता है। स्मृतियाँ भी उपेक्षा का विषय नहीं है। शुक्र-नीति, कौटल्प का अर्य-शास्त्र, कामन्दकीय गीतिसार और पंचतंत्र का भी सामान्य ज्ञान आवस्यक है।

प्राग्वैदिक कालके सामान्य परिचयके विना भारत की परम्परा का ज्ञान अधूरा ही रहेगा। सिन्धु-सम्यता में हमारी परम्परा का सूत्र निलता है। द्राविड़ संस्कृति तो समन्यपकी ऐमी अभिन्न कड़ी है, विशेकभी अछन नहीं किया जा सकता।

प्रस्तुत पुस्तक इसी हेतु को सामने रखकर तैयार की गई है। उगर जिन विषयों का उस्लेख हुआ है, उनयर इतना अधि क साहिस्य मिलता है कि यदि उस सवका मामूली-सा भी अध्ययन किया जाय, तो उसके लिए सी वर्ष को लायू भी कम ही होगी। वेदों का अध्ययन आज कितने लोग करते हैं? प्रयं लगाना तो दूर स्तु, स्वर के साथ शुद्ध पाठ करना भी उँगील्यों पर पिने जानेवाले पण्टिताँक हीसीमित रह गया है। वेदों और दर्शनों पर पाश्चास्य विद्वारों ने जितनी अधिक सोध और सम्पादन का कार्य किया है, उसकी तुल्ला में हमने किया ही कितना है? संस्कृत भाषा बहुत किन है, विक्त यह एक 'प्रतक्षाया' है ऐसी धारणा प्रायः यन गई है। इसे दूर होना चाहिए। अतः संस्कृत के विशाल साहिस्य में से सार-स्तव की सरक भागा और सीधी-साबी जैली में निकालकर जनसाधारणके हितायै प्रसद्धत किया जाय, यह पुस्तक इसी उर्शे तक गहुँचने का एक साधारण विनन्न प्र

प्रस्तुत पुस्तक में प्रत्येक विषय के विदान लेखकों के सेखों का संकलन किया गया है। कई लेख नये लियाये गये है, और फुछ लेखों को, थोड़ा-सा संक्ष्ति करके, इसमें संकलित किया गया है।

पुस्तक की इन १३ अध्यायों में विभक्त किया गया है:

- १. भारतीय संस्कृति : प्रार्म्बदिक तथा वैदिक
- २. द्रविड़ जाति और द्राविड् भाषाएँ
- ३. वेद और वैदिक वाङ्गय
- ४. उपनिपद्
- ५. रामायण
- ६. महाभारत
- ৬. पुराण
- स्पृतियाः धर्मशास्त्र
  - ६. दर्शन-शास्त्र
- १०. दक्षिण भारत में भन्ति-मार्ग

- ११. ब्राह्मसमाज
- १२. आर्यसमाज
- १३. नीति-शास्त्र

पहले अध्याय मे भारतीय सस्कृति की चर्चा की गई है। सस्कृति एवं दशंन-सास्त्र के ऊँच विद्वान्दाँ इन्द्रयन्द्र शास्त्री ने इसे लिखा है। इसमें सक्षप मे सस्कृति पर अच्छाबामाधनात्र इस्त्रान्द्र शास्त्रीत का प्राचीन नाम लेखक ने 'पुरुषार्थ' बताया है, और अर्थ और नाम के लिए भी धर्म की मर्यादा को आवश्यक माना है। विदिक शब्द 'क्ट्रन' का अर्थ किया गया है 'स्वानक तत्त्व'। जीवन का यह मुख्य तत्व है। प्रगति मे बाधा डालनेवाला 'अनृत' है। धर्म और दर्शन की परम्पराओं का भी विदलेषण किया गया है। पूर्व और परिचम के विद्वानों की दृष्टि धर्म और दर्शन के सर्वध में ब्या रही है, इसका भी विवेचन है।

इस अध्याम मे प्राप्वैदिक काल के अन्तर्गत निम्धुघाटी की सम्मता का भी

विस्तृत वर्णन किया गया है।

वैदिक बाड्मय के सामान्य परिचय के साथ-साथ वेद का प्रामाण्य, देव-तादाद, वर्ण-भेद आदि पर भी योडा-सा प्रकाश लेखक ने डाला है। यह अध्याय प्रावैदिक काल स्वथा वैदिक काल में प्रचलित धर्म और सस्कृति का सक्षिप्त परि चय तो करा ही सकता है।

हूमरे बद्याप मे इविङ् जाति एवं उसकी सस्कृति व साहित्य की विस्तृत चर्चा को गई है। इस छेख के छेखक है श्री र० घौरिराजन। यह सुदर तीय-पूर्ण लेख उन्होंने मुल हिंदी मे लिखा है। 'द्रविड' घटन की व्युर्गति, इविङ् जाति का परिचय, संघर्ष बीर समन्यत त्यातिमल साहित्य पर विद्वान् लेखक ने अच्छा गय-प्यापूर्ण प्रकात डाला है। तिमल भाषात्या साहित्य का प्रामाणिक आधार तिमल के प्राचीनतम मन्य तोलकाप्यिमको धी शीरिराजन ने माना है, जो ईस्वी पूर्वं गोंचवीं सताब्दी में रिचित कहा जाता है। मारत की परम्परा मे 'समन्य' का स्थान कितना ऊँचा रहा है यह इस अध्ययनपूर्ण लेख से मुस्पट्ट हो जाता है।

तीसरे अध्याय में बैदिक वाड स्थाका परिचय दिया गया है। इसके लेखक हैं डॉ॰ मगळदेन शास्त्री। बैदिकतथा परवर्ती साहित्य के अध्ययन की पुरानी पढ़ित को निद्वान लेखक से एक नई ट्रिट टी है। बेद की चारो सिहताओं, ब्राह्मण-प्रत्योऔर छह अंगों का विवेचनात्मक विवरण देने के परचात् लेखक ने बैदिक देवतावाद और वैदिक स्त्रोता के स्वरूप के वारे में भी अपने विचार ध्यवत किसे हैं।

आगे दिखाया गया है कि वैदिक संहिताओं मे 'मुनित' या 'मोस' दाब्द के साथ-साथ 'दुःख' यब्द का प्रयोग कही एक बार भी नहीं मिलता है। उत्साह, उद्योग और केवल आगन्द ही सदा वैदिक ऋषिसर्वत्र देखता है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि मानव-जीवन के कर्त्तेच्यों के बारे में वैदिक सस्कृति की हटिट एकागी न किया गया है।

अध्याय के अन्त में हमने उपनिषदों में से चुनकर कुछ सूक्तियां भी अर्थ

के साथ सकलित कर दी है।

पौचवं अध्याय में वाल्मीकि रामायणका विवेचनात्मक सारांस 'रामायणी-कथा' के नाम से विद्वद्वर डाँ० वासूदेवसरण अग्रवात ने वडी सुदर से ली में दिया है। कहा जाता है कि रामायण और महाभारत को यदि हमने मही जाना, तो भारत के आदर्शों एवं उसकी सांस्कृतिक परम्परों से हुम अनिभन्न ही रहे। रामायण को इतिहास भी माना गया है। महाभारत के वन-पर्व (अध्याय २७३, रलोक ६) में रामक्या सुनाने से पहले कहा गया है, 'प्राचीन इतिहास में जो कुछ घटित हुआ है. उसे सुनो। 'इससे स्पट्ट है कि राम का उपाख्यान महाभारत के समय में पुराना हो चुका था। रामकथा भारत से वाहर जावा, सुमात्रा आदि द्वीपों में भी पहुँच गई थी।

स्व० धीनिवास दास्त्री ने कई वर्ष पहले मद्रास में रामायण पर सीस व्यास्थान दियेथे । इनमें विद्वान व्यास्थाना को प्रतिभाका अद्भुत दर्शन होता है। उन संतुष्ठित आलोचनात्मक व्यास्थानों में से एक व्यास्थान हमने इस अध्याय में लिया है, जो राम के चरित्र पर प्रकाश डालता है। इसमें सिद्ध किया गया है कि किस प्रकार उतार-चढाव का मागें तय करके राम का चरित्र विकास की पूर्णता

सक पहुँचा है।

च॰ राजगोपालावारी लिखित सक्षिप्त 'रामकया' में से भी हमने एक सुन्दर अंत इस अध्याय में लिया है। विदय है विभीषण का रामकी दारण में आता। सुभीव अपना अभिन्नाय देता है कि सन्-पक्ष के किसी मनुष्य पर सहसा विश्वास नहीं करना चाहिए। परन्तु राम इस बात पर हक है कि शरणागत को अभयदान देता उनका धर्म है। और, राजनीति पर धर्म-नोति की विवय होती है। राजाजी ने राम के इस बचन की उपमा सात्र हो अनुत से ही हिन, 'पिट राजाजी ने राम के इस बचन की उपमा सात्र हो अनुत से ही हिन, 'पिट राजाजी ने राम के इस बचन की उपमा सात्र हो अनुत से ही हिन, 'पिट राजाजी ने राम के इस वचन की उपमा सात्र हो अनुत से ही हिन, 'पिट राजाजी ने होती है। राम अपने के सात्र की किसी अलले के किसी की किसी होती है। रामचित्र की किसी आलोचक की हिन्द से सही, किन्तु एक भवतक है स्प में उन्होंने लिखा है। उनका भवतहृदय बोल उठा है—

"सीता, राम, हनुमान् श्रीर भरत को छोड़कर हमारी और कोई गति नहीं । हमारे मन को यान्ति, हमारा सब कुछ उन्होंके द्यान में समाया हुआ है ! उनकी पुष्पक्या हमारे पुरखों की घरोहर है । उसीके आधार पर हम आज जीवित है । सीता-राम की क्या माता की तरह हमारी जनता की सदा रक्षा करती रहेगी यह सेरा विश्वास है ।"

छठा अध्याय महाभारत से संबन्ध रखता है। यह भी डॉ॰ वासुदेवशरण

अप्रवाल का लिखा हुआ है । महाभारत तो महाभारत है । यह सचही कहा गया है कि जो कुछ महाभारत में है, वहीअन्यत्र मिलेगा; जो इसमें नहीं है, वह अन्यत्र भी वहीं है :

यदिहास्ति तदन्यत्र यन्तेहास्ति न तत् ववचित् ।

(आदिपर्व, ५६।३३)

इसमें संदेह नही कि महापारत ने मानवेमात्र को धर्म का अमर संदेश दिया है। उसका मत है कि इस लोक में मनुष्य से बढ़करश्रेष्ठ और कुछ नहीं है।

स्व० डॉ० अग्रवाल का महाभारत का अध्ययन और अनुशीलन विशाल और गहरा था। इस सुंदरलेख को बहाभारत में से निकाला हुआ नवनीत कहा जा

सकता है।

इस अध्याय में डॉ॰ अग्रवाल-लिखित विदुर-नीति को भी हमने उद्धृत किया है। सचपुत्र यह दुर्भाग्य का विषय होगा यदि महाशारत के रूप में हमें जो अनमोल विरासत मिली है, उसकी यदि रक्षा न की गई।

महाभारत में से दो प्रसंगों को हमने अलग से दिया है:

एक प्रसंग है ईतवन का। इसमें एक यक्ष द्वारा पूछे गये प्रश्नों के उत्तर युद्धिन्ठिर ने दिये है। यह प्रश्नोत्तरो कंठस्य करनेयोग्य है।

दूसरा प्रसंग है बार-सब्धा पर से भीष्म पितानह द्वारा युधिब्टिर को दिया गया राजनीति एवं वर्षनीतिका महान् उपदेत। सरल अर्थ के साथ इसके कुछ मूल क्लोकों को हमने उद्भुत किया है, जो कंटस्य करने-जैसे हैं।

बंत में भगवद्गीता के बठारही बदयायों में से चुने हुए ११४ रलोक भी

'गीता-नवनीत' के नाम से, सरल अर्थ के साथ, संकलित कर दिये हैं।

सातर अध्याय में पुराणों की ज्यास्था और इतिहास के साय उनका सामान्य विवरण दियागमा है। इसे बारशी रामप्रताप निपाठी में लिखा है। पुराण-साहित्य का निपाठी जो नर खाता अच्छा लक्ष्मचन है। वे मानते है कि, "पीराणिक क्षेत्राएं का निपाठी नर खाता अच्छा लक्ष्मचे हैं। वे मानते हैं कि, "पीराणिक क्षेत्राएं कार सामान्य कि मुनिका पर आधार रखती है, और सहुत प्राचीन काल है पर पर स्वापत्र स्वापत्र के रूप में में कथाएँ सुरक्षित रही हैं।" उनका मत है कि इतिहास न होते हुए भी पुराणों में इतिहास भी ऐसी सामग्री भरी पड़ी हैं, जिसकी उपेदमा नहीं की जा सनती। पुराणों के माहात्त्र्य को स्वीकार करने के सामही वे मानते हैं कि सामाजिक विपमताओं के कारण पुराणों में अनेक विकृतियों को भी स्थान मिल गया है, जतः अखि मूर्वकर उनका समर्थन, या उपमांग नहीं करता चाहिए।

अठारह पुराणोंका संक्षिप्त विवरण इस अध्याय में दिया गया है।पुराणों के रचना-काछ पर भी भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार प्रकाश

डाला गया है।

अठारह उपपुराणो तथा अठारह ही औपपुराणों या अतिपुराणों का भी नामोत्लेख किया गया है । ये सभी पुराण बहुत बाद की रचनाएँ हैं ।

चौबीस तीर्थंकरों के नाम पर जैनों के भी चौबीस पुराण हैं। ये सभी संस्कृत में हैं। नौ पुराण नेपाली बौढ़ों के भी प्रचलित है। इन पुराणों में भी

पुरानी आस्यायिकाओ और बतो ना वर्णन किया गया है।

आठवें अध्याय से स्मृतियो या धर्म-तास्त्रका मात्र सामान्य परिषय हमने दिया है। स्मृतियो मे मनुस्मृति का स्थान सबसे अभुख माना गया है। त्रिणढ़ है कि मानव-धर्मसास्त्र सूत्रों के रूप मे था। बहुत-सूछ उन सूत्रों के आधार पर ही वर्तमान मनुस्मृति रची गई है ऐसा कित्यय बिद्धानों का अभिमत है। मनुस्मृति के अखार पर स्वात्र का अभिमत है। मनुस्मृति के अखार पर स्वात्र का अभिमत है। मनुस्मृति के अखार प्रात्नवस्वय स्मृति को अधिक प्रामाणिक माना जाता है।

हिन्दूसमें तथा धर्मतास्त्र पर बिडद्बर डॉ॰ स॰ राघाकृष्णन् ने जो गवेपणा, बैझानिकपडति से, अपने सुप्तिस्द्र अप्य 'धर्म और समाज' में की है, उसको कुछ सिक्षप्त करके हमने इस अध्याय में ले लिया है। धर्मानुसार आचार और अवस्तर पर काफी गहराई और विस्तार से, अनेकस्मृतियों के प्रमाण देकर, डॉ॰ स॰ राघाकृष्णन् ने अपने प्रोड़ विचार प्रस्तुत किये हैं। परिवर्तन के सिद्धान्त पर वे लिखते हैं, 'हिन्दू-विचारभारा में अस्यावस्थ्य परिवर्तनों के लिए स्थान रखा गया है। एक जुन विवस्ता हो और प्रथान से हमानान्त रखा गया है। एक जुन विवस्ता हो और प्रथान से हमानान्त रित नहीं कर सकते। समय को आवस्यकता मों को देख सर कानून बनाये जाते हैं, और खरम भी कर दिये जाते हैं।'

धारिक संस्याग्नों पर भी वैज्ञानिक दृष्टि से डॉ॰ राधाकृष्णन् ने बड़ा

अच्छा प्रकाश डाला है।

नवें अध्यान में भारत के विविध दशेन-शास्त्रों की चर्चा की गई है। इसे दशेन के ऊंचे जिहान हों इन्द्रचन्द्र शास्त्रों ने लिला है। लेखक का दर्शनिवयक अध्ययन गहरा और व्यापक है। दर्शन का बारंभ कैसे हुआ, दर्शन और विज्ञान का साध्य एकही है, 'दर्शन' शब्द का अयं और दर्शन का शेत्र आदि विवयों का विवेचन करने के पस्त्रात भारतीय दर्शन की वैदिक तथा अवेदिक दोनों ही शासाओं का निरुपण इस अध्यय में किया गया है। पारिभाषिक शब्दों को छोड़कर यया-समझ प्रत्येक दर्शन के निरूपण यो सुवाब और अध्या सित्र प्रया-समझ प्रत्येक दर्शन के निरूपण में सुवाब ग्रंडिंग और सरल भाषा से काम लिया गया है। दर्शनों की निरूपण-चेंछी बड़ी दुल्ह है और भाषा निरूप है, यह धारणा शास्त्रीओं के दर्शनविवयक इस लेख से बहुत कुछ दूर हो सकती है।

प्रत्येक दर्शन के मुख्य मन्योको सूची पुस्तक के परिशिष्ट (ख) में दी गई है। दर्शनसास्त्रों का अधिक गहरा अध्ययन करने मे इन ग्रन्थों से सहायता ली

जासकती है।

दसवें ग्रह्माय में 'दक्षिण भारत में भक्ति-मार्ग' की चर्चा की गई है। इसे-भी श्री र० शौरिराजन ने हिन्दी में लिखा है, जो उनके एतद्विषयक गहरे अध्य-यन पर प्रकास डालसा है।

ग्यारहवी अध्याय 'बाह्यसमाज' पर है। इसे हिन्दी के सुलेखक थी अप्तेन्द्र ने श्री डी॰ एस॰ शर्मा द्वारा खिखिल 'हिन्दूड्चम' पुस्त कृ का आधार लेकर लिखा है। ब्राह्यसमाज का उदय, उसके विकास, उसकी उपयोगिता तथा उसके ह्वास की भी इस लेख में चर्चा की गई है। अन्त में, प्रार्थना झामाज का भी संक्षिप्त परिचय दे विया है।

बारहवें अध्याय में 'आर्यसमान' का सामान्य परिचम दिया गया है, जो संक्षिप्त होते हुए भी संतुष्तित एवं विवेचनात्मक है। इसे व्विवाहै हिन्दी के सुपरिचित प्रकात तेवक औ विप्णू प्रमाकर ने। भारत के सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय पुनर्जान-रण में आर्यसमान ने जो उल्लेबनीय थोग दिया है, उसका खासा परिचय इस लेख से हो सकता है।

ते रहवें ब्रध्याय में नीति-यास्त्र पर चर्चा की गई है। इसे संस्कृत के ऊँचे विद्वान् डॉ॰ रामकरण शर्मा ने लिखा है। इस तेख में भारतीय नीतिशास्त्र की परिभाषा, राजा और राजधमंत्र उद्दावन अमारत, पुरीहित, गुप्तचरों की निश्चित्त, उच्च कर्मचारियों पर निगरती, ज्ञान-व्यवस्था, न्याय-व्यवस्था और परराष्ट्र-नीति का सक्षित्त वर्णन है। आधार लिया गया है महाभारत के शान्तिवर्व का, मनुस्मृति का तथा आचार्य कोटस्य के अर्थवास्त्र का।

छठे अध्याय के अन्तर्गत 'विदुर-मीति' में नीतिशास्त्र का विदाद वर्णन किया गया है, जो असल में इस अध्याय के लगपुषत है। अतः अगले सस्करण में 'विदुर-मीति' को तेरहवें अध्याय में समाविष्ट कर दिया बायगा।

र्जन-दर्शन तथा बौढ-दर्शन के अन्त में अपता: 'महावीर-शाणी' तथा 'खुढ-बाणी' शीर्षक से भगवान महावीर और भगवान गुड की चुनी हुई सूर्वितयाँ, धर्य के साथ, हमने संकलित की हैं।

पुस्तक के अन्त में दो परिजिष्ट जोड़ दिये गये है---'क' तथा 'ख'। परिजिष्ट 'क' में भारत के धार्मिक तथा सांस्कृतिक दिवहास का संदिष्त विवरण दिया गया है, जिसे पुराकाल, माध्यमिक काल तथा वर्तमान काल में विभक्त किया गया है।

परिशिष्ट 'ष्ट' में बिविध दर्धनों के मुख्य बन्धों की सूचिमौदी गई हैं। 'हमारी परम्परा' पुस्तक का बही संक्षेप में सामान्य पूर्व-परिचय है। ज्ञानप्रिय श्रीधनस्थामदास विड्ला का मैं वडा आभारी हूँ, जिन्होंने 'हमारी परम्परा' पुस्तक सैयार करने के लिए प्रेरित और उस्साहित किया। भारतीय परम्परा का सामान्य परिचय कराने में यदि यह पुस्तक कुछ । की उपयोगी सिद्ध होगी, तो में मार्चुगा कि प्रयास यह विफल नही गया ।

दिल्ली, श्रीराम-नवमी, स० २०२४ --वियोगी हरि

# विषय-सूची

अध्याय १ भारतीय संस्कृति : प्राप्वैदिक तथा वैदिक

---डॉ० इन्द्रचन्द्र शास्त्री

षमं और दर्शन—र;प्राविदिक काठ—३; सिन्धु-वाटी की सम्यता—४; नगर—५; सामाजिक और आर्षिक जीवन—६; वेदा-भूया—१०; केदा-विन्यास—१०; आभू-यण १०; घरेलू सामान—११; फीड़ा-सामग्री—११; मनो-रंजन—१२; यातायात—१२; कछा और कारोगरी—१२; धर्म—१४; वान्य-संकार—१६; सिन्धु-सम्यता का काल और उसके निर्माता—१७; वैदिक काल—१६; वेद का प्रामाण्य—२१; वेदतावाद—२२; वर्ण-भेद—२३; लिग-भेद—२३; लिग-भेद—२३;

अध्याय २ द्रविङ् जाति और द्राविङ् भायाएँ

२४-१२३

8-58

—श्री र० शौरिराजन 'द्रविड़' शब्द---२६; द्राविड़ भाषा का परिचय----२६; द्रविङ् जातिका परिचय---३१; द्रविङ्-प्रदेश और दक्षिणापय---३६; द्रविड्-संस्कृति की परम्परा-४०; संघ-काल-४२; ऐन्द्र व्याकरण—५३ ;दस्यु श्रीर द्रविङ्—५८ ; तमिल लोगों का पारिवारिक जीवन-६१; विवाह के स्वरूप-६२; छक्षण-निर्देश-६३; विवाह-विधियां-६३; सामाजिक जीवन-६६; वर्ग-व्यवस्था--६७; पहाडी प्रदेश---६८; जंगली प्रदेश---कृषि-प्रदेश-६६, समुद्र-तट-प्रदेश-७०; वंजर-प्रदेश-७०;वर्ण-व्यवस्था-७१;बन्तणर्-७१; अरवर्-७३;वैचिकर्-७३; वेळळाकर्-७५; भाषा और संस्कृति-७७; लोव-संस्कृति—६०; आदर्श संस्कृति—६४; समन्वय-कारी आर्य-संस्कृति—६०; अगस्त्य और तमिल—६३; अगस्त्य के बाद--१०२; यवनों का सहयोग--११२; तमिल-साहित्य-११५; तेल्गु-साहित्य---११६; कन्नड-साहित्य--११८; मलयालम-साहित्य--१२०;सांस्कृतिक समन्वय--१२२ अध्याय ३ वेद और वैदिक वाड्मय

\$5.8+8±3

—डॉ॰ मंगलदेव शास्त्री

ऋग्वेद-संहिता—१२६; ऋषाओं के ऋषि, वेवता और छन्द—१२७, मण्डलों का ऋषियों से मध्य और संहिता का कम -१२७, ऋग्वेद-सहिता का विषय—१२०; यजुर्वेद-सहिता का कम और विषय—१३०; सामवेद-सहिता—१३०, अध्यवेवद-सहिता—१३१; ब्राह्मण प्रयय—१३२; वेदाग—१३२, वेदिक परितिष्ट—१३३; वेदिक देवतावाद—१३४; धोर्यक स्वतेता का स्वरूप—१३४; धार्यक चिन्तन—१३८; वेदों में मानवीय पथा—१३६; धार्यक चिन्तन—१३८; तेदों में मानवीय पथा—१३६; धार्यक चिन्तन जीवन—१४५; वेदिक धाराका हास—१४६ चेदिक सूत्रत—(वि० ह०) नासवीय सूक्त—१४६ धाराका लावा—१४६ धाराका लावा—१४६ धाराका—१४६ धाराका—१४६

अभगान—(।व० ह०) — १६२ कुछ वैदिक सूक्तियारै—(वि० ह०)—१६३

अध्याय ४ जपनिषद् —(वि॰ ह०) १६७-१६६

ईबानास्य दोष-—(आचार्य विनोवा भावे)—१६६; उपनिपदों की कुछ कथार्ये—१७६; उपनिपदों की कुछ सूक्तियाँ —१=६

म्राच्याय ५ रामायणी कथा —हाँ० वासुदेवशरण अग्रवाल १६६-२३८

राम का चरित्र —थी बी० एस० थीनिवास शास्त्री — २२४; शरणायतको रक्षा —शी व० राजगोपालाचारी —२३४

अध्याप ६ महासारत —डाँ॰ वासुदेवदारण अग्रवाक २४१-३०५

विदुर-मीति—२६७; यक्ष के प्रश्न—(वि० ह०)— २७५; द्वार-सप्या पर से प्रवचन—(वि० ह०)—२७६;गीता-नवनीत—(वि० ह०)—२८७ अध्याय ७ ः पुराण

---धीरामप्रताप शास्त्री ३०६-३२१

पुराणों की रचना—३०६; पुराणों का रचना-काल— ३१०;महापुराण तथा उपपुराण—३११;

म्राध्यायं द स्मृतिवर्षः धर्मशास्त्र —(वि॰ ह॰) ३२२-३४५ धर्म बौर धर्मशास्त्र —डॉ॰ सर्वेपस्त्री राधाकृष्णत्

पर्म की ब्याख्या—३२४; धर्म के स्रोत—३२६; परि-वर्तन के सिद्धान्त—३२४; जातियों या वर्णों का विभाजन— ३३६; संस्कार—३४३

 दर्शन काप्रारम—१४६; 'दर्शन' शब्द काथर्य—१४७;
 दर्शन का क्षेत्र—१४७; भारतीय दर्शन—३४६; जीवन का लक्ष्य—३४६

म्माय-वर्शन ३५१ वैश्वेषिक-वर्शन ३६३ साध्य-वर्शन १७२ योग-वर्शन १८१ पूर्वनीमांसा ३२१

विनिष्ठाद्वैतवाद ४१२ द्वैतवाद ४२० द्वैताद्वेतवाद ४२७ भेदाभेदनाद ४२४

भेदाभेदनाद ४३१ गुढाहैतनाद ४३३ चार्वाक्—वर्णन ४३८

र्जन-वर्शन ४४० महावीर-वाणी---(वि॰ ह०) ४५५ बीब-वर्शन ४६३

बाद-दरान ४६३ बुद-बाणो (वि० ह०) ४७६ विक या प्रत्यतिज्ञा-दर्जन ४-२

ात्रक या प्रत्याभन्ता-देशन ४८३ शावत-दर्शन ४६८ अध्याय १० दक्षिण भारत में अस्ति-मार्ग ५०६-५२१ ---श्री र॰ शौरिराजन

शिव-मक्ति-धारा--५०७; विष्णू-मक्ति-धारा--५१७

—श्री बरदेन्दु ५२२-५२८ अध्याय ११ वाह्यसमाज

—थी विष्णु प्रभाकर ५२९-५४८ ग्रध्याय १२ आर्यसमाज

अध्याय १३ मीति-शास्त्र —डॉ॰ रामकरण ज्ञर्मा ५४६-५७६

चाणक्य-सूत्र 258 नीति-स्वितयाँ --(वि० ह०) ५६४ परिशिष्ट : क ধূতত

परिशिष्ट : ख ४५७

### अध्याय-१

# भारतीय संस्कृति : प्राग्वैदिक तथा वैदिक

[डॉ॰ इन्द्रचन्द्र शास्त्री, एम॰ए॰, पी-एच॰ डी॰]

भारतीय ऋषियों ने मानव-जीवन को चार पुरुषार्थी में विभक्त किया है-

धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष । आज 'संस्कृति' गब्द से जिन बातों को लिया जाता है, वे सब इनमें आंती है। तब कहा जा सकता है कि संस्कृति का प्राचीन नाम 'पुरुपार्थ' है। इन चारों मे भोक्ष का धर्म के साथ सीधा संबंध है। किन्तु अर्थ और काम के लाभ के लिए भी धर्म की मर्यादा को आवश्यक माना गया है। भारत की संस्कृति का सदा से यह स्वर रहा है कि जो व्यक्ति या ममाज धर्म को छोड़ देता है, उसके अर्थ और काम भी नपू हो जाते है। भगवद्गीता में श्रीकृष्ण ने अपनेको 'धर्माविष्य काम' वताया है। भारतीय संस्कृति अर्थ और काम को हेय नही समझती । उनपर वह धर्म का नियंत्रण आवश्यक मानती है । महाभारत में महिप न्यास ने कहा है, 'मै बाहें उठाकर चिल्ला रहा है, पर कोई मेरी सुन नहीं रहा । यह कि धर्म से ही अर्थ और काम दोनों प्राप्त होते हैं। तब उसका पालन क्यों नही किया जाता ?'" इससे मालूम होता है कि धर्म ही संस्कृति का मूलस्रोत है। जिस अर्थ और काम का धर्म सेविरोध नहीं है, वे सस्कृति में आ जाते हैं; जो उसके विरुद हैं, वे या तो विकृति हैं या फिर पतन। मानव-जाति के इतिहास के दो गुग माने जाते हैं । पहला चंक्रमण या गति का युग है। उस काल मे मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर धूमता रहा। उसने एक ही जगह पर स्थामी रूप से बसना पसन्द नहीं किया। दूसरे युग में वह धेती करने लगा, और स्थामी रूप से बस गया। पहले युग मे जीवन के संचालक तत्त्व को 'ऋत' कहा गया है। इसका अर्थ है वे सभी वातें, जो गति में सहायक हैं। इसके विरुद्ध, जी बातें वाधक जान पड़ी, उन्हें 'अनुत' कहा गया । दूसरे युग में गति के स्यान पर सुरक्षा को महत्त्व दिया जाने लगा। उस समय जीवन का मुख्य तत्त्वधर्म

हो गमा। अर्थात् वे बातें आ गईं, जो व्यक्ति और समाज को घारण करती हैं।

१. धर्माविरुद्धः कामोऽस्मि ।

ऊर्ध्वबाहुविरीम्पेप न च कश्चिच्छूणोति मे । धर्मादर्थश्चनतामश्च, स धर्मः कि न सेव्यते ॥

'समाज' घटर भी पहले युग को प्रकट करता है । इसका अर्थ है, गुकसाय मिलकर चलतेवाला मानव-दल ।

उत्तरकाल में धर्म के नाम पर अनेन सप्रदाय घड़े हो गये। उनमें से गुछ तो किसी प्राचीन परम्परा की प्रतिषिया को लिये हुए थे, और गुछ निभी विसेष हिंदु को लेकर । परिलास यह हुआ कि उन्होंने घर्म की व्यास्या भी अपनी-अपनी प्रतिक्रिया या गम्पारों के अनुसार की। परन्तु प्राचीन व्यास्या अस्यन्त व्यापक थी। ऋषि क्याद ने धर्म को व्यास्या यह की है:

यतोऽभ्युदय निःश्रेयस् सिद्धिः स धर्मः

[वैद्येपिक मूत्र १-१ 'अक्युर्स' का अर्थ है सासारिक या भीतिक विकास, और 'निःश्रेयस्' वा अर्थ है मोता। क्यांद के पर्म को दोनों का ही सायक माना है। मनु ने धर्म के ये पार स्रोत बताये हैं:

१. श्रुति अर्थात् वेद

२. स्पृति-अनुमवी ऋषि-मुनियों की रचनाएँ

३. सदाचार—भले आदिगयों का रहन-सहन ४. जो आरमा के लिए प्रिय याने हितवारी हो

इस प्रकार धर्म के अन्दर संस्कृति की सभी यातें आ जाती है।

# धर्म और दर्शन

भारत में धर्म और दर्शन में एक-दूसरे से अलग नहीं हैं। धर्म ने जिस तस्य का प्रतिपादन अनुभव या प्रांतिभ ज्ञान के आधार पर किया, दर्शन ने उसीका समर्थन पुक्तिकेवल पर किया। दर्शन जीवनका विचार-पश है, तो धर्म प्रिया-मधा। तब यो भी कहा जा सकता है कि धर्म दर्शन का प्रयोगास्त्रक विज्ञान है। भारत के अधिकतर दर्शनों ने आगम या महापुरायों के बचन को भी स्वतन्त्र प्रमाण माना है। अपनेक आचारों ने तो यहाँतक स्वीकार किया है कि तक का उपयोग केवल आगम में कही बातों के समर्थन में करना चाहिए। जहाँ आगम और तक में परस्पर विरोध हो, वहाँ तक की छोड़ देना चाहिए।

इसी आधार पर कई पारचात्य विद्वानी का यह आक्षेप रहा कि भारत में चुढ़ दार्शनिक पढ़ित का विकास नहीं हुआ, नयों कि बही सुद्धि पर शास्त्र का आधि-पत्य रहा है। इस आक्षेप के उत्तर में इतनाही कहना नाकी है कि जैसे शास्त्र की अन्तिम सत्य मानक पछता चुढि को पंतु बनावा है, उसी तरह चुढि को अंतिम सत्य मानक पछता पढ़ित को अंतुम सत्य मानक पछता माने जीवन को अनुभवहीं न बाक के हाथों में सौप देना है। अतिम सत्य चुढि की पढ़ित में अन्ति मानक पड़ित को अंतुम की स्वाप के अपने साथ के अपने साथ के साथ का साथ के साथ का साथ के साथ के साथ के साथ का साथ के साथ का साथ का साथ का साथ के साथ का स

परन्तु उसके लिए जो सोम्पता आवस्यक है, वह तभी प्राप्त होती है, जब हम उस और बढ़ते हैं। ज्यों-ज्यों हम करन के समीप पहुंचते हैं, वह और और अधिक स्पप्ट होती बढ़ों आती है। अपने स्थान पर खड़ा रहकर मेजिक की बीदिक चर्चा करने-साला उत्ते पा नहीं सरता। ज्ञान और क्रिया दोनों मिलकर ही उस करन पर पहुँचते हैं।

प्राणिक परम्पराओं के इतिहास को लेकर हमारे सामने दो दृष्टियाँ आती है। पहली दृष्टि अनुसामियों की है। हरेक अनुसामी अपनी परम्परा को अनादि कहता है। अपना, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ प्राच्यक जोड़ता है, जो इतिहास की सीमा में नही आता। जिन धर्मों के नाम के साथ प्रचर्चक का नाम जुड़ा हुना है, वे भी उसे परसासमा या किसी व्यक्तिय सत्ता के साथ प्राच्यक है। यदानु वर्ष इस बात को सहन नहीं करता कि उनके प्रवक्ति को साधारण मनुष्य माना जाय। एक बात और है। प्राचीनता के सोह में हमारी युद्धि की इस तरह पेर खा है कि बहु सावभी और नहीं भूकि देश। ऐसा कलाता है कि अनेसा इस अनार के मीह हमें सह सावभी परस्परा कहीं हीन कोट की न हो जाय; इस प्रकार के मीह धर्मसंस्था का सक्या इतिहास नहीं छिवने देश।

इसरी दृष्टि पारवात्य तथा उस सैनी पर शिक्षित भारतीय विदानों की है। वे उन सब तस्वों को बहुत-नुद्ध मिण्या मानवर चलते हैं, जो उनकी समझ में नहीं आते। किन्तु पिरच के रहस्यों को अपनी सीमित युद्धि के बेरे में बौधना समझारी नहीं है। आज जो बैतानिक सत्य सायने बार है है, उनको बौस वर्ष पहले का बैतानिक कभी ने मानता। इसी प्रकार योग और दूसरी विवार्ष जुल हो चुकी है। बतामान उनकी सिक्त से अपितिवत है। पर इतनेमर से उनका अपलाप नहीं किया जा सकता। साम ही, यह भी ठीन है कि द निवार्शों का नाम केनर बहुत जितायों का नो हुई है। बाहारण मानव को ठगा भी गया है। पर इतका स्वनाही वर्ष है कि दहस्ती और वंजनो से सावधान दहा जान।

## प्राग्वैदिक काल

साधारणतीर से भारतीय संस्कृति वेदों से प्रारम्भ की जाती है। किन्तु सिपु-पाटी की सुदाई में को खण्डायरोप मिले हैं, उन्होंने इसे दो हजार वरस पीछे विसका दिया है।

 ही समुन्तत थी। वहाँ रहनेवाले किस जाति के थे, इस विषय में कुछ बहुत स्पष्ट नहीं कहा जा सवता। पर यह स्पष्ट है कि वे लोग असम्यता के ग्रुग को बहुत पीछे

छोड चुके थे ।

वहां की खुराई में कुछ मूर्तियां मिली है। वे उनके धार्मिक विश्वसां पर कुछ प्रकाश डालती हैं। उनके से एक मूर्ति किमी देवी को जान पढ़ती हैं, दूसरी लिंग की, तीसरी योगपुता में बैठे हुए किसी देवना की। लिग्ति सामधी न होने के कारण इस बारे में विस्तार से कुछ कहा नहीं जा सबता। फिरभी इतना तो साफ है कि उन दिनों लिंग तथा मूर्ति दोनों हमों में शिव की पूजा प्रचलित धी, जिसका बेंदिक आयों ने पहले विरोध किसा।

यतंमान हिंदू, यमं में बहुत-से तरव ऐसे पाये जाते हैं, जिनका मूनम्रोत वैदों में नहीं मिलता। ऐसादीयता है, वे किसी ऐसीही 'प्रावैदिक परम्परा' की देन हैं। हो सकता है कि विवित्त पूजा का जो रूप संजन्माहित्य में मिलता है, वह उस समय न रहा हो। पर इतना स्पष्ट है कि विवित्त जनने के रूप में देवी की पूजा उस समय भी प्रचलित थी। इस, आंग, और जब्द की पूजा भी होती थी। मुख्य मुद्राय भी मिली है, जिनपर पशुओं के आंकार है। उनते जान पड़वता है कि वसमय उनकी पुजा होती होती। यह भी संजव है कि वि जिन्म भी प्रवित्त को बाहन या प्रवीक रहे हों। ये प्रवत विवाद स्वत है कि वे मिलन भी महिनको दारों और दूसरे स्थानों पर जो बवशेय मिले हैं, उनते तीचे के निक्सों पर पहुंचा जा सकता है:

१. हिंदुधर्म मे अबभी बहत-से ऐसे विश्वास और अनुष्ठान पाये जाते हैं,

जो ईसा से तीन हजार वर्ष पहले प्रचलित थे।

२. शिव और शक्ति की पूजा भारतीय देवताबाद का अत्यन्त प्राचीन रूप है।

धर्म का यह रूप सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के कुछ भागों में प्रचलित या । उस धर्म का हास किन कारणों से हुआ, इस संबंध में निदिचत रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता ।

## सिन्धु-घाटी की सम्यता

१६२२ ई० से पहले भारतीय सम्यता का इतिहास वेदो से प्रारंभ किय जाता था। यह मान लिया गया था कि उमसे पहले यहाँ 'पापाण-युग' था, जिसके अवदोष पिषरावा में मिले हैं । वेदो में जिस सम्यता और संस्कृति का चित्रण पाया जाता है, उसका समय ई० पू० २००० माना जाता है। इस आधार प पाइवास्य तथा कई भारतीय विद्वान भी यह मानने लगे वे कि भारत की सम्यत से बहुत पहले सम्यता के क्षेत्र में काफी विकास कर जुका था। सिन्धु-सम्यता के बारे में पुरातस्व के विद्वानों का मत है कि वह आज से १००० वर्ष पहले अवस्य मीजूद थी। पर उसका प्रारम्य-काल अमीतक निश्चित नहीं हो सका है। इस खोज से पहले भारत का स्थान संसार की प्राचीनतम सम्यताओं में नहीं था। तब केवल सुमेर,अवकाद, वैदीछोन, मिख व असीरिया का नाम लिया जाता था।

#### नगर

मोहेनजी-दारों के अबदोपों से यह मालूभ होता है कि उस समय नगर-विज्ञान का काफी विकास हो चुका था। शीधी व चौड़ी सक्कें, व्यवस्थित नालियों, सुन्दर स्तानागार, फिन्न-फिन्न समें के लिए अल्फ-अल्ग तरह के मकान, हवादार खिड़कियों, मनोरंजनग्रह आदि देखकर आश्चर्य होता है। मालूम होता है, जैसे वह किसे, समुन्दत देश का आधुनिक नगर रहा होगा। एक अंग्रेज विद्वान् ने उन्हें देखकर कहा था, 'ऐसा लगता है, जैसे में लकाशायर के अवसेपों पर खड़ा हैं।'

नगर के दो द्वार है। एक उत्तर में, और दूवरा दक्षिण में। बीच में चौड़ी सड़क है, जिसपर सवारियों य पैरल विना किसी रकावट के आ-जा सकते हैं। पूर्वी मार्ग, दूसरे मार्ग से चौड़ा है। नगर की रचना दूरविवत, अनुभव तथा नगरसाहन के पर्यान्त ज्ञान को प्रकट करती है। रास्ते सीवे व एक-दूबरे से मिले हुए हैं। बस्तियों और सार्वजनिक करती है। रास्ते सीवे व एक-दूबरे से मिले हुए हैं। बस्तियों और सार्वजनिक करते हैं। सार्व मील तक। आरपार सड़कों के ज़रू से लेकर ३४ फुट तक है और लम्बाई आपे मील तक। आरपार सड़कों के कररण नगर कुछ बस्तियों में विश्वस्त हो। यथा में शिव सकता। हरेक गली में सार्वजनिक कुनों है। अधिकतर घरों में भी कुएँ और स्नानागार है। सार्वजिक मार्ग सीवे और आरपार है। बीच में किसी प्रकार की अहमन या स्कावट नहीं है। मोड़ पर मकान है। उनके विनारे पालदू पहुओं को राज़ सं पिय गए है। कुछ मकान ऐसे भी है, जिनके कोने गोलाई किसे हुए हैं। सम्भव है, उस राज़ से वचने के लिए ऐसा किया गया हो। गंदा पानी निकालने के लिए नालियों की सुन्दर व्यवस्वा है। यर की सीधी व तिरछी नाखियों एक हौरी में पिरती है। उनका सम्वय्न यदर के साथ है।

भग्गावशेष दो टीलों में बँटा हुबा है। एक ऊँचा है, दूसरा नीचा। पहले में बिसाल प्रासाद है, जिनमें राजकीय व पनिक वर्ष रहते होंने। दूसरे में छोटे-छोटे एकमेंजिल मकान है। इनमें कारीगर, दूकानदार आदि साधारण लोग रहते होंगे। यही बाजारहोगा। सोहार, कुम्हार, ठठेरा आदि भी इसी माग में रहते होंगे। यह वित्र ऐसी अर्थ-व्यवस्था को प्रकट करता है, जहां स्वतंत्र उद्योग और पूंजी पर प्रतिवन्य नही या। इंग्लैण्ड, अमरीका आदि देश लोकतंत्र के इसी रूप पर चल रहे है, जहाँ समता को अपेका स्वतंत्रता को अधिक महत्व है। मोहैनजो- सारों का स्थापत्य सादगी और उपयोगिता को लिये हुए है। साहरी रोभा तथा इढ़ता के स्थान पर वहाँ इस बात का अधिक ध्यान रसा गया है कि मकान में आवस्यक सुविधाएँ हों। सुभेर के समान वहाँ ऊने मंदिर नहीं हैं। मिथ के समान विशाल समाधियाँ भी नहीं है। दरवावों पर गोल महराब के स्थान पर तिकोन या सीधी चीलट है। मिथु धाटी में मम्यता का लक्ष्य जीवन को सुली और समन्व बनाना था, प्रभावशाली और कलासक नहीं। उसका मुख्य लक्ष्य उपयोगिता था, सीन्दर्य नहीं।

बातें लगभग वही है। हड़प्या में कुओ की सहया मीहेनजों-दारों से कम है। उसकी धाग्यागार विदोप रूप से उल्लेखनीय है। उसकी लम्बाई १६९ फुट और चीड़ाई १३५ फुट हो। एक-सेआकारवाले दो भाग है। उनके बीच २३ फुट का चीड़ा रास्ता है। हरेक भाग में ६ दहे-बड़े कमरे हैं। बीच में ५ गिल्यों हैं, जो एक कमरे से दूसरे कमरे को अलग करती है। हर बड़े कमरे में चार कोठे हैं। हड़प्पा की दूसरी विदोपता कारीगरों के मकान है। उनकी संस्था १४ है। ये दो पितवों में विभन्त है। बीच में मंज़की गली है। हर के घर चारों और से खुला और चीरतों है। हर के घर चारों और से खुला और चीरतों है। हरेक घर चारों और से खुला और चीरतों है। हरेक में एक जीगन है, और दो कमरे।

हडप्पा मोहेनजो-दारो से बड़ा है। उसका जीवन-काल भी लम्बा है। पर

हड़प्पा तथा मोहेनजो-दारो में मकान बनाने के लिए कच्ची और पक्की दोनों किस्म की ईटें काम मे लाई जाती थी। किन्तु कियार की पहाडी और सिंध

नदी के बीच जो अवदीय मिले हैं, इनमें इंटें नहीं है। यहां मकान परवरों के बने हुए हैं, जिनका परातल के या ४ फूट कंचा है। करर का भाग बांस, लकड़ी और गारे का बना हुआ है। मोहेनजो-दारों और हटव्या दोनों में नगर-प्राकार नहीं है। इसके विपरीत, अली मुराद और कोहचा के बाहर जो प्रासाद मिले हैं, उनके पारों और प्राकार है। वे प्लबर के हैं। मैदानों से घायद दुर्जम होने के कारण परवर का उपयोग नहीं हुआ। मंछर झील पर जो स्थान मिले हैं, वहाँ वंबी पर मकान बने हुए हैं।

मकान बने हुए है। दीकारों, फर्सों, रनानायारों, नालियों, कुओं आदि में पबकी देंटों का उपयोग किया जाता था। नीव और छत में कच्ची इंटों ना। इंटे कोकोर व समार्थ के साय बनाई और जार्द गई हैं। यकानों के निम्नतम स्तर में भी बहुत अर्च्छ इंटें छगी है। तिकोनी या अर्धवर्तुं के हेंटे नुखी आदि बनाने के लिए रोडियों कार उन्हें सार्चों में बनाया जाता था। फर्झ की समत्रक बनाने के लिए रोडियों कार में खाई जाती थीं, और बनाज आदि रखने के कोठारों और कुएँ के पेरों में मुर्ह

हुई ईंटें। ये केवल चन्तु-दारों में मिली हैं। मोहेनजो-दारों में भट्ठे भी मिले हैं

इँटों का रंग पीला या लाल होता था।

मोहेनजी-दारो की खुदाई में सात स्तर मिले हैं। ये सभी प्राचीनता की दिष्ट से एक ही ग्रुप को प्रकट करते हैं। बत्तर इतना ही है कि ऊपर के स्तरों में पत्यर का काम घटता जला गया है। चिनाई में बामतीर पर गारा काम में साथा जाता था। नाहिष्यां और ऐसे ही दूसरे स्थानों में जूने व खड़ी का। इंटों का जोड़ इतना बच्छा है कि तेज चाकू भी नहीं घुस सकता। पानी की सील को रोकने के लिए राल का उपयोग होता था।

नींवें काफी गहरी है। उन्हें रोड़ों से भरा गया है। बाद से वचने के लिए

मकान के नीचे कच्चा चवृतरा बनाया जाता था।

चिताई में ईटें आधुनिक इंग से लगाई गई है। एक सीधी और दूसरी तिरखें। इस वात का ध्यान रखा गया है कि कोई जोड़ लम्बा न है। यवासमव उसे तोड़ दिया गया है। चोड़ी धीवारों का मध्यभाग मिट्टी मा रोड़ियों से बना है। विखरों का निर्माण आस्वपंकारक है। वह यह बताता है कि लटकन या ऐसे किसी दूसरे यंक का ज्योग किया गया है। इस बनाने के लिए हरेक चिताई के अपनराकों ईट सो मीबेबाली ईट से कुछ हटाकर रखा गया है। इसके लिए ढलुड़े किनारे की ईट सी बनती थें। परटों पर को दीबार छठजोंबाली है, जिन्हें ईटों ब लकड़ी के पाटियों से बनाया गया है। इसको ऊँचाई ३ फुट है।

सिंगु-बाटी में अबतक जो मकान मिले हैं उन्हें तीन श्रीणयों में बॉटा जा

सकता है :

(१) नियासगृह (२) विशाल भवन, और (३) सार्वजनिक स्नानागार । निवासगृह अनेक प्रकार के है । सबसे छोटे दो कमरों के है। बड़े राजभवन के समान दिखाई देते हैं । बाहर की दीवार साम और सादा है।

सापारणतथा घरों का दरवाजा गली में है। सभी मकान खुले हैं। कमरे मध्यम आकार के हैं, न बहुत छोटे, न बहुत बड़े। प्रत्येक घर में बुआं और स्नाना-गार है। नालियों ढको हुई बौर गटर के साथ जुड़ी हुई। हरेक मकान में समान बांगन है। यह वेबीलोन के समान सिन्धु-चाटो की विशेषता है। बौक समतल और हैंटों का है। चारों और कमरे हैं। दरवाजे व खिड़कियों चौक में खुलतो है। एक कोने में रसीई-घर। नीचे की संजिक में बिधकतर स्नानागार व वाचीपृह है। स्नानागर सड़कवाले कोने में है, उसका क्रसं समतल और एक्की हैंरों का बना है। दलान गंदे पानी की बोर है। बीधे खड़े नकों से पता चलता है कि ऊपर की मजिल में भी स्नानागर बनाये जाते थे। दरवाजे अग्रमीर पर लकड़ी के बनाये जाते थे। ये सीवार के एक कोने पर होते थे, बीच में नही।

साधारण घरो की बाहरी दीवार में बहुत करके खिड़ कियाँ नही हैं। दीवार के ऊपरी भागमें पत्यर की जालियाँ है। सीढियाँ पत्यर की हैं—सीधी और खड़ी,

Ė पैड़ियाँ संकड़ी और ऊँची । कहीं-कहीं सीढ़ियों का सबध ऊपर की मंजिल मे बनी

बैठक या स्नानागार के साथ भी है । छतें सपाट और लकड़ी की बनी हैं । घरो में शीचालय प्राय: नहीं होते थे। कही-कही वे छतो पर मिले है। घरों में कुछ ऐसे कमरे भी मिले है, जिनमे दरवाजा नही है । उन्हें तहखाना, बाढ से बचाने के लिए पक्की नीव, या कोपगृह बताया जाता है। लगभग प्रत्येक घर में कुआँ है। सार्य-जिनक कुएँ घरों के बीच में हैं। चारो और पक्की ईटो के चतूतरें है। इनकी ढलान नालियों की ओर है। दो कुएँ ऐसे भी मिले हैं, जिनका ऊपरी भाग चौरस है। पानी

निकालने के लिए अरहट भी काम मे आते थे। नालियों की ब्यवस्था सिन्धु-घाटी की विशेषता है। प्राचीन सम्यताओं के

दूसरे किसी अवशेष में उनकी इतनी सुन्दर प्रणाली नहीं मिली। हरेक सड़क व बहुत-सी गलियो के नीचे गटर है। इसकी गहराई १ फ़ुट से २ फुटतक है। वह पत्यर या ईटों से ढका है। तिश्चित सीमाओ पर पानी जमा होने के गड्ढे व जाँच के लिए जालियाँ है। हरेक घर की नाली सड़क के गड्ढे में गिरती है। गटर उस पानी को नदी में पहुँचाता है। सभी गड्ढे और गटर समय-समय पर साफ होते रहते थे। इसके लिए स्यान-स्थान पर 'मेनहोल' बने हए है।

विशाल भवनो को प्रारंभ में मंदिर समझा गया । पर बाद में पता चला कि वे सराम या धर्मशाला थे। विशाल स्नानागार के सिवाय ऐसा कोई भवन नहीं मिला, जिसे धर्मस्यान कहा जा सके। स्तूप के समीप एक खंडहर है, जिसकी दीवारें बहुत भीड़ी हैं। वह शिक्षा-सस्यान-सा मालूम होता है। कदाचित् उसमें उच्च अधिकारी, मुख्य धर्माचारी या साधुओं का शिक्षालय रहा होगा। एक यंभी-बाला विशाल भवन भी मिला है, जो ६० फुट लंबा और उतनाही चौड़ा है। उसमे अनेक पक्तिया बनी हैं। बैठने के लिए छोटी-छोटी बैचे है। दक्षिण में सिहा-सन है। सभवतः उसका उपयोग सार्वजनिक सभा-भवन के रूप में होता होगा।

मोहेनजो-दारो का सार्वजनिक स्नानागार अपनी विशेषता रखता है। यह १८० फुट लम्बा और १०८ फुट चौड़ा है। दीवारों का निचला भाग ७ से ६ फुट-तक चौड़ा है। बाहरी भाग में पनकी दीनार है। अन्दर की दीनार ३ या ४ पुट चौड़ी हैं। स्नानागार का ननशा अटपटा नही है। अध्य में पनका चौरस आँगन है। चारो ओर बरामदे । उनके पीछे, पश्चिम को छोड़कर, सभी दिशाओं में कमरे और छज्जे । दक्षिण मे विशाल सभा-भवन, जिसके चारों कोनों पर छोटे-छोटे कमरे हैं । पूर्व की ओर छोटे कमरो की एक पब्ति है। इतमें एक के साथ कुऔं भी है। उत्तर में बहुत-से मझोले और बड़े आकार के कमरे है। आंगन के मध्य में सरोवर है। यह ३६ फुट रुम्बा और २३ फुटगहराहै।स्नान करनेवालो को सुविधा के लिए चारों

ओर सीड़ियाँ है। पूर्व मे एक सीटी ऊपर की मंजिल पर जाती है। मालूम पड़ता है कि पूर्वकी ओर जो बुआ है, उसका उपयोग सरोवर के भरते में किया जाता था। सरोवर के पश्चिम की ओर ६॥ फ़ूट ऊँची नाती है, जिससे उसका गंदापानी बाहर निकलता होगा। कीट्रा-सरोवर के निर्माण में इस बात का ध्यान रखा गया है कि पानी कहीं से रिसने न पावे। उसके चारों ओर चूने में जड़ी हुई इँटों की मुन्दर पंक्ति है। उसके पीछे एक इंच मोटी राल की पट्टी है।

## सामाजिक और आर्थिक जीवन

मोहेनजो-दारो की खुदाई में जो अस्थि-पंजर मिले है, वे 'ताझयुग' को प्रकट करते हैं। वे नागरिक सम्यदा को लिये हुए हैं। अस्यियों की जांच से पता चलता है कि यहाँ ये चार प्रकार की जातियाँ रहती थी:

(१) पूर्व आस्ट्रिक (२) भूमध्यसागरिक (३) मंगील, तथा (४) अल्पा-इनी । जल और स्थलका यातायात मुगम होने के कारण मीहेनजो-दारो-सरीके स्थान का सावंदेशीय रूप लेना स्वाभाविक है। मालूम होता है कि एशिया के विभिन्न देशों में रहनेवासे नागरिकों के लिए यह मिलन-स्थान था। मूर्तियों के अवशेषधी फिन्न जातियों के मिश्रण को प्रकट करते है।

इतना वड़ा नगर ऐसे स्थान पर ही बस सन्ता है, जहाँ जन्न की बहुतायत हो। साथ ही कोई बड़ी नदी हो, जो प्रातायात, सिवाई और परिवहन की सुनि-धाएं दे स्के। बहुसंस्थक प्रास्त बेती के औजारों से पता बनता है कि बेत बड़े-बड़े होते थे। बेती के निए कौन-सी पड़ित अपनाई जाती थी यह अभीतक निश्चित रूप से सात नहीं हुआ। पर चेहूं और जो के जो दाने मिनने हैं, ये जपाती किस्म के नहीं हैं। पंजाब में अबभी उसी क्रिस्म के गेहूँ पैदा किये जाते है। पुआल से पता चळता है कि वावलों की बेतीभी होती थी। गुठिलयों से मानूम होता है कि सजूर-भी मुख्य साथ रहा होगा।

भी मुख्य लाय रहा होगा ।

गेहू, जो और वावलों के खिवाय दूप का भी भोजन में मुख्य स्थान था । फल

य सिन्ययं भी पैदा की जाती थी । हद्ज्या में मटर शौर मूग भी होते थे । परं
और सहकों में मह्यिक्यों, क्छुओं और जंगली पमुओं की हींडुयों मिली है, जो इसवात
को प्रकट करती है कि मौसाहार का प्रचलन था। जंगली और पाल्तू दोनों इसवात
को प्रकट करती है कि मौसाहार का प्रचलन था। जंगली और पाल्तू दोनों इसवात
के पमुओं के चिह्न मिली हैं। शाँड, भैसा, भेड़, हाथी, मूअर और ऊँट के भी अस्थिपंजर प्राप्त हुए हैं। भुदाओं पर अधिकतर हृपम का चिह्न है। माजूम होता है कि
आज के समान उस समय भी इसका महत्व माना जाता होगा। घोड़े की अस्थियाँ
भी मिली है, पर वे नीचे के स्तरों में नहीं हैं। घोड़े के अस्थिय के सम्बन्धमें विवाद
होनेपरभी दता अवस्य कहा जा सकता है कि मिन्यु-बादी के निवासी उसके
परिचित्त थे। गाय और संभवता सिहमी थे। खिलीने पर बनी मिट्टी की आकृदियों से पता चलता है कि सांड, गैडा, व्याद्य संदर, कुत्ता, रीख और त्वरानो मी
होते थे। गमे के चिह्न भी मिले हैं। छोटे प्राणियों में नेवला, गिलहरी, लोदा,

मोर, कुक्कुट और विल्ली के चिह्न मिले हैं।

## वेश-भया

वस्त्रों का कोई भी अवशेष नहीं मिछा। इसके लिए मूर्तियों ही एकमात्र आधार है। एक मूर्ति से पता चलता है कि दो कपडे पहने जाते थे। बायें कथे पर साल की तरह कोई कपड़ा होता था, जो दायें कथे के नीचे से होकर सरीर पर लिपटा रहता था, ताकि दायों कथा खुला रहे, और हाथ स्वतन्त्र होकर काम कर सकें। मीचे का कपडा आधुनिक धोती के समान होता था, जो दारीर से चिचका रहता था। दित्रयों की वेश-भूषा अवसर पुरुषों के समान ही होती थी। वपड़े सुती और ऊनी दोनों प्रकार के होते थे। प्राप्त सुद्यों से पता चलता है कि कपडे सीये जाते थे।

### केश-विन्यास

पूरपो के सम्बन्ध में कुछ अधिक जानकारी मिली है। स्त्रियों का सिर

हका रहता था, इससे केश-रचना स्पष्ट नही दिखाई देती।

मालून होता है कि स्त्रियों चोटो रखती थी, जैताकि आजभी प्रचलित है। पुरुप लम्बे बाल रखते थे। उनका विन्यास अनेक प्रकार का होता था। कोई उन्हें दो हिस्सों में बीटता था, जैसांकि 'वैपशीय चरित' में नल के लिए लाया है। (हिफाल वढाविचकुरा चकासति) कोई सिर पर जूडा रखता था। कोई उन्हें पुष्राले बनाकर कान दक सेता था। कोई पीछे को ओर लटकाये रखता था। कोई एलाट पर लाकर पीछे की ओर भोडता था, और फीते से बांध लेता था। होटे बात फीते में वीपकर या सुद्र्यों हारा स्थिर किये जाते थे। फीते अधिकतर सोने, चारी या तर्वि के बनते थे। पुष्य दाही और मूंद्र रखते थे, या फिर दोनों का मंडन करते थे।

#### श्राभूपण

पुरम और स्विपाँ सभी आभूषण गहनते थे। स्थियाँ पक्षे के आकार की ओढ़नी रखती थी। सिर के दोनों ओर झालर पहनी जाती थी, जो सोने, चाँदी, तिबे या मनकों की होती थी। ललाट पर पट्टी या झलार होती थी। कुडल सोने, चाँदी, तिबे आदि के बनाये जाते थे। जब के सारे में निक्चित रूप से कहना कठिन है। हार के चिविष रूप मिले हैं। अंगूठी, चूडियाँ और बायुवर पहनने का बहुत रिवाज या। चूडियाँ व बायुवर मोने, चाँदी, तिबे, पीतल, सीण तथा प्रक्रिया के बनाये जाते थे। ये अनेक आवार के होते थे। ऐसे बायुवर भी मिले हैं, जहाँ गील पत्ते से साप छह लड़ियाँ जुड़ी हुई है। वे कारीगरी के गुजदर नमुने हैं। कंदोले भी पहने जाते थे। उनके दो तमूने फिले है। पायजेवों का भी रिवाज था। वे उसी प्रकार की हैं, जैसे पहाड़ी स्त्रियों अवभी पहनती है। अनेक प्रकार के रत्न भी मिले हैं,जिससे पता चलता है कि उन्हें आश्रूपणों के रूप में पहनने का चलन था। महभी प्रकट होता है कि उन्हें पिसकर सुन्दर बनाने की कला काफी विकास कर बुकी थी। पुरुष पट़ी, हार, अंगुठी और बाजुबंद पहनते थे।

प्रसाधन व अगराम की भी कुछ सामग्री मिली है। शुनारदान के साथ सूई, छोटी चिमटी और कान से मैल निकालने के औजार भी मिले हैं। उर, किश्च तथा खाफेजों में भी इसी प्रकार की सामग्री उपलब्ध हुई है। शृंगारदान हाथी-दोत, ग्रातु, मिट्टी और परथर के बनते थे। बहुमूल्य अंगराम और सुमिवत बस्तुजों को रखने के लिए चीनों की प्यालियों काम में लाई जाती थीं। मानूम होता है कि मोहेनजो-दारों की हिन्यों काजल, दुखराग और दूसरे अंगरामों का उपयोग करती थीं। चन्नु-दारों के जबदोयों में खग्नर-राग के चित्र के प्रवास अवाती थी। योगा के लिए ती की सभर पुखरान, औं बनी सलाह यो करने के काल बता थी। अंगरान के लिए ती कीम पीलह की वां सी सलाह यो काम में लाई जातीथी। दिन्यों के ग्रंगार के लिए विशेष प्रकार की चीकियों होती थी। येगों के उसर दिना था। वे आयताकार होते थे। के हे होते थे। युप्य पीतल के उस्तर काम में लाते थे।

## घरेलु सामान

मोहेनजो-दारो में कई प्रकार का घरेतू सामान मिला है। यह चिकनी मिट्टी, परथर, सीप, चीनी मिट्टी, हाथी-दाँव और धातु का बना है। चम्मच, कल्छी आदि पीवल या ताँवे के हैं। रसोई में मिट्टी के वर्तन भी होते थे। पीने के लिए नोकदार सिकोर काम में लाये जाते थे।

बैठक में कुर्सियाँ, पलंग और मूढ़े मिले हैं। मूढे सरकंटों के वने है। यदा-इयों वेंत की। दीपक तांवे, सीप और मिट्टी के है। मोहेनजो-दारो में मिट्टी के दीवट भी मिले है, जो यह प्रकटकरते हैं कि मोम या चर्ची में रूई की बत्ती रखकर दोपक जलांग जाते थे।

### ऋोड़ा-सामग्री

कीड़ा के लिए गोलियाँ, गेद और पासे काम में लाये जाते थे। गोलियां मुमेर और मिल में भी मिली हैं। जात होता है कि वैदिक्छुग के समान उस समय भी पासों का वहुत प्रचार था। वे तिकांने और चौकोन रोजो प्रकार के हैं। मोहन-जो-दारों के पासे योरोप के जीवे चौकोन है। यह नहीं कहा जा सकता कि पासे खाला अपने-आप में भीड़ा का कोई प्रकार था। समवतः वे चौन हे वेजने के साधन रहें होंगे। क्यों कि हंटों को वती चौपड़ भी अच्छी संहया में प्राप्त हुई है। कुछ

हाथी-दांत की बनी चौडी मछिलयाँ भी मिली है, उनका उपयोग भी किसी कीड़ा मे होता होगा।

### मनोरजन

कुछ विश्रोवाले ताबीज पाये गए हैं। इनमे शिकारी धनुष-वाण से जंगळी वकरे या हरिण परप्रहार कर रहा है। सायही, हरिणों और वारहीं संगों के सीगों की मारी सख्या यह बताती है कि एगया का बहुत प्रचारथा। सांवें की छड़ाई भी मनोरंजन का एक प्रकार थी। पक्षी भी पाले जाते थे। जाल लगाना व मछितयों पक्ता साधारण व्यवसाय था। हुटे-फूटे टेडे-मेडे मिट्टी के खिलीने का सब्यों मिले है। खिलीनों के नमूने विविधता लिये हुए है। मिट्टी की गाड़ी बच्चों का प्रिय सेल था। मिट्टी का में को नाई बच्चों का प्रिय सेल था। मिट्टी का में इंग भी वच्चों का प्रयासा खिलीना था। उसकी पीट पर काल देखाएँ है, जो इन को प्रकट करती है। नीचे दो पहिंगे है। गले में पूस खेंद है। इसमें होरों डालकर उसे खीचा जाता होगा। खिलोना-माड़ी पहिंगोवाली गाड़ी के प्राचीन रूप को प्रकट करती है।

साधारण मिट्टी के खिलोनों में पुरुष, हन्नी, पगु, बाजे, उकडे आदि की आकृतियों है। पक्षियों को भी है। इसी प्रकार मंत्रे पर चढ़ते हुए चूहे, मिलहरीं आदि छोटे प्राणी तथा हिलती हुई बाहोबाले खिलोने भी बनाये जाते थे। हिलती हुई गर्तनवाला बैल और चंचल बाहोबाला बदर ये खिलोनों के अद्भुत नमूने हैं। वे मित्री लचीली बरनु को लगाकर बनाये जाते थे। इस प्रकार के खिलोने यह बातते है कि उस समय इस क्षेत्र में नगफी विकास हो चुका था। यन-संचालित पिलीने भी बनाये जाते थे। एक खिलोना ऐसा मिला है, जहाँ मनुष्य या बंदर क्षी कार जाता है, और कभी नोचे आता है। इसके लिए होरे लगाये गए है।

#### यातायात

बैलगाडी पातापात का मुख्य साधन थी। सिंध और पंजाब में जैसी बैल-गाड़ियों आज काम में लाई जाती हैं, ठीक वैसाही नमूत्रा इन अवशेषों में मिला है। उनके अतिरिक्त, हडल्पा में तौंबे भी एक गाड़ी भी मिली हैं, जो बर्तमान इकके के समान है। उत्तपर वर्षा व पूप से बचने के लिए छतरी है। रय के छंग की बैलगाड़ियों भी मिली है।

### कला और कारीवरी

मूर्तियौ, गुद्राएँ तथा आभूषण उता काल की कला को प्रकट करते हैं। गुद्राएं या ठप्पे तीन श्रीणयों में बोटे जा सकते हैं :

१. जस्ता और मिट्टी के खोदकर बनाये गए बढ़े ठले;

जस्ते की छोटी मोहरें और ताबीज, जो छापने के काम नही आती;

 खड़िया और दूसरी मिट्टी के बने ठप्पे या मोहरें, जिनपर अक्षर या प्रतिकृतियाँ उभरी हुई हैं।

दूसरे प्रकार की तथा खड़िया की बनी हुई तीसरे प्रकार की मुद्रार्थ हुइ एमा के प्राचीन स्तरों में विद्येपस्य से प्राप्त हुई है। उनका उपयोग ताबीज के रूप में होता होगा। उनमें गाँठ या छेद नहीं है। पहले प्रकार की मुद्राओं में जो अदार या प्रति- इनियां वनी हुई है, प्राप: उन्हों को यहीं मुद्रित किया गया है। वे मुद्रार्थ और ठमें अनेक आकार और रंगों के हैं। कारीपरी के से मुन्दर नमूने है। इनपर पश्चों के सीग य है-मेड़े अदार भी स्पष्ट प्रतीत होते हैं। उन्हें इतने सुदर उंग से रंगा गया है कि मिट्टी का अपना रंग पूरी तरह दिया गया है। पकाने व कुरेदने में पूरी समाई बरती गई है।

सिंधु-याटो में जो लिपि प्राप्त हुई है वह उसी प्रकार को है, जैसी सुमेर, वेबीकोन आदि प्राचीन सम्यता के अन्य केन्द्रों में सिली है। उसे विज-लिपि कहा जा सकता है। उसमें जो चिद्ध हैं, उनका प्रारम्भ चित्रों से हुआ है। धीरे-धीरे उन्होंने सर्वमान्य रूप ले लिया और मूल प्रतिकृति का पता लगाना कठिन हो गया। दूसरी ओर वह उस सिंधि से भी मिन्न है, जो दिस्में को गोंगें द्वारा नहीं है, और मेमेपोटामिया में प्राप्त हुई है। साधारण तौर पर ये लिपियां दाये से बायें की और लियो जाती है। किन्तु जब एक से अधिक पत्रियां लियो गई है, तो उन्हें प्रतुपा-कार बना दिया गया है, अर्थात् एक पंतित दायें से बायों और है, और दूसरी वार्यें से दायें और। कुछ विद्वानों का यह मत है कि 'प्राह्मी' का विकास कदाचित् इसी लिपि से हुआ है।

घानु, बढ़िया व मिट्टी की बनी प्रतिकृतियाँ, मृत्तिकला का सुन्दर जदा-हरण प्रस्तुत करती है। इसकी बुक्ना में प्रतीत होता है, मोहेनजो-दारों में कला का उतना विकास नहीं हुआ। वहाँ कुछ पत्रर को बनी भानव-अतिकृतियाँ मिली हैं। किन्तु वे कलापूर्ण नहीं है। मोहेनजो-दारों में एक मृति ऐसी मिली है, जिसमें छार्मपुर या देवता ध्यानपुरा में बैठे हैं। और आधी खुली है। वहाँ प्राप्त प्रति-कृतियों में कला की टॉट्ट से वह सर्वोत्तम है। उत्तरप मोटी सफेद पॉलिंग है। वार्य कंसे पर साल है, और दाहिने के नीचे कुल-मित्तमी। विर परपगड़ी है। छोटी दाढी, तथा मूंछे है। औठ मोटे है। नाक चपटी। छलाट छोटा और नदंन खड़ी। इस्य करती हुई स्त्री की ताम्रमूर्ति भी मिली है। उत्तमें इत्तरी सफाई नहीं है। इस्य करती हुई स्त्री की ताम्रमूर्ति भी मिली है। उत्तमें इत्तर सहती है। दो वह ला स्त्रय कर है। इसरी प्रतिकृति एक नर्तक की है, सो मूरे पत्यर की है। दोनों में कंसों व गदंन के स्थानपरावृद्धि हैं। इसका कर्य है वाई और सिर अला से बनाकर जीड़े जाते थे। ये प्रतिकृतियाँ मोहेनजो-दारों में अवतक प्राप्त अन्य प्रतिकृतियाँ मोहेनजो-दारों में अवतक प्राप्त अन्य प्रतिकृतियाँ मोहेनजो-दारों में अवतक प्राप्त अन्य प्रतिकृतियाँ में श्रेष्ठ हैं। पुरुष की प्रतिकृति ई० पू० चतुर्य शताब्दी के यूनानी कलाकार के लिए भी अभिमान का विषय हो सकती है। किन्तु मृति का बढ़ा हुआ पेट और आर्क्त भारतीयता को प्रवट करते हैं। नर्तक दायें पैर पर खड़ा है। कमर से अपर के अग वायों ओर भूके हुए हैं, जो थिरकन और वेग को प्रकट करते हैं।

हडप्पा में उत्कीण विश्वो और प्रतिकृतियो में अंगों के चढ़ाव-उतार और रेखाओं का जो सुन्दर चित्रण है, वह वर्तमान कलाकार के लिए भी गर्व का विषय हो सकता है। मालूम होता है कि पांच हजार साल पहले यह कला अपने उच्च-शिखर पर पहुँच चुकी थी।

### घर्म

अवतक जो अबदोप मिले है, केवल उन्हींके आधार पर यह निश्चय करना कठिन है कि हड़प्पा में घर्म का क्या रूप था। दूसरी बात यह है कि उस काल में धार्मिक और स्वौकिक जीवन दोनों मिलेहुए थे। उनमें स्पष्ट मेद-रैला नहीं खीची जा सकती।

हडप्पा और मोहेनजो-दारो में ऐसा कोई भवन नहीं मिला, जिसे मदिर कहा जा सके। उस समय के धर्म का रूप जानने के लिए भी मुख्य आधार मुद्राएँ है । कुछ मिट्टी की मोहरें, तांबे की बट्टियां, पकी मिट्टी, खड़िया और धातु की बनी छोटी-बड़ी आकृतियाँ व पत्यर की जो मूर्तियाँ मिली है, उनके आधार पर धार्मिक विस्वासों के बारे में कुछअनुमान लगाया जा सकता है । पक्षी मिट्टी की स्त्री-मूर्तियाँ अच्छी संस्या में मिली है। बलूचिस्तान में भी इसी प्रकार की मूर्तियाँ पाई गई है। ईरान से लेकर ईजियन तक, खास करके एलाम, गेसोपोटामिया, ट्रासकेस्पिया, एशिया माइनर, सीरिया और फिलस्तीन,साइप्रस, कीट,साइन्लेड्स,बाल्कन तथा मिश्र में भी उनसे मिलती-जुलती मूर्तियाँ मिली हैं। संभव है, उनका मूल कोई ऐसा घर्म हो, जिसे उपर्युक्त सभी प्रदेश मानते हो। साधारण तौर पर वे अवशेष देवी-पूजा को प्रकट करते हैं। भारत में आजभी यह अनेक रूपों में प्रचलित है। इन देशों में गर्भवती एवं बच्चोबाली स्त्री की प्रतिकृतियां भी मिली है, जिनसे संतानी-त्पादन का धार्मिक रूप प्रकट होता है । कुछ प्रतिकृतियाँ देवदासियों की है, या वे पिलीने भी हो सकते हैं। बाकृतियों में सबसे अधिक सहया ऐसी स्त्रियों की है, जो लुगी पहने हुए है । कमर में किसीके कंदोला है, और किसीके नही । सिर पर पसे के आकारकी टोपी है। कानो के पास दोनों ओर प्याले की आकृतियाँ है। जो प्रतिकृतियाँ सिपाई पर बैठी या सिर पर पुष्प धारए। किये हुए हैं, वे भाता के रूप में देवी की हो सकती है। पुरुष-आकृतियों की संख्या स्त्री-आकृतियों से आधी है। उन्हेभी तीन रुपों में विभक्त विया जा सकता है। बुछ देवताओ की है, बुछ भक्तों की और कुछ खिलीने । कुछ को छोड़कर सभी दिगंदर हैं । स्त्री-आकृतियाँ अधिक-

तर खड़ी मुद्रा में है, और पुरुष-आकृतियाँ बैठी हुईं। कही वे घुटनो पर भुजबंघ लगाकर बैठे हैं, और कही हाय जोड़े हुए। ये प्रतिकृतियाँ किसी अवैदिक परम्परा से संबंध रखती है।

पूरपाकृति देवताओं के सिर पर सीग है, जो अतीद्रिय शक्तियों के सकेत है। मोहेनजो-दारो मे एक ऐसी मोहर मिली है, जहाँ देवता ऊँची वेदी पर योग-मूदा में बैठे हैं। उनकेतीन मुख हैं। सिर पर दोसीग है, जो त्रिशूल के रूप में ऊँची और पंखे के आकारवाली टोपी में जा मिलने है। मृति आभूपणों से लदी है। दोनों और चार पशु हैं। वायी ओर गैडा और भैसा, दाहिनी ओर हाथी और ब्याझ। सिंहा-सन के नीचे दो हरिण है, जिनके सीमवाले मस्तक मध्य में झुके हुए हैं। इन सब विह्नों के आधार पर पुरातत्त्ववेता सर जॉन माशॅल इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि वह परापति के रूप में भगवान शिव का पुरातन रूप है।

दक्षों और पशुओं की पूजाभी प्रचलित थी। पीपल का एक पत्ता मिला है, जो दक्ष-पूजा का प्राचीनतम प्रतिनिधित्व करता है। कुछ समय परचात् हडप्पा में पीपल की शालाओं और पत्तों के बंदनवार बनने लगे थे, जो इक्षपूता के पूर्वरूप को प्रकट करते हैं। मोहेनजो-दारों में एक ऐसीभी मुद्रा मिली है, जहाँ देवता पीपल के नीचे खड़े हैं। दूसरी मुद्रा में उनका सिरपीपल के तने से बाहर निकला हुआ है। हड़प्पा की कुछ मुद्राओं में बबूल का पेड़भी मिला है। उसके नीचे पा तो चबूतरा है, या वाड़ । सबसे अधिक महत्त्व की वस्तु धूपवत्ती है । कहीं वह विशेष स्थान पर स्थिर होकर जल रही है, तो कही किसीके हाथ में है। सभी मुद्राओं में उसे पशु की गर्दन के नीचे रखा गया है। सांड़, गैडा और व्याघ की नांद में कुछ खाते हुए बताया गया है। हाथी और भैसे कोदोनों रूपों में दिखाया गया है - कभी नाँद के साथ, कभी उसके बिना । नाँद का यह अर्थ नहीं लगाया जासकता कि उन पश्ओं को पाला जाता था, क्योंकि साँड व बैल के पालत होनेपरभी वह उनके साथ नहीं है। संभवतः नाँद पूजा के रूप मे अपित वन्यपशुक्षों के भोजन को सुचित गरती है। पशु-राक्षसों की प्रतिकृतियाँ भी मिली है, जिनमें कही दी, कही पांच और कही छह सिर जुड़े हुए हैं। कुछ ऐसी है, जिनमें आचा शरीर मनुष्य का है, और आधा पशु का । पशु के स्थान परअधिकतर सिहमा व्याद्य आदि भयंकर प्राणी को रखा गमा है। आकृतियों के सिर पर सींग है, जो उनके देवत्व को प्रकटकरते है। कुछ का आधा भागमनुष्य का है और आधा वैलका। सुमेर में भी इसीप्रकार की आकृतियाँ मिली है, जहाँ वे सीगोंवाले व्याघ्र पर आक्रमण कर रही है। कुछ मुद्राओं पर व्याच्य से युद्ध करते हुए पशु की आकृति मिली है, जो मेसोपोटामिया के गिरुगिमेश का प्रतिरूप जान पड़ती है। एक मुद्रा में देवता नीचे आसन पर योगमुद्रा मे बैठा है। दोनों ओर भूमिपर झुके हुए भक्तों की मृतियाँ है। ऊपर साँप के फण फैले हुए है। प्रवीत होता है कि पौराणिक साहित्य में नागलोक का जो वर्णन

है, प्रस्तृत आकृतियां शायद उसीके निवासियों की ओर सकेत करती हैं।

मृतियों के अतिरिवत लिंग और योनि की पूजा का भी प्रचलन था। स्वस्तिक का चिह्न भी मिला है। यह निश्चित रूप से नही कहा जा सकता कि उसकी पूजा भी होती थी या वह केवल मगल के रूप में बनाया जाता था !

सिंधु-घाटी में प्रचलित धर्म के रूप को संक्षेप में इस प्रकार प्रकट किया जा सकता है -

वे लोग माता के रूप मे देवी की पूजा करते थे। इसी तरह दक्षी, उनमें

रहनेवाले देवी-देवताओ, पशुओ, व पशु-राक्षसो को भी पूजते थे।

शिव की पूजा मूर्ति और प्रतीक दोनो रूपो में होती थी। लिंग और स्वस्तिक जनके प्रतीक थे। इसी प्रकार योगि देवी का प्रतीक थी। देवी तथा स्वस्तिक की पूजा सारे विश्व मे प्रचिछत थी।

## डाव-संस्कार

ऐसा कोई रमशान नहीं मिला, जिसे नगर के अवरोपों के साथ रखा जा सके। हड़प्पा में दो दमशान मिले है। उनमें से एक हडप्पा-युग का है, दूसरा बाद का। पहला किले के खण्डहरों के दक्षिण मे है। १९३७ से १९४६ तक वहीं ५७ कबें मिली है। उनसे पता चलता है कि शव को जभीन में लैटा दिया जाता था, और उसका सिर उत्तर की ओर रखा जाता था। हरेक कब्र में मिट्टी के बहुत-सें वर्तन पाये गये है। ये हडप्पा के उत्तरकाल की विशेषता की प्रकट करते है। वे वर्तन दूसरे शमणान के वर्तनों से शैली और सजावट धोनो वातों में भिन्न है। वर्तनों के सिवाम आभूषण और निजी उपयोग की वस्तुएँ भी प्राप्त हुई है। १६४६ में एक नई कन्न मिली, जहाँ जब मास और लकड़ी के पाटिये से ढका हुआ है। सुमेर में ईसा में ३००० वर्ष पहले के जो दमशान मिले है, वहांशी यही चीजें प्राप्त हुई है।

दूसरा रमशान किले और पहले रमशान के बीच मे है। यह उस समय का हो सकता है, जब नगर नष्ट हो चुका था। उसमे शबस्थापन के दो रूप मिले हैं।

दूसरे रमशान मे जो मिट्टी के वर्तन मिले है, उनके आकार और चित्रण दोनों ही पहले इमशान से भिन्न है। इन चित्रणों में पश्रुओं की प्रतिकृतियाँ अधिक है। पौषे, दुश, नक्षत्र और पत्ते भी चित्रित है। कुछ पौराणिक कथाओं से भी संबंध रखते हैं। एक मटके पर गले के पास तीन उड़ते हुए मोर चित्रित है। तारे भी हैं। मयूर के झरीर में कोई बाकृति प्रवेदा कर रही है। संभवत: वह मृतव्यवित का • सूहम दारीर हो सकता है, जिसे स्वर्ग में है जाया जा रहा है। मयूर का यह चित्र क्षत्रों से प्राप्त सभी मटको पर है। शायद इसका सृतको के बारे में प्रचलित विश्वामों के साथ कुछ संबंध रहा होगा।

दूसरे मटके पर दो चित्र हैं। प्रत्येक मे कईआकृतियाँ हैं,जिनमे कोई पशु, संभवतमा रूपम (या गाय), सिर भुकायेहुए है। दीन में चोत्रवाली मानवारुति है। उसके हाथ तथा पैरों के नीचे रस्सी है, जो बैटों के गले में बँधी है। वार्षे हाथ में धनूप-वाण हैं। दायों और के बैल पर शिकारी कुत्ता आक्रमण कर रहा है,और उसकी पूँछ को अपने मुँह में पकड़े हुए है। इस वैल का पिछला भाग केवल रेखाओं के रूप में बताया गया है। कुत्ते के पीछे दो मोर छड़ रहे है। दोनों चित्रों के बीच एक बड़ा बकरा है। उसके सीग त्रिशूळ के समान आठ फलोंवाले है। दाहिनी ओर के वैल के सीग भी इसी प्रकार के है। वाषी ओर के कुत्ते यमराज के कुत्तों की याद दिलाते हैं। विना आंतोबाला इपभ ऋग्वेद की अनुस्तरणी गायका स्मरण दिलाता है. और इसरा भाग वैतरणी गाय का। ऋग्वेद में मृत्य-संस्कार से संस्वन्ध एक सुक्त है, जहाँ चिता की अग्नि को संबोधित करके कहा गया है, 'है अग्नि ! तू इस बकरे को अपना भक्ष्य बना लेना, जिसे काटकर शव के अंगों पर रखा जा रहा है। मृत व्यक्ति को मत जलाना । इसे पितृलोक मे पहुँचा देना । दूसरे इमशान के बर्तनो पर बने बहुसंस्यक चित्र अजमेध या बकरे की यशि को प्रकट करते हैं।एक कब में यह बर्तन शव के एक तरफ मिला है। अन्यत शव और अन्य सामान के बीच ये विखरे हुए मिले हैं।

बामें हाय में धनुष और वाण का वर्णन भी ऋग्वेद में मिलता है। यहाँ भी इन्हें शव के साथ रखने का निर्देश है। ऋग्वेद के दशम मंडल के १४वें, १६वें और १ वर्षे सुनत में कुछ विधि-विधान और विश्वासों का वर्णन है। दूसरी ओर प्रस्तृत चित्रों के अध्ययन से जिन संस्कारों का पता चलता है, दोनों में आश्चर्य-जनक समानता है। ऋग्वेद में दोनों परम्पराएँ मिलती हैं। आर्थ लोग यत का दाह-संस्कार करते थे, और उसे गाड़ते भी थे।

नीचे के स्तरों में जो शवों के अवशेष मिले हैं, वे कहीं पूरे हैं, और कहीं छिन-भिन्न। साधारणतया मृत-शरीर को पूरी तरह लेटा दिया जाता था, टाँगें सीधी रहती थी। कुछ अपवादों को छोड़कर मिट्टी के बर्तन हरेक क़त्र मे मिले है। किसी-किसी में आभूषण भी प्राप्त हुए हैं। जहां बर्तनों की संख्या कम है, वहां उन्हें सिर के पास रखा गया है। इनका हड़प्पा में प्राप्त बर्तनों के साथ विशेष संबंध नहीं है। पुरातत्त्ववैताओं का मत है कि जिन तीगों का संबंध द्वितीय श्मशान के साथ है, उन्होंने ही कदाचित हडप्पा की संस्कृति का ध्वंस किया होगा।

## सिन्ध्-सभ्यता का काल और उसके निर्माता

पश्चिमी एशिया में सम्यता के जो अवशेष प्राप्त हुए है, उनसे सिध-सम्यता बहुत अधिक मिलती है। एलम और मेसोपोटामिया नी, द्वितीय जल-प्लावन के पहले की, सम्पता के साथ उनका धनिष्ठ साम्य है। १९३१ में लंदन को पुरातस्त-परिषक्ष् ने यह समानता उरम-, जेमडेट, नसार आदि के साथ भी बताई थी । इससे पता चलता है कि ईसा मे ३००० वर्ष पहले भारत का आल्पा श्रोर मेसोपोटामिया के साथ पनिष्ठ संबंध रहा होगा ।

सिन्धु-पाटी के अवज्ञेषां का काळ-निर्णय इसी आधार पर किया गया है। एलम और मेसोपोटामिया में भी उसी काळ के अवज्ञेष मिले हैं, विज्ञेष कर से उर, किज, जेमडेट, नसार तथा तेळ अस्मार में। उर और किया में बहुत-सी ऐसी मुद्राएँ मिली हैं, जो सिन्धु-पाटी की मुद्राओं से मिलती है। उनका सवय मारपान-राजवंश के साथ रुगाया गया है, जिसका समय ईमा में २२४० वर्ष मूर्व है। इसी प्रकार तेळ अस्मार में अवकाद-यज्ञ की कुछ मुद्राएँ मिली हैं, जिसका ममय ई० पूर २४०० वर्ष माना जाता है। इन्ही आधारो पर सिन्धु-सम्यता के विमिन्न सर्तो सा काल-निर्णय किया जाता है। तेळ अस्मार की मुद्राओं पर जो पत्रु अकित हैं, व बारत में ही पाये जाते वे, सेसोपोटामिया में नहीं। कुछ मुद्राएँ हुइक्या के उत्तर-वर्ती स्तारों में प्राप्त हुई है। वे उत्तरन १४०० ई० पूर्व की है। ये सिन्धु-सम्पता के अतिम व्या को प्रकट करती हैं। उन मुद्राओं पर जो विज्ञ है, उनसे झात होता है कि वे बाहर से आई होगी।

अवतोषो में पगुओं की प्रतिकृतियां, कूळ-वत्ते, नृतकातीका काम, प्रसाधन-सामग्री, विलीने आदि वस्तुएँ हैं । कुछ बस्तुएँ यहाँसे यहाँ गई, और कुछ बहाँसे यहाँ आई । अवनक जिन स्थानो की खुराई हो चुकी है, से मीटे तौर से ई० पू॰ डाई हचार से लेकर डेड हदार वर्ष तक को सम्मदा को प्रमट करते हैं। नीचे के स्तरों की खुदाई होने पर, संभव है, इस सम्यदा का आदिकाल और पीछे सरक जाय।

सिन्धु-माटी में 'किस' बंदा के लोग रहते थे। वे मूलत: भारतीय थे या बाहर से जामे थे, इन प्रस्तों का असिग निर्णय अभीतक नहीं हुआ है। इसके लिए बहुत ही कम सामग्री उपण्डम हुई है। भोहेनजो-दारों के अपरी स्तर में कुछ अस्थि-पंजर मिले हैं। वे ही इस प्रश्न के निर्णय का एकमा व आधार है। उनके अध्ययन 'से पता चलता है कि मोहेनजो-दारों में कई आतियाँ रहती होंगी। आस्ट्रिक, अरब, मंगीन और अल्पादीपीम। उससेयह सिद्ध होता है कि उस समय पंजाब तथा सिध अनेक जातियों के मिलन-सेन थे।

सिन्दु-पाटों को विकसित सम्यता तथा उसके उत्थान और पतन से संबध रखनेवाले विभिन्त स्तरों के आधार पर यह भी कहा जाता है कि वहांके निवासी आर्य जाति के थे। किन्तु सिन्दु-पाटी में जो मुलाकृतियाँ प्राप्त हुई है, वे आर्य जाति की मुलाकृति से नहीं मिलती। ऊँचा कद, गोरा रग, काली आर्स, मुहं पर पने वाल, लवा,सकड़ाऔर उसरा हुआ सिर, नाक न चपटी, न वहुत लग्दी— आर्य जाति की यह विदोपताएँ है। किन्तु मोहेनजी-सारों में जो जार प्रकार की आकृतियाँ मिली है, वे अला प्रकार की है। आयं और सिन्यु-याटी के निवासियों की जीवन-पद्धति में भी स्पष्ट अन्तर पाया जाता है। वैदिक आयों की मुख्य आजीविका पशुपालन और कृषि थी। वे छोटी-छोटी विदिक्त में में विचरे हुए थे। इसके विपरीत, सिन्यु-मचता नागरिक जीवन को प्रकट करती है। वहीं वड़ी-बड़ी धनी विदित्तयों, केंच पनके प्रकार काशीवीं कक मंदयान जीर सामृहिक आगोव-प्रमांत के चिल्ल मिलते है। आयें के पास कवन भी होता था, जवित सिन्यु-निवासी परपु एरावे थे। आयों के पास कवन भी होता था, जवित सिन्यु-निवासी अपने वचान के लिए केवल डाल रवते थे। सिन्यु-निवासी पत्यर और धातु की बनी गदा का उपयोग करते थे। इड़प्या में देवी, लिग और मूर्ति के रूप में शिव तथा पौराणिक मृतियों की पूत्रा प्रचित्त थी। किन्तु स्वावेद में मूर्तियूजा का प्रयया निर्देश को साथ विवेष संद्र्य हो या। किन्तु सियु-पाटी के लोग सायु-मार्ग से व्यापार करते थे। इदमहासायर, फारस को छाड़ी और उसके सायु दे दूर-दूरतक जाते थे। उनकी मुद्धाओं पर नाव की आकृतियाँ भी चित्रित है।

बार्य गाय को संपत्ति मानते थे। उसे 'अष्टमा' (जिसकी हस्या बजित है) कहते थे। थोड़ा भी उनके जीवन में प्रमुख स्वान रखता है। किन्तु सान्धु-धाटी के विक्रों में उनका स्वान नहीं है। वहाँ गाम के स्थान पर बैंक है, और चोड़े के विक्रू नहीं मिलते। सिन्धु-धाटी-सम्बद्धता में हाथी का महत्त्वपूर्ण स्वान है। क्याम, गैंड और प्रपम को साथ उसे भी विद्या गया है। उनके समान विद्यालया और तिवत्सालों होने के कारण उसे भी अपन प्राणियों के साथ देंथी रूप दे दिया गया। प्राप्त के उसे के स्वान निर्देश क्या है। स्वान प्राप्त । प्राप्त के स्वान निर्देश 'सुन-हित्तन्' के रूप में मिलतों है, जिसका अपे है, मूंडवाला प्राणी। यह नाम इस वात को सूचित करता है कि आयों ने उसे पहले-पहल देया होगा।

इन कई प्रमाणों से पता चलता है कि सिन्दु-श्राटी के निवासी आयों से भिन्न थे।

#### वैदिक काल

पर्म-संस्था के इतिहास में दूसरा काल वैदिक सम्यता का है। इसका मुख्य आधार वेद है। यह कोई विद्योग धंय न होकर उस समस्त साहित्य का नाम है, जो कई विद्योगों के मतानुसार तीन-बार हवार वर्षों में रचा गया। इसमें आयों के धार्मिक विकासों, रीति-रिवाबों, अनुष्ठानों और वार्थीनक सिद्धान्तोंका भी वर्षान है। वेदों के रचना-काल को लेकर विद्यानों में काफ़ी मत्येय है। इस प्रियम में किसो निर्मिश्य सत्य पर पहुँचना संभव भीन हीं। एक और, उन्हें अनादि दतानीवाली भारतीय परमारा है, तो दूसरी और, पास्ताय विद्यान तमान संभ एक चार करायोग स्थान से एक चार करायोग स्थान हो। यहाँ तो उस विवाद में न एक कार स्थार भी लेकर एक हजार वर्ष तक मानते है। यहाँ तो उस विवाद में न एक कर

केवल उस साहित्य के रचनाश्रम को उपस्थित करना है, जिसमे घामिकपरिस्थिति के पूर्वापर का पता चल सके ।

वैदिक साहित्य को चार कालो में विभावत किया जाता है—सहिता, ब्राह्मण, आरम्पक और उपनिषद्। सहिताओं का रचना-काल साधारणतमा ई० पू० २००० से लेकर १५०० तक माना जाता है, और मुरुष उपनिषदों वा काल ई० पू० ६००। मध्यवर्ती एक या डेड हजार वर्ष को वैदिक काल कहा जाता है। ये चार काल धर्म-संस्था के उत्तरोत्तर विशास को अगट करते है।

सबसे प्राचीन शृत्येद महिता है। उसमे धर्म का ओ रूप मिलता है, उमे प्राय 'प्रकृति-पुजा' कहा जा सकता है। मानव में आद्यंद्रभरी दृष्टि से प्राकृतिक परिवर्तनों को देखा। कभी उमका ध्यान गरज-गरजकर वरसते बादओं की ओर मया, कभी कलकल करती पदियों की ओर, अभी आधी और तुकानों की ओर, और कभी बीचों के परस्पर टकराने में प्रस्कृदित होने वाने भयकर दावानल थी ओर। कभी उत्ते सुनहर्ली उपा को देखा, तो बभी काले वादलों में चमकती हुई विजली को। कभी अधेरे से लड़ते हुए पूर्व को, और बभी अध्य बरसाने वाल चाद को। कभी अधेरे से लड़ते हुए पूर्व को, और बभी अध्य बरसाने वाल चाद को। हम सब प्राकृतिक तस्यों को देखार उसका हृदय कभी हतताता से गद्य हो जी। सम सक्षित लाग और बभी सीच्यं की निहारकर उस्लाव से पर गया। साथ ही, वह इसपरिवर्तनों केपीड अतीदिय सक्तियों की सी कल्पना करने उमा। यही से 'देवतावाद' का जन्म हुआ।

देवताओं मे विस्वास की दो प्रतिकियाएँ हुई । एक और उनके प्रकौपको शान्त करने या उन्हे अपने कार्य में सहायक बनाने के लिए विविध प्रकार के अनुष्ठान होने रूपे। उन्हीने आगे चलकर यशो का रूप ले लिया। दूसरी ओर, उन देवताओं के स्वरूप और शक्ति के बारे में चितन शुरू हुआ। उसने दार्शनिक विचारों को जन्म दिया। ऋग्वेद के प्राचीन भाग में देवताओं का पृथक्-पृथक् व्यक्तित्व मिलता है। परन्तु उसके दशम मंडल मे उन सबको एक ही सार्वभौम सत्ता के रूप में मान्य कर लिया गया। उपनिषदी मे सारे ही विश्व की 'तदूप' मान लिया गया। इस प्रकार उत्तरोत्तर दार्शनिक विचारों का विकास हुआ। मैनसमूलर ने 'देवतानाद' की चार अवस्थाएँ बताई है । पहली दो अवस्थाओं को 'बहुदेवतावाद' कहा जाता है। उनमें देवी-देवताओं की विशाल संख्या मानी जाती थी। उस अवस्था में उनका स्वरूप और कार्य दोनों भिन्त-भिन्न थे। उसने इसका नाम 'पोलीथिज्म' (बहुदेवबाद) रखा है। दूसरी अवस्था में व्यक्तित्व तो उनका पृथक्-पृथक् रहा, किन्तु कार्य की दृष्टि से वे एक हो गए। प्रत्येक देवता को सर्व-शक्तिमान् मान लिया गया । इस अवस्था का नाम है 'हेनोथिइम' (एकसत्तावाद) । तीसरी अवस्था मे व्यक्तित्व भी एक हो गया, और किसी एक सत्ता को समस्त विश्व-का सचालक मान लिया गया । इसका नाम है 'मोनोयिजुम' अर्थात् एकेश्वरवाद ।

चीधी झबस्या उपनिषदों में मिळती है, जहाँ सारे ही विस्व को उसी एक का बाह्य रूप माना नमा । वहाँ यह स्वीकार कर लिया गया कि ईस्वर से प्रयक् कोई सत्ता ही नहीं है । इसका नामहै 'पैंबियम' अर्थात् सर्वेस्नरवाद ।

दूसरी और अनुष्ठान या क्रियापश में भी उत्तरीत्तर विकास होता गया। कृत्येद के भावप्रयान अनुष्ठानों ने विद्याल यहाँ का रूप ले लिया, और भावना के स्थान पर किया हो महत्त्व दिया जाने रूपा। फल्प्यापिक के लिए चरित्र मा प्रदास का विदोप महत्त्व नहीं पहा। उत्तर्भ स्वान 'विविध' ने ले लिया। यह भाना जाने लगा कि विधिषूर्य के किया गया मज अवद्य फल्प्यामी होता है। यजमान के मन में उत्तरे प्रति श्रदा हो या न भी हो, उत्तरे कोई अंतर नहीं पहता। एक बात और। देवताओं के व्यक्तिस्त में भी परिवर्तन होता चला गया। कृत्येद के काल में व स्वतंत्र थे। प्रायंना करनेवाल पर अमन होना या न होना जनकी इच्छा पर निर्मेर था। किन्तु 'प्राह्मण-काल' में वे यज या कर्म के अधीन हो गए। ऐसा माना जाने लगा कि विधिपूर्य के कर्म करने पर देवताओं को फल अवदय देना एहेगा। छोरि-धीर उनका स्वित्रद भी समप्त कर दिया या। यह माना जाने लगा कि विधिपूर्य के कर्म करने पर वेताओं या। यह माना जाने लगा कि विधिपूर्य के क्ये कर दिया प्रायं हो एक पूर्व हो है, वो अपने-आप कर वेती है। यह 'अपूर्व' नाम की एक स्थित प्राप्त होती है, वो अपने-आप कर वेती है। यह 'अपूर्व' अदृष्ट या भाग्य का ही एक पूर्व हम है। यह हम प्राह्मण-प्रथों में मिलता है। यह 'अपूर्व' अदृष्ट या भाग्य का ही एक पूर्व हम है। यह श्रद्व आहुण-प्रथों में मिलता है।

ब्राह्मणकालीन धर्म की दूसरी विशेषताएँ नीचे दी जाती है :

वेद में जो बातें पाई जाती है, उन्हें सर्वोच्च परमसत्ता के रूप में प्रमाण मान लिया गया। वेद और युक्ति में परस्पर विरोध होने पर यही कहा गया कि १-वेद का प्रामाण्य की बुद्धि का कोई मूल्य नहीं। इसलिए ऐसे स्वर्लों मे

वेद की आज्ञा ही प्रमाण है। इस धारणा के समाज पर दो प्रभाव हुए:

(क) जसने स्वतंत्र चेतना को दवा दिया। मानव अपनी बुद्धि को सीमित समझने छमा। इससे वह विवव के रहायाँ पर स्वतंत्र विचार करने के वजाय हरेग बात कि लिए देद के वासमों को ढूँ-तुने लगा। बुद्धि उन जाक्यों की व्यास हरेग बात के जाक्यों को ब्यास हरेग बात का निर्माद को निर्माद को वासमा की वास की मित हो गई। इस क्षेत्र में भी धीरे-भीरे वर्ग विचेष का निर्माद होता गया। भारतीय दर्गन पर 'खानम प्रामाम्य' का यह प्रमाव अवतक चना हुआ है। वार्षाक, बौद्ध तथा पैथेपिक को छोड़कर सभी दर्शनों ने ईश्वर या महापुरुयों के वच्नों को प्रमाण माना है। इन तीन परम्पराशों से भी चार्योक दर्गन जुका हो, कुका है। अल्य दो परपरार्थ जाताम-प्रामाण्य' की और मुका गई। वताने की आवश्यकता नहीं कि स्वा धारणा का परिणाम यह हुआ कि धारतीय दर्शन श्रद्धा के प्रभाव से सर्वेषा मुक्त नहीं हो सका।

(ख) दूसरा प्रभाव समाज-रचना पर हुआ। सगठन की मुख्य शक्ति

श्रद्धा होती है। जहाँ बुद्धि को अभीम स्वतंत्रता मिछती है, वहाँ मतभेद होना स्वाभाविक है। मंगठन को वह दृढ़ नहीं होने देता। आर्यों ने देदों के प्रति निष्ठा रखने पर जोर दिया और उनका संगठन धनितमाली बना रहा। इस प्रकार दार्सानिक या बौद्धिक क्षेत्र में जो बात हेय हैं, वही सामाजिक क्षेत्र में बहुत-कुछ उपयोगी सिद्ध हुई।

मृत्येद में 'देवतावाद' की तीन अवस्थाएँ मिछनी है -पहली अवस्था में भिल-भिन्न प्रित्तवाले अनेक देवताओं की करवना की गई। दूगरी अवस्था में स्थितत्व भिन्न होने पर भी प्रत्येक देवता को संद्राधित स्थानतत्व भिन्न होने पर भी प्रत्येक देवता को संद्राधित सान् मान लिखा गया। तीसरी अवस्था में स्थितित्व भी एक हो गया, जिसका वर्णन द्याप मडल में मिछताहै। ब्राह्मण-जाल में मह स्थितत्व अतीदिय गित्तयों के रूप में पिएगत हो गया। यही यह गान लिखा गया । ता विधित्य पूर्वक कर्म करने पर कल अवस्य प्राप्त होगा। कर्म देवता के अधीन नहीं है, किन्तु देवता कर्म के अधीन है। इसीका विकास मीमासा-दर्शन में हुआ। उत्तरे काल पर किसी अथ्य जितन हो पर्याप को सर्वेद्या समाप्त कर दिया। उत्तरे बताया कि विधित्य पूर्वक कर्म करने पर अपूर्व गाम की स्वित्त उत्पान होती है, और बहु स्थानमपत्य करने प्रदान करती है। जैन और वीड धर्मों ने भी कर्म की इस महता की स्वीकार किया। परन्तु उसका आदार प्रत्येविय की अद्या के स्थान पर नैतिकता की मानागया।

मीमासा-दर्शन में कमें की जो महत्ता बताई गई, वह साधारण जीवन का अंग न बन सकी। वहाँ देवता के रूप में किसी नियामक शक्ति मे विश्वास बना रहा । इसका कारण और या । वैदिक परम्परा का संबंध विजेतावर्ग के साथ या । शास्त्रों का धर्म होने के कारण उसे प्रथम और प्रोत्साहन मिला। लेकिन सर्व-साधारण मे पुराने विश्वास बने रहे। प्रतीत होता है कि मक्तियाद आयों के आने से पहले द्रविड़ों में प्रचलित था। सिंध-घाटी के अवदोषों ने इस धारणा को और भी पुष्ट कर दिया है। भनितवाद किसी अतीद्रिय सत्ता को जगन्नियता के रूप मे स्वीकार करता है। ऋग्वेद के दलम मंडल की रचना भी कदाचिल् उसीका प्रभाव हो, वर्षाकि ब्राह्मण-काल तथा उत्तरकाल में कम को जो महत्त्व मिला, उसका इसके साथ मेल नहीं बैठता। द्रविड़ों के भक्तिवाद तथा ऋग्वेद के उत्तर-कालिक विकास ने मिलकर इस विश्वास को जन्म दिया कि मानव के भविष्य पर नियत्रण करनेवाली कोई सार्वभौम सत्ता है। राजनीति एव सामाजिक क्षेत्र में जो धारणाएँ अधिराज्यवाद को लेकर चली, बेही ईश्वर को लेकर धार्मिक क्षेत्र मे उतर आई। जैन तथा बौद्ध धर्मों ने ईश्वर-कर्तृत्व का विरोध किया। मीमांसा-दर्सन भी इस विषय में उनका साथी था। किन्तु वे भी सर्वसाधारण में प्रचलित भवितवाद के प्रभाव को न रोक सके। इन परम्पराओं में भी मगल तथा भौतिक मुखों के लिए अपने-अपने महापुरुषों की स्तुतियाँ होने लगी।

58

का भी विरोध किया। उसने उसे बुद्धिका आवरण समझा। वर्णभेद तथा लिंगभेद का सुल्लमसुल्ला विरोध किया । उनने स्त्री और दुद्दों को समान अधिकार दिया,

और जनमानस को अपनी ओर खीच लिया। ये शावियाँ जैन, बीढ, भागवत,

वीररौव आदि परम्पराओं के रूप में विकसित हुई।

देश मानती हैं। दोनों को ही भारतीय कहते हैं।

## 'द्रविड्' शब्द

जैसे 'प्राकृत' और 'सस्कृत' सार्यक काय्द है, येसे ही 'तमिल' और 'वेग्त-मिल', 'तेलुग, 'कन्नड' आदि क्षव्य भी है। 'तमिल' का अर्थ है, माधुर्य। इसी अर्थ में 'तेलुगु (तेनुगु)' का भी व्यवहार होता है। 'वेन्तमिल' का अर्थ होता है। 'गृद्ध या गुढ़ीकृत (सस्कृत) तमिल भाषा।' भाषा या बोली जनजीवन में धीरे-भीरे प्रचरित हो जाती है। बाद को नाम-निर्देश, साहित्य, लक्षण, व्याकरण आदि वन जाते है।

यह निविवाद है कि द्वाविड भाषाओं में, अपनी विशिष्ट साहित्य-परम्पर, मौलिक स्वरूप, स्वतव सत्ता, अधिक प्राचीनतम आदि की दृष्टि से एकमाव तिमिल भाषा ही द्विवड कुल का प्रतिनिधित्व करती है। तिमिल भाषा तीन ह्वार वर्षों से अपने स्वतंव स्वरूप और प्रांजल खेली को बनाये हुए है। अन्य दोनों द्विवड भाषाओं पर—तेलुगु और कन्नड़ पर—आर्य भाषाओं का प्रभाव अधिन पड़ा। इसलिए वे चाह-अन्वचाहे अपना मूल स्वरूप ईसदी पूर्व की प्रारंभिक वातियों में ही खो चुकी हैं।

यह 'दविड़' घब्द कैसे बना ? इसकी निष्पत्ति कैसे हुई ? इसका रोचक

इतिहास है।

'द्रविड' राज्य संस्कृत का है; किन्तु वह उसका भौलिक शब्द नहीं है। 'तमिल' का विकृत रूपही है। 'द्रविड' शब्द के रूप-परिवर्तन का विकास कम है: समिळ्>दमिळ>द्रमिळ>द्रमिळ>द्रिवड |

# द्रविड् भावा का परिचय

'तिमळ' राब्द भाषा-परक है; 'तिमळर' जानिवाचक है; 'तिमळस' या 'तिमळकम्' प्रदेशवाचक है। 'द्रविड' सन्द 'तिमळ' की अनुकृति ने पहले भाषा-परक रहा। बाद को अर्थविकास से देश तथा जाति का भी बोधक बन गया।'

द्रिषड़, द्रिमड और दिमळ-- ये घटर पिछळी सदी तक केवल सिक्ट भाषी तथा तिमल प्रदेत के लिए प्रमुक्त होते थे। स्वपंभ सी वयं पूर्व डॉ॰ काल्ड-वैस ने (Dr. Caldwell) 'द्रिवड' सन्दको पूरेदक्षिणापथ के लिएऔर दिश्णी भाषाओं के लिए प्रपुक्त दिया। तभी से उस अर्थ-विकास का प्रसार बढ़ गया है। उनके पहले केवल दक्षिणी भाषा-मुळ को छोडकर प्रदेश और प्रदेश-वासियों के

टेखें —श्री वामन शिवराम आपटे कृत 'द प्रीविटकास संस्कृत-इंक्लिश डिक्श-नरी' (अंग्रेजी) में 'द्रविड' राज्य की व्यास्या

लिए 'द्रविष्ठ' या 'द्राधिड' राष्ट्र का प्रयोग नहीं होता था । डा॰ काल्डरैल तमिल के अच्छे विद्वान् थे । अन्य दक्षिणी भाषाओं के भी ज्ञाता थे । यह प्रसिद्ध भाषा-सास्त्री थे । उन्होंने दक्षिणी भाषाओं का नुसनारमक व्याकरण लिसा है ।'

'तिमळं का प्रयोग तिमल के प्राचीनतम तदाण ग्रंथ 'तोत्काणियम्' में मिलता है। ग्रन्थकार ने तित्या है, "क्षिमळ एंन् किळिबियुम् अतनीडट्रे," इसका अये है, 'तिमल तकर के साथ कोई सार्थक शब्द जुड़ता है, तब 'अन्' (अ) प्रत्यय दोनों के दीच में आता है ।' उदाहरणाये, तिमळ्-१-गळ्ळि-१-तिमळ्-पळ्ळि (तिमळ ताला)। वैसंधि-नियमके अनुसार तिमळ-१-थ-१-पळळि में 'प्' का समा-वैस होने से पूर्वोत्तत रूप बनता है।

इस प्रमंग का यहाँ महत्त्व इसिटागृ है कि समिळ का उक्त लक्षण-प्रंथ ही आज उपलब्ध पुराते तमिळ-साहित्यों में प्राचीनतम रचना है। उसके रचयिता का नाम 'सोल्काप्पियर' है। इसका अर्थ है, 'पुराने काप्पियवंत का प्रतिष्ठित व्यक्ति।'

तोलका व्यय महर्षि अवस्त्य के किय्य माने जाते हैं । यह अवस्त्य रामायण-कालीत अगस्त्य महर्षि माने जा सकते हैं। अत. इनकी रचना पाणिति-काल से भी (ई॰ पूर्व पाँचवी राती ते) पचास-सौ वर्ष पूरावी अवस्य होनी चाहिए। तोलकाण्पियर कालीन (ई० पूर्व छठी जती) संस्कृत चार्यों में 'द्रविड' सम्द का प्रयोग नही पाया जाता है। ऋग्वेद-कारू में पूरे दक्षिण के लिए 'दक्षिणापय' का प्रयोग किया जाता था। ३ ऐतरेय ब्राह्मण (७-३-१८) में अंध्र (आन्ध्र), शबर, पुलिन्द्र आदि दक्षिणी आदिवासी या यन्य जातियों का उल्लेख है। यहाँ भी 'द्रविड' घट्द का प्रयोग नहीं हुआ है। 'सुराप्ट्र' (सीराप्ट्र) के साथ संयुक्त रूप से दक्षिणी देशों ने लिए 'दिशिणापय' का उत्लेख बीधायन धर्मसूत्र में (४-२३) हुआ है। वाल्मीकि रामायण में (किप्किन्धाकाड, सर्ग ४१, रलोक १२) आन्छ, पुण्डू, चील, पाण्डय, केरल (चेरल)आदि दक्षिणी देशो के नाम दिवे गए है। अतः यह स्पप्ट है कि दक्षिण के लिए या तमिल प्रदेश के लिए 'द्रविड' शब्द का प्रयोग ई० पूर्व प्रार्भिक शतियों में प्रचलित होने लगा । इस समय के आर्य, बौद्ध, और जैन पहिलो ने 'तमिळ' को 'द्रमिड' या 'द्रविड' शब्द मे बदलकर उत्तर मे फैलाया। सान्ध्र और कर्नाटक से यह बब्द भी अन्य कई दक्षिणी भाषाओं के गुछ शब्दों के साय प्राकृत और संस्कृत में मिल गया। लगभग ई॰ तीसरी-चौधी शती तक

१. 'कम्पेरेटिय ग्रामर आफ़ द्राविडियन लंग्वेजिज्' (अंग्रेजी)

२. तोल्काप्यिम् (तमिल), सुप्र: ३८६

 <sup>&#</sup>x27;वैदिक इण्डेक्स' (सम्पादक—मैक्डोनेंक और कीथ) में 'विकाणापय' शब्द हैकें।

'द्रविड' सन्द केवल तमिल, उसकी साखा या परिवार की भाषाओं (मलयालम और कन्नड) के लिए प्रचलित था। बाद को ही पूरे दक्षिण के लिए 'द्रविड', दक्षिणी बोलियों और भाषाओं के लिए 'द्राविडी' और दक्षिणापियों के लिए 'द्राविड' शब्द प्रयुक्त होने रूगे । इस बात की साक्षी देता है—'पंच द्रविड', जो दक्षिणी जातियो और उन जातीय ब्राह्मणो के छिए बना हुआ शब्द है।

द्रविड शब्द का स्पप्ट प्रयोग सबसे पहले मनुम्मृति मे हुआ है। यह ई० दूसरी कती की रचना है। उसमें बताया गया है, 'ब्रात्य क्षत्रिय से सजातीया स्त्री . मे जरपन्न हुए पुत्रों को देश-भेद से झल्छ, मल्ल, निच्छिवि, नट, करण, खसऔर द्रविड बहते है। वात्य (व्रतभ्रष्ट)का आशय है, गायत्री का जप न करनेवाल, सस्कार-हीन, आचारभ्रष्ट सवर्ण जातीय लोग। अमनुस्मृतिकार द्वविड (तमिळ) जाति के श्रेष्ठ आचार-विचार, विदुद्ध सस्कार और स्वतत्र कुळीनता के बारे में, मालूम होता है, सर्वे था अनिभन्न था। आर्योवते और मध्यदेश की सीमाओ में बसी आदिवासी वन्य जातियों को वह 'द्रविड' समझ बैठा। दक्षिण के मध्य तथा अन्तिम भाग में वसी सम्य और सम्पत्न समिळ जाति के बारे में शायद उसको ठीक पता न होगा। मनुस्पृतिकार ने आन्ध्र जाति को, जो द्राविड-परिवार की सम्य और शक्तिशाली शासा है, भ्रष्ट और निकृष्ट जाति बताया है 18

भरतमुनि के 'नाटचशास्त्र' में (ई॰ दूसरी शती) 'द्रविड' शब्द तमिळ भाषी जनता का निर्देश करने के लिए प्रयुक्त हुआ है। १ ई० ६२०-६=० के कुमारिल भट्ट ने अपने 'तंत्रवातिक' में, जो मीमांसर सूत्र की व्यास्या है, 'द्राविड' हारद का निर्देश किया है। इसी प्रकार राजशेखर की 'काव्यमीमासा' में (ई० eso-E२o)," घरगुण के पालियम् शासन (शिलालेख) में 'तमिळ' शब्द के

१. 'पंच द्रविड'-द्राविड(समिलमावी), कर्णाट, गुर्जर, महाराष्ट्र, और तैलंग ('तेळुंगु' का संस्कृतीकरण) ।

२. शल्लो मल्लश्च राजन्यात् यत्यात् निच्छविरेव च। गटाच करणाउचैव ससी द्वविड एव च ॥—यनुस्मृति (१०।२२)

३. द्विजातयः सवर्णामु जनपन्ति अवसारतु यान्।

तान सावित्री परिश्रप्टान् बात्यानिति विनिदिशेत् ॥—यहौ, (१०१२०)

४. मनुस्मृति (अध्याय १०, इलोक ३६)

इविडान्ध्र महाराष्ट्र बैण्या वै वानवासकाः ।

दक्षिणस्य समुद्रस्य तथा विन्ध्या चलान्तरे ॥ - नाट्यशास्त्रम ६. 'आन्ध्र द्राविडादि मावायाम् .....'

७. १ सर्वोऽपि द्वविडः कविः।

६. 'इसिड वचनमेवालोक्यतामत्र पत्रे

विक्कत रूपों को पाते है। वाणभट्ट, चीनी यात्री इधूबान चुआइ, (ई० ६२६-१४४), संकराचार्य आदि ने 'द्रविड' अब्द का प्रयोग किया है।

केरल के प्रसिद्ध महाकवि और प्रकाण्ड भाषा-पंडित थी जल्लूर परमेश्वर ऐयर ने अपने 'केरल साहित्य चारित्रम्' अन्य में 'द्राविड' शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा है :

"द्राविद्दों में पुराने समय से प्रचितित भाषा तिमिल है। उस यब्द के अर्थ मयुरता, विश्विष्टताऔर विगुद्धता होते हैं। ये अर्थ तीमल के प्राचीन कोश पियालम् निषंदु' में भी दिये गए है। दनमें से किसी एक अर्थ के अभिधान में तिमल सब्द भाषापरक बना है। यही 'दिमिळ्' गब्द कालात्तर में उत्तराविद्यों के प्रयोग से 'द्रविद' बन गया। उस शब्द की तिकृति का अप है > तिमळ् > दिमळ > दिमळ > दिमळ > द्रविड और दिवह से द्रविड । देशों भाषाओं के मुल सब्दें के संस्कृतीकरण की यही विभा है। पुर्वोक्त सभी विकृत रूपों को (विमळ्, द्रिमड आदि)हम प्राचीन प्राकृत और संस्कृत प्रत्यों में पाते है।

"तिनिळ्का विशिष्ट अक्षर 'ळ्' (ळ का पूर्वेत्य छुड् स्प) प्राकृत मा संस्कृत में मही होता है। इसिक्टए वार्वधापाओं ने नियमानुसार 'ळ' 'ड' धन जाता है और खर (कड़ा) अक्षर छुड्ड वन जाता है। इस प्रकार 'त' 'द' और 'द्र' वन गया।

"आन्ध्र के कृष्णा जिले में ई॰ पहली सदी का एक बौद स्तूप मिछा है। उसमें प्राकृत धापा में लिखी हुई प्रशित्त है। उस प्रशित में, कन्हन् (कल्लन्) नामक बुद्ध करत ने अपने को 'दिमळन्' (तिमळन्—तिमळ-वाला) बताया है। प्राकृत में 'दिमळ' शब्द हो प्रचित्त है। इसिन सिने संकृत में 'दिमळ से अपने को 'दिमळन्' विद्या सिने सिने संकृत में द्रमिल, द्रमिड, और द्रविड रूप ले किये। वे दिक शब्द का 'ळंकार अविचित्त प्रस्ताया में 'वं न्वन जाता है। महामारत में 'द्रमिल' शब्द का प्रयोग हुआ है। वस्कुमार चरितम्, कादम्बरी आदि अविचीच प्रत्यों में 'द्रविड' शब्द का प्रयोग हुआ है। इस्वी सातवां शती के कुमारिल भट्ट ने 'आन्ध्र द्रविड कापा' का प्रयोग किया है। सत्यालम के पुराने कर्यों में 'द्रमिल' और 'द्रमिल' का प्रयोग किया है। सत्यालम के पुराने कर्यों में 'द्रमिल' और 'द्रमिल' शब्दों का प्रयोग ही अधिकतर हुआ है। को काल्टरले के सी वर्ष पूर्व ही, तिमल परिवार के हाने के कारण, सभी दिशाणी भाषाओं और वोसिकों को 'द्राविड शापा' का नाम दिवा

 <sup>&#</sup>x27;द्रमिडाः पुरुषाः राजन्', 'द्रमिडी घोषितां वरा', 'द्रमिङ रावृतो ययौ' इत्यादि प्रयोग देखें।—(महामारत)

हें भी बार करी 30 41 या । तभीने द्वीरा और प्रांति को सहिलास और सर्वे पर ×4.5 के दिन्द किन्द्र के क्या ने क्या के कर कर नामा "" 25. हिल्ल के इंडिंग होरासाम सामार ने नीत नीती है ₹f. दाक्त बादाक एक गायक बादा के "बार्क की मोना 121 स्तर है। इसरे स्टिंग स्मार राज्य देशा है। ζſ: the feel of the same and the same स्रिकारो का सार्थ का स्वास्थ्य हा राजा है। दुग् THE SHE SHE WAS THE THE PERSON All the same of the same of the same of 47 q ; At the ent - maken maken in the or mande. P:4 A more a sugar to the same 争前 THE SHAPE THE THE PARTY OF THE ¥.,4 the state of the s 475 All the state of t tri. The same of the sa 数項の 2"77 V" # K\* TOT WITT . ----इसर कु क्यांक 1.14 ,- ""·"\ ... **またままりま** ----· 中国の大学の大学 1/2 with summer girls . 大田 李子子 (1) 大き でき でき できます。 ---₹. हैं। क्या है है 可不够可 74 44 पुर प्यानिक राज

30

था। तभी से द्रविड और द्राविड पूरे दक्षिणापय और उसके नियासियों के लिए एकमात्र प्रतिनिधि सब्द बन समा।''<sup>9</sup>

सिहल के प्राचीन इतिहासग्रन्थ 'महाबद्ध' मे तमिळ भाषियों के लिए 'दमिल या दमिल' राब्द का प्रयोग प्राय' हुआ है । यह ई० छठी सदी का प्राकृत ग्रन्थ है । इसके रचयिता महानाम नामक बौद्ध पंडित थे ।

चौदहवी शती के मलयालम व्याकरणप्रन्थ 'छीलातिलकम्' में 'द्रमिड'

शब्द का प्रयोग किया गया है। (जवा॰ द्रिषडिवेदम्, द्रिमिड सपातम् आदि।)
कानड भाषा के प्राचीन प्रत्यो मे भी 'द्रिविळ' (द्रिविड) शब्द का प्रयोग
पाया जाता है। तोटडायं की 'शब्दमजरी' मे (पृष्ठ ६४); नागवमं के 'खंदमं'
प्रत्य में (पृष्ठ २२); जैनपडित देवचद्र (ई० १८३८ में) रचित 'राजाविळ कथे'
में; बसवपुराण मे (६।१६; २२।१), 'अगर विब्लियोत्तका कर्नाटका' मे भी
'तिमिळ' के तिए द्रविल और तिगुळ सब्दों का प्रयोग किया गया है।

रामायण और महामारत के काल (ई० पूर्व १४०० से ७५० तक) से ही उत्तर और दक्षिण का निकट सम्बन्ध स्थापित हो चुका था। आयों का अधिक प्रमाव प्राय. ई० पूर्व पोचवीं या छठी राती से आन्ध्र और कन्नड (कर्णाटक) प्रदेशों मे पड़ने लगा था। उन दिनो तिमत नाडु के साथ आयों का उत्ता अधिक सम्पर्क नहीं रहा। जो कुछ सम्पर्क उत्त समय से और वाद को भी बढ़ा, वह कर्णाटक और आग्न्य से ही फैलने लगा। ई० पूर्व तीसरी शती से बीत और जैन लाम्य एवं कर्णाटक से स्थान अड्डा जमा चुके थे। वाद को बही से तिमल नाडु में उन सम्प्रदायों का प्रवेश और उत्तर हों कि लाग ये बीड और जैन ही 'इमिल' का प्रयोग अपने प्रत्यों से करने लगे। उन्हों के हारा वह राज्य उत्तरापय मे फैलने लगा। रामायण में तिमल देश का निवंश दिवड या द्रमिल राख्यों से करने लगे। उन्हों के हारा वह राज्य उत्तरापय में फैलने लगा। रामायण में तिमल देश का निवंश दिवड या द्रमिल राख्यों से नहीं, भोळ, पाड्य और चेर इन देशों के नाम से ही हुआ है। अतः यह स्पष्ट है कि 'इवड' राज्य ई० पूर्व दितीय वती से ही सहकुत विद्वानों के हारा प्रचलित किया गया।

कुछ संस्कृत-प्रेमी 'द्रविड' या 'द्रमिळ' शब्द से 'तमिल' की निप्पत्ति वर्ताते हैं। उनका यह भी कहना है कि 'द्रविड' शब्द संस्कृत की 'दू' घातु से निप्पन्त हुआ है। 'द्रविड' का शाब्दिक अर्थ 'लड़ाई में हारकर भागनेवाले ग्रीह' बताते हैं। यह तो कल्पित अनुमान है। सभी देशी भाषाओं के ठेठ शब्दों को भी संस्कृत-जन्य बताने की आदत उन विद्वानों में पड़ गई थी। उनकी देखा-देखी कुछ पारचात्य

१. केरल साहित्य चरित्रम् (मलवालम) भाग १, पृष्ठ ८-६

२. महावंत्र (अंपेजी अनुवाद) अनुवादक चिलहेलम गेमगर (Wilhelm Geiger) : १-४१, २२-५२, ५५, २३-६, ११, १४, १६ आदि

<sup>3.</sup> Bibliotheca Carnataka, Mangalore (1850)

होता है। द्रविड वर्ग की जातियों में बाहुई सिध-पंजाब प्रदेशों में, श्रीरांव बिहार प्रदेश में राजमहल बंगाल में, गोड मध्यप्रदेश में, कुई उडीसा तथा मध्यप्रदेश में, आग्ना विक्रारण्य प्रदेश में, कन्नड पिश्चम घाट के प्रदेश में, तुलु और हुगें कन्नड प्रदेश में देखिणी साम में, तोडा, कोटा, तोवव आदि वन्य जातियाँ दिखिणी पिर्चिमी पहाडी प्रदेशों में और तिमल जाति विक्षित से कन्याकुमारी तक के निवास करती थी।

पाइचात्य विद्वानों ने कई भौगोलिक तथाऐतिहासिक तथ्यो से यह निर्णय किया है कि बहुत पुराने जमाने मे द्रविङ जातियाँ पूरे भारत-भर में फैली हुई थी।

जनाइड ए॰ रगोजिन (Zenaid A. Ragozin) ने लिखा है, "इविड् जातियों में, घने जगलों को साफ कर नगर (ऊर्) बसाने की प्रकृति थी। वे उत्तर से दक्षिण की ओर आईं। विन्ध्याचल पार कर अलग-अलग स्थानों पर आबाद हुईं। ये ही बाद को इविड जातियों थी थेट बााबाएँ बनी है।"

सुप्रसिख हिन्दी विद्वान् स्व० डाँ० रागेय राघव के अनुस्वानपूर्ण प्रस्य प्राचीन भारतीय परम्परा और इतिहास के तीसरे अध्याय 'पूर्व प्राचीनकाए----इतिङ् युग' में से कुछ अंत हम यहाँ उद्युत करते हैं:

भा न तुष्ठ अर्थ तुन पहुंच अर्थ है.

'प्राचीन द्रविड से तमिल जाति का तारायँ लिया जाता है। स्री सूर्यनारायण शास्त्रों ने तमिल भाषा के द्रतिहास में आज से लगमग
१०,००० वर्ष पहुंचे की पुरानी तमिल लिपि के साधन मिलने का उल्लेख
किया है। निस्सदेह, तमिल जनता में ईसा से च,००० वर्ष पूर्व ही सम्पता
फैल चुजी थी। आधुनिक समय में हमारे पाय इतने साधन नहीं है कि हम
उस काल पर पूर्ण हैय से प्रकार दाल सकें। कियु कुछ तथ्य अवस्य है,
जो यह प्रकट करते है कि द्रविड जाति अवस्य यहत प्राचीन थी।

जा मह मकट करते हैं कि इसिड जात अवस्य बहुत प्राचान था।

"द्रविड का अर्थ तमिल हो नहीं समझता चाहिए। जिस तरह आग्नेय
(आहिंदुन) तथा आर्थ किसी विधेष जाति का नाम नहीं, घरन एक
जाति-सानू का नाम है, वैसे ही द्रविड को भी समझता चाहिए। द्रविड़ो
में भी अनेक शाखाएँ, उदरापाएँ थी, जिनमें परस्वर काफी असमानता
और भेद भी थे। "द्रविड संस्कृति का गढ दक्षिण से था, संभवतः कावे री
के पास । द्रविड परिवार से अनेक जातियों थी। वे सब सम्यता के एक
ही स्तर पर नहीं थी। (गुनीतिकुमार चाटुज्यों के मतानुसार) यह एक
निविचत धारणा हो भई है कि एक समय द्रविड़-भाषा-भाषी सारे उत्तरी
सारत में फैंसे हुए थे—बस्तीचस्तान से बंगाल तक'।

१. वैदिक इंडिया(अंग्रेजी) २. प्रकातक : आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली।

२. ओ रिजन एन्ड डेवलमेट आफ क्षेत्वेच (अंग्रेजी), पूछ २८।

" दिशण भारत की अनेक विशेषताएँ सिन्धु प्रदेश, मुमेर, भिश्र और कीट में मिलती हैं। मछली भारते की कला में साम्य है। दो-तीन लकड़ी के गई रिस्सिंगे से वाँगते थे। बाँस बीच में खेने के लिए काम में लाते थे। मलबारी नाव, सर्ग-नौका, कोडिक्कर (विमलनाडु का एक समुद्र-तट) की कलत्तीण (पत्थर की नाव) इत्यादि प्राचीन नौका-निर्माण के उदाहरण है। हाथी, बोड़े और दोर-जैसी आकृतिका उल्लेख तिमल-साहित्य में मिलता है। कलतीण पर शाँख बनी रहती है। देवी तथा विमल 'क' (क्या) या अदन का चिद्ध रहता था। यह बुरो नजर से बचाब था। याचीन मिथियाँ, यूनानियाँ और रोमनो ने इसकी नकल की। चीन और इण्डोचीन के छोटे जहालों पर अवभी इसके अदीप मिलते है। कावेरी पर चलनेवाली चमड़े-चढ़ी नावों-जैसी नावें (वोणि और परिशल) देवला और करात निर्मिय पर चलती थी।

"" मातृपूजा, देवदासी, सिर के बाल देवता को चढ़ाना, मत्स्यावतार की कथा का प्रवार, नागपूजा, लिन के फेरे, पीपल-नीमपूजा, चन्द्रपूजा, स्वभ्रपूजा, स्त्रपूजा, स्त्रपूजा, स्त्रपूजा, स्त्रपूजा, स्त्रपूजा, स्त्रपूजा, क्षा-सण्जा, मुगों की लड़ाई—यह नव मोहेनजो-दारो, सुमेक, वैदिलोतिया एलान, मिश्र, दक्षिण श्रारत, दिलण यूरोण, श्रीट में इतने समान दिखाई देते हैं कि एक-दूसरे का परस्पर गहरा सम्बन्ध प्रकट होता है।"

रांगिय राधव का यह बक्तब्य कई प्राच्य और पास्वास्य विद्वानों के अभि-मतों पर आधारित है । संक्षेप में उनके अभिमत भी यहाँ उद्घृत करना समीचीन होगा :

प्रसिद्ध इतिहासकार रामचन्द्र दीलितर का यह मत है, "इविड्रों का प्राचैति-हासिक काल में ही मध्यभारतीय वातियों से सम्बन्ध हुआ होगा। खरियों और हुरियों भापाओं का, जो करात के मोड़ पर मितन्ती में बोली जाती थी, इाविड् भाषाओं से साम्य था। तिमल दाविड्र भाषाओं में सवये प्राचीन माण है। मेसो-पोर्टोमिया की प्रलय-क्या में तिमल के मीन् (मछली) तथा नीर (पानी) शब्द मिलते हैं। दिक्षण भारत और मेसोपोर्टोभिया का समुद्र और पृथ्वी दोनों ही मार्गों से सम्बन्ध था। उस काल की सब यात्राएँ तीरवर्सी प्रदेश या समुद्र से की जाती थी। एक पथ था अरब सावर से मिथ, भूषण्य सावर और एविया माइनर पहुँचने का। दूसरा था फारत की खाड़ी से प्राचीन मुमेश। ओरीज की कवा इस तथ्य को सहायता देती है। पश्चिम के अतिरिक्त, अन्यों में परस्पर दक्षिण मारत तथा मलेखिया में भी आवायमन का सम्बन्ध था।

१. ऑरिजिन एण्ड स्प्रैंड माफ द तमिल्स (अंग्रेजी) : पृष्ठ ११-३४

श्री ए० सी० दासका निर्णय है : "दक्षिणी और पश्चिमी आस्ट्रेलिया की बादिम जातियों में 'मैं वह, तू, हम, तुम' इत्यादि के लिए प्राप: वे ही वब्द प्रयुक्त होते हैं, जो मद्रास (तिमल देव) के समुद्र-तट पर रहनेवाले मछुए प्रयोग करते हैं। उन मछुए लोगों में और दक्षिण की पहाड़ी जातियों में अनेक समानताएँ हैं। उन महाप्र जातियों के पास 'हूमरेय' नामक हिषयार या, जो फॅकने पर लैटिकर फॅकनेवाले के पास चला आता था।" व

डॉ॰ मुनीतिकुमार चादुज्यों का मत यह है: "द्वाविड भाषाएँ—तिमल, मल्यालम, कन्नड, तेलुगु, तोड, कोडुगु, तुजु, जुई, गोण्ड, कुएल, मालटो, बाहुई इत्यादि है। प्रारत मे द्वविड वाद मे आये या आस्ट्रिज (आनेयो) के साय—यह विचारणीय नही है। किन्तु दोनो जातियों में सम्मिष्ट हुआ है। द्विड मेहिन-जो-दारों के वासी हो सकते हैं। निकट ही बाहुई प्रदेश है। भूमध्य सागर को सम्यता से द्वविड-सम्यता मिलती-जुलती है। विध-पजाव-माल (ब्रिलीचिस्तान), जत्तर-पूर्वी ईरान (अनाङ) तथा परिचम ईरान (एलाम), सुमेरिया—चैल्डिया में एक ही-सी संस्कृति थी।"

इसी प्रकार इिंवड जाति की व्यति प्राचीनता और विश्ववयापकता, मुख्यत्वा उत्तर भारत में बची और फैसी पूर्व जाति की हैसियत इत्यादि बातों को विकटर फिल्कियन, फैडरिकर राइट, एव० जी० वेस्त, ई० एफ० ओलंन, जी० एस० होमलेंड आदि पाश्चार्य विद्वानों ने कई प्रमाणों से सिद्ध करने की कीशिश की है। किन्तु शायद ही किसी विद्वान ने असलो इिंवड (तिमल) जाति की विश्ववाद और भी सित्त करने के आयों की स्वात्त की प्रमानता के बारे से सही कोशों से अनुसंधान किया हो। इस जमाने में जर्मन आयों और भारत के आयों की सजातीयताया समानता पर कौन विश्वास कर सकता है? न जर्मन लोग मानने कोतियार होंगे और न भारतीय तयाकथित आये भी। ऐसीही स्थिति है दिवड़ जाति की भी। दक्षिण के जान्ध्र और नर्जाव्यक्त आये भी। ऐसीही स्थिति है दिवड़ जाति की भी। दक्षिण के जान्ध्र और नर्जीव्यक्त की प्रसान की है। पाश्चार विद्वामों की स्थापनाएँ एकता की नहीं, हिन्तु विभिन्तता की प्ररेणा शती है। इन स्थापनाओं से मही दुर्गणमा निकला है कि प्रविद्व जाति की प्ररोक झातिक अनुस्थान का यह क्यांटनीय परिणाम है।

द्रविड् (तमिल )जाति की प्राचीनताका तोलकाप्पियम् को ही हमें मानदण्ड मानना होना। यह देखी पूर्व छठी रातीका परिष्कृत लक्षण-प्रन्य है। इसमें भाषा के स्वरुप,व्याकरण नियम,दाष्प्रय जीवन की सर्वादाएँ,वर्षालंकार, छदः,स्वरूप, निवास-

१. ऋग्वेदिक इंडिया—भाग १, पृष्ठ १०३

२. इंडो आर्यन एण्ड हिन्दी (अंग्रेजी) पुष्ठ ४२-४३

योग्य प्रदेशों का विभाजन इत्यादि कई बातें बताई गई है। इसग्रन्य के आपु-निक व्यास्थाकारों बीरसाहित्यकारों का मत है कि 'दोळकाणियम' के रचियता तोळकाणियर महर्षि आस्त्य के बारह किष्मों में से एक थे। तोळकाणियम् के समय में आर्य-आहाण तिम्तनाडु में सम्मान्य स्थिति में रहते थे। इिवड़ो की संस्कृति, परप्परा, भाषा, साहित्य की विशुद्धता आदि पर बार्यप्रभाव अति स्वत्य मात्रा में पड़ने का यह प्रारंभिक समय था।

अनुमान कीजिए, तिमिछ भाषा इस समय (ई॰ पूर्व छठी शती में) एक उत्तम छक्षण एवं व्याकरण-अंव दनने योग्य समृद्ध दशा में थी। तोलकाणियम् के अनुमीलन से यह कल्पना की जा सकती है कि तिमिछ जाति कितनी प्राचीन हो सकती है, और यह अपनी विशिष्ट और विशुद्ध परम्परा का पाछन कितने छंबे काल से करती आई है।

णूरादिख, शिंद, सुचुकुत्व आदि प्राचीन चील-राजाओं का वर्णन संस्कृत पुराणों में, तमिल के संवकालीन (ईस्वी पूर्व पाँचवी दाती से ईस्वी दूसरी दाती तक) अन्यों में भी आया है। ई० पूर्व चौथी-पाँचवी द्यवियों में गाये गए चार की मुक्तक पद्यों का संग्रह है 'पुरनानूर'। उसमे पूर्वोंग्रत काल के वार—मुख शतियों के बार—मार्च गए पर प्री संकिलत है। ऐसाही एक दूसरा संपकालीन पचसग्रह है 'अकनानूर'। यह भी चार सी मुवतक श्रीतों का संकलन है। इस प्रकार लगभग इसी अविय अविय अपनीन पच-संग्रह हैं। इन्हें एट्टुरोकि (आठ पचसंग्रह) महते हैं। यह सब संपकालीन साहित्य है। इसमें तमिल जाति की प्राचीनता, आचार-विचार, बीरता, ग्रेम-बीवन, भीतिक मान्यताओं आदि का विदाद वर्णन मिलता है।

'पुरनानूह' के दूसरे पद्य में एक चेर राजा की प्रशस्ति गाई गई है। उसके कवि का नाम है मुर्राजयूर युद्धिनाय रावर। उसने चेर राजा द्वारा महाभारत के युद्ध में पांडव और कौरव-सेनाओं को भर-पेट खाना चिलाने की बात कहीं है। उस राजा का नाम है दिवस चेर लातन्।

संपकालीन दूसरे प्रत्य 'मतुर्पेकाचि' में तमिल जाति के सृष्टि-काल से रहने की बात कही गई है। रांपकाल के अंतिम चरणों में या जसके बाद रचित एक लक्षण-मन्य है 'पुरप्पोस्ट्ट वेष्णामार्ले'। इसके रचिता ऐयनारिदनार चेर राजकुल के कविनद थे। इसमें चेर, चोल, पांडिय राजाओं के प्रशासनिक निक्समें, रीतियों और आचरणों का वर्षन है। इस अन्य में बताया गया है, "इस जमृत में जब पाणा (पहाड़) का गुग या, और अधिकांस भूपदेश जलमन्य था, उस समय से लेकर तलवार के बल पर जीनेवाली यह प्रशासी बीर तमिल जाति है।"

१. पुरुपोरळ्वेण्यामार्ले (तमिल), पटल २, पदा ३६

₹

इसी बात को पुटिट तमिल बेद 'तिक्वकुरत्' के ध्याख्याकार परिमेलळ-कर ने भी की है—''थळेबुटि (प्राचीन जाति) का वर्ष है, चोल, चेर, पाण्डिय की जातियों की तरह मुस्टि-काल से ही यरिमा के साथ जीनेवाली सम्यक्षीर सम्पन्न जाति।''

सस्कृत के ग्रन्थों में समिल जाति का उल्लेख पहले चेर, चोल, पाण्डिय के नाम से ही हुआ है। वालभोकि रामायण में इसका प्रमाण है। प्रसग है, वानरराज सुग्रीय सीताजी की खोज में वानरों को दक्षिण की ओर भेजते हुए मार्ग का विवरण वताता है, 'पहाड़ों और गुफाओं से भरपूर घने दण्डक-वन में खोजने के बाद, गोदावरी के तटवर्ती प्रदेशों में जाकर देखें। फिर आग्झ, पुण्ड्र, चोल, पाण्डय, चेरल (केरळ) के प्रदेशों में जाकर देखें। फिर आग्झ, पुण्ड्र, चोल, पाण्डय,

महाभारत में बताया गया है, "अर्जुन तीर्थयात्रा में दक्षिण की ओरआवा। उसने पाण्डण राजकुमारी से विवाह जिया।" ऐतरेय बाह्मण में विदवामित्र के बाप से उनके सौ पुत्र (वैदवामित्र)अंध्र (आंध्र), पुंडू, शवर, पुलिन्द्र, मूर्तिय आदि सस्म जातियों में मिल गए।

रामायण और महाभारत-काल से ही (ईस्वी पूर्व १४००-७५०) उत्तर-दक्षिण का सम्पर्क स्थापित हो बुका था। किन्तु आवागमन कम था। प्राय. उस समय के तापस, वनवासी, कथील और शिकारी लोग विन्ध्याटवी पारकर दक्षिण की ओर बढ़ने का साहस करते थे। उत्तरापय के बार्य लोगो का सम्पर्क विन्ध्या-रुप्य के प्रदेशों में अधिक रहा। इसिएए लाय-प्रभाव बहु के लोगो की भाषा और संस्कृति पर अधिक मात्रा में पड़ा। इसिए लाय-प्रभाव यही हुआ कि उन प्रदेशों की मीतिक भाषा का आज पता नहीं चलता। ऐसे ही प्रदेश थे आन्नप्र और कहनाड (कमीटक)। आन्ध्र का प्राचीन नाम क्या मिट्टी का प्रदेश। करनाडु का उत्तराडु तमिल संदर्ध है। उसका अर्थ है, 'काली मिट्टी का प्रदेश। करनाडु का उत्तराड प्राचीन संप्रकालीन प्रभी में पाया जाता है। आन्ध्र को तेल्लाक क्यास्था-कार नेमावर्ष्यर (६० १३ वी शती) 'अध्यावाट्टा' कहते है। उन्होने यह भी लिखा

१. अन्वीक्ष्य दण्डकारण्यं सपर्वतनदीगुहुम् ॥

नदों गोदावरीं चैच सर्वमेवानुपश्यत ।

तथैवान्धांत्रच पुण्ड्रांत्रच चौलान् पाण्डचांत्रच केरलान् ॥

<sup>—</sup>किप्किन्धाकाँड, सर्ग ४१, इलोक ११-१२

२. तस्य हा विद्वाभित्रस्यैकवातं वृत्राः खतुः पंचादा देवज्यां सो मधुन्छंदसः; पंचादात्कनीयांसस्तये ज्यायांसां न ते कुठालं मेनिरे, सान्वः प्रजा मित्तर्सातं, स एतेन्ध्राः पृण्डा दाचरा पुलिन्द्रा सूतिया इत्यत्रुं त्वा बह्वो भवन्ति वैद्वा-मित्रा दस्यूनां मूचिण्ठाः ।—ऐतरेय द्वाह्मण, ७-३-१८

होना मालून होता है। अन्तणर्, अरदार्, बिणकर् और वैळाळर । ये बाह्मण्, अधिम, वैदय, यूद के रूपान्तर् नही है। 'अन्तणर्' का अर्थ होता है सदाचारी, धर्मन, विद्वान् व्यक्ति । 'अरदार्' से राजा का तात्यर्थ है। राजपरिचार के व्यक्तियों को भी लें सकते हैं। 'विषक्' के लिए तोल्काप्पियर ने 'वैचिकन्' (वैधिक या वैदय) सब्द का प्रयोग किया है। वाणिज्य-व्यापार करनेवाओं को वैधिक कहा गया है। वेळाळर् कृषक या किसान लोग होते हैं। इन चारों जातियों में श्रेष्ठता-निकृष्टता का कोई उल्लेख तोल्काप्पियम् में नहीं है।

'अन्तणर्' से निस्पृह, निस्स्वार्थी, विद्वान् सदाचारी उपदेशक से तात्पर्यं है। यह आयं ब्राह्मण थे, ऐसा निश्चय नहीं फिया जा सकता है! तील्काप्पियम् में आयं ब्राह्मणो के लिए 'पाप्पंनर' (ब्राह्मण) शब्द अलग आया है। उस काल में 'पाप्पार' (आयं ब्राह्मणो उपदेशक, दूत, राजा और महारानी के प्रमय-कल की दूर करनेवाले, यजन-याजन आदि छह स्वधमों के पालक रहे। लोग उनको सानते थे। 'अन्तणर्' जो ब्राह्मणों के समान जातिवयों के होपंस्थ में, राजाओं के सहायक, मत्री, समाज के नियन्ता और मार्यंदर्शक के रूप में थे। इनके लिए 'मेल्जोर, उपन्तार्ग' (अंट्र) आदि शब्दों का प्रयोग किया है। विणक् और कृपक लोगों का सा सम्मान का हिस हो हो हो हो से हो उनके लिए 'मेल्जोर, उपन्तार्ग' (अंट्र) आदि शब्दों का प्रयोग किया है। विणक् और कृपक लोगों का से समानय दृष्टि से ही उन्लेख किया है। ये दोनों कई राजोचित चिह्नों को पारण करने के अधिकारी थे। '

घेळाळर् (किसान) छोगो का कुलधर्म या कुलाचार था छेती करना। उनकी जीविका का साधन सेतीवारी ही बताया गया। जावस्यकता पड़ने पर वे देशरक्षा के लिए हथियार उठाने के अधिकारी भी थे। शान्त प्रकृति के साथ-साथ वे वीरता के भी धनी थे।

बाद के तिश्वळूखर, कम्बर आदि भहाकवियो ने तथा संघ्रकालीन कवियों ने भी कृपकों की बडाई की है। चनको अन्नदाता, छोकरक्षक, समाज-पोपक, प्राणिवर्ग के साथी आदि प्रशस्तियों से सम्मानित किया है।

तिरुवळ्ळूबर ने (ई० पूर्व प्रथम काती) बताया है, दुनिया के समस्त उद्योग-व्यवसायों में श्रेष्ठ है खेती का काम। इससे जितना भी कप्न हो, यही गण्य-मान्य इत्य है। दूसरे सभी व्यवसायियों का पालन किसान करते है। अतः वे लोकजीवन की पुरी के समान है। खेती करनेवाले ही सफल सम्मान्य जीवन बितानेवाले स्वामिमानी श्रमिक लोग है; अन्य लोग सो दूसरों की चाकरी और

१. देखें —तोल्काप्पियम् (तमिल) सूत्र, १०२०, १४३८, १४४५ आदि

२. वही, सूत्र, १७४, १७७, १८२, १४६२—१५७६

३. तोल्काप्पियम्, सूत्र १५७३।

वड़ाई करके जीनेवाले कैवल अनुचर हैं।...."

इसीपर से अनुमान किया जा सकता है कि जातिभेद के चौथे वर्णवालों • (यूद्र नहीं, कृपक) के प्रति सामाजिक सभादर कितना ऊँचा था। भुरुकरभी प्राचीन और अर्वाचीन तमिल विद्वानों ने 'सूद्र' शब्द का कहीं प्रयोग नहीं किया।

इससे स्पष्ट है कि द्रविड (तिमिल) देश में लगाभग छेठी शती में जातिभेव तो वे, पर वे ऊँच-नीच-भाव औरशोयक-शोधित वर्गों के प्रतीक नहीं थे। वोल्का-प्यिरम् तथा उसके परवर्ती प्रत्यों में राजा और कृपक लोगों की खूब बड़ाई की गई है। उनके आचार-विचार और आदर्श विस्तार से वर्णन किये गए हैं। 'अन्तणप्' (प्रथम वर्ण या सम्मान्य उपदेशक वर्ग) और 'चणिकर्' के बारे में उन प्रत्यों मे कम ही वर्णन मिलता है। इस काल में केरल अलग प्रदेश नहीं था; तमिल देश का अंग (चेर राज्य) था।

आन्ध्र और कर्णाटक की तत्कालीन सामाजिक स्थिति के बारे में कीई

मूर्त प्रमाण नहीं मिलता है।

# द्रविड़ प्रदेश और दक्तिणापथ

व्राविड़ जाति का विस्तार दुनिया-भर में होने का उल्लेख पारवास्य विद्वानों ने किया है। उनका अनुसरण कर कई भारतीय इतिहासकारों ने भी इस सत का समर्थन किया है।

जैसे, मोहेनजो-दाड़ो, व हड़प्पा में द्राविड रहते थे; अमरीका के आदि-वासियों में द्राविड थे; अफ्रीकाऔर आस्ट्रेलिया में द्राविड रहते थे; दक्षिण भारत में तो वे थे ही; यही उनका गढ़ है; सम्प्रता, संस्कृति, विद्यान, स्तीवारी आदि में द्राविड बदे-चढ़े थे—ऐसी घारणाएँ ऐतिहासिक स्थापनाओं के वल पर फैली हुई है। यह बात नहीं कि इनमें तस्य नहीं है। किन्तु दनमें पूरा ही तस्य है, यह बात भी नहीं है।

यह विचारणीय प्रस्त है कि क्या द्रविड-कुळीन होने से सारी द्रविड जाति एक ही भाषा बोकती थी? द्राविडों के, जो नाना प्रदेशों में फैंके हुए थे, आचार-विचार क्या एक सामान थे? वे लोग जहाँ भी थे, उन देशों में परे होों में क्या अपने अपिट निशान छोड़ पए है? क्या द्राविड आजभी उन स्थानों पर अपनापन या स्वत्वाधिकार जताने के हकदार हैं? 'द्राविड' कहलानेवाल सभी लोग अपनेको एक कुछ के, एक संस्कृति के और एक वर्षक अपने सानने को तैयार है क्या ? वे अपने से अधिक मीलिक, विद्युद्ध, सम्पन्न और प्रतिविधि वर्ग को क्या अपने अपने से अधिक भीलिक, विद्युद्ध, सम्पन्न और प्रतिविधि वर्ग को क्या अपना अध्या मानने की तैयार होते हैं?

१. तिस्कुरळ् (तिमलवेद) । पद्य १०३१--३३

इन प्रश्नों की व्यावहारिकता आज हास्यास्पद मालम होगी; फिरभी इतिहासकार 'इतिहास-जिज्ञासा' करते रहते हैं। वे कई तथ्यनिरुपण भी कर दिखाते है। पर उससे कोई विशेष लाभ नहीं।

हम यहाँ 'द्रविड प्रदेश' से केवल तमिल प्रदेश का निरूपण करना उचित समभते है । 'दक्षिणापय' भी आधुनिक स्थापना के अनुसार 'द्राविड प्रदेश' ही है। 'दक्षिणापथ' शब्द में समन्वय का सदेश है। अतः उस शब्द से पूरे दक्षिण का-आन्ध्र, कर्णाटक, केरल और तमिल राज्यों का-अभिधान किया जाता है।

फिरभी प्रथानुसार तथाकथित सुविद्याल 'द्राविड देश' के बारे में एक

उद्धरण-भर दे देना अप्रासियक न होगा।

श्री एम० सी० दास ने लिखा है, ''बहुत प्राचीन काल में दक्षिण भारत, दक्षिण अफीका तथा आस्ट्रेलिया के अतिरिक्त बीच की भूमि समुद्र में डूब गई। उस पुराने बड़े महाद्वीप का नाम वैज्ञानिको ने 'लेमूरिया' मूखंड रखा है।"<sup>9</sup>

'द्रविड़' शब्द से यूरोप के आदियासी रेड इडियन जातिवाली का भी निर्देश था। 'द्राविडी' का अर्थ 'रेड इडियन' प्रदेश की एक सुगधित वस्तु है। 'द्राविडक' शब्द उस प्रदेश की एक औपध 'कोडोरी' के लिए प्रयुक्त होता है।"

एम॰एम॰ विलियम्स ने अपने बृहत् संस्कृत-अंग्रेजी कौदा में, 'द्रमिड' का अर्थ वैयाकरण तथा आर्य-विरोधी जाति दिया है । 'द्रमिल' शब्द का अर्थ कोशकार

दिया है। पता नही, किस आधार परऔर किन प्रमाणों से उन्होंने ये अर्थ दिये है।

द्राविडो का अधिकृत भूभाग दक्षिणापय समभ्या जाता है। आजभी इस भूभाग मेद्रविडवर्ग के लोग निवास करते है । भारत वैदिक काल से उत्तरापय और दक्षिणापथ के रूप मे विभाजित था। निविड विख्याटवी दोनों भागों की प्रकृति-निर्मित दुर्गम सीमा यी। यही कारण है कि उत्तर और दक्षिण का सम्पर्क वेद-काल मे ठीक तरह से नही हो सका । यदि शुरू-शुरू में दोनों भागो, कुलों और संस्कृतियों का निकट सम्पर्क हुआ होता, तो सम्भव है कि आर्य-फुल की प्रवृत्ति बहुतं-कुछ नियतित रहती। उस समय यदि परस्पर सापेक्ष सम्पर्क हुआ होता, और पारस्परिक प्रभाव स्वीकृत हुआ होता, तो हमारी धारणा है कि सच्ची और सशक्त भारतीयता की नीव अवस्य तभी पड़ गई होती। आर्यो की विकासशीलता और द्रविडो (तिमिलो) की उदार, भव्य और प्रतिष्ठित नागरिकता मिलकर कई अद्भुत सफलताएँ प्राप्त कर सकती थी।

द्रविड (तमिल) देश की सीमा 'तोल्काप्पियम' ग्रन्यकार के समकालीन

१. ऋग्वेदिक इंडिया' (अंग्रेची) माग १, फूब्ट ६४

२. श्री वामन शिवराम आपटे का 'द प्राविटकल संस्कृत-इंगलिश डिक्शनरी' (अंग्रेजी) देखें।

(ई॰पूर्व छठी शती) कवि पर्वपारनार नेस्पष्टवताई है। 'तोलकाप्पियम्' के आमुख में प्रशस्तिपथ के रूप में वह भीत रुगायया है। असके शुरू में तमिल देश की सीमाएँ बताई गई हैं:

वडवेंकटम् तेन् कुमरि आधिडैत् तमिळ्कूहम् नल्लुलकत्तुः

अयित्, उत्तर दिया में 'बॅकटम्' (तिरुपति) से ठेकर दक्षिण में 'कुमरि' (कन्याकुमारी से सुदूर दक्षिण में जो नदी बहती थी,) तक तमिलभाषी प्रदेश में प्रचलित भाषा तथा पद्यों के स्वरूप को विवेचना के लिए, उनके आधार (तमिल) अतर, शब्द तथा अर्थ के लक्षण-नियम बताये जा रहे हैं (प्रस्तुत तोल्काप्पियम् प्रस्य में)।

इस पथ में तमिलनाडु को उत्तर और दक्षिण की सीमाएँ बताई गई है। ध्यास्याकारों ने बताया है कि पूर्व और परिचम की सीमाएँ दोनों समुद्र है—पूर्व में बंगालचाड़ी और परिचम में अरव महासागर। इस प्रदास्तिपथ के गायक भी ग्रंथ-कार तोरकाष्पियर के समदालीन (ई० पूर्व छटी बती के) थे।

इस पद्य के ध्यास्याकार पेरासिरियर ने (ई० नवीं जती) लिखा है, नार्षेयरेस्तै येग्यु सेन्दुक्तिर बटबेकिटम् कुणकटल् कुट कटल् — अर्थात् चार सीमाएँ (तिमल देग की) ये है; दक्षिण में कुमरि नदी, उत्तर में वेंकट गिरि तथा कुण (यूर्व) और कुट (पश्चिम) में दोनों सागर।"

इसी आयेय को संपकालीन कवि (ईस्वी पूर्व तीसरी या बौथी के) कारिकिळार ने भी ध्यनत किया है। पांडियन् पत्यागतालं पुतुकुडुनि वेरवळूवित नामक पाडिय नरेसा की प्रसित्त में इस कि ने एक गीत लिया है। यह पद्य २६ पंतित्यों का है। यह पुरतानूई नामक क्षेत्रकालोक पद्यसंसह में संकलित है। कई याग-यक करनेवाले उस पांडिय नरेस के राज्य की सीमा के वर्णन के साथ भीत प्रारम्भ होता है। वार्र सीमाओं का उल्लेख इस प्रकार है, "उत्तर में हिममंडित बहु पर्वत (वेंकट गिरिया विन्ध्यगिरि), दक्षिण में कुमरिनदी, पूर्व और परिचम में दोनों समुद्र। इस सीमाओं के अंतर्गततिमल देश के एकछव राजा है मह पांडिय नरेसा"।"

'पुरनानूष' के दूसरे किंव कुरू कोळियूर किलार ने वेर राजा मान्तरंचेरल इक्सोर की प्रवास्ति में एक गीत लिखा है। यह ४० पंक्तियों का है। इसमे चेर-राजवंश की प्रसिद्धि गाईं गई है। इसमें भी पूर्वोत्त चारों सीमाओं का उल्लेख है।

दक्षिण सीमा कुमरि नरी बाज की कन्याकुमारी (कुमारी अन्तरीप) से दो सो कोस दक्षिण में बहुती थी। वहाँवक पाण्डिय देश फैला हुआ था। इसका

१. पुरनानूर (तिमल), गद्य ६

१. पुरनानूच (तमिल), पद्म १७

जरुरेख तीरुकाप्पियम् के न्यास्याकार इळंपूरणर (ई. १२ वी शती) ने भी किया है। फिर ईस्वी पूर्व प्रारंभिक शती मे वह प्रदेश समुद्रमन्न हो गया।पाडिय राज्य घटकर उत्तर की ओर वडने को बाष्य हुआ।

ईस्वी दूसरी शती के तमिल महाकाव्य शिल्पातिकारम् में भी तमिल नाडु की वे ही सीमाएँ बताई गई है, जो तोलकाप्पियम् मे निर्दिप्ट है। इस काव्य के रचिता चेर-राजकुमार इलको अटिकळ है। उस पद्य का अंग है।

नेटियोन् कुन्रमुम् तोटियोळ् पौवमुम्

तमिळ वरम्पु अध्स तण् पुनल् नल् नाडुःगा<sup>१</sup> अर्थात् विष्णु पर्वतं (तिस्पति) औरकुमरिसायर के बीच में स्थित तमिल-

भाषी प्रदेश, नदी-नालो से युक्त, सम्पन्न और समुन्यत प्राचीन देश हैं। "

उस काल में केरल अलग भाषाभाषी प्रदेश नहीं था; तिमलभाषी प्रदेश था। वहाँ चेरवंशी राजाओं का प्रशस्त शासन था। उस भूभाग का नाम ही 'चेरलम्' था। उसी स्थानवाची शब्द से चेर या चेरल शब्द वहाँ के राजाओं तथा निवासियों के लिए प्रयुक्त होते थे। तामल देस के तीन प्रमुख भाग थे। उनमें चेर, चोल, और पाण्डिय राजशासन कलतेथे। उन भागों को या राज्यों को चेर-नायु, चोळनायु और पाण्डियनायु कहते थे। ये तीनो प्राचीनतम, वैमनशाली तथा पराक्रमी राजवंश थे। इनके राज्य शिक्षा, संस्कृति, सम्यता तथा सम्यन्नता में वेजीड़ थे। इनसीनों राज्यों का उन्लेख बात्मीकि ने भी शिया है।

प्राचीनसमिल प्रत्यकारों तथा व्यास्थाकारों ने तीनो राज्यो के शासनकेंद्रों के बारे में लिला है, "एक सौ अस्सी 'कातम्' (एक कातम् की दूरी हो मील) के विस्तारवाले तिमललापी देत में, अस्सी कातम्' का प्रदेश केर-राज्य था; उप्पन 'कातम्' का भाग पाण्डिय राज्य का था; धोबालीत 'कातम्' का प्रदेश कोल-राज्य वा था। तिमललकम् (तिमल देत) का परिवास भाग केर राजाओं का था; पूर्व देशिया भाग पाण्डिय राजाओं का था; पूर्व देशिया भाग पाण्डिय राजाओं का था। इसी कारण इन तीनों राज्यों के नाम 'कुटपुलम् (प्रशिच देश) 'किन्युलम्' (दिशण देश) 'केत्रपुलम्' (पूर्व देश) और 'कुणपुलम्' (पूर्व देश) थहै। 'युलम्' का वर्ष है, देश मा प्रदेश।

'बेरलम्' का संस्तृत स्प है केरल । 'बेरल' का बर्ब है, जुड़ना या मिल जाना । समुद्र के हुट जाते से जो भूभाग पूर्व-स्थित प्रदेश के साथ मिल गया या जुड़ गया, उस प्रदेश का नाम 'बेरल्' मे-लकम् चिरलक्म्' (मिला हुआ प्रदेश) पड़ गया । 'बेरलकम्' उच्चारण-लायव के कारण 'बेरलम्' बेरम् बन गया । यही बेरम् याबेरलम् > उम प्रदेश के राजवंश का नाम हो गया । यही के राजाओं और

१. शिलप्पतिकारम् (तिमल), पुकारकाण्डम्, धेनिल् कार्त ।

२. पाल्मीकि रामायण (संरक्षत) किव्यक्तिया काण्ड, ४१-१२

निवासियों को चेरर् याचेरङर्कहने छगे । तमिल संधकाळीन ग्रंयों में चेर राजाओं की श्रेष्टता के वर्णन कई वार आये है ।"<sup>व</sup>

चेर, चोल, पाण्डिय राजाओं के द्वारा प्रजातित भूषाग ही तिमलनाडु कहलाता था। तोलकाप्पियर ने इसी तिमल देन की सीमाएँ तिक्यति पर्वत और कुमिर नदी (उत्तर और दिखण की) बताई हैं। इसी प्रदेश में प्रचलित भाषा, शब्द, अर्थ, छंद, आचार आदि के सक्षण और नियम तीलकाप्पियम में बताये गए है। इसीमें उन तीनो राजवंशी का भी उल्लेख है। वाद के अकनाफ, पुरानाहर आदि आठ प्रवत्य-काव्यो और दम प्रचलित में ग्रहों में भी तीनों मुख्यात प्राचीन-तम राजवंशों के विवाद वर्षण है। ये अन्य सीमकालीन साहित्य (ईस्वी पूर्व पीचवीं साती से ईस्वी इसरी दारी तक) कहलाते हैं।

चेर, चील, पाण्डिय राजाओं को कमतः कुटु बन, चेम्पियन और चेळियन् के जपनामों से पुकारा जाता था। विजयमाला के जिए चेर राजा पनम्मू (ताड़ के फूल), चील राजा कीन्तेपूर्व (कमकताव के फूल) और पाण्डिय नरेस चेट्यम्पूर्व (नीम के फूल) का उपयोग करते थे। चेर राजाओं का प्रधान च्येय दान और अर्थ (धर्म, अर्थ, काम में से अन्यतम) था। इधर अर्थ का आश्चय धन और भीतिक समस्त्रि आदि से है। चील राजाओं का मुख्य उद्देश्य (धर्म, व्याप्त के कि स्वाप्त के सुव्य उद्देश्य (धर्म, व्याप्त के कि स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के अर्थ (धर्म) व्याप्त की अरुप अरुप के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के अरुप अरुप का स्वाप्त की स्वाप्त के स्वाप्त की स्वाप्त के स्वाप्त की स्वाप्त की अरुप का स्वाप्त की स

क्षाना राजाना ने जिल्लान क्षान क्षान कि स्विधनात (स्कुपनात) क्षेत्रकत व्यवस्था ने तरेहों की थीं ; मीन-वीनत क्षेत्र पाडिब्द राजाओं का या; हास-(ब्याझ) अनित व्यवस्थित के ताम भी भिन्न-भिन्न थे—'वीरमुरतु' (वेर राजवंश का), 'व्यायपुरतु' (विद्य राजवंश का) कीर 'व्याग मुरतु' (वोल राजवंश का) । साहित्य की साखाओं में, वेरों ने नाटक (भीतवुक्त नाटक बीर तृत्य) की, चोलों ने वध्य-क्षण-काव्यसवादि साहित्य को, और पाडियों ने संगीत-विद्या को अपना-अपना प्रिय विद्य चुता था। उन्होंने अपनी-अपनी प्रावा की समुन्नति की। हाची-समूह है लिए वेर देव, बहुसूव्य मीतियों के लिए पाडियों की विद्या देव और धन-धान्य के लिए चील देव विद्याप देवात है।

पूर्वोक्त तमिल (इविड) देश को तोल्कान्पियर ने 'चेन्तमिल् निलम्' (विजुद तमिलभाषी देश) भी कहा है। इससे यह प्रतीत होता है कि उनके समय में तमिल की विज्ञत या उससे बिलुड़ी हुई द्वाविडी भाषाएँ योलने के प्रदेश

१. केरल साहित्य चरित्रम्--माग-१(महाकवि उळ्ळूर रचित्र) पृष्ठ१७

२. तोल्काप्पियम्, अर्थाधिकरण (अध्याप) सूत्र १३३१ । ३. तोल्काप्पियम्, अर्थाधिकरण (अध्याप)

४. तीलुकाष्पियम् (तिमल), सूत्र ददश, ददश ।

क्षोमात मे थे। इन द्रविड प्रदेशों का 'कोटुन्तमिळनाडु' (विकृत और मिश्रित तमिल के देश) नाम से तोल्काप्पियम् के टीकाकारो ने निर्देश किया है। यह प्रसंग ऐतिहासिक महत्व रखता है।

तोलकाष्पियर ने तमिल-अचिलत १२ प्रदेशों का निर्देश किया है। उनके नाम नहीं बताये हैं। व्याच्याकारों ने इन १२ प्रदेशों की दो प्रकार में विवेचना की है। एक में चेन्तमिळ देश, जो तिरुपति में कुमरि नदी तक तथा पूर्व और परिचम सागरों के बीच में अवस्थित हैं, उसके १२ खड प्रदेशों के नाम लिये हैं। दूसरी में, उनत चेन्तमिळ देश के सीमावर्ती तमिल से मिलती-जुलती (द्राविडी) भाषाएँ-अचलित १२ प्रदेशों का उन्लेख किया है।

भाषापु-अवास्त्र त्यादराय का उरुरुवा क्या है।

व्याख्याकार वेनावरीयर ने तमिल देश के अन्तर्गत वारह प्रदेशों के नाम

िननाये है—पोकर नाहु, ओळिनाडु, तेन् पाडिनाडु, कुटुनाडु, कुटुनाडु, पन्रिनाडु,

कर्कानाडु, शीतनाडु, प्रळिनाडु, मर्कनाडु, अरवानाडु, और अक्वा वहुतर्छ नाडु ।

इन बारह प्रदेशों का निदंश, बारहवी शती के प्रवर्णरी (भ्रवण नदी) नामक जैन

विद्यान के अपने तमिल व्याकरण 'पन्तुल' मे किया है। पही प्रदेश निर्देश कुछ अन्य

मुक्तक पद्यों में भी पाया जाता है, जो अक्षात किव के है। एक बातगी है.

तेन् पांडिकुट्टम् कुटम् ककाँ वेण्यूळि परित्यक्वा अतन् वडवकु—नरराय शौत मलाडु पुननाडु चेन्तमिळ् चेर् एतमिल परिनक्ताट्टण्

—इस पद्य में पूर्वीस्त बारहो प्रदेशों के नाम विनाये गये है। जो चेन्तमिळूं बाले देत के भाग है। इनमें भोकरना 3 (या भोतुम्बर ना 3, या वेणा 3), मुट्टता 5, मुट्टता 5, भूळिना 3 — ये चारों प्रदेश आजकल केरल में मिल गये है। येव आठ प्रदेश तिमलना 3 के संवर्गत है। उनमें, तेन पाडिना 3 आज के ति हने लवे की जिले में हैं, कर्का ना 3 को सम्बस्त पिले का पश्चिम भाग है, धोतना 3 येव को सम्बस्त र तथा नीलगिरि जिलों का प्रदेश है, वन्ति ना दु भूवें वित्त ना 5 प्रदेश के पूर्व भाग से वर्तमान पलिन तक का स्थान; ओळिना 3, या पुनना 3) चोल देश त्रांजा वर्त ति किच जिले) का दिलाणी भाग; लैना 3 (या प्रमाड) उत्तर अकार का एक भाग; अद्याना इंटिसिल प्राकृति जिले का दक्षिणी भाग; और अस्ता वर्ड-तलैना 3 आज के चेंगलपेट जिले से तिक्ष्मित तक का प्रदेश । यह आठों प्रदेश आज महास राज्य (विमळना 3) के अतर्गत है। ये रहे तिमळना थी प्रदेश ।

१. नन्नूस (तिमल), सूत्र २७३

२. आधार : केरल ताहित्य चरित्रम् माग-१(मलपालम-महाकवि उळ्ळूर-विराचित) पृष्ठ २२

इनके देशी या देशज शब्दों को 'दिशाशब्द' कहुने को अपेक्षा, तिमलभाषी देश के सीमावर्ती पड़ोसी प्रदेशों के तिमल के सजातीय शब्दों को 'दिशा शब्द' कहुना समीचीन लगता है। इसी आशय से तोल्काप्पियम के दूसरे प्रमुख ब्यास्याकार निच्चनाकिनियर ने सीमावर्ती वारह पड़ोसी प्रदेशों के ये नाम गिनाये हैं:

१. पळ्त्तीपम्, २. कोल्छम्, ३. कृषगम्, ४. चिगळम्, ५. कोंकणम्, ६. तुळुवम्, ७. कुटकम्, म. कुन्रकम्, १. करुनटम्, १०. वटुकम्, ११. तेल्लिम्, और १२. कॉल्सम् ।

इन बारहों पड़ोसी प्रदेशों में ठेठ तमिल का प्रचलन नहीं था; किन्तुतमिल से मिलती-चुलती तमिल की सजातीय (द्राविदी) भाषाएँ बोली जाती थी। अतः इन पड़ोसी प्रदेशों से आकर मिल गये तत्सम या सद्भव देशी गट्टी मां 'दिशा-सन्द' कहना पुष्तियुक्त जैंचता है। बाधुनिक भाषा-बाहवी तमिल विद्वान् इसी मंतव्य को प्रमाणित मानते हैं।

अव यह निर्धारण करना संगत होगा कि ईस्वी प्रारंभिक सदियों तक पूर्वोक्त पड़ोसी देशों में तमिलभाषी तथा तिमल की सजातीय भाषा बोलनेवाले निवास करते थे। मतलब यह फि तिमलनाडु के साथ इन पड़ोसी देशों का निकट सम्पर्क था। लोगों का लाग जाना, मिलवा-चुलना और लावान-प्रदान बरावर हुआ करता था। संभवतः इसी सम्पर्क और साजास्य के अधिवान से संस्कृत-कवियों ने पूरे दक्षिणापय के लिए 'द्राविड' शब्द का प्रयोग किया होगा। आधुनिक पाश्चास्य में किया होगा। आधुनिक पाश्चास्य कि साच निवास के निर्मा के निर्मा होगा। आधुनिक पाश्चास्य कि साच के पाश्चामी भारतीय विद्वानों ने भी द्रविड और द्राविड शब्द के क्ये का अनवे कर एखा है।

प्रकाण्ड भाषापंडित महाकवि उळ्ळ्र का मत है कि पळ्लामिळ् (प्राचीन सिम्ळ) को मूळ दिवड भाषा मानते हैं। वाद को उस मूळ दिवड भाषा मानते हैं। वाद को उस मूळ दिवड भाषा को दो राखाएँ हो गई। उनका नामकरण बाखुनिक दिव्य से उत्तर प्राविडी और रिक्षण द्वाविडी कह सकते है। उत्तर द्वाविडी साखा में कन्नड और तेलुमु (कर्णाटक तथा प्राविडी कह सकते है। उत्तर द्वाविडी साखा में कन्नड और तेलुमु (कर्णाटक तथा प्राप्त के भाषाएँ) आती है। दक्षिण द्वाविडी में तिमळ कीर मळ्याळम भाषाएँ साम्मळ हैं। दिक्षणाय के पूर्वोत्तर भाग में प्रचित्र कन्नक माया (उत्तर द्वाविडी भाषा) से तेलुमु जलग हुई। 'करूनातु' (काळी मिट्टीवाळा प्रदेश) छळ विड्वित में 'करूनडम्' 'अ 'कर्लाटकम्' या कर्णाटम् वना। मूल राव्य को देशज रूप है 'क्लाट' या 'कर्लाटकम्'। 'कर्लातु' संचक्ति में 'क्राटक् को देशज रूप है 'क्लाट' या 'क्लाटकम्'। 'कर्लातु' संचक्ति तिमळ प्रन्यों में, तथा 'कर्लट उनके बाद के तिमळ लाव्य दिाळपतिकारम् (ईस्थे स्वरी को प्रयुक्त हुए है। ईस्थी आठवी सती के वेळविवकुडि तिताक्वि (तिमळ)में 'कर्लाटकम्' द्वाटक मा प्रयोग है।पुरानी कर्लड भाषा तथा तिमळ और मल्यालम में कई समानताएँ है।

ठेठ तेलुगु भाषा की रचना प्रथमतः बाठवी शती के शिलालेखों में मिलती

है। कुछ निद्वानों का अभिमत है कि इस भाग का मूछ नाम है 'तेनुगु', जिसका अर्थ है माधुर्य, मधु या मधुतुल्य। इसीका रूपान्तर है तेलुगु या तेलुगु। संख्ल प्रत्यों में 'तेलुगु' को 'आग्न्य' शब्द से ही निर्देश किया गया है। तिमल के संप्रकालीन प्रत्यों में आग्न्य देश की 'तिमळप्येयर्जाडु' (तिमल से विच्छिन संजातीय देश) वताया गया है। यहां की (आग्न्य) भाषा को (संस्कृत प्रधान विकृत द्वाविडी भाषा को) तिमल प्रत्याकारों ने 'वदुकु' (उत्तर देशीय भाषा) नाम दिया है। यह आग्न्य भाषा की एक उपशाखा का नाम भी हो संकृता है।

तेलुगु के प्रथम प्रत्यकार नन्त्य शह है। इन्होंने सस्कृत के महाभारत का तेलुगु मे अनुवाद किया। पर वह उसे पूरा नहीं कर सके। ये ई०१०२० के थे। इनके समय के पूर्व तक आन्ध्र-साहित्य कन्तर भाषा मे रचा गया था। पढ़हरी सती के तेलुगु कविवर श्रीनाथ ने भी रवीकार किया है, कि 'तेलुगु में ग्रन्थ-रचना करने पर भी दिप्टाचार या प्रथा के अनुसार उसे 'कर्णाटक भाषा ग्रंथ' कहना उचित समक्ता है।

संस्टत ग्रंग्यों मे पूरे दक्षिण के लिए 'दक्षिणापय' नाम आता है। यह विन्ध्य पर्वत या वन से कुमारी अन्तरीप तक का भूषाग है। व्यवहार की सरसता के लिए प्रयकार, इतिहासकार आदि ने भारत देश को उत्तरापय तथा दक्षिणापय नाम से दी भूभागी में विभक्त किया था। इस विभाजन के पीछे कोई बुरा उद्देश्य नहीं था।

किन्तु कुछ विदेशी इतिहासकारों ने दोनों भूभागों के बीच फूट डालने सथा परस्पर बिद्धेप फैंडाने के लिए उस विभावन का अनुचित लाभ उठाया ।

म्हानेव में 'दक्षिणापय' का उत्हेल है। उसका अर्थ 'दक्षिण की और जानेबाला मार्ग' होता है। किन्तु म्हानेव में दिलाण देश, दक्षिण भूभाग, तथा दिलगे देशों की उपाधि के लिए भी 'दक्षिणापय' तब्द प्रयुक्त हुआ है। उनसे भिन्त अर्थ में भी उसका प्रयोग हुआ है। वह है, 'दक्षिणपदा ।' इसका अर्थ है, दक्षिण की और वहने पैरोनाने चिहुकृत लोगो का स्थान। आदाय यह है, 'लामों द्वारा यहिन्कृत (पराइज्) लोगो का, जो निकृत्द (आर्यधर्मच्युत) जीवन विताते है, निवासस्यान है।' किन्तु 'दक्षिणपदा' 'दक्षिणोपय' नही है। इक्षिणपदा तो आर्यों के देश सन्तिम्यव या आर्यावर्त की दक्षिणो सीमा है। इससे सीमान्त आर्यंतर प्रदेशों का कालाय हो सकता है।'

प्रायः ऋग्वेद मे विग्व्य पर्वत तक के प्रदेश को दक्षिण सीमा तथा आर्येतर दस्यु, दास आदि जातियों का वासस्थान बताया गया है। इस बात की पुष्टि कीपीतकि उपनिषद् (३।२,१,३२) में मिलती है। बोधायन घर्मसूत्र में (१। १,२,

१. ऋग्वेद १०।६१।य

२. 'वैदिक इण्डेक्स' (हिन्दी अनुवाद) में 'दक्षिणापय' की व्यास्या देखें।

१३) मुराप्ट्र के साथ संयुक्त रूप से रहनेवाले प्रदेश का नाम 'दक्षिणापथ' दिषा गया है।

डॉ॰ सम्पूर्णानंद तथा ए॰ सी॰ दास के मतानुसार आयों का आदिदेश तथा मूल निवासस्थान सप्तसिंधव था । यह गान्धार से अवैली (अरावली) पर्वतमाला तक उत्तर-दक्षिण में फैला हुआ था। आदिकाल में अर्वली तया विन्ध्य पर्वतमाला के उत्तरी भाग में समुद्र था। यह अरव सागर तया वंगाल की खाड़ी को जोड़ता था। ऋग्वेद में यह वर्णन आया है कि इन्द्र ने (ब्रनासुर से) गौओं को जीता, सोम को जीता और सप्तिसिंधुओं के प्रवाह की मुक्त कर दिया।

"सप्तिसिन्धव प्रदेश सात प्राचीन नदियों से घिरा हुआ उत्तरापय का भू भाग था। उन नदियों के नाम थे, सिन्धु, विपासा (ब्यास), घुतुहू या शतद् (सतलज), वितस्ता (भेलम), असिवनी (धनाव), परुणी (रावी) और सरस्वती। इन्हीं सात नदियों के कारण इस प्रदेश का नाम सप्त-सिन्धव पड़ा था । इसके अतिरिक्त और भी नदियाँ थी । सरस्वती के पास ही हपदती थी। सिन्धु में तृष्टामा, मुसर्तु, रसा, श्वेती, कुमा, गीमती, मेहानु और कुमु गिरती थीं। सिन्धु के नाम सुपोमा, विपाशका और आजिकीया भी थे। ऋग्वेद में (१०-७-५५) गंगा, यमुना का नाम भी आया है। पर यह नामोद्देश मात्र है। इससे इतना ही प्रमाणित होता है कि ऋग्वेद-कालीन मंत्रकार ऋषि को इन नदियों का पता था। यों यह सप्तसिन्धव के बाहर थीं।"व

"किसी समय पूर्वी अफीका से लेकर पश्चिमी मलय द्वीप-समूह सक एक महाद्वीप था। (इस भूभाग में दक्षिणापय भी सम्मिलित था।) बाद की महाद्वीप के कुछ अंश जलमन्न हो गए। (इसकी चर्चा तमिल के संघ-कालीन ग्रंथों में भी हुई है।) उसके कुछ ऊँचे भाग ही बाहर रह गये। संभव है कि ऋग्वेद-काल में यह द्वीप-समूह जलसम्न न रहा हो। इसका नाम 'गोंडवाना' महाद्वीप रखा गया है।

"ऋग्वेद से ऐसा प्रतीत होता है कि कभी आयों के निवास-स्थान के तीन ओर समुद्र था। सरस्वती नदी समुद्र में गिरती थी। ऋग्वेदकालीन आयों को भारत के उस भाग का पता न था, जो गंगा से पूर्व की ओर है। (दक्षिण की ओर के भूभाग का भी उनको पता न था।) क्यों कि वहाँ समृद्र या । ...... अर्चली (अरावली) और विरुध पर्वतमालाएँ

३. 'अजयो गा अजयः सूर सोमम् अवासुजः सर्तवे सप्तसिन्ध्रन'---(ऋग्वेद, १-३२-१२)

१- 'आर्थों का आदिदेश' (हिन्दी) पृष्ठ ३३—डॉ॰ सम्पूर्णानन्द,

बहुत प्राचीन हैं। भूगर्भ-सास्त्र के वेताओं के निर्णय के अनुसार हिमालय इनकी अपेक्षा बहुत नया पर्वत है। वह अवभी ट्रड नही है। धीरे-धीरे उठ रहा है। दक्षिण की भूभि भी उत्तर की भूभि की अपेक्षा पुरानी है। उत्तर में उत्तरप्रदेश से ठेकर बगाल तक की भूभि नदियों डारा पहाड़ों से लाई गई सामग्री से बनी है, और अवतक बनती ही जा रही है। वैज्ञानिक तो ऐसा कहते ही हैं कि हिमालय को समुद्र में से निकले अभी बहुत काल नहीं हुआ। सक्कृत पुराणों में भी उसके नये होंने की बात मिलती है।"

बाद के स्पृति-प्रत्यों में आयों के फैलाव तथा नये प्रदेशों में बस जाने का स्पृष्ट उल्लेख मिलता है। मनुस्पृतिकार ने बहुगवर्त, मध्यदेश, आर्यावर्त और अहावि देश (याज्ञिय देश) इन चारों देशों को आर्यजाति का अपना और निवास-योग्य भूभाग बताया है। यह भाग पूरा उत्तरापथ है, जो हिमालय से विक्यपर्वत तक फैला हुआ है। इसके बाद के दक्षिण भाग (दक्षिणापय) को मनुस्पृतिकार ने फ्लेच्छ देश' बताया है।

पूर्वोक्त प्रमाणो तथा उदरणो सं स्पष्ट प्रतीत होता है कि ऋ वेद-काल से मनुस्मृति-काल तक आयों को सुदूर दक्षिण में स्पित तिमल प्रदेश के बारे में, और वहां की भाषा, साहित्य और संस्कृति के बारे में, कुछ भी ज्ञान नहीं था। कुछ वेदकार ऋषि विन्ध्यपवंत तथा विन्ध्य अटबो के उत्तरी भाग में बसी बित्तयों और टोलियो या जातियों के वारे में थोड़ा-साज्ञान रखते थे। यह आयंतर जातियों थी। उन जातियों के निवासस्थान आयों को (उत्तरावय) की दक्षिणो सीमा पर विवाद ए में। संभवतः उन्ही वत्य जातियों का परिचय पाकर ऐतरेय भाह्यण में आन्धां को दस्यु वताया गया है। उन्ही वत्य जातियों को मनुस्यृतिकार विभम से थां हो। उन्ही वत्य जातियों को मनुस्यृतिकार विभम से थां हो। उन्ही वत्य जातियों के प्रचलित 'द्रविख' शब्द यूतानी व्यापारियों तथा औन-बौद्ध प्रचारकों हारा प्राप्त 'दमिल' 'द्रिगिस' या 'द्रमिल' शहर हो स्थान की हो स्थानतर है।

ऐसी ही गेलती तमिल के प्राचीन निघटुकारों ने आयों के साथ की है। तमिल निघंटुओं में 'आयें' तब्द का फ्लेच्छ' (निक्क्ष, अधम) अये दिया गया है। आर्य भाषा संस्कृति का प्रसार तमिल देश में प्रथमतः कुछ ऋग्वेदकालीन महर्षियों से; बाद को यूनानी व्यापारियों से, जो आये बने हुए थे, और फिर जैन सामुलो तथा बौद पिलुलों से ही बराबर हुआ करता था।

जैसे आर्यों को विन्व्यादवी के दक्षिणी ओर के बारे में बहुत स्वल्प ज्ञान

१. मनुस्मृति (संस्कृत) दूसरा अध्याय, इलोक १७-२३

२. वही, परिशिष्ट (ड), पृष्ठ २२६

था, उसी प्रकार संघपूर्व तथा संघारंभकाळीन तिमळवालों को विच्य के उत्तर में सुदूर कैंछ हुए उत्तरापय के बारे में बहुत कम जानकारी थी। जो कुछ आर्यमाया और संस्कृति के बारे में तिमळ लोगों का झान था, यह 'उत्तरापय' से आये हुए यायावर आर्यो तथा पवनों से प्राप्त हुया। संघकाल में (ईसवी पूर्व पांचवी शती से ई० दूसरी शांत कि ज चहुत-सी आर्यविषयक एवं उत्तरापय-संबंधी जानकारी मिलले को मिल चुकी थी। यह जानकारी प्रत्यक्ष अनुभव या जांतों-देखी नहीं थी। 'आर्यवावावयम् प्रमाणम्' की विश्वस्त भावना से बहुत-सी बातें स्वीकर कर सी श्री थीं।

'उत्तरापय' संबंधी बातें 'दोल्कापियम्' में बहुत कम आती हैं। संपकालीन रचनाओं में (सगभग २० प्रन्यों में बहुत-से आवैसंबंधी विषय पाये जाते हैं। उनमें में विषय प्रमुख है:

१. अकिकान ( अभि ) २. अवित्तमन् ( अगस्य ), ३. अकिलिकै, (अह्रल्या), ४. अनिरुत्तन्, ४. आतिकेटन् (आदिशेष), ६. आरियर (आर्ष), ७. इतिरन् (रेहा), ८. इयवकन (यला), ६. इयमन् (यन), १०. इरित-कामन् (रित और कामदेव), ११. इराम कर्ते (रामकवा), १२. शिवसीलार्स, १३. इरामक्त्रम् याग), १४. इण्णालीलार्से, १४. पलरामन् (यलराम), १६. महाभारत की कर्ता और कुछ घटनाओं का निर्देश, १७. पिरकलात्न, (सहाय), १९. अमण् ग्रुमिन् (विगम्बर जैन साथु), १६. मोरियर् (मौर्स), २०. यवनर् (यना) इरामीदा ।

ये सब विषय जगभग सात सौ वर्षों की अवधि में तमिल देश के साहित्य-प्रत्यों की चर्चा में आये है।

तिमल के संघकालीन क्रन्थों में 'उत्तरापय' के लिए 'यडयुलम्' और 'यडपॉळिल्' (उत्तरी देत) शब्द मिलते हैं। यह शब्द भी प्राय: विष्य पर्वत के आस-पत्य के प्रदेशों का ही निर्देश करते थे। उत्त जमाने में प्रवासी तथा पुर्मत् आयों का बड़ा आध्य-स्थान आक्रा प्रदेश का उत्तरी भाग था। आयं-संस्कृति तथा भाग-साहित्य के प्रवास का सक्तव केन्द्र वही था। अतः उत्तरी देश तथा उत्तरी भागा (वडमी है), उत्तरी देशवासी (वडबर्, चडुकर्, वडपुलत्तार) आदि शब्दों से, क्रिक्यारप्य के प्रारत में अपना बहुश जमाकर वस गये आयों तथा आर्यधर्माबलियों की भूमि, भाषा और टीली का निर्देश किया जाता था। बुद्ध ऐसे प्रमाण भी है कि उत्त समय के हने-गिने कियों को हिमालय तक का ज्ञान (सुना हुआ) भी था। 'दक्षिणापक' तथा 'उद्यरापय' का सही, पूरा वोध ईसवी

१. पुरनानूर (समिल) पद्य - ५२

तीसरी-चौथी दातियों में ही दोनो पक्षो को हुआ था।

# द्रविड-संस्कृति की परम्परा

संस्कृति विकाससीत समाज की परम्परागत पाती है। आदान-अदान, परिवर्तन, प्रगति और समन्वय ये सब सस्कृति के अनिवार्य अंग हैं। इन्होंके सहारे सांस्कृतिक परम्परा वबती और फैलती है। कोई भी मूल संस्कृति वाहरी प्रभाव और आकर्षण से आसूनी मही रह सकती। इसितए सभी प्राचीन सस्कृतियाँ, मौसिक या विगुढ कहलाने पर भी, असल में मिली-जुली है। समन्वय और बदलती हुई भावना एवं परम्परा को ये प्रकट करती हैं।

समन्वयसील सस्कृति उस मूल नदी के समान होती है, जो कई उपनदिमें का सग पाकर महानदी बनती है। उस महानदी में से कई छोटी-मोटी प्राखाएँ निकलती है। उनके रूप-रंग और नाम यदल जाते हैं। किन्तु उनका उस बड़ी कहलाता है, जो मूल नदी का योमुख होता है।

इसी प्रकार संस्कृति भी मुरू में गंगोत्री के पर्वतीय नाले की तरह निकल-कर स्थान, समय और साधनों का सहारा पाकर महानदी वन जाती है। उसमे से कई शालाएँ-उपशासाएँ निकलती हैं। वे अपना अलग-अलग पारापर्य रचा लेती है। उन सभी आदि, आधित, उपाधित और मिश्रित परम्परामों का मूत उस ती वहीं गोमुल होता है, जो मून धारा को जन्म देता है।

संसार की विज्ञुढ और स्वतंत्र संस्कृतियों में इविड (तमिल) संस्कृति भी एक है। आयं-संस्कृति के समान इविड-संस्कृति भी प्राचीन, समृढ और परम्परागत है। किन्तु आयं-संस्कृति की सावंदीयक प्रतिष्टा और प्रसिद्धि इविड-संस्कृति को प्राप्त नहीं हुई है। आधुनिक इतिहासकार पाश्चारण और भारतीय भी जिस इविड संस्कृति को करना करते हैं, वह भामक और विवादास्पत है। सिन्तुपाटी से तेकर आक्रीका भूखंड तक फैली समाक्षित 'इविड-संस्कृति' सिमल परिवाद की विद्युद्ध संस्कृति नहीं हो सकती। कैवल कुछ दावाँ, वापयों तथा अिक्यिसत्यों या आचार विवादों से साम्य ना उदरण देकर पुनिवाल इविड-संस्कृति' को स्थापना नहीं की जा सकती है। इससे यही वखेडा खड़ा होगा, सिन्धुपाटी के आदिनिवासी होने का दावा आज के तिमलभाषी मात्र नहीं, कन्नड, तेलुगु, कुई, बाहुमी, कोण्ड आदि सम्य और अर्थ-सम्य जातीय की कर सकते है। इसी प्रकार आर्य-सस्कृति के संस्त

१. तिमल के प्राचीन साहित्य-ग्रन्थों में संस्कृति के लिए 'आर' तत्व्य मीप्रवितत या। इसका अधिक प्रचलित अर्थ 'नदी' होता है। संस्कृति के लिए मप्पु, पण्यु निर्मे, कलाचारम् आदि सन्दों का भी व्यवहार होता है। किन्तु आज 'पण्यादु' शब्द ही संस्कृति के अर्थ में युणंतया समायुत शब्द है।

होंने का दंभ न केवल मौरांग, संवे-चौड़े व्यक्ति ही कर सकते है। ऋग्वेद में निर्दिष्ट 'क्वेतांग मित्र' (फ्वित्न्य) को तथाकवित दास-रस्पु जातियों में भी आज अधिकतः पा सकते हैं। अतः यह मानना उचित होगा कि कोई भी मूळ संस्कृति आज विगुद्ध महीं कही जासकती है। उसमें मिलाबट है। परन्तु पिधित होने पर भी अपनी पूछ रस्मरा के कारण वह जितिषु संस्कृति कहलाती है।

आमं तथा आमंतर (दास, दस्यु बादि) संस्कृतियों का मिश्रण ऋग्येद-काल में ही हो चुका था। ऋग्येद-काल के संबंध में जितने मत-मतान्तर हैं, उतने ो बामॅतर-संस्कृति के परिचायक ग्रंधों के रचनाकाल के बारे में भी है। ऋग्वेद-ताल इंचा पूर्व ६००० ते ६००० तक माना जाता है। श्रीव्ह भारतीय चित्तहास-ार रमेशाव्य दत्ता ईसा पूर्व ६००० से १४०० तक मानते है। छोकमान्य तिलक, त वानुष्योचन्व बादि विद्वात तो अधिक आवीनता विद्व करते है। यह भी एक स्माराजव परिचाटी है। इतिहात में स्वर्तक वचा मुलक्ते हुए अवलोकन का वाव ऐसे पूर्वाग्रह रिष्ट्रपेषण और सनगढंत अनुमान की प्रथव दे डालता है।

महामारत में प्रविद्यों को कामधेनु के चन में (स्वेद से) उत्तरन जाति देशामा 1है। करवेद में जो आर्थियरोधी जातियों और कवीलों का उत्लेख है, उनसे वेड' का कोई सम्बन्ध नहीं है। इस विकाशक विचार का न तो कोई सिद्ध एण क्ष्में के से सिक्ता है और न हमिल के प्राचीनतम संघी में कि आर्थियरोधी तेमों का नाम 'द्रविट' है। जो 'द्रविड' शब्द की सही ब्युत्पत्ति से बिल्युल अन-[से, उन्होंनी यह करील-करवा है।

जैसे सप्त सित्यन प्रदेशों में या आयोवते में आने जातियों मूळ निनासी के मैंनिनास करती थीं, बैरोही दक्षिणायम में तमिल तथा विभिन्न दियार को प्राचीन-सर्वत जातियों भी रहती थीं। अपने से परास्त कुछ आदिवासी करीले काला-में जीड़े हुटकर दिशाणाय में आप्रय पा गये होंगे, और से हिनड़ों के साथ मेल गये होंगे। इती सरह कई कार्य जातियों भी द्रियों में प्रमाजित होकर दिवहों को प्रमाजितकर पुल-मिल गयी हैं। ये भी द्रिवाद जाति के ही कह-हैं। यो इनकी मूल परम्परा तो आर्य भी और द्रविद भी है। दिननु जहां आयय मिलता है, उत्तीका प्रभाव कियन होता है।

तिमिल के प्राचीन साहित्य में नदी की संस्कृति का प्रतीक माना गया है। रिप्पयम् में २-१०६ 'कार्ड' सब्द प्रया तथा संस्कृति के अर्व में प्रयुक्त हुआ ॥रं का प्रचलित वर्ष नदी होता है। संस्कृति भी एक नदी है। वह यति-, जीवन को ग्रेट्ट बनानेदाखी है। इसीलिए संस्कृति का मूल स्थान नदी

ममुजन्पम् छवान् पुच्छात् प्रस्रवात् द्वाविडान्ःः।" महामारतः, राजसूयक वं (१,१७४,१७४)

तट का भूभाग माना जाता है। तिमल संस्कृति की परम्परा भी 'मध्त निलम्' (नदीतट के भूभाग) से बुरू होती है।

तमिल संस्कृति का सबसे पहला परिचय तोलकाप्पियम् से मिलता है। यह लक्षणप्रथपाणिनिकी अष्टाध्यायीसे भी प्राचीन माना जाता है। इतिहासकार इसके कालनिर्णय मे भी एकमत नहीं हैं । किन्तु अधिकाश विद्वानों का मतहै कितोलका-

ष्पियम् के रचयिता तोलकाष्पियर् पाणिनि से एक-दो झताब्दी के पूर्ववर्ती थे । तमिल प्रदेश मे तीन साहित्य-परिपर्दे पाडिय राजाओं के द्वारा चलाई गयी

थी। इनको 'सघम्' कहते हैं। प्रथम, मध्यम और अन्तिम के तीन सघ पाडिय प्रदेश मे सम्पन्न हुए। इनमे तमिल विद्वान और कवि एकव (अ) संघकाल होकर ग्रंथ-रचना करते थे। पडितो की साहित्य-परि

पद् को तमिल में 'चकम्' कहते है । इसका अर्थ 'सघ' होता है । तीनों संघो का विवरण पहली बारतमिल के रीतियंथ 'इरैयनारअकप्पो -रुष्' मे उसके ध्यारयाकार नक्कीरर् ने दिया है। उनके मतानुसार प्रयम परिषद (तलैब्बकम्-आदि संघ)दक्षिण मधुरा में काय्चिन यळु ति नामक पाण्डिय राजा के तत्त्वावधान मे स्थापित हुई थी। यह ४४४० वर्ष तक चली। इस संप्रके अध्यक्षीं और अभिभावकों में शिव, कुवेर, अगस्त्य, मुरुकन् (स्कन्द) सुरंचियूर मृटि-नाकनार, आदि प्रतिष्ठित विद्वान थे। इनकी मंह्या ५४६ थी। इस परिषद मे साहित्य-रचना करनेवालों की संस्था ४४४६ घी । इस दीर्घकालीन परिषद के सरक्षक व सचालक पाण्डिय नरेदा थे । ये काय्चिन वर्ष्ट्रति से लेकर कटुंकोन तक ६६ थे। इनमें सात पांडिय राजा स्वयं विद्वान किव थे। इनको परिपद के प्रथ-का र होने का श्रेय मिला । इसअविध में परिपाटल, म्लुतारै, मृतुकुरुकु,कलरियाविरै आदि सैकडो प्रंथ रचे गये। इस परिषद-काल का प्रामाणिक लक्षणप्रन्थ अगस्त्य द्वारा रचित 'अकत्तियम्' नामक तमिल ग्रन्थ था । इस आदि परिषद का स्थान 'तेन् मतुरै' (दक्षिण मधुरा) वर्तमान मधुरै शहर से सैकड़ों मील दक्षिण में बसा हुआ था । वह स्थान जलप्रलय (कटल्कोळ्) मे विनष्ट हो गया । वहाँ तक समुद्र बढ आया । उस काल सारे ग्रंथ उसी जलप्रलय में नष्ट हो गये । इस प्रथम संघ का समय ऋग्वेद-काल का अन्तिम चरण माना जाता है।

पाडिय राजधानी उन्त दक्षिण मघुरा के नष्ट होने से, बाद को 'कवाट-पुरम्' नामकस्थान परवसायी गयी ।यह भी आज के मधुरै शहर से सुदूरदक्षिण मे या । यहाँ दूसरी परिषद की स्थापना पाडिय नरेश बेण्तोळ नेळियन् ने की । प्रयम परिषद् के अभिभावक पाडिय नरेश निलन्तरु तिरुविर् पाडियन ने इस परि-पद् को समृद्ध किया। इसे 'इटैच् चकन्' (मध्यम संघ) कहते है। इसके अध्यक्ष थे अकत्तियनार (अगस्त्य),तोलकाप्पियर, इरून्तैयुर कर कोषि, मोशि, वेल्लूर काप्पि-यन,चिरुपाडरंगन,तिरैयन्मारन,तुवरैनकोन,कोरन्तैआदि ५६ पडित तथा मुकवि ।

इस परिपद्-काल में २,७०० किंब अपनी रचनाओं को परिपद के अध्यतों व निर्णायकों को मुनाकर समादर पाते थे। परिपद-संरक्षक १ १ पारिय नरेश थे। इनमें पांच नरेश स्वयं मुक्किये। उनकी प्रवक्तार होने का प्रोर प्राप्त था। मह संघ २,७०० वर्ष तक्ष चढ़ा। इस अविध में किंक, कुरुकु, वेष्वािल, विमात्र मारे का। मह संघ २,७०० वर्ष तक्ष चढ़ा। इस अविध में किंक, कुरुकु, वेष्वािल, विमात्र मारे किंव का निर्मा था मुद्रिक मारे। इस के भी। इस परिपद के अन्ति म संरक्षक पंडिय गरेस का नाम था मुद्रिक्ति मारा। इसके अन्ति में मीपहले की तरह जनस्म कुया। समुद्र के प्रको ये के वताटपुरम्, जो पारिवर राजधानी और परिपद का केन्द्र था, पूरा नष्ट हो गथा। मध्यम संघ के प्रवेश में आज तोलकािष्यम् ही उपलब्ध है। महत्रम संघ का काल लगभग वात्मीिक रामायण का काल कामा जाता है। शोककािष्यम् के स्मास्माकार निच्नािक निमर ने (ई० स्तर्योकास्त्र) लिखा है। "द्वार महाप्रवच्य के अन्तिम समय में, जब रामकन्द्र शीका खनतार हुना, मध्यम संघ (इटैच्चकम्) की स्वापना हुई थी।" प्राय: इसी मत की बाद के बिदातों ने भी। स्वीकारा है।

उस्त तीनों संघों का विवरण अंतिम संघ के कवि नक्कीरर् ने दिया है। इसका समर्थन तीलकाप्पियम् के व्याख्याकार पेराविरियर (ई० वाठवीं या नोवीं शती के) एवं तमिल महाकाव्य जिलप्पतिकारम् (ई० दूसरी शती) के व्याख्या-कार अदियार्कु नत्लार ने (ई० दमवी शती के) किया है।

अत: तीलकाष्पियर् की मध्य संघ के ब्रीतिम भाग में जीवित प्रकाण्डतमिल पंडित मानते हैं । यह काल पाणिनि से एक-दो श्रती पूर्व कर था ।

तोलकाष्पियर्को ऐन्द्र व्याकरण का जाता वताते हैं उनके समकालीन कवि पनंपारनार। इन्होने तोतकाष्पियम् के आगुत में एक प्रशस्ति गीत (चिरप्पूर् पायि-रम्) लिखा है। इसमें तिमलभाषी प्रदेश की सीमा, ग्रंथ की विभेषता, उसके प्रस्तुत करने का विवरण, उस समय के परिषद् के संरक्षक पांडिय राजा का नाम, ग्रंथ की उपारेयता के निर्वायक समिल विदान, ग्रंथकार तोलकाष्पियर की योग्यता आदि वार्ते बतायी हैं। उस प्रज्ञास्ति-पद्य का एक अब है, "मलकुनीर वरैष्पिन् ऐन्तिरम् निरेन्त तोल्काप्पि-यर् '''' इसका अर्थ है, "बड़े जलाययो से घिरे प्रदेश में इन्द्र द्वारा रिवत लक्षण-प्रथ से सुपरिचित यह तोलकाष्पियर…"

'जलावायों से पिरे प्रदेश' को सप्तिस्थिव बताना उचित होगा। यहाँ इन्द्र द्वारा प्रणीत व्याकरण प्रथ को इधर तिमल देश में अच्छी तरह जाननेवाले थे तोलकाण्यिय्। अपने पूर्व तिमल प्रयक्तारों की रीति को अपनाकर तिमल भाषा के बणे, शब्द तथा अर्थ की विवेचना उन्होंने की। यह भी तिमलभाषी भूभाग (उत्तर में वेंबट गिरि, दक्षिण में कुमरि नदी तथा पूर्व और पिश्चम में समुद्रतटों तक ब्यान्त प्रदेश) में प्रचलित ब्यवहार और आचार-विचार के आधार पर तील-काण्यिय् ने अपने लक्षणप्रथ का निर्माण किया। यह आश्चय भी उनत प्रशस्तिगीत में स्पष्ट बताया गया है।

ध्यान देने को बात है कि तीलकाष्प्रियम् के समय में आयेभाषा तया साहित्य का तमिलनाडु में कुछ-कुछ प्रसार तो हो चुका था। किन्तु तमिलकाषा एवं साहित्य उस समय स्वय हो पूर्णत. विकसित थे। उस बाल के तमिल विद्वान आयं-प्रभाव को यथारीति अपनाने लो थे। पर अपनी सत्ता और विश्वाहता को तमिल ने नही खोबा। तीलकाष्प्रियम् को मौलिल करणपंप्र एकने की प्रणा एक-व्याकरण से मिली। प्रयक्तार ने अपने पूर्ववर्ती स्विष्ठल-लक्षणपंप्रो से यथोजित सहायता लीहे। परन्तु समयातुकूल कई नवी बातों का भी समन्त्रित किमा है। इनर्ने से कुछ आयंत्रकात मा आयंत्रदेतों में प्रचलित थी, जो उनके समय में तमिल देश मं भी पायी जाती थी। अन्य अधिकाश बातें तमिल प्रदेश की विशुद्ध संस्कृति का ही परिचय देती है।

संस्कृत में, पाणिति के व्याकरण ग्रन्य के प्रचलत के बाद, 'ऐन्द्र व्याकरण' फीका पढ़ गया। 'वह नामधेप रह गया। पाणिति ने अपने पूर्ववर्ती व्याकरण प्रन्यों का आधार लेकर अपनी भेदांशित से सर्वोत्तम व्याकरण प्रन्य 'अपटाध्यापी' की रचना की थी। इसी कारण पाणित-प्रशस्ति में पत्रजलि ने महाभाष्य में लिखा है, ''पाणिति का शब्दशाहत्र महान् तथा अच्छी तरह रचा गया समृद्ध प्रन्य है (पाणितीयम् महत् सुविहितम्) के, 'पाणिति को शब्दा-सच्चा जानता है (आफु-मारम् यशःपाणितेः)। ''' काश्विकाकार ने लिखा है, ''पाणिति का शब्दशाहत्र इस लोक में अरयन्त प्रशस्त है (पाणिति शब्दी लोके प्रकाशते) भे'' इत्यादि।

श्राधार—'कथासरित्सागर', कात्यायन और पाणिन का ज्ञास्त्रार्थ-प्रसंग।
 अष्टाप्यायी का महामाष्य, ३, २, ३

३. वही, १,४, वर्ध

४. काशिकावृत्ति, २, १, ६

अतः यह स्पष्ट है कि सुप्तकार पाणिति ने अपने पूर्वकालिक व्याकरण प्रन्यों को की जीत अपचित्रता दिया। ह्यान देने की बात है कि पाणिनिने तिमल या द्रविद्य देश, भाषा या संस्कृति के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। उनका ज्ञान कांलग देश तथा अरम्क (भोदाबरो तट) तक ही सीमित था। विच्यान्सल को नदियों में एक वर्मण्यती का उल्लेख पाणिति ने किया है। उसके बाद विद्या को ओर उनका कोई संकेत नहीं है। पाणिति के मीगीलिक मान तथा उनके समय के संस्कृतभाषा के प्रचलनश्चेत्र के बारे में डॉ॰ बामुदेयशरण अग्रवाल ने अपने पाणिनिकालीन भारत' (पुष्ट ५) में स्पष्ट लिखा है:—

"यास्क के समय में ही वैदिक काया का युग लगभग समाप्त हो चुका वा।
गये-नये प्रस्थ, अध्ययन के विषय एवं घटन सब लोर जन्म ले रहे थे। गव और
पद्य की नयोन भाषार्याली प्रभाववाली सिन्त के रूप में सामने आ रही थी """
संस्कृत भाषा का विस्तार-क्षेत्र, उत्तर में कंबोज-अकव्य (पामीर-परगना) से
क्रकर परिचम में कच्छ-काठियावाड, दिश्ल में लश्मन (गोदावरी तट का प्रदेश)
और पूर्व में बर्तिना एवं मूरमस (असम की मूरमान दी का पहाड़ी प्रदेश) तक
कैला हुआ था—जैसा कि अप्टाध्यायी के भौगोलिक उल्लेखों से विदित होता है।
सम्म है, इस विशाल प्रदेश में स्थानीय बोलियों भी रही हों; किन्तु एकच्छत्र
साम्राज्य का पृद्रविष संस्कृत के ही माथे पर वैधाहका था।"

इसलिए यह स्पष्ट है कि पाणिनि-काल तक संस्कृत भाषा का विस्तार तमिल प्रदेश में नहीं हुआ था। बुछ महा्पयों और तपस्वी ब्राह्मणों के आगमन से पाणिनि के पूर्वकालीन श्रृति तथा स्कृति-प्रत्यों का परिचय तमिल के इते-मिने पंडिशों को था। जनसाधारण तो संस्कृत औरआयं-संस्कृति से बहुता ही था। यदि तोलकाप्पियर पाणिनि के बाद हुए होते, तो ये अवस्य पाणिनि से प्रसावित होते और 'ऐन्द्र परिचित' के बदले में 'पाणिनीय परिचित' ही कहुलाते। पाणिनि की तरह सोलकाप्पियर् ने भी अपनी भौलिक मेशात्रचित से ऐसा उत्तम और पूर्ण ग्रन्थ पिछ्वा है, जिसके सामने पूर्वभवित्त सारे तमिल लक्षण-प्रन्थ दिक नहीं सके। तोलकाण्यियम् जी नहीं प्रसिद्ध दिमिल प्रदेश में थी, और अब भी है, जो बाद को जतरावय में पाणिनि की 'अष्टाध्यायों' की है।

प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों में 'ऐन्द्र व्याकरण' का उल्लेख स्पष्ट मिलता है। तैत्तरीय संहिता में बताया गया है, ''देवताओं ने इन्द्र से प्रार्थना की,

पाणिनि के पूर्व प्रचलित ब्राठ प्रशस्त ब्याकरण प्रन्यों के रचीयता हैं: "इन्द्रश्चन्द्रः काशकुरस्न (आ) पिक्षली शाकद्ययनः । पाणिनि (अ) मर जैनेन्द्राः जयन्त्यस्टादिशास्टिकाः।"(आदि शास्टिक—पूर्वेदयाकरणकार)

२. अप्टाध्यायी (संस्कृत), ८, २, १२

'वाक् का स्थाकरण करो ।' इन्द्र ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ध्यानपूर्वक मापा (बाक्) का व्याकरण किया । इसलिए इस 'वाक्' (सस्कृत भाषा का) 'व्याकृता वाक्' (व्याकरण शिक्षित वाणी) नाम पड़ा है ।''<sup>9</sup>

वाक् (ब्याकरणाशाक्षत वाणा) नाम पड़ा हा पतंत्रजिल ने अपने महामाय्य मे लिखा है, 'ख्रिहस्पति ने सहस्र वर्ष तक अपने शिष्य इंद्र के लिए एक-एक शब्द का शुद्ध रूप बनाकर 'शब्दपारावण' का व्या-

ख्यान किया।''<sup>2</sup>

सामवेद के बहुक्तज नामक प्रतिसास्य ग्रन्थ में लिखा है कि, बहा ने बहुर स्पत्ति को, बहुस्पति ने इन्द्र को, और इन्द्र ने भारद्वाज को व्याकरण की शिक्षा दी और सारद्वाज से वह व्याकरण अन्य ऋषियों को प्राप्त हुआ।

मैनायणी सहिता (४, ४, ६) में बाणी का विभेद करने और उसे स्पष्ट ध्यनत करने का श्रेय इन्द्र को दिया गया है। इटायेद के एक सुनताब 'वार्ववराज्या इता' को ध्याक्ष्म करते हुए सायण में इस वावगांन का अर्थ 'ऐन्द्र ध्याकरण' बताया है। चीनी यात्री ह्वानसाग में अपने यात्रा-विव रण में लिखा है कि ऐन्द्र ध्याकरण बाद के पाणिनि-ध्याकरण के प्रचलन के कारण हुन्त हो गया।

ऐन्द्रव्याकरण तमिल प्रदेश में प्राचीन काल में प्रचलित था। इने-निने विद्वान ही इसे पदते थे। तमिल महाकाव्य शिलप्यतिकारम् में (ई० इसरी शती) इस बात का प्रमाण मिलता है। विनावरैयर्, आदियार्क्, नल्लार आदि ब्या-स्याकार (ई० १०-१२ शती) एकमत से स्वीकारते हैं कि ऐन्द्र ब्याकरण तोलका-

ष्याकार (६० १०-१२ वता) देकनत संस्थानारत है कि प्रियं तथा जनके गुरु अगस्त्य के लिए मार्गदर्शक ग्रन्थ था।

ऐन्द्र व्याकरणका यह प्रसम तोलकाप्पियम् के काल-निर्णय तथा विषय-परि-धीलन मे अत्यन्त सहायक है। वार्षभाषा ग्रन्य से प्रेरणा पाकर तोलकाष्पियर् ने अपने समय के जन-जीवन, सामाजिक स्थिति, लोक-संस्कृति तथा स्वदेशी सम्प्रता का अपने हम से प्रतिपादन किया है। इनके वाद के संघकालीन पदों में भी समिल जनता की विश्वद्ध तथा समान्वित संस्कृति का विश्वद विवरण मिलता है।

१. देवा इन्द्रमञ्जूनिमां नो वाचं व्याकुर्वीति तामिन्द्रो मध्यतो वकस्य व्याकरोत्तरमादियं व्याकृता यागुद्धते । —तै० सं० ६, ४,७,३]

वृहस्पितरन्त्राय विच्यं वर्ष सहस्रं प्रतिपदोक्तानां शब्दानां शब्दपारायणम्
प्रोवाच ।--महामाष्यम्, पास्पशाह्तिकमः ।

३. इदमक्षरं छुन्दसां वर्णदाः सम्तुकान्तम्, ययाचार्याः अषुवं ह्या बृहस्पत्येग्रोवाचः वृहस्पति एत्राम्, इन्द्रो भारद्वाभाग्, भगद्वाज ऋषिवयः, ऋषयो बाह्यणे व्यस्तं व्यस्तं व्यस्तं व्यस्तं साम्नायमित्याचसते । — ऋकतंत्र १,४

४. 'विण्णवर कोमान विळुनूस' (देवराज इन्द्र का प्रशिद्ध श्रेटठ लक्षण-प्रस्थ) — शिलप्पतिकारम् (२, ११-१००)

प्रथम तथा द्वितीय संघों (परिपदो) के अन्त में हुए जलप्रलय का वर्णन सस्कृत-प्रन्यों, सिहल के महावंध, तथा तिमल-पंथों में पाया जाता है। तीसरे संध-काल के इर्रयनार अकप्पीतल, किलतीक, पुरनातृष्ठ, कुरंतो, आदि गाथा-संप्रहों में तथा बाद के महाकाल्य शिलप्यतिकारम् में समुद्र के उफान से पांडियराजधा-नियों के नष्ट होने का वर्णन मिलता है।

दूसरे संघ की पाण्डिय-राजधानी कवाटपुरम् का उल्लेख वाल्मीकि रामा-

यण में आया है।

"ततो हेमसयं दिव्यं मुक्तामिण विश्लपितम्। युक्तं कवाटं पाण्डचानां गत्वा द्रक्ष्यय मानराः॥

सुप्रीव ने हनुमान आदि वानरों को सीता की खोज में दक्षिण दिशा की ओर भेजते हुए यह वहा है, ''वानर साथियो! चोलदेश देखने के बाद पाण्डय राजधानी 'कदाटपुरम्' में जाकर खोजो, जोस्वर्णमय है, मॉती, माणिक आदि से सम्बद्ध, श्रेष्ठ और भव्य नगर है।''

वाल्मीकि रामायण के प्रामाणिक प्राचीन व्याख्याकार गीविन्दराज के कवाटम् का अर्थ उस नाम का नगर ही बताया है। क्वाटपुरम् समुद्रतट पर था। वहीं के विशिष्ट मोती का भाम 'पाण्डप-कवाटकम्' था। इसका उल्लेख कौटल्य ने अपने 'अर्थस्थास्य' में (ईसा पूर्व तीसरी सती) किया है। संस्कृत कोशकारों ने कौटल्य को 'द्रामिल्य' बताया है। इसका ताल्यमें है, 'द्रमिल्य (तिमल्य) आयी या द्रमिल देशवासी!'

आञ्चम यह है कि प्राचीन आर्थ-संस्कृति के प्रचार के समय तिमिल संस्कृति या दक्षिणायम की संस्कृति अपना स्वतम स्वरूप रखती थी। कतियम पाइचारम विद्वानों में यह स्वित करने का प्रयत्न किया है कि द्विष्ट दस्यु, शक्ष या असुर थे, जो आर्थ-विरोधी थे। इस अध्वचचरे अनुसन्धान का अकार्य्य प्रमाणों से निराकरण किया गया है। महान् विद्वान् स्वयं ने राचययंगार ने अपने मुप्तिस्व अनुसंधान-खंच 'तमिळ वरलाक' (तिमिल का इतिहास) में दो अध्याम किये हैं—एक 'तिमिल-मापी असुर नहीं है,' दूसरा 'तिमिल-मापी गन्यवं-परम्परा के है।' इन दोनों विषयों के समर्यन में उन्होंने कई प्रमाण संस्कृत, अंग्रेजी तथा तिमल प्रत्यों से प्रस्तुत किये है।<sup>3</sup>

ऋग्वेंद में दस्युओं के लिए 'अनासा दस्युः' का प्रयोग कई बार आया है। इसका अर्थ है 'चपटी नाकवाले' या 'नासिकाबिडीन'। इसके अलावा, दस्युओं के

१. यालमीकि रामायण, किप्किन्धा काण्ड, ४२, १३

२. कीटल्य-अर्थशास्त्र, दूसरा माग, अध्याय ७३

३. तमिल बरलार (समिल ग्रन्य), पृष्ठ : ६१-५४

ሂട

लिए 'अकर्मन्' (यज्ञ न करनेवाले), 'अदेवयु' 'अब्रत' (ई) दस्युऔर द्रविड़ः (सस्कार-विहीन), 'अन्यद्रत' (विचित्र द्रतो से लिह्न) 'देवपीयु' (देवों से घृणा करनेवाले), 'मृद्यवाच्' (आक्रामक परुप वाणीवाले), 'स्यामवर्ण' आदि विशेषण दिये गये है । चुपुरि, सम्बर, शुष्ण आदि प्रमुख दस्युओं

के नाम है। दस्युओं के समान दासों को भी वेदों में दानवी प्रकृति के कूर शत्रु तथा पूर्वोक्त विशेषणो से युक्त बताया गया है। साथ ही, उन्हे 'शिश्नपूजक' (ऋग्वेद, ७.२१.५)१०, ६६.३, भी कहा गया है। प्रमुख दासो केनाम थे —इलीविश, चुमुरि, धुनि, पित्रु, विचन्, शम्बर । आदिवासी कबीलों के नाम थे-किरात, कीकट, चाण्डाल, पर्णक, आदि 1

१. वैदिक इण्डेक्स-भगग १ (हिन्दी अनुवाद) । 'दस्यु' तथा 'दास' बाद्द 'वैदिक इण्डेक्स' के सम्पादक पाइचात्य विद्वान् ए० ए० मैकडोनेल तथा ए० बी० कीथ ने 'दस्यु' प्राव्यकी व्याख्या करते हुए लिखा है। ' अभि मनी पही चपटी नाक-वाले (अनास्) उन द्रविड आदिवासियों से मिलते-जुलते हैं जिनकी भाषा उत्तर पश्चिम में मिलनेवाले 'बहुइयों' में आजमी प्रचलित है "" ।"

इस संदर्भ के फुटनोट द में लिखागया है, "इण्डियन एम्पायर, १,३६०, में ब्यक्त यह विचार कि आधुनिक 'ब्रहुइ' हो बास्तविक द्रविड है, जय किआधु-निक द्रविड मुण्डामायी जातियों के मिश्रण का परिणाम है, इस सिद्धान्त की असम्मान्य बना देगा । किन्तु यह अधिक सम्भव मालूम होता है कि शहुइयों को बोलों में उत्तर भारत में बसी द्रविड जाति की परम्पराएँ ही सुरक्षित हों।" नवीन 'वेदमाप्यकार' के रूप में सम्मानित इन दोनों पाइचात्य विद्वानों ने 'शूब' शब्द को दास और दस्यु का पर्यायवाची बताकर, उसे द्रविडवाची सिद्ध किया है। देखिए-"दस्यु और दास दोनों ही आर्य-नियंत्रण से स्वतंत्र अयवा अधीनस्य दासों के रूप में आनेवाले आदिवासी हैं। यह मानना तर्क संगत है कि बाद के ग्रंथों का 'जूद' यह आदिवासी था, जो आयों द्वारा परा-धीन बना लिया गया या, आदिवासियों के ग्राम निश्चित रूप से वर्तमान किन्तु आर्यो की अधीनता या नियंत्रण के अन्तर्गत ही रहे होगे...। प्रत्यक्ष में भारत के सभी आरंभिक कृषक बामों की उत्पत्ति का स्रोत द्रविडो की मानते हैं।"

इस संदर्भ के फुटनोट (३८) में कहा गया है," ऋग्वेद में दस्युओं की 'अनास्' (नासिकाविहीन) कहा गया है, जो शब्द द्वविडों के लिए तो मली प्रकार व्यवहृत हो सकता है ---।"

इन नवीन 'वेद-माध्यकारों' का विश्वम देखिए-आर्येतर दस्यु जाति के

उन्नर कहे यथे दस्यु-जवाण तथाकियत इविडो के लिए लागू नहीं होते। प्राचीन तमिल ग्रंथों में तमिलकायियों की नाक की उपमा 'कुमिळम्यू' (तिल के फूल) के साथ दी गयी है। तमिल के प्राचीन पिगल निषंदु (कोश) में 'तमिळ' यब्द का अर्थ मिलस तथा सरलता दिया गया है। यहाबद भावनाचक है। न्हम्बेद में 'प्रप्रवाच्' (परप याणी या आकामक वाणीनाले) शब्द से विलकुल उन्तरे अर्थ का ही बोश 'तमिळ' सब्द का होना पाते है। इसी मिलस और मध्यता के अर्थ में 'तेनुमु' (तिलुमु) शब्द भी बना है, जो ऑग प्रदेश की व्यवहार-भाग है। 'कन्नड' का अर्थ भी प्राचीनता सपा सुन्दरता के आसप में प्रचलित है।

तमिल साहित्य में अपने प्रदेश के नर-नारियों के लिए मतिमुक्तम् (चन्द्र-वदन), तलिर् निरम् (हलका मुबहला रंग—कोंपल का रंग), मुत्तवेण पर् (भोती जैसा सफेद दाँत), क्लाइम् (सुगंधित देह), वेब्त्गोल (उटी हुई भुजालांवाले), चेव्वाम्बलितल् (कुमुद सरीखी लाल होंठवाली), इनितुदंभी (मधुर स्वभाव)आदि विदेषण दिवे गये हैं।

इर्रैयनार अकर्पोस्ळ (संघकाळीन रचना) नामक रुक्षणग्रंय में इस हतात का उस्लेख है कि देवों और असुरों के बीच में एकबार घमासान रुड़ाई छिड़ी, दो उस समय के पाडिय नरेस ने दोनों पक्षों का मध्यस्य रहकर मुळह करायी ।'

प्राचीन तमिल पंथों में उत्तराज्य के प्रति कोई विदेषी भावना नहीं पाई जाती। उत्तरदिशा को पुष्य दिशा देखा उत्तरकी भूमिको 'तोन्मूताहिं' (इडदेबी) व बताया गया है। उत्तराज्य (आर्यावर्त) को 'मरैवी रदेशम' वेद-द्रप्टा या वेदताला (वेदपाठी पंडितों का देश) कहा गया। '

उत्तर और दक्षिण के समन्त्रय का और एक प्रमाण संवकान्नीन कृति 'मतुर्रकृकावि' में मिलता है, ''उत्तर में केर पर्वत की घाटी में संभूदेशी विराज रही थी। यही सारे जम्बूद्रीप की अधिष्ठात्री देवीथी। उत्तरायथ अमुरोके भयंकर

तिए 'आविवासी', 'इविव्ह' वार्षि शब्दों का प्रयोग अपनी और से किया है। यह फूट फ्लानेवाला दूधित और तत्यहीन मन्तव्य है। ये 'माप्यकार' तिमल माथा और प्राथनित सीमल साहित्य से लेशामात्र भी परिधित होते, तो यह मनगड़न मत प्रकट नहीं करते। इससे भी चुरी विद्यन्यना को बात यह है कि इस लीजहीन कपीन-कप्यना को अधिकांद्र मारतीय इतिहायकारों में भी अक्षरात्र। अपना लिया है!—केखक

- १. इरीयनार अकप्पोदल् (तमिल्) कळवियल्र १
- २. शिलप्पतिकारम्,१,४:१४
- ३. मणिमेकल (तमिल महाकाव्य)
- ४. तोलकाप्पियम्, सूत्र १०३४

आक्रमण से जब त्रस्त हुआ, तब वह देवी दक्षिण की ओर आ गयी। वह चोलदेश भे बैठकर असुरो के नाश के लिए सपस्या करने लगी। उस स्थान का नोम 'चम्पावित' (शम्भदेवी का स्थान) पड़ा है।<sup>9</sup>

जम्बूद्वीप को प्राचीन तमिछभाषी 'नावलन्तीवु' के नाम से पुकारते थे, जो मूल शब्द का अनुवाद है। वे जम्बूढीप को विदेश या शत्रुदेश नहीं मानते थे। हिमाचल को अपनी उत्तरी सीमा बतानेवाले कई तमिल नरेश हुए है। इनके अलावा,प्राचीनतम तमिल राजवदा पाडिय और चोल को चन्द्रवज्ञी तथा सूर्यवज्ञी होने का वर्णन सस्कृत एव तमिल ग्रथों में पाया जाता है। यह मत अवीचीन तमिल ग्रंथकारों का था। फिरभी आर्य-विरोधी होने का सबूत कही भी नहीं मिलता है। इन राजाओं ने अपनी राजधानियों में इन्द्र के सम्मान में उत्सव मनाये थे। इस वात का वर्णन मनुरैक काचि, शिळप्पतिकारम्, मणिमेकळै आदि ग्रयो मे मिलता है। यदि द्रविड (तमिलर्)लोग दस्यु होते, तो अपने कुलनाशक ('दस्युह्त्य,' 'दास-हत्य') इन्द्र की पूजा कदापि न करते।

तमिल भाषा मे असुर के लिए 'अबुणर्' शब्द प्रयुक्त होता है। एक चौल राजा के द्वारा असुरों के विमान (उड़नखटोले) को नष्ट करने का वर्णन, सघ-कालीन ग्रंथ पुरनानूर (३१), चिरु पाणाट्र पुपट (७१-५२), दिलापतिकारम् (२७-२६), मणिमेकलै (१-४) आदि मे स्पष्ट पाया जाता है। असुर-विमान के

लिए 'त्कैयिल्' सब्द प्रयुक्त हुआ है।

मनुस्मृतिकार ने स्पष्ट बताया है कि म्लेच्छ भाषा या आर्यभाषा जो भी बोलें, यदि वे चारो वर्णी के बाहर की जाति के हो, तो उन्हें 'दस्यु' समझना चाहिए।"

प्राचीन तमिल लोग भी अपने विरोधियो, लुटेरो तथा आक्रमणकारियों की 'पकैवर, नेय्वर, कलवेर वाल्नर' इन शब्दो से पुकारते थे। अतः किसीभी प्रति-ष्ठित विकाससील जाति के लिए बाहरी सनु का होना सहज है। इतना तो माना जा सकता है कि वार्यों से पराजित तथा शस्त कुछ जगली जातियाँ उत्तरापय की छोड़कर दक्षिणापय के जंगलो में आकर बस गयो होंगी। उनमेतवाकथित'अनास' 'मृध्रवाच्' आदि लक्षण थोड़े-बहुत पाये जा सकते है । ऐसी छोटी-मोटी वाती के आधार पर सारे दक्षिणापय के निवासी द्राविड़ों को आर्यविरोधी जाति, दस्यु, म्लेच्छ, दास, सूद्र आदि अमान्य नामों से पुकारना निरो कपोल-कल्पना है !

संस्कृत ग्रंथों मे मानवजाति के अठारह मूल वर्ग या गण बताये गए है। वे है—देव, असूर मूनि, किन्नर, किंपुरुष, गरुड़, यक्ष, राक्षस, गंधवं, सिद्ध, चारण,

१. तमिल वरलार--(रा० राधवर्यंगार) प्रदठ: ६६

२. मुख बाहुरूपज्जानां या लोके जातयो बहिः। म्लेच्छ वाचरचार्यवाचः सर्वे ते दरपवः स्मृतः ।---मनुस्मृति १०,१४०

विद्यापर, नाग, भूत, वेताल, तारातण, आकायवासी और भूतलवासी। इस बात का उल्लेख संघकालीन पुरतानूक में भी मिलता है। उसमें 'वित्तेण् कणन्' (अठारह गण्) कहा गया है। गांधर्य विवाह (भेगी युवक-युवती का स्वच्छंद्र मिलन) गांधर्य विवा (संगीत तथा नात्य-कला) गांधर्य प्रया (प्रेमानुद होना) आदि वार्षे प्रया (प्रेमानुद होना) आदि वार्षे प्रया (प्रेमानुद होना) अवादि वार्षे प्रया अपेत रखाने कि एक लोक परम्परा में विशेष स्थान रखती है। गांधर्य प्रया और गांधर्य विवाह के लिए तोलकाध्मियर ने 'नल्याल्त तुणैमैयीर् इयलपु' (संत्रीवाय रखलेवाल गंधर्यों की प्रया) 'का प्रयोग किया है। तिमल लोगों के प्राचीन आवार-विवारों का विवाद प्रामाणिक परिचय तोलकाध्मियम् के अर्थाध्यक्तर' में सूब पाया जाता है।

## (१) तमिल लोगों का पारिवारिक जीवन

समिल लोगों की प्राचीन विवाह-प्रवार्ष तथा पारिवारिक जीवन की रीतियाँ निराली थी। उनपर कुछ-कुछ आर्थ-संस्कृति का भी प्रभाव था। यह प्रभाव थाल्य और कनव प्रदेशों से आया था, जो प्राचीन काल में ही आर्थ-प्रभाव वित्त हो कि थे। फिरभी पूरे दक्षिणायय में आर्थ-रीति से भिन्न मीलिक प्रयार्ष भी पामी जाती थीं।

विवाह के लिए प्राचीन तमिलग्रंथों में कई मीलिफ तथा प्रचलित शब्द मिलते है। 'कटिवरें वर्रतल्, बतुबेंच्चट्कु, कैकोल्, करणम्, मण्विला, कटिमणम् मन्रल्, तिरमणम्, आदि। आजकल 'तिरमणम' शब्द अधिक प्रचलित है।

तोजनाप्पियम् के तीन अधिकारम् (अध्याय) हैं। एलुत्तातिकारम् (अक्षाप्पिकार), बोरुलतिकारम् (प्रदाधिकार) तथा पोषकातिकारम् (अर्थाधिकार) में अंतिन अध्याय में तरकालीन सामाजिक जीवन तथा संस्कृति की वार्ते निर्धारित की गयी है। पहले और दूसरे अध्याय में वर्ण-विचार और शब्द-विचार किये गये हैं। यह किसीमी संस्कृत-यण का अनुकरण नहीं है। तोलकाप्पियम् विख्कुल मौलिक रचना है। किन्तु उसके पूर्व भी कुछ लक्ष्यप्रय तमिल में वन चुके थे। उनसेपर्याप्त सामग्री लेकरनग्यी वार्तों का समावेश करके तोलकाप्पियम् यह लक्षण-प्रेण रचा है। इसमें आई-संस्कृति का उत्लेख है, किन्तु उसीका अनुकरण नहीं है। अनुकरण बाद को कुछ लक्ष्य कारादिवर्यों के बाद धीर-धीरे होने लगा। सोलकाप्पियम् में जो कुछ अनुकरण पाया जाता है, वह तारकालीन स्थिति वा सुधरा हुआ रूप है। जो प्रस्पार उनके भी पूर्व संदियों ले चली आधी है, उसीमें घोड़ा परिकार उन्होंने

१. तोल० १०३५

वहीः अयधिकरण-इधरे 'अर्थं' जीवन के दृश्यतया भोग्य पदार्थों का निर्देश फरतर है।

किया है । इस भूमिका पर वस्तुस्थिति का विमर्श करना असली बात को समझने में सहायक होगा ।

तोलकाप्पियम् के अर्थाध्यायमे दो बातों का वर्णन है— वे देखनेयोग्य बातें और अनुभव करनेयोग्य बातें है। इन दोनो को 'पुरप्पोक्ट् या कार्विप्पोर्ट्स् तथा 'अक्ष्पोक्ट् या करहा पू पोर्ट्स् कट्ते है। इन दोनो के से दूसरी बात (अनु-भवयोग्य) मे प्रेम, स्वच्छद गुप्त मिलन, धार्मिक विवाह, वियोग, सयोग, बासना, निर्वेद, सन्दि, आदि ब्यावहारिक वियल वाणित है।

तोलकाप्त्यय् ने तमिल देव मे परम्परागत विवाह-प्रया के दो मूल स्वरूप वताये है: 'कळवु' और 'कप्पे'। प्रेमानुर पुवक का किसी भोली कत्या से स्वरूप मिलना, और उसे अपने बदा मे कर लेता, वाद को भेद युलने के पहले या पीछे कत्या के माता-पिता की अनुमति से विधिवत् विवाहित हो जाना---यह सब 'कळवु' (गुन्द मिलन) के अंतर्गत है। बिना गुन्द मिलन के या गुन्दा मिलन के बाद बड़ो की स्वीहति पर, ज्हीं के दारा विधिवत् किया जानेवाला जुभ विवाह 'कप्पुं' (आमिक मिलन) होता है। तोलकाण्यिय् ने इनके बारे में लिलाहि, 'काम, अर्थ और भमें कोजीवन में पाने के किए यह दोनो विवाह आवस्यक हैं। यह खेळ स्वरूप विवाहों में सुदरगोधर्व विवाह आवस्यक हैं। यह खेळ स्वरूप विवाहों में सुदरगोधर्व विवाह रीति के समान हैं।''

गुप्त मिलन को स्वामाविक, नैतिक तथा स्वीकार्य बताया गया है। गुप्त मिलन के लिए गुभ दिन, और गुभ शकुन देखने और तिमाने की प्रथा थी। विवाह का दूसरा स्वरूप 'कप्पूं' (धार्मिक मिलन) है। इसीमे असली तथा स्वस्थ दाग्यस्य खुद होता है। इसके सदर्भ में तोलकाप्पियर् ने सस्कालीन रीति-नीति का सुंदर

वर्णन किया है।

"यह धार्मिक मिलत (कर्ष्मु) श्रेष्ठ माना जाता है। इसे सुवोग्य वर के साव, जसके योग्य वधू को माता-पिता या वधू-पक्ष के अभिभावक बंधु जो के द्वारा विधि-वत्त कराया जानेवाला शुभ विवाह कहते हैं। गृप्त मिलत हो जाते के बाद विवाह-वंधम में इसिलए बुनुमों ने अनिवार्य वनाया कि युवक-समाज में झूठ, करह, धोखा और दुरावार फैलने की नौबत जा गया। विधिवत् विवाह हो जाने पर लोकमर्यादा रखने के लिए उन बुराइयों को बढ़ने की गुजाइस शायद हो रह सकती है। गुप्त मिलन के विना भी योग्य वर-वधू का विवाह होता था। किन्तु पुराने समय से गुप्त मिलन के विना भी योग्य वर-वधू का विवाह होता था। किन्तु पुराने समय से गुप्त मिलन, प्रेमयाचना, मनोयोग आदि के बाद ही युवक-युवतियों का विवाह हुआ

१. तोल्० १०३५

अता था।

विवाह-विधियां भी तिमल लोगों की अपनी थी। अकनानूर के (५६) पद्य में विवाह-विधियो का वर्णन है। 'उड़द और चावल से बनी खिचड़ी तया अन्य पकवानो को बराती और बंधु-बाधव मजे से खा रहे है । सजा-धजा विशाल पडाल वनाया गया है। मगलदीप जल रहा है। चारो ओर फूल मालाएँ सजी हुई है। गुनलपक्ष के रोहिणी नक्षत्रवाले गुम दिन में यह विवाह सम्पन्न हो रहा है। प्रात:-काल सुमगला स्थियाँ नीरभरे घडो को सिर पर रखे,हाथ में माटी के कलश लिये विवाहवेदी पर मगल गीत गाती हुई आती है। भारी चहल-पहल है। कई वस्तुएँ वे बारी-बारी से आदान-प्रदान करती है। यह विवाह विधियों की तैयारी है। बाद की गुभ बेला मे चार सुगगला, पुत्रवती नारियाँ सडप मे आती है । उनके पेट पर तिल के दाग है, और मगल आभूषण पहने हुए है। वे वधू को आशीप देती है—''बेटी, तुम पातिवत्य धर्म मे स्थिर रहना । अच्छी तरह घर-गृहस्ती को सँभालना। पति को प्रसन्त रखना।" फिर जल से सिक्त फूलों और धानों को वधू पर छिड़कती है। घड़ी की नीर वधू के सिरपर जँडेलकर मंगल स्नान कराती है। इस प्रकार विवाह-विधि पूरी हो जाती है और बर को बधु सौप दी जाती है। उसी दिन रात को उस नवल युगल का 'प्रथम मिलन' होता है।

विवाह में पत्नी को मगलसूत्र बांधने की प्रथा थी। इसको 'इळैयणि' कहते थे। ै बाद को इसका नाम 'तालि' पड़ा, जो आजभी प्रचलित है। मंगलसूत्र बांधने की प्रया ठेठ तमिल देश या दक्षिणापथ की है। सस्कृत ग्रन्थों में केवल 'पाणिग्रहण' का ही विधान है। दक्षिण में बसे हुए वैदिक सम्प्रदाय के लोगों में भी यह दक्षिणी प्रभाप्तचलित हो गई।

इस सदर्भ में पाणिनिकालीन 'पाणिप्रहण' उल्लेखनीय है । पाणिनि नै विवाह के लिए 'उपयमन' बब्द का प्रयोग किया है जिसकी ब्याख्या 'स्वकरण' गब्द से की गई है—'उपाद्यमः स्वकरणें—(१-३-५६)' वर के द्वारा कन्या का पाणि-ग्रहण किये जाने पर विवाह-सस्कार सम्पन्न समझा जाता था। इसके लिए पाणिनि ने 'हस्ते कृत्य' 'पाणौ कृत्य' इन शब्दो का उल्लेख किया है, जो विवाह के पर्याय-वाची थे । कालान्तर में 'पाणिगृहीता' सब्द विधिवाह्य परिणीता स्त्री के लिए प्रयुक्त होने लगा ।3

अयर्ववेद (१४-१-५१) में पाणिव्रहण के लिए 'हस्त ग्राम' राज्य का प्रयोग हुआ है। वैदिक युग में विवाह-विधियही रही कि विवाह-समारोह का आरंभ

१. कलित्तोर्क-कृरिचिवकलि, अध्याय, पद्य १६

२. पुरनानूर : १२७

३. पाणिनि कालीन मारतवर्ष (डॉ॰ वासुदेवशरण अप्रवाल) पृ॰ ६६

वधू के घर से होना, विषक्ते मित्रों और सम्बन्धियों के साथ वर का जाना, विमंस भक्षण करना, विच्ने के अपर खड़ा करके औपचारिक रूप से वर हारा उसका हाथ अपने हाथों में हैना, फिर घर को बीन की परिक्रमा करना, विवाह-संस्कार समाप्त हो जाने पर वर का अपनी नव वधू को रच में बिठाकर वरात के साथ अपने घर के जाना, वें बंधू-नित्रों को भोज देना, इसके बाद वर का वध के साथ वास्त्र में साथ अपने घर के जाना, वें बंधू-नित्रों को भोज देना, इसके बाद वर का वध के साथ वास्त्रय निमाना। वि

श्रीन-परिक्रमावाली यह विवाह-विधि तमिल लोगों की कुछ जातियों में पायी जाती है। संबकाल की कृति कलितों के में, वैदिक बाह्मणों के द्वारा अपनी जाति के विवाह में यर-वधू का अनिवेदी की परिक्रमा कराने ना वर्णन, ह्यान्त के तौर पर किया गया है। संयोत्तर काल में बाह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य जातियों में यह अनि-परिक्रमा भी स्वीकृत हुई। इतका प्रमाण शिल्पविकारम् (ईस्वी दूसरी मती का महाकाव्य) में मिलता है। " इघर पुरीहित के लिए मुतु-पाणीन् (इस बाह्मण), वैदिक संस्कार के लिए 'मरैयळि' तथा विनि परिक्रमा के लिए 'सीवलन्' शब्द प्रमुक्त हुए है। यह काल आयै-विमल-संस्कृतिमों के संगमकाल का भव्य चरण था। इस समय बीढ और जैन सम्प्रदायों का प्रसार भी हो चुका था।

उत्तर से आमे हुए विकि और वित्र जाति के लोगों में ही वैदिक संस्कृति के अनुसार विवाह-कृत्य सम्पन्त होते थे। उनमें भी देवाचार के तौर पर मंगल सूत्र वौधना, सुमंगला हिन्नयों द्वारा मंगल स्तान कराना आदि दक्षिणागण की मूल म्याएँ समादर पाने लगीं। आजभी वही सिम्मिलत विवाह-कृत्य समाज में देखें जा सकते हैं।

भुभंगला स्त्रियों द्वारा बधू का मंगल स्तान कराना तथा विवाह सम्पन करानाआदि प्राचीन प्रमाओं का उल्लेख संघकालीन रचनाओं में गामा जाता है। <sup>5</sup>

१. ऋग्वेद : १०. १७, १,

२. वहीं, ४. ५८, १

३. वही, १०, ८५ १३

४. वही : १०. ६५, ३६, ३८ अपर्ववेद : १४. १, ४७. ४८

४. वही १०. ५४, ७, ६; १०. २४-२७.

६ ऋग्वेद : १०. ८५७. ८;१०. २४-२७ (पूरे विवरण के लिए देखें : वैदिक इण्डेक्स में 'पति-पत्नी' की व्यारया ।)

७. शिलप्पतिकारम्, १-५

म. अकनानूर, १३६, १०७; मलैवटुकटाम्, १५१; बेटुन्तोर्क, ८६ इत्यादि ।

विवाह वर और वधू दोनों के घरों में हुआ करता था।

विणक वर्षे में विवाह तय होने के बाद युवितयों को हाथी पर विठा-कर विवाह की घोषणा सारे नगर में की जाती थी। पित-गत्नी को देह और प्राण के समान माना गया है। दोनों सुख-दु ख समान रीति से भोगते हैं; रोनों उक्कर्ष-अपकर्ष और सयोग-वियोग के समान भागीदार है। दोनों परस्पर सापेक है। पित-गत्नी के किए सह-जीवन ही आनदमय है, और वियोग छुल के समान है। पित की छुलु होने पर प्राणत्याग करनेवाळी सती पितियों की गायाएँ सारे भारत में मिलती है। पत्नी के मरण से अत्यन्त व्याकुल होकर प्राणत्याग करने में प्रदत्त प्रेमी पितयों का परिचय तमिल को सप-दनाओं में मिलता है। विषया नारियां अनिन-प्रवेश कर 'सती' हो जाती थी; या ती व्रत-संगम से रहकर 'काया-करेवा' (श्वरीर को सुखाना) करती थी; सिर मुँडा लेती थी।

तिष्कृत्यं मे, जो तमिल जेद माना जाता है और ईस्वी प्रयम प्रती का सार्वजनीन नीति प्रम्य है, गृहस्य घमं, उत्तम पत्नी को महिमा, पातिव्रत की श्रेष्ठता आदिकई सबसान्य नीतियाँ बतायी गयी है। इस समय तमिल देश का पारिवारिक

जीवन सुसभ्य और सुरयवस्थित स्थिति मे था। ६

## (२) सामाजिक जीवन

तमिल लोगों को प्राचीन समाज ब्यवस्था बैदिक आचार्यों द्वारा निर्धा-रित वर्ण-ब्यवस्था से मिन्न थी । उसमें उच्च-नीच का भेद-भाव मही था । किन्तु कालान्तर में बैदिक वर्ण-ब्यवस्था धीरे-धीरे तमिल देश में भी स्थान पाने लगी । यह बिश्वणापथ में पहुले आन्ध्र और कर्नाटक में फैलो । वहीं से तमिल देश में पन-पने लगी । किन्तु वह उत्तरापथ की अपेक्षा उदार और परिवृद्धत थी । वह संस्कृत के श्रुति-स्मृति ग्रन्थों में निर्दिष्ट स्वरूप से कई अंशों में परिवर्षित और स्थानीय परिस्वितियों से प्रभावित थी ।

तमिल ना प्राचीन समाज वर्ण-व्यवस्था से नही, किन्तु वर्ग-व्यवस्था से बना था। यहच्यवस्था लोगो के वासस्थान, व्यवसाय तथा आचार-भेदों के आधार पर बनायोगयी थी। यह वर्ग मेद तोलकाप्पियर के बहुत पहले से ही (ईसा पूर्व छंठी

१. कुरुन्तोक, ३६६

२. शिलप्पतिकारम, १-५

३. अकनानूर, ३३९

४. अकनानूर, २४५-

प्र. पुरनानूर, २४६, २४, २५०.

६. देखें: तिरक्कुरळ्, प्रयम माग (बरत्तुप् पाल्-धर्ममाग)

शती के पूर्व) प्रचलित थे और लगभग ईस्वो गहली शती तक चलते रहे। वाद को वैदिक वर्ण-व्यवस्था का प्रभाव तिमल समाज में फैबने लगा। कट्टरता का युग और कुछ सिदयों के वाद शुरू हुआ। बौद्धों और जैतों के बाने से वह कट्टरपन और वैदिक प्रभाव घटने लगे। उनके हुटने के वाद जाति व्यवस्था में कई नवी वातें आने जातीं, जिनमें कट्टरता भी भी बौर उदारता भी। बाद को विदेशी विज्ञातियों के अभियान से देश की सभी व्यवस्थाओं की जो दुर्गति हुई, उससे बाल की पीढ़ी मली भांति परिचित है।

प्राचीन काल में तिमल के लोग पांच वर्गों में बेटे हुए थे। यह वर्ग-भेद स्थान-मेद के आधार पर निर्धारित थे। वे हैं—पर्वत-प्रदेशवासी, चन-प्रदेशवासी, कृषि-प्रदेशवासी, समुद्र-तटवासी तथा वंजर-प्रदेशवासी। हिंग पांच के नाम तिमल में, कृषिचिनलम्, मुत्ती नितम्, मस्त निलम्, नेप्तल निलम् और पार्ल निलम् हैं। तीलकार्ष्यम में क्षंतिम को छोड़कर चार मूल भेदों के नाम और ल प्रदेशवासियों के रहन-सहन वादि को बातें सुक्ष के से बतायों गयी हैं। यह (पार्लिवयम) प्रदेश गरिमयों के दिनों में पर्वत तथा बन प्रदेशों में बन जाता है। इसलिए इस्तन अलग अस्तित्व नहीं माना है। वाद के लगा अपन्यकारों ने पांचीं प्रदेशों की स्वीकारा है।

इन पांचों प्रदेशों के निवासी होते हैं—चनचर, व्याध (शिकारी), कृपक, मखुए और लडाङ्ग व डाकू छोग। इनके समिल नाम है कुरवन् (वनचर), बेट्ट,वर (शिकारी), बळवर (कृपक), नुळैयर (मखुए या नाविक), एमिनर, कळ्ळर या

मरवर (लड़ाकू और डाकू)।

हम पाँच प्रदेशों को 'ऐन्तिण निरुम्' (पाँच आचारों वाले प्रदेश), पाँचों प्रदेशवासियों को 'ऐन्तिण मक्कल्' (पाँच आचारों वाले लोग) तथा वहाँ के आचार-निचारों को 'ऐन्तिण कोळुकक्प' या 'ऐन्तिण मरपु' बहुते थे। इन पाँचों प्रदेशवासियों के पुंखिये होते हैं। उनके नाम हैं: वेप्पंत और जिल्म्पन् (कनवरों मुखिये), कुरम्पन्, नाटन् (जिल्लारियों और ज्वालों के मुखिये), करन्, मिक्कल्पन् (क्लक्षों के मुखिये), करन्, प्रकिन्कल्पन् (क्लक्षों के मुखिये), और मौळि, विटर्क (लड़ाकू बाकुओं के मुखिये)। और मौळि,

तील्काप्पियर ने समाज-व्यवस्था का चित्रण वडे वैज्ञानिक दंग से किया है। पदार्थों के दो भेद—देखनेयोग्य तथा जाननेयोग्य बताये है। उन दोनों के तीन मीरिक विभेद—मूल, उत्सन्त तथा सहकारी या संबंधित हुँ। मूल में स्थान और

१. तोल् ६५१

तोल्०६६८-७० की स्पाल्यासमाश्रकनातृष, किल्तोक, इरॅयनार् अकल्पोक्छ् आदि संप्रकालीन रचनाएँ

काल गिने जाते हैं। उत्पन्न में चल-अचल सभी सजीव एवं निर्जीव पदार्थ आते है। सहकारी (संबंधित) में मिथुन-जीवन या दाम्पत्य-जीवन के सुख-दु.ख के उद्दीपक सहकारी भाव तथा तत्सबंधी आचार-विचार निर्दिष्ट हैं। समाज के पूरे कार्य-कलाप इन्ही पाँच प्रादेशिक आचार-विचारों में आ जाते हैं। इन्ही के आधार पर जीवन के दृश्य कार्य-कलापों को 'पुरित्तणै' (बाह्य आचार) तथा अनुभवगम्य आचार-विचारो को 'अकत्तिणै' (आन्तरिक तत्त्व) नामक दो प्रधान स्वरूप बताये गये है। प्राचीन साहित्य का विभाजन भी इन्हीं दो स्वरूपों में किया गया है। 'पुर-तिणैं' ग्रन्थों में युद्ध, विजय, आक्रमण, दान, पुण्य और जीविका के आचार-भेद का वर्णन है। 'अकत्तिणे' यन्थों में प्रेम, मिलन, रति, विरह, विवाह, वियोग आदि जीवन के आन्तरिक अनुभवों तथा आचरणो का रोचक वर्णन है।

भयम भेद के मूल में लोक (स्थान) तथा काल (समय) का विशद वर्णन भी तोलकाप्पियम में पाया जाता है। छोक को 'उछकम्' कहा गया है। 'लोक' शब्द से 'जलकम्' बना है; या तो 'जलकम्' शब्द से 'लोक' निकला है, और संस्कृत में मिल गया है—इस प्रकार दो मत है। लोक कास्वरूप—पृथ्वी (निलम्), आग (ती), जल (नीर्), वामु (विळ) और (आकाश (विशुम्मु)—इन पाँच भूतीं का मिश्रित सम्मोहन है। काल के प्रभेद—वर्ष, मास, पक्ष, सप्ताह, दिन, वेला आदि के उल्लेख है।

हितीय भेद 'उत्पन्न' पदार्थों में —दैव, मुखिये, आम लोग,पक्षिवर्ग, पशु, बस्तियाँ, जल, फूल, पेड़, भोजन, ढोल, याळ्-जैसे तंत्रीवाटा, संगीत, जीविका के धंधे बादि वर्णित है।

तीसरे भेद 'सहकारी' में जीवन के बाह्य तथा आंतरिक अनुभवों और आवरणों का वर्णन हैं। इन तीन भेदो के तमिल नाम है-मुतल (मूल), कर (उत्पन्न) और उरि (सहकारी या संबंधित)।

पूर्वोक्त पाँचों प्रदेशों में-१ पहाड़ी प्रदेश (कुरिचि निलम्,) २ जंगली प्रदेश (मुल्लै निलम्), ३ कृषि-प्रदेश (महत निलम्,) ४ समुद्रसट प्रदेश (नेय्तल् निलम्), ५ बंजर या ऊवड प्रदेश (पालै निलम्) में हरेक के अलग-अलग अनुकूल समय, विशिष्ट पदार्थ तथा आचार होते हैं। क्रमशः उनका विवरण यह है:

१. पहाड़रे प्रदेश (कुरिंचि निलम्) : इसका अनुकूल समय शरत्ऋतु (आस्विन और कार्तिक) और हेमन्त ऋतु (अगहन और पौष) है। अनुकूल बेला है, रात का दूसरा पहर। इस प्रदेशवासियों के प्रमुख आराध्य देवता है-'नेयोन' (स्कन्द देव) । पोरुप्पन, वेप्पेन, विलम्पन (पुरंप), कुरत्ति, कोटिब्बि (स्त्री) यहाँ के ऊँचे वर्गों के प्रतिनिधि या मुखिये हैं । साधारण लोगों का वर्गीय

१- तोळ्० १४=२

नाम कुरवर्, कानवर्, (पुरप), कुर्रात (स्त्री) होते हैं। वोता, मोर, वाघ, रीछ, हाधी, चेर—मे इघर के प्रमुख प्राणी हैं। इघर प्रायः सोंपड़ियाँ होती है। इन बित्तपों के छोटे-बड़े समूह को चिल्कुटिं कहते हैं। नदी-नाले तथा पहाड़ी सोते इघर के जलावय है। वेंके, कुर्रियं, कान्तल् यह तीनों प्रकार के फूल यहां अधिक होते है। चंदन, साल, सार्गत, अराक, अदोक, नाय, बास आदि दसों की प्रधानता है। खाद्य वस्तुओं में यहाड़ी धान, बाँस के चावल और कोदों प्रधान । खास बोल (परे) का नाय है (योण्डक् परें) 'कुर्रियंचयाल्' इघर का प्रसिद्ध बाद्य है। संगीत में 'कुर्रियंच्य पर्ण' वात्रक रागवियोय यहां विविध्य व लोकप्रिय माना वात्र है। धं-वं-लोहारों पर झूमझमक रागवियोय यहां विविध्य व लोकप्रिय माना वात्र है। धं-वं-लोहारों पर झूमझमक रागवियोय विविध्य के किया के प्रधानत बढ़ाना की तलहिट्यों में खेती करना, घहद इकट्टा करना, कंदमूलों की पैदावार बढ़ाना और जलावयों में नहाना—इस प्रदेश के निवासियों के कार्य-कलण है।

२. जंगली प्रदेश (मुल्ल निलम्): इस प्रदेश का मुख्य अनुकूल समय वर्षों कहुत (सावन-भादा) है और अनुकूल बेला है संद्र्या समय। इस प्रदेश के निवासियों के आराद्र देव 'तिरमालू' (विप्णू) है। जन्म वर्षों के अगो के उपाधिनाम कुरुमों ने निवासियों के आराद्र देव 'तिरमालू' (विप्णू), मर्नीव, किलिश (रह्मो) होते है। आम लोगों को इटैयर, आगयः, (पुरुष), इट्यून्चियर आग्युन्चियर (रह्में) कहते है। ये ग्याले, मिसायों और शिकारी होते है। जंगलों मुर्गी, हिरन, बरगोश—इधर के प्रमुख प्राणी है। छोटी-चड़ी वरितयों के नाम 'पाटि' है। छोटे सोते, नाने और जंगली नदी—यह अधान जलाया है। चमेली, मिल्लका आदि इसर के विशिष्ट फूल है। अमलतास, बुंद, मंडवा आदि प्रधान पैदावार है। डोल का नाम है 'एरंकोट्यर्प'। इन लोगों के प्रमुख येशे है—खेती करता, होरों को पालना, सांड, पंसे और भेड़ को मादा प्युओं से मिलाना और चरामाहों पर गाय-वैशों और रेवड़ों को चराता। वांगुरी बजाना, सांड से भिड़त, 'कुरते' नामक सामृहिक नाच, नदी में जलकी हा आदि इसर के मनोरजन हैं। इस प्रदेश के लोग पर्य-त्यौहारों पर पड़ोसी प्रदेशों के आचारों को भी कुछ-कुछ अपनाते है।

३. कृषि-प्रदेश (मस्त निलम्): इस प्रदेश का लानुकुल समय छही ऋतुएँ हैं, और अनुकुल बेला प्रात.काल । आराध्य देव 'चेन्तव्' (इन्ह या देवराज) है । उसे वर्ग के लोगों को अरत्, मिक्कृत्त (पुरुष), किळींत, मनैवि (स्त्री) के नामां से पुकारते है। साधारण जनता में उळवर, कटैयर (पुरुष), उळित्तवर, कटींचर (स्त्री) के नामां प्रचिल्त है। प्राणियों में वगुला, हंत, सास, मेंसा, जलकुत्ता, गायर (स्त्री) के नामां प्रचिल्त हैं। प्राणियों में वगुला, हंत, सास, मेंसा, जलकुत्ता, गायर के लावि मुख्य है। वड़े नगरों को 'पुरुर' कहते है। इस प्रदेश के निवासी अन्य प्रदेश नासियों को अपेक्षा सम्य, प्रमन्त तथा सुखी माने जाते हैं। निवासी अन्य प्रदेश नाही ब्रावि इधर के प्रधान जलाया हैं। वसकल, कुमुद, नीलकमरा आदि प्रस्त प्रस्त है। बढ़िया धान, चावल आदि मुख्य पैदावार

है। ढोलो मे कृपक ढोल तथा मांगलिक ढोल प्रशस्त है। इस प्रदेश के अपनेतंत्री-वादा तथा राग विशेष है। इन लोगों के ग्रुस्य कार्य-कलाप हैं—चेती-वारी, पर्व त्योहार मनाना, तालाब खोदना, नदी-स्नानकरना लादि।

४. समुद्रतट प्रदेश (नेयतल् नित्तम्): इस प्रदेश का अनुकूल समय छहीं कहनुएँ और बेला सूर्योदय की। सध्या बेळा को भी अनुकूल मानते है। आराध्य देव है 'बस्एान्' (बस्ल)। ऊँचे वर्ग के लोगों को चेप्पंन्, पुलम्पन (पुरुष), परिंहा, पुलेच्च (स्त्री) के नाम से पुकारते है। साधारण जनता मळुओं और नाबिकों की है। उनको नुळैयर्, परतर, अलबर्, (पुरुष), जुलैच्चियर, परिंहाम् र अलिंगिम्(स्त्री) के नामों से पुकारते है। यह वर्ग-भेदों के सूचक है। समुद्री कौआ, मगर, मळली इपर के मुख्त प्राणी हैं। विस्त्रियों के लिए पायदम् 'पट्टिनम्' के नाम प्रचिलित है। यहां केवले के तथा अन्य अन्य उत्तर चन्तुर्ण है। मळुली जीर नाविकों के अला-अलग होल है। रागों में मुख्य है चिविक्त प्या तथा नावीबांचों में 'विद्यारियाच्'। मळली मारता, ममक पैरा करना, मळलियों को सुखाकर रखना, उन चोजों को बेचना, बदले में अन्य आवश्यक वस्तुर्ण लेना, समुद्र-स्नान करना इन लोगों के दैनिक कार्य होते है।

४. बंतर प्रदेश (पात निलम्): इस प्रदेश का अनुकूल समय धीरम (लेट-आसाड) और निविद्य ऋतु (माय-कागुन) है, और अनुकूल बेला दोपहर। आराध्य देवता हुगाँ हैं। इसनो 'किना' (कन्या), कोड्वे और कार्डुकिळाल् भी कहते हैं। उच्च वर्ग के लोग जिटलें, कार्ल (पुरुष), मीलि, एबिट्रिं(क्री) कहता है। वाचा लोग लड़ाकू और डाकू होते हैं। उचको गरवर, एविन्द्र, कल्लर (पुरुष) मर्रातमर, एबिट्रियर, कर्ल्डिंपियर (क्री) कहते हैं। कल्लर, एबिट्रियर, कर्ल्डिंपियर (क्री) कहते हैं। कल्लर, पीलिंप्रय, कर्ल्डिंपियर, कर्ल्डिंपियर, कर्ल्डिंपियर, कर्ल्डिंपियर, कर्ल्डिंपियर के व्यत्पत्ति हैं। वस्ती का नाम 'कुरुप्' है। जल्हीं कुत्रो, सूखा पौलर इधर नाममात्र के जलावब है। वंजर च रेतीले प्रदेशों में जनके वाले पेड्ड और फूल्ड इधर के वतस्पति है। पष्टोची प्रदेशों में जाकर छापा मारता भी इन लोगों का ध्या है। इतका डोल 'लुट्टिं है।' पचुरम्' नामक राग विशेष इनका अपना है। इसी प्रकर दक्ता वाजा भी अलग है। लड़ना, चड़ाई करना, राहजनी भीर दर्जनी इनका पेदा है।

तोल्काप्पियर ने इस अन्तिम बंजर प्रदेश को असम नहीं माना। पहाड़ी स्या जनकी प्रदेशों का समीपवर्ती प्रदेश ही गरमों के भोसम से अजर प्रदेश अने जाता है। वहाँ के कुछ असम्य कोम जर्कती, राहजनी आदि समाजविरोधी रास्ते में अपना धंमा पता सिते हैं। अतः इन लोगी (जाकुर्वों) तथा इसवजर (पार्व) प्रदेश का निर्देश तोल्काप्पियर ने नहीं किया है। किन्तु बाद के लक्षण-प्रत्यकारों ने इस प्रदेश को जोठना जरूरी समझा। यही तोल्काप्पियर के पूर्व कई शताब्दियों से लेकर वाद की भी कुछ शताब्दियों तक तमिल देश की मौलिक वर्ग-व्यवस्था थी।

बैदिक धमं द्वारा निर्धारित वर्ण-व्यवस्था का जो स्वरूप बैदिक काल में तथा उसके निकट भेविष्य में (धमंभूत्र प्रत्यों के समय में) हम पाते हैं, उसीका पिरचय त्या के समय में) हम पाते हैं, उसीका परिचय त्या के बिद्या के समय में। हम पाते हैं। यह तो निर्विदाद है कि उस काल में बैदिक वर्ण-व्यवस्था का प्रसार तिमल देश में प्रारम्भिक क्या में या । विकास में पूर्वी क्यों निर्वा वर्णों के व्यवस्था कुछ सुधरी हुई स्थित में थी। किन्तु उस समय उत्तर की वर्ण-व्यवस्था में निर्या वाकर्षण था; अनुकरण भी थोड़ा-सा होने लगा था। किन्तु कहरता निर्यामात्र भी नहीं थी। अब पूरा निवरण देखें:

प्राह्मण, क्षत्रिय, वैदय और शूद्र—यही चार कातियोंवाकी वर्ण-व्यवस्था है। यह है आमों द्वारा प्रवतित, प्रचारित और परिपालित सामाजिक व्यवस्था। कमें या व्यवस्था के अतुसार समाज को खुव्यवस्थित तथा सम्द्रद्व बनाने के उद्देव से यह व्यवस्था धुरू हुई थी। इतिहास सासी है कि नोई भी उद्देवय करा अपने बच्चे और मान्य कारण का अधिकारों नहीं रह सकता। वालानुकूल परिवर्तन और परिवर्दन पाकर अपने मूळ कर्य से वह विक्टिन हो जाता है। सम्यता का प्रतिक सरक्ष्यता को प्रपाल कर परावती है। साम्यता का प्रतीक सरक्ष्यता को पोपक वन जाता है। बही विद्यात की मूर विक्वना है।

तील्काप्पियर ने उन चारी वर्णों का उत्तेख और योड़ा-सा दिवेचन अपने ग्राय के तीसरेशध्याम 'अर्थाधिकरण' में किया है—अन्तणर् या अन्तणाळ्ड् (म्राह्मण या शिष्ट जन), अरचर् (राजा या राजपरिवार के लोग), वैचिर्क (वैदय) और वेळाण या वेळाळर (किसान)।

(१) अनतणर् (त्राह्मण या शिष्ट जन) : यह सन्द केवल वैदिन ब्राह्मणों का ही निदंश करता हो, ऐसा नही कहा जा सकता है। वैदिन आर्य जाह्मणों की अनुकृति में ब्राह्मण्य-पद तमिल अभिजनों के लिए भी लागू हो सकता है। इनके चिह्न सताये गये हैं— प्रतोपवीत (जनेऊ), कमंडल, विदंध और पीढा। ये शिष्ट जन राजवारों में भी हाण बेंटा सकते हैं। ये विद्यार्जन तथा राजवूत वे चर्म पर देशानर जा सकते हैं। विज से मनीपार्जन के लिए दूसरे देशों में जाते हैं। तब हमणे अपने कुल के आचार-अनुकान में अधिनक रहना होगा। वे इन लोगों के छह प्रकार के आवरण होते हैं। विवास मार्गने वे दल आवरणों की व्याह्मा की

१. तोल्० १५६२

२. वही, १५७४

३. वही, ६७४, ६८२

४. तोल १०२०

है--वेदशास्त्रादि का अध्ययन और अध्यापन, यजन (यज्ञ करना) याजन (यज्ञ कराना), दान देना और दान लेना। दस प्रसंग में तोलकाप्पियर ने 'अन्तणर्' शब्द के स्थान पर 'पाप्पंन' (ब्राह्मण) झब्द का प्रयोग किया है।

वाह्मण और अभिज्ञ छोगो की बातों को बाकी लोग श्रद्धा से सुनते हैं, तथा औचित्य का विचार कर उनका पालन करते हैं। वधामिक विवाह द्वारा वैधे हुए पति-पत्नी को दास्पत्य-धर्म निभाने में सहायता करने वाले गायक, नर्तक, अभिज्ञ आदि जनो में श्रेष्ठ ब्राह्मण भी स्थान पाते है। <sup>अ</sup> प्रेमी-प्रेमिका के साथ गुप्त भिलन की बात को अपने सजातीय या समवयस्क साथी से कह सकता है और इसी प्रकार ब्राह्मण से भी कह सकता है।

ब्राह्मणों का उल्लेख बाद के सचकालीन ग्रन्थों में भी किया गया है: "राजा लोग केवल बाह्यणों के सामने ही सिर भुकाकर विनय प्रदर्शित करेंगे। <sup>१</sup> ब्राह्मण लोग तमिल राजाओं के हित के साधन के लिए उनके तत्त्वावधान में याग-यज्ञ करते थे। राजा के विशेष दूत वनकर पड़ोसी या दूर देशों मे जानेवाले बाह्मण ही अधिकास मे थे।" बैदिक सम्प्रदाय, विद्या-शिक्षा और सदाचार के संर-क्षक तथा प्रचारक ये ब्राह्मण ही होते थे। व्राह्मणीं पर अत्याचार करनेवाले और उनको हानि पहुँचानेवाले घोर पापी हैं। बाह्मण विद्यार्थी चोटी रखते थे। 1° बाह्मणों के लिए भूमि और गाय दान में दी जाती थी। ११ अपने देश मे आये हुए ब्राह्मणों के लिए राजाओं ने 'ब्रह्मस्व' रूप में भूमि प्रदान की है। <sup>१२</sup> ब्राह्मण लोग प्रायः दान देकर जीविका चलाते थे । यह उनके लिए गौरव की बात मानी जाती थी। याचकद्यसि के कारण कोई ब्राह्मणी को अनादर की हव्टि से नहीं देखता

१. अध्यापनम् अध्ययनम् याजनम् याजनम् तया । बानम् प्रतिप्रहरचेय पट् कर्मण्यप्रजन्मनः ॥ - मनुस्मृति, १०-७५

२. तोल्० १४४५

३. यही, १४३८

४. तोल्०, १४३७

ध. पतिद्रुपत्तु, ६३

६. पुरनानूर, २२४

७. वही,३४

प. वही, १६६

६. वही, ३४

१०. ऐंकुरनूर, २०२ ११- पतिद्रुप्पत्तु, ६

१२- पुरनानूह, १२२

था ।'---आदि कई दार्ते बाह्यणों के बारे में कही गयी हैं। यह 'पुरनानूर' संघ-काल के बन्तिम भाग में (प्राय: ईवबी दूसरी दाती में) संकलित वीरगाया-संग्रह है। बत: स्पप्ट है कि उत्त समय बाह्यणों का अस्तित्व तीमल देश में सुदृढ़ हो चुका था।

(२) अरचर् (राजा और राजपरिवार के व्यक्ति): यह शब्द वेद-कालीन क्षत्र या क्षत्रप का अनुकरण है।

राजा लोग 'चेकोल', (राजदण्ड) घारण करते थे 1 वे सेना, पताका, जनता, भेरी, घोड़ा, हाथी, रय, भाला और किरीट—इन नी वस्तुओं के स्वत्या-धिकारी थे। ये बजीपबीत तथा पूजापीठ (पीढा) बाहाणों की तरह राजाओं के भी होते हैं। राजा दुसमों पर चढाई करने अकेला जा सकता है, और सदछ-बल के साथ भी जा सकता है। "

राजाओं के लिए विहित कमें हैं : अध्ययन ,यजन, दान, सेना-संचालन और प्रजा-पालन ।\*

राजाओं के द्वारा याग-यज्ञ कराने का उल्लेख अधिकांत्र संघकालीन रचनाओं में पाया जाता है। 'यज्ञ कराने से बड़ा पुण्य मिलता है; उससे स्वगं लाम प्राप्त होता।'—यह विश्वास तत्कालीन राजाओं तथा अग्य कोगों में भौता हुआ था। कि कई याग-यह कराने वाले पांटिब राजा 'पल् याग वाले मुदुकुदुमिप् पेकबद्धित' का वर्णन पुरनानूर के पद्यों में (६, ६, १२, १४, ६४) लाया है। इसी प्रकार राजमूय याग करनेवाले एक चोल राजा 'राजमूबम् बंटू पेकनरू-निद्धित' के वारे से गाये वये कई पद्य (१६, १२५, १६७, १७७) पुरनानूक में मिलते हैं।

(३) वैधिकर् (वैश्व) : ये ब्यापारी लोग हैं। आर्य-संस्कृति के खादि प्रचारक ये ही थे। ऋग्वेद में इन लोगों के देश-विदेश में फैल जाने की खार्ता बहुतायत में पायी जाती है। इन्हींक कारण पूरे एशिया तथा यूरोप में सार्य-संस्कृति का थोड़ा-बहुत प्रसार हो सका। इनकी मूल जाति चर्ग या नाम पाणि

१. पुरनानूर २००

र. तील्० १५६३

३. सोल्० ६७२

४. वही, ६७४

५. वही, १०२० (न्यारया)

६ मतुरैक्कांचि, ४६४-४६५; तिस्मुक्काद्रुपटै, ६४-६६;पेरूनर् आद्रुपटै, ११४-३१६; पतिद्रुपत्तु, ७०,७४, ७, ६; क्रितोक, ३६; अकनानूर, १३; पुरनानूरू, १४, १६६, २२४, ४००।

या। यह पहले आर्यविरोधी या इन्द्रविरोधी थे। वाद को आर्य कहरानि लगे और कालान्तर में आर्य-धर्म एवं संस्कृति के पोपक और प्रचारक वन गये। ये वाणिज्य के लिए जल और स्थल भागों से देश-विदेश जाते थे। जहाँ जाकर ये वसे, वहीं के हो गये। स्थानीय ब्राचार-विचारों को भी ये लोग अपनाने लगे; स्थानीय बोलियों या देशी भाषाओं को भी। भाषाओं में नये सब्द, शैली और माव आदि का प्रवेश इन्हीं पणि या विणक लोगों के हारा हुआ, क्योंकि देश-विदेशों में घूमने का मौका इनको मिलता था। ये लोग अपने वर्ग के दूसरे लोगों से सदा सम्पक्त बनाये रखते थे। कई प्रवार के आचार-विचारों तथा वोलियों से येपिचित वै। इनके अधीन अनेक स्थानीय तथा विदेशों कर्मपारी रहते थे। इसलिए सभी प्रादेशिक भाषाओं, संस्कृति और जीवन-पद्धति पर बाहरी प्रभाव पढ़ने लगा। सामासिक समन्यपद्यील संस्कृति का विकास इन्हीं लोगों द्वारा अधिक हो सका। इनमें समयानुकूल परियर्तन लाने की स्थाभीवक प्रवृक्ति पर बाहरी प्रभाव पढ़ने लगा।

तोल्काप्पियम में 'वैधिवन' (वैदय) और 'वाणिकम्' (वाणिज्य) छन्दों का प्रयोग हुआ है। वैदयो का ध्रधा वाणिज्य बताया गया है। ये लोग पण्य वस्तुओं का आयात-निर्यात करते थे । वैदय भी राजाओं की तरह धनुष, भाला, रय आदि रख सकते थे। किन्तु इनसे आचारश्रप्त वैद्यों को यह मध रखने का लिए-कार नहीं था। विणिक लोग धनोपालंग के अलाया विद्यालंग तथा देवाराधन के लिए भी पर छोड़कर बाहर जाते थे। वैदय लोग राजदूत वनकर देवा-विदेग भी जा छनते थे। वैदय लोग विद्या का अध्ययन, यज करना, दान देना, बेती करना, वाणिज्य करना, गाम-बैल पालना—इन खड़ कमों के अधिकारी थे। वि

तोल्काप्पिमम् के बाद के संपकालीन ग्रंथों में विषकों के बारे में कई बातों का वर्णन मिलता है।

वैदय लोग स्थल और जल-मार्गों सेदेश-विदेश जाकर ध्यापार करते थें । वहीं से तरह-तरह का माल लेकर स्वदेश लौटतें थे । १ कोल देश के समुद्र-तटवर्ती नगरें में अनेक विभन्न रहते थे । यदरगाहों में उनकी घाक थी। वे किसीसे हेय-वैर नहीं रखते थे । मतुत्रों, नाविको और केयटों के साथ उनका स्नेहपूर्ण सबंध था। हस्या, चोरी आदि पापों से वे दूर रहते थे । वेती-देवताओं की पूजा-आराधना करते थे । यान-यन कराते थे । गायों को पालते थे । वैदिक आवाओं ना तथा वेदलियों जा यश

१. तोल्० १४६६-७०

२. वही, १५७५-७६

३. बहो, ६७७-६⊏१

४. वही, १०२० (स्यास्या)

४. पुरनानूर, ३०,३४३

14. 14

្ ព ياق लाते थे। पुण्य कमाने में तत्पर रहते थे। उनको जीवनचर्या पुण्यकील थी। न्मानों के जुए की तरह वे मध्यस्थ रहते थे। वे सुचित्त तथा सुचरित्र थे। बोलने शालीनता, व्यवहार में भद्रता इनके सहज गुण थे। बदनामी से बहुत डरते थे। ों और ईमानदारी इनकी आदलों में थी। अपनी और परायी सम्पत्ति पर सम-व रखते थे। मूल्य उचित दर से अधिक नहीं लेते थे। तौलकर देने में घोखा या ाट नहीं करते थे। लागत से कम नहीं देते थे। ये कई मापाएँ बोलते थे। अनेक ा-विदेशों की यात्राओं से प्राप्त अनुभवों के ये लोग धनी थे।° नमक के ब्यापारियों के जीवन का वर्णन पुरनानूह (३०७), पेरुम्पाणाटू

(६४) आदि ग्रंथों में हुआ है। समुदर पार का वाणिज्य, वणिकों की जहाजी रा, बस्तुओं का विनिमय, बदरों में विदेशी जहाजों का लंगर डालकर ठहरना दे महुरैक्कांचि, (४३६-४३७) पतिटू पत्तु (४२,७६) नट्टिणै (३१), और पुर-र (३४३) ग्रंथों में वणित हैं।

४. वेळ्ळाकर (कृपक लोग) : ये चारों वर्णों में अतिम थे। किन्तु निकृष्ट माने जाते थे। आर्य प्रदेश में प्रचलित वर्ण-व्यवस्था में अंतिम वर्ण शुद्र' परन्तु तमिल प्रदेश से इस शब्द का या इसके सत्सम या तद्भव रूप का प्रयोग और कही भी नहीं हुआ है। शूद्रों की जो दुर्गति वैदिक परम्परा के स्पृतिग्रंपों खने में आती है, उसका लेशमात्र भी तमिल प्रदेश में नहीं पाया जाता है। [संभव है कि ई॰ दसवीं शती के बाद कुछ कट्टरता, पक्षपात और रूखा हार इन अंतिम वर्णवालो के साथ हुआ हो। लेकिन उसका विकृत परिणाम न पर कभी नहीं पड़ा। दक्षिणापय की यह एक विश्वेपता है। आर्य-संस्कृति चाकर अपनी विशिष्टता के अनुकुल उसमे परिवर्तन लाने की क्षमता तमिल-जन-समाज के कर्णधारों में थी। इसीका यह सुफल है, कि वर्ण-व्यवस्या, बर की मूल वर्ग-व्यवस्था से प्रभावित और परिष्कृत हुई थी, सघर के बदले य की वेदी बन सकी। तोळ्काप्पियर ने इन 'नेळाण्' छोगों के छिए खेती-बारी को ही प्रधान

बताया है। राजाजा पर सैनिक द्वति भी इन क्रपक लोगों के लिए बिहत वं-त्यौहारो के अवसर पर ये लोग फूलमाला धारण कर सकते थे । ये भी की तरह घनुप, भाला, वाजुबंद, जयमाला, रथ आदि रख सकते थे। इनके भ्रष्टाचारी लोगों को यह सब रखने का अधिकार नहीं था। समाज के ाम, दैवपूजा, देशरक्षा आदि के लिए अन्य जातियों के समान कृपक लोग से बाहर जाकर रह सकते थे। इसी प्रकार धन कमाने और राजदूत बनने

द्टिनप्पालं, १६४-२१४ (पंक्तियाँ) ल्॰ १४७२-७३-७४, ७६

के लिए भी किसान लोग देश-विदेश जा सकते थे । परन्तु स्त्री अपने पति के साप समुद्र-यात्रा पर नहीं जा सकती । वेती और मजदूरी करना, अतिथियो का आदर-सत्कार करना, ढोरो और रेवड़ों को पालना, देवाराधना तथा पर्व-रपौहार में भाग लेना, विद्या सीखना—येछड़ों कार्य किसानों के विद्याप्त कर्सव्य थे । वे

कृपक तड़के ही खेत जीतने के लिए जुए, हक और बैकों के साथ घर से निकल पड़ते थे। दोपहर को उनकी हित्रगों स्वाबिस्ट मोजन ले जाती थी। खिलहान में बैठकर कृपक बड़े मजे से अपनी घरवाली के हाथ का परोसा खाना खाते थे। उनका जीवन कितना मधुर, उत्तम और परोपकारी था और आज भी है।

कृपक लोगों का मुखी सम्मन्त जीवन, जमीन जोतने की रीति, बुवाई में लगी उनकी हिन्नयों का उल्लास आदि का मनोरम वर्णन 'पेहम्माणा टू, पहै' नामक समक्रति में (पिनत . १८५-२१५) पाया जाता है। कुरुतों कें (१५५) में भी कुपक से मुखी जीवन का तथा समाज में उसके प्रति आदर-भाव का परिचय मिलता है। अधिकार संघकृतियों में कृपकों की प्रयस्ता में, 'आर्क्त उळवर्' (आनद और उल्लास से भरे किसान), 'वेचाल उळव' (यान है। निपुणता में जोतने बाले कुपक), 'पेटनेल् पनकूट्ट एक्में उळव' (यान है महार का स्वामी, परीप-कारी कुपक) आदि प्रयोग यो है। कृपिनमें के लिए प्रयस्त 'बिक्काम' का दूसरा प्रचलित अपे है, परोपकार। तीमलवेद ति दसकुरल् में कृपकों को सभी वर्णन साले ति उराम और उपयोगी कहा गया है।

पूर्वोत्त चार जातियों वाली वर्ण-व्यवस्था का जो उल्लेख तील्काप्यियम्
में मिलता है, उसे प्रक्षित्त मागनेवाले तिमल विद्वानों में मरैसले अटिकल्, बेल्कैबारणन्, कितरेशन् चेदिट्यार व्यदि है। इनके प्रतिपक्ष में भी कम तिमल विद्वान्
नहीं है। इतना तो माना जा सकता है जि तोल्काप्यियर ने वर्ण-व्यवस्था के प्रभाव का उल्लेख किया है, न कि उस व्यवस्था का समर्थन। उन्होंने जाति (चाति) बाव्ह का प्रपो 'वर्ण' के वर्ष में किया है। 'भीर् वाल्व चाति'-जलव्यासी जाति (प्राणिवर्ग) का प्रयोग किया है। 'वाद के मंथो में भी वर्ण-व्यवस्था काऐसा मेर्गई वर्णन और स्वरूप-नियम नहीं मिलता है, जो ममुस्वृत्ति आदि वेदिक धर्म के प्रति-निधि प्रन्यों में मिलता है।

इन बार वर्षों के अलावा पंचम वर्ष के लोगों का भी उल्लेख संपक्तियों में आया है। इन लोगों को पुर्वमन् पुर्लमकन्, डब्स्चिनन् आदि शब्दों के पुकारा जाना था। ये नीच स्तर के लोग माने जाते थे। ये खाट, चटाई आदि दुनते

१. तोल्० ६८०,६८३

२. वही, १०२० (ध्यारया) ३. सोल नटिण, ६०

४. तोल्० १४३४, १४४४

थी। तेलुगुका प्रथम उपलब्ध ग्रन्थ है, नन्नय भट्ट का 'आन्छ्र महाभारत'। इसका रचना-काळ ई० १०२० है। मलयालम तो ई० वारहवी शती तक तमिल भाषा की एक अभिन्न अंग रही । यह प्रदेश चेर राज्य के नाम से प्रसिद्ध था। संस्कृत तथा बाह्मण संस्कृति से मलयालम बाद को इतनी समाविष्ट हुई कि अब उसे 'सस्कृत हिमगिरि गॉलता' (मलयालम भाषा सस्कृतरूपी हिमाचल से निकली गगा-सरीखी है ।) कहा जाने लगा ! अत. दक्षिणापय की प्राचीन संस्कृति के प्रमाण और परिचय के लिए हमें प्राचीन समिल ग्रन्थों का ही अवगाहन करना पडता है। इससे, अन्य दक्षिसी भाषा रूँ कम सम्पन्त है या साहित्य से कम सम्पन्न है, यह बात नही है। वस्तुस्थिति की यह प्रस्तुति मात्र है। अतः दक्षिणा-पथ की लोक-सस्कृति को प्राचीन तमिल ग्रन्थों के द्वारा देखना असगत नहीं होगा। तमिल देश को अपनी प्राचीनतम विशुद्ध मौलिक संस्कृति से घीरे-श्रीरे हटकर, एक मिश्रित और सामासिक सस्कृति में समाविष्ट होने का सुयोग इन पडोसी आन्ध्र और कर्नाटक प्रदेशों के द्वारा ही प्राप्त हुआ।

द्राविडी भाषाओं की अपनी थलग-अलग लिपियाँ है। इनमें तमिल लिपि प्राचीन है और स्वतंत्र भी। संस्कृत के महाप्राण-अल्पप्राण, गुरु-लघु आदि सभी अक्षरों का समाहार तमिलेतर अन्य तीनो द्राविड़ी भाषाओं में पाया जाता है। तिमिल के विशिष्ठ अक्षर 'ऴ' ('ल' का मूर्धन्य) तथा रेफ का परुष स्वरूप मल-यालम में है। तेलुगु औरकन्नड में 'छ' अक्षर पहलेथा; बाद को हट गया। रेक

का मुधैन्य तेलुगु में अब भी है।

अपनी विशिष्रताएँ ये है :

तमिल लिपि की विशेषता के बारे में डाँ० न० बी० राजगोपालन का

यह मंतव्य हुप्टब्य है : "तमिल भाषा काफी समय तक संस्कृत से अप्रभावित रही। अतएव द्राविड़ी भाषा के तत्त्वों को समझने में तेलुपु, कन्तड़ और मलयालम की अपेक्षा समिल भाषा अधिक सहायक है।... कन्नड़ का विकास ईस्वी पाँचवी शती से, तेलुगु का दसवी शती से और मलयालम का तेरहवी शती से हुआ।...तमिल की

१. तमिल भाषा के शब्दों से प्रकृति और प्रत्ययों का अवस्थान स्पट्ट रहता है।

२. घातु राज्य अधिकतार एकव्यन्यात्मक हैं और विना रूप-परिवर्तन के ही किया एवं संज्ञा के रूप में प्रयोग हो सकता है।

 तमिल के शब्दों का लिय-निर्णय संस्कृत से भिन्न प्रकार का है! महत्-वाचक और अमहत्-वाचक (उयर्तिणै और व्यहिरिणै) नाम से सभी धन्दीं के दोवगे हैं। महत्-वाचक (चैतन पदार्थ-वाचक) शब्दों में प्रुपवाचक शब्द पुल्लिंग में और स्त्रीयासक राज्दस्त्रीलिंग में होते है । अमहत्-बाचक (असेतन पदार्थ-बाचक)

शब्द मपुंसकॉलंग मे होते हैं।

४. पुल्लिंग और स्वीलिंग के एकववन मिल्न-भिल्न रहते हैं। लेकिन बहुअचन रूप डोनों के लिए समान होता है। अमहत्वाचक नप्सकलिंग एक और

बहुवचनों में भिन्न होते हैं। (तिमल में द्विवचनरूपहै ही नहीं)।

४. तमिल के सर्वतामों में — पुरुषवाचकों में स्वीलिंग, पुल्लिंग और नपुं-सकलिंग एकवचनों के लिए फिन्न-फिन्न थब्द है। (हिन्दी में वह शब्द तीनों लिगों में चलता है। संस्कृत की तरह तिमल में उनके लिए अलग रूप है—जैसे अवन् (बह—पु॰), अवल् (बह—स्वी॰), अतु (वह—नपु॰), तीन रूप है।)

६. तमिल की ध्वनियां संस्कृत की अपेक्षा कम है। हस्व एकार, हस्य ओकार, विसमें समान एक ध्वनि, ळ कार का मूर्यास्यानयुक्त रूप, रेफ की परुप ध्वनि, 'ळ' कार ध्वनि—ये तमिल में है। संस्कृत की अनेक ध्वनियाँ—ऋ, लू, था, ग, य शादि वर्गों के इसरे, तीसरे और चौथे अक्षर तमिल में नहीं है।

७. संयुक्ताधार तमिल मे नहीं होते है। (संयुक्ताक्षर लिखने की रीति

प्प (प्प), म्र (म्र), क्य (क्य)-जैसी होती है।

तमिल में दित्वाधारों का प्रयोग बहुत है।

 तिमल में सरल बानयों का ही प्रयोग अधिक होता है। मिश्र और संयुक्त बानय नहीं होते। (कमें तथा भाववाच्य प्रयोग तिमल में पहले नहीं थे; बाद को अनुकरण में अपनाये गये। किरभी इनका विरला ही प्रयोग होता है।)

तिमल की एक अत्यंत प्राचीन लिपि थी। उसको बहुँ छुत्तु (गोल अधर) कहते हैं। इसका प्रमाण तोल्काप्प्यम् में मिलता है। (बाद को संदक्षत प्रव्सें को लिपबद बनाने के लिए (प्रत्यम्' अक्षर अपनाये गये। यह मूल तिमल अक्षरों के परिवर्तित रूप है। प्रायः अर्वाचीन शिलातेखों में यह 'प्रत्यम्' अक्षर प्रयुक्त है।) प्राचीन तिमल शिलालेखों को स्वर्तित रूप है। प्रयम प्राचीन शिलालेख भोलेख अवत्रक ईसवी चीची शती का बिला है। यहुरै से प्राय्य वह मिलालेख गोल अक्षरों से लिया हुना है। किविपय विद्वामां का मत है कि मोहन-जोदड़ो को लिप प्राचीन द्वाविद्वा लिप (गोल लिपि) का ही नमूनर है।"

तमिल में अभिव्यपित के कई विदाष्ट प्रयोग हैं। आप और हम को मिला कर एक ही घट्ट 'नाम्' (अपन लोग) तमिल में हैं। इसी प्रकार केवल 'हम' (श्रोता रिहत) के लिए 'नांकल्' घट्ट अलग है। 'किस संस्थावान है ?' का घोषक 'एसनैयावायु या एन्सुपैयावायु' घट्ट प्रचित्त है। तमिल में वो या दीजिये के लिए तीन घट्ट हैं। उनके प्रमोगस्थान अलग-अलग हैं। ई, ता, कोंदु —यह तीनों 'दो' के अर्थ में प्रचलित हैं। चही लेतेवाला देनेवाल से निम्म स्तर मा हो,

१ 'तमिल साहित्य का नवीन इतिहास' वृष्ठ : ३२-३४.

50

वहाँ 'ई' (दो) का प्रयोग होता है । जहाँ छेनेवाला और देनेवाला दोनों समान थेणी के हो, वहां 'ता' का प्रयोग होता है। जहाँ लेनेवाला दाता से उच्च श्रेणी का या श्रेष्ठ हो, तो वह (रेनेवाला) 'कोटु' (दो) का प्रयोग करेगा। तमिल में सत्य के लिए तीन शब्द है—'वायुमै' जो केवल बोलने मे सचाई हो और मन मे न हो; 'उण्मे' जो मन की बात सच हो; और 'मेय् मे' जो बोलने और सोचने दोनो मे सच हो । इस प्रकार कई विद्याप्ट प्रयोग तथा अभिव्यक्तिया तिमिल में हैं।

तमिल मे तद्धित प्रयोग अधिक मात्रा मे है । मूल और आश्रित संज्ञाओं से प्रत्ययया अन्य झब्द जोडकर नये-नये रूपान्तर बनाने की विधि को तिद्धित कहते हैं। यह प्रकार तमिल मे अधिक मात्रा में अपनाया जा रहा है। अत: शब्द-भाण्डार की विपुलता मूल शब्दों के सहारे से ही वढ जाती है। सभवतया इसी बातका उत्लेख पाणिनि के सूत्रों के वार्तिकाकार कात्यायन की चर्चा में, महाभाष्यकार परांजील ने किया है, "प्रियतद्वितादाक्षिणात्याः (दक्षिण के लोग तद्विति प्रयोग के शौकीन होते है।)" आर. जी. भाण्डारकरने कात्यायन (यरहचि) की दाक्षिणात्य बताया है।

तमिल की एक और विशेषता है कि जोभी अन्यभाषीय शब्द उपगुक्त

मिले, उन्हें पचा लेने या तरसम बना लेने की क्षमता उसमें है। अधिकाश इतिहासकारो ने वार-वार इस बात को (ई) लोक-संस्कृति दोहराया है कि द्रविड लोग नाय की पूजा करनेवाले थे। किन्तु इसका कोई प्रमाण प्राचीन तमिल बन्यों मेनही है। ताग-पूजा झाजभी अधिक मात्रा में केरल की कुछ खास जातियों में पाई जाती है। सर्प की बाँबी में दूध छिड़कने और फल-फूल चढाने की रीति दक्षिए के अन्य प्रदेशों में कुछ विशेष दिनी में होती है। सभव है कि बार्वेतर प्राचीन नाग जाति के छोगों में सर्प-पूजा प्रमुख रही होगी । नागों का विस्तार हिमाचल की तराइयों से लेकर सिहल तक या। उनके प्रभाव से सर्प-पूजा का थोडा-बहुत समावेश स्थानीय लोक-संस्कृतियो में हुआ होगा। आर्येतर सभी वर्गों को 'द्रविड' या 'द्राविड' बताने की आदत इति-हासकारो से छुड़ाये नहीं छूटती। किन्तु असली द्वविडों की पूजा-उपासना नाग-पूजा से नही, किन्सु स्कन्द, इन्द्र, वरुए, विष्णु और दुर्गा की आराधना से ही शुरू होती है। इस तथ्य का प्रमाण तील्काप्पियम् में मिलता है। उनके पहले तमिल लोगो की धार्मिक भावना क्या थी-इसका कुछ भी अनुमान आधारपूर्वक नही किया जा सकता। फिर भी तोर्कान्पियम् में एक सकेत मिलता है। उसके आधार पर उसके पूर्व समाज में काल (दीनों काल), लोक (स्वर्ग, भूमि और पाताल),

१. महाभाष्य, १, १. १,

२. Indian Antiquary Vol. (II) P. 240 (इण्डियन ऐण्डिक्यूरो)

जीवराति, देह, सुख-दुःख के निर्काषक तथा जमानवी सिन्तसम्पन्न देवता, पांच भूतपदार्थ (पृश्वी, जल, किन, वायु, बाकाश), सूर्य, चन्द्र और शब्द (मंच)— इनकी उपासना और आराधना होती थी। वोल्काध्पियर ने दुनिया को पांचों भूतपदार्थों का सिम्प्रिक्त सम्माहन बताया है। 'उनका समय तो परिष्ठत भनिन्धारा एवं समुष्रभक्ति की आराधना-पद्धति का था। उस समय के लोग, को जन-प्रदेश, प्रदेत-प्रदेश, तरी-प्रदेश, प्रदेश-प्रदेश, शिव्यक्त-प्रदेश, तरी-प्रदेश, प्रदेश-प्रदेश और वंजर-प्रदेश में विकास पांचे कि लोग को निक्त प्रदेश के लिए को लिए के लिए को निव्यक्त रहते थे, जमसः विष्णु, स्मृत्त इन्द्र, वृद्ध और देजर-प्रदेश मिल्का विव्यक्त सम्मृत्य विव्यक्त स्वर्थ के निर्देश करने की प्रथा थी। तोल्का-प्रदेश में विव्यक्त विव्यक्त स्वर्थ है। इसके अलावा देव-वाची के लिए से हैं। शब्द प्रयुक्त इंदर के अर्थ में 'इपदुल्, इदवुल्, इदवुल्, इदवुल्, इदवुल् अर्थ में प्रदेश के लिया है। राजा को देवना का अवतार या देवतात्वक्त मानना उनके समय में प्रविद्ध तम्बन्ध मानना उनके समय में प्रविद्ध तम्बन्ध मानना उनके समय में प्रविद्ध रा । राजा को देवना का अवतार या देवतात्वक्त मानना उनके समय में प्रविद्ध रा । राजा को देवना का अवतार या देवतात्वक्त मानना उनके समय में प्रविद्ध रा । राजा को देवना का अवतार या देवतात्वक्त मानना उनके समय में प्रविद्ध रा । राजा को व्यक्त का क्षता विद्ध किया है। इसी अर्थ में सोल्का प्रवार या देवतात्वक्त मानना

बाद के संघकालीन ग्रन्थों में दैवपूजा, उत्सव, विशेष आराधना आदि का

स्पष्ट वर्णन है।

यत-परेनवासी व्याध (शिकारी) ब्वाले, यक्टिये आदि अपने कुलवेवता विष्णु की आराधना में तरह-तरह के पूआविधान रचते थे। मुख्यतया इस संदर्भ में वे 'कुरवें क्कूलु' नामक सामूहिक हत्य करते थे, जो गाना, बजाना, नाचना, हामना धादि का मिला हुआ उन्हातपूर्ण प्रदर्शन था। इस हृत्य के किए अलग गीत, राग वाता हरा के प्रकार थे। इस उन्हातपुर्ण का रोचक पूर्ण मंघकृतियों में किता से 'दि वर्ग १७६१), अजनतपुर्व (२०,३३२), पुरनानुद (२०,१३२), मर्जनदुकराम् (३२१,३२२), में वेवनेकामक है। विकास लोग चेट्ट्य वरिचकृत् नामक एक विवेध सामूहिक हत्य एवं पर्य कराति थे। इस वात का वर्णन मनुरेक्कृति (६१३-६१४), शिलपतिकारम् आदि में भिनता है। पूर्णन कुरवेक्कृत् (वालों कासामूहिक पर्य-वाहर और हत्य) वर्णन शिलपतिकारम् मिला गया है।

पर्वत-प्रदेशवासी वनचर और कंजर लोग अपने प्रिय आराध्य देव स्कंद (मुख्यन्) को प्रसन्त करने के लिए भावावेग में उछल-तृदवाला पर्व-मृत्य करते थे।

१- तोल्, ५४०

२- वही, १५८२

३. वही, ६५१

इसमें भी सामृहिक गान और नाच होते थे। किसी एक नर्तक या नर्तकी पर स्कन्ददेव का आवेदा आना और उसके ढारा भविष्यवाणी, मनौती के समाधान, किसासाओं के जवाव आदि बताना—यह सब होता था। इस पर्व-नृत्य की 'वेरि-व्याद्धुं, 'वेलन् कुर्स्वकृत्तुं आदि नामों से पुकारते थे। डनके समाज मे अल्देवता सकन्द के पुजारी (वेलन्) की बड़ी धाक थी। उन पर्व-नृत्यों का रोचक वर्ण- किस्तुं के पुजारी (वेलन्) की बड़ी धाक थी। उन पर्व-नृत्यों का रोचक वर्ण- 'तिरुक्ताद्धुं' (१६-१६७; २२२-२४४); 'मतुरेक्शाद्ध्व' (२६४); 'पट्टि-नप्पालें' (१४४-१४=); ऍकुरनृत् (२६३); अकनानूद्ध (४४, २७२, २६२, ३८३, २२,११४); 'नट्टिणं' (३२२) और परिपाटल् (४) मे किया गया है।

तदी-प्रदेशवासी किसान अपने कुळदेवता इह की पूजा में समारोह्युवंक जासव मनाते थे। गौंचों प्रदेशवासियों में सर्पनता और सम्वता की दिष्ट से गहीं लोग श्रेष्ट माने जाते थे। इंद्रपूजा में अन्तकूट, फळ, फूळ आदि नैवेश चढाना, सापू- हिक हत्य-गाना, सहभोज आदि होते थे। इत्यूजा का वर्णन विस्तार से शिष्टप- हिक हत्य-गाना, सहभोज आदि होते थे। इत्यूजा का वर्णन दिस्तार से शिष्टप- तिकारम् (ई० हत्तरी शती का महाकाव्य) में हुआ है। उसके पूर्व सभकाळीन सम्यों में, ऍकुक्तूद (६२), 'परिपाटल्' (५, ६, १६); पतिदृ पत्तु (४०) आदि में इन्द्र तथा इन्द्रपूजा का वर्णन है।

समृद्रतट के निवासी मछुए और नाविक छोग अपनी समुद्र-यात्रा, मछली-शिकार तथा वर्षा, औधी आदि उत्पातों से रक्षा के निमित्त वरण की पूजा-आरी-धना करते थे।नट्रिण (३७२),पेहम्पाणाट्रुपर्ट (द३-२२८७); ऍकुरुद्रह (२७८) अकनात्रुह (१०,६०,३२०) आदि में मछुओं और नाविको के जीवन तथा पर्व-

स्योहार का वर्णन मिलता है।
वंजर-श्रदेशकाले लड़ाकू बाकू लोग अपनी कुलदेवी दुर्गी (कोदूवे) की
वंजर-श्रदेशकाले लड़ाकू बाकू लोग अपनी कुलदेवी दुर्गी (कोदूवे) की
वंजि नवाते थे; पूजा के अवसर पर सामृद्धिक हृत्य-गान में अरकते और सुमते
थे। इस देवी और इन प्रदेशवासियों का वर्णन, नट्ट्रियों (१८५,१६२,२०१,३६१)
कुक्तों के (९६,१००,२६२), लक्तानूह (६२,२०६); तिकमुरुकाटू पूपरे (१४८-१४६)
२५६); तिकमाणाटू पूपरे (४४७-४४६) में किया गया है।

दिवजी की आराधना का विशद वर्णन भी संयकाछीत प्रत्यों से पाण जाता है। इस समय बलराम भी आराध्य देवताओं में एक थे। परिवाटत् (१,२, १३), बिलरोर्क (२६,३६,१०४,१०५), पूरवातूव (५६) में बलराम की प्रवास्ति गाई गई है। संघकाल में (ईसा पूर्व पाँचथी शती से ईस्वी दूसरी शती तक) स्कत्ददेव, विच्णु तथा शिव — में सीनों ही अधिकाश लोगों के प्रिम आराध्य-देव थे। इन्द्र, बलराम, वरण — सीनों की आराधना बाद को समाज में से उठने लगी। आज जनकी पूजा नहीं के बराबर है।

लगा । बाज उनका पूजा नहा क बराबर ह । प्राचीन काल में, युद्ध-क्षेत्र में माह-भूमि की जान पर वीरगति पाये हु<sup>ए</sup> महामोद्वाओं और सेनानियों की स्मृति में शिलाएँ प्रतिष्ठित की जाती थी । उन शिलाओं को देवता के समान पूजने थे। उनपर घनुप-वाण अंकिन करते थे और बीरगति पाये हुए योद्धाओं के नाम, बौर्य आदि के विवरण भी अंकित किये जाते थे। ये वीर-जिलाएँ गाँव या वस्ती की सीमा पर गड़ी रहती थीं। उन वीर-वरों के मृत्य-दिवस पर उनकी स्मारक-शिलाओं के सामने भी के दीप जलाते थे; उनपर बलि चढाते थे; पावन नीर से मंगल-स्नान कराते थे। उनपर लाल रंग के फुल और मदिरा, फल और पकवान चढ़ाते थे। स्पीहार मनाते थे; नाच-गान होते थे। राह चलते तर-नारी तथा अन्य पथिक उन शिलाओं के सामने सिर झका-कर आदर-भाव दिखाते थे । स्त्रियाँ उनके नाम पर मनौतियाँ मनाती थीं ; कामना पूरी होने पर अभिषेक, ऋ गार, नैयेदा तथा नाच-गान के साथ मनौती पूरी करती थीं। ऐसे पुज्य 'शिलारूपी' बनने का सौमाग्य बीरयोद्धा या सेनापति को ही नहीं. किन्तु राजा-महाराजाओं को भी प्राप्त या । ऐसी बीर-शिला को 'नदुकल्' तथा जसके पूजा-पर्व को 'नदुकल्बिळा' या 'ककोंळ्निलै' कहते हैं। इन बातों का सकेत तोल्काप्पियम् मे मिलता है। वाद के संघकालीन ग्रन्थों में तो उनका वर्णन बार-बार बाया है। प्रायः सभी 'पुरम्' (बाह्य या दृश्य जीवन) की गायाओं में बीर-शिलाओं की प्रशस्ति गाई गई है। उनमें अकनानुर (६७, १३१, २६७); पुरनातुष (२२१, २३२, २६०, २६३-२६४, ३०६, ३१४, ३२६); वॅक्क्नुक (३५२) के पश्च विशेषरूप में उल्लेखनीय हैं।

वीरों के भाले और शुरू भी पूजे जाते थे। विशेषकर कार्तिक महीने के इत्तिका नक्षत्र के दिन उन हथियारों की पूजा में दीपावर्टी मनाई जाती थी।

इसका उल्लेख तीलुकाप्पियम् (१०३३-३४) मे मिलता है।

सती-साध्यी स्त्रियों को भी, उनकी शृत्यु के बाद, स्मारक-प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा करके पूजते थे। इस बात का वर्णन पतिटू पू पत् (५), और पुरतानूष की कास्त्र्या में मिछता है। सती कण्णकी की महत्त्रम गाया के रूप में प्रतिद्व है शिल्प्यिकारम्, जो वेर राज्युकार इंद्रणी हार है इसरी प्रति में दिवत प्रयम महाकाव्य है। आज भी तिमाजनाहु में क्षेपदी, कण्णकी खादि पतिद्रता सतियों के मंदिर हैं। वहां पर सार्वजनीत उत्सव प्रतिवर्ष मनारे जाते हैं। वहां पर सार्वजनीत उत्सव प्रतिवर्ष मनारे जाते हैं।

बाद को, बीढ़ों के प्रभाव से विहार, नैत्य और चैनों के प्रसार से 'फहांह्र' (शिक्षा-केन्द्र), समदसरण (मंदिर) आदि निर्मित हुए। उनका प्रभाव पट जाते पर, तैन, वैष्णत तथा देवी-दुर्गों के मुनिशाक मंदिर इतिहास एवं संस्कृति को प्रकास में लानेवाले दक्षिणाएय के स्थान-स्थान पर निर्मित हुए हैं। वे आजभी अपनी अमिट गरिमा पर गर्वपूर्वक खड़े हैं।

आर्य-संस्कृति के प्रसार के पूर्व ही तमिल लोगों में साहित्य, संस्कृति और

१. तोल्० १००६

कला की अपनी सम्पन्न परम्परा थी। भवन-निर्माण, शिल्प, विषकारिता, संगीत, मृत्य आदि मे उन लोगों का काफी विकास हुआ। आर्थ-संस्कृति के सापेश और मृत्य आदि मे उन लोगों का काफी विकास हुआ। ब्रिश्वणाय के अन्य प्रदेशों समस्यासक प्रसार से परम्पर लाम-ही-लाभ हुआ। ब्रिश्वणाय के अन्य प्रदेशों की अपेक्षा अपनी मौलिक सत्या को बचाये और यनाये रखने मे तिमल समाज लामक रहा। सचर्य और समन्यय के सदर्भों मे उसकी यह जागहकता अधुल्य रही। सास्कृतिक धाराओं के प्रवाह-मागों मे यह सब बातें अनिवायं हैं, वे हीकर ही रहेगी—हई भी है।

## (३) आदर्श संस्कृति

त्तमिल लोगो को अपनी आदर्श संस्कृतिका सर्वागीण परिचय संघकालीन ग्रंथों, शिलपातिकारम् और तमिलवेद तिक्नगुरुट्य में स्पष्ट देखने में आता है।

बीरता में तमिल लोग विशिष्ठ आदर्श रखते थे। पुरनानृह ग्रन्थ एक प्रकार से बीरगाया-सम्रह ही है। इसमें ईसा पूर्व पाँचवी सती से लेकर ईसदी हसरी शती तक की बीरगायाओं का संकलन हुआ है। चार सी पुटकर कविताओं का यह क्षन्य ई॰ दूसरी शती में संकलित किया गया। सपकालीन प्रम्यों में इसका महस्वपूर्ण स्थान है। उस समय की सामाजिक, पामिक और सास्कृतिक स्थित-गति का ज्यलंत परिचय इसमें मिलता है।

उस काल में वीरयोदाओं का समाज में बड़ा आदर था। वीर-मरण पाना ही उनका प्रिय ध्येय था। मातृभूमि की आन पर मर मिदना उनका सर्वोत्तम लक्ष्य था। वे मानव-जीवन को 'एक दिन का जीवन' मानते थे। एस्यु को अवस्यंभावी मानकर उसे उसाम ध्येय और संदर्भ के लिए आमंत्रित करते थे। 'वीरो में संपर्य, एक दूसरे को मार डालना और जीतना इस मंसार की सहज प्रदृत्तियाँ है।' हम ही ग्रेस्ठ बीर है; हमसे भिड़नेवाल अनस्य हार जायेंगे। हमारी मेना ही बलवती है।'य-यह विचार उन लोगों में स्याप्त था।

्। — पहाचार उन लागा म व्यारत था।

पुद्धक्षेत्र में बीर-पति पाना ही श्रेष्ठ प्रत्यु मानी जाती थी। जिन श्रीरोको

श्रीर-पति नही मिली, और उनका अनायास मरण हो गया, उनकी यत देह की
तत्वारसेभेदकरगाड़ दिया जाता था। है एक चेर राजा और एक चोल नरेश में युद्ध छिड नया। रणभूमि में स्थोपवत चेर राजा की पीठ पर लहु का आयुध-प्रहार पड़ गया। पीठ पर क्षण या चोट लगना बीरों के लिए बहुत बड़ा अपमान माना जाता था। इस असहा संताप से उस चेर राजा ने अनशन करके प्राण त्यांग कर

१. पुरम् (पुरनानूरु), ७६

२. वही, ७६

३. पुरम्, ६३

दिवा ।' छाती पर हृथियार की चोट पाना ही मान और आन की निशानी थी । तमिल वेद तिरुक्कुरुट् में कहा गया है, 'वीर अपने जीवन के उन दिनो को व्यर्थ मानते हैं, जिन दिनो समुजों से छड़कर छाती पर आयुध-प्रहार न पा सके हों ।'

चढ़ाई के समय आफापक राजा शत्रु के देश में यहघोपणा करा देता था कि गायों, जाहाणों, रिजयो, अस्वस्थ छोगी, पुत्र-होन दम्पतियों जीर बूडो को सुर-क्षित स्थान पर पहुँचा दे। वे युक्त में उन छोगों को कोई हानि नहीं पहुँचाते थे। वे प्राय: उस जमाने में युक्त मे भी नैतिकता का पालन होता था।

एक वीरमोदा रणकेत्र में रात्रुपक्ष के हाथी से भिड़ा; उसके लिभपान को रोका, उसकी बाट से परावायी होने के साय-साथ उस हमलावर हाथी को मार गिराकर ही वीर-योद्धा ने अपने प्राणों को छोड़ा। यह समाचार सुनकर उसकी माता की ऐसा वानंद हुआ, जो उस पुत्र के जन्म के समय हुए हुएं से भी लिक था।

एक धीर माना ने अपने पुत्र को लड़ाई में भेज दिया। काम को उससे यह भामक खूबर सुनी कि उसका देटा मैदान से मान खड़ा हुआ। माता तैज मे आ गई। उतने प्रतिक्रा को, ''अगर यह बुरी खबर सम निकली, तो में इन स्तर्नों को काटकर केन दूंगी, जिनका दूध पीकर यह सुन्दा न लाकी रवाह हुआ। ''वह तकाल मैदान में बाकर उसे दूँदेने कमी। वहां मुद्रविरों में उसका सपूत भी छाती पर प्रहार केकर जिस पड़ा हुआ था। बुड़ी मा की उसकी सीर-मित पर अपने आनंद हुआ। '

एक तहणी माता ने मातृश्वी पर चढ़ आये आकामकों से लड़ने के लिए यपने इकलौते बालक की भी हथियार के साथ समरमूमि पर भेज दिया। लड़ाई में उस तहणी के पिता, श्वाता और पित सभी मारे गये। तवशी उसका चित्त विचलित नहीं हुआ। बवोध बालक का भी देशरक्षा के लिए बल्दिन करना उद्देने अपना प्रमध्में समन्ता।

एक धीर माता का मह उद्गार था, "बीर सपूत को जन्म देना मेरा कर्लब्य है। पिता का कर्लब्य है उसे स्वस्य, सुयोग्य और सुशिक्षित बनाना; राजा का कर्लब्य है मानुसूमि की कर्लब्य है उसे कुराल सेनानी बनाना, और उस बेटे का कर्लब्य है मानुसूमि की आन पर रामुमि में सबुदल को चकनाचुर कर स्वयं बीरगति पा जाना; तमी

१. वही, ६५

२. तिस्वकुरळ्, ७७६

३. पुरम्, ६

४. वही, २७७ ४. वही, २७०

६. वही, २७६

मेरा मातृत्व सफल माना जायगा।<sup>9</sup>

संघोत्तर-काल में तमिल कवियो का समादर राजा तथा प्रजा दोनों ही करतेथे । उन कवियों की प्रशस्ति के लिए राजा और धनिक लोग लालायित रहते थे। बीरो की प्रशस्ति करते कविगण अघाते नहीं थे। कवियो का मुख्य ध्येय भाषा, साहित्य औरसस्कृतिका प्रसार और विकास था । वे तटस्य थे, समन्वय-कारी उदारचेता थे और गुण-ग्राही थे ।

उस जमाने के राजाओं में कई श्रेष्ठ दानी थे। उनमें से सात दानी राजाओ का गुण-गान सधकृतियों में किया गया है। उनके नाम है: पेकन्, पारि, कारि, आय्, अतियमान्, नल्लि और ओरि । ये सब कवियों, कलाकारी तथा याचको को मुक्तहस्त से धन-धान्य देते थे। इनकी गुणग्राहकता आदर्श थी।

बीरता में भी ये अदितीय थे।

पेकन ने बरसात मे नाचती हुई मोरनी को पानी से भीगने न देने के लिए उसपर अपना कीमती झाल ओढ़ा दिया । पारि ने रास्ते में, अवलव के क्षभाव से, धरती पर फैली चमेली की लताको देखा, तो उसे रहा न गया । उस लतिका को अपने रय पर चढा दिया। रय को वही छोड़कर खुद पैदल चला आया। कारि (मलयमान तिकमूडिवकारि) ने केवल अपनी पत्नी को छोड़कर बाक़ी सारी सम्पत्ति को दान में दे दिया। आय् (आय् अण्डिरन्) कृपक जाति कासामंत नरेश था। उसने अपनी राजकीय सम्पत्ति को किवयों और याबकों मे बाँटकर स्वयं कंगालपन मोल ले लिया। अतियमान नेडुमानंचि चेर-नरेश था। उसने क्षीवैयार नामक कवित्री को एक अपूर्व आवले का फल भेंट कर दिया, जिसे खाने से यह विश्वास किया जाता था कि दीपे आयु, सुंदरस्वास्थ्य,और चिर यौवन प्राप्त होगा। उसेअतियमान ने एक पने जगल के बहुत पुराने आवले के पेड़ से प्राप्त किया था। बह एक ही फल बचा था, जो उस दानी राजा के हाथ लगा। उस अपूर्व 'अपूर्व-फल' को भी उसने दान में दे दिया। उसके दान का तो कोई हिसाब ही नहीं। दानी ' ओरि शिकारियों का दलपति था। उले 'वल् विल् ओरि' पुकारते थे। बहु बाण घलाने में वेजोड़ था। एक ही बाण से एकसाय हाथी, वाघ, हिरन और जंगली गुअर को छेद डाउने की अद्भृत सक्ति और निशानेवाजी उसमें थी। वह अपना भोजनतक अतिथियो और आगंतुओं को भेंटकर स्थयं मुखा रह जाताथा। उसरी दानशीलता सारी जिवारी जाति के लिए गर्व और गौरव की वात थी।

इन सातो दानियों के वर्णन पुरनानूष और चिरुपाणाद्रृप् पटै ग्रन्यों में सूब मिलते हैं। अन्य तत्कालीन अन्यों में भी इन दानियों को गौरव-गाया गाई गई है। संघ-कालके सैनड़ों कवियों में कुछ कवियित्रियाँ भी प्रसिद्ध हुई हैं। हिन्नयी

१. पुरम् ३१२

को उच्च सिक्षा, सामाजिक समादर तथा राजसम्मान पुरुषों केसमानही मिलता या । उनमें और्वेवार, काक्कैपाटिनियार, नाकैयार, ऊण्पित्तै, माचात्ति, इळवेथिनि, कुरियोदिनि (येदोनों कंजर जाति की स्त्रिमौर्षी); त्यकंकिण्णयार, नक्कणैयार, पारि मकळिर, पेरंकोप्पेण्टु, इळवेथिनि, वेण्णिक् कुर्यात्त्यार, आदि के नामऔर पग्र प्रसिद्ध है।

पितवता नारियों का बड़ा मान था। 'कण्युं' (स्तीत्व) की दैवी महिमा पुरनानू ह (१२२, १६६), तोलकाण्यियम् (कण्युं प्रकरण, ४), शिलप्पतिकारम् (११,=४-६) आदि में नाई मई है। तिमिलवेद तिरुकुरक्तृ ने सती पित्तयों का महिमा-गान इससुप्रसिद्ध पय में किया है—"सती प्रहिणो पित को ही देवता मानती है और उसीको बंदना करती है। वह और किसी देवी-देवता को मानती या पूजती है। नहीं ने प्रतिदित्त प्रातः उठते ही पति के चरण पूकर प्रणाम करती और अपनी पृहस्पि के काम में छग जाती है। ऐसी पतिव्रता पत्नी के वचन में देवीदायित होती है। उत्तक कह देने पर अकाल के दिनों में भी वर्षा है। जाती है। आपस्तम्ब धर्मसूत्र में भी इसी मत को पुष्टि हुई है। इस संदर्भ का उल्लेख करते हुए प्रसिद्ध पारचारव विद्यान के के के भयरने विज्ञा है, 'इस वादाव्ही में वैसी सित्तुस्तामाण में स्वर्णों के साथ के छाहु हो हो ने सा सार्वा की नई रोधानी में बौधने सूरोग के छोकस्तमाण के प्रमाव के बीच में भी यह विश्वास सजीव बना हुता.है। '

बन्छी भारत संस्कृति के लिम्ट चिह्न होते है लोगों के विष्टाचार और विचार।आचार के प्रकार और उत्कर्ष हम देख चुने है। अब प्राचीन समिल लोगों के क्षेत्र आरमें और विचार भी देखें। ये विचार पूरे दिलागायन का प्रतिनिधाल करते हैं। संघपूर्व तथा संवकाल में उत्तराष्य और दिलागयन के सीच में शिष्ट अित्रान्य की वागाम तथा विचारों के लादान-प्रदान कम थे। किन्तु दिलागय के कल्द देश-प्रदेशों का आपसी सम्पर्क वागा रहा। विष्ट आचार-विचारों से पूरे दिलागाय लिमान वे। वे मजातीम थे और सह्जीवी भी। अतः इन क्षेत्र आदर्श विचारों पर जैसे तिमलभागी गर्व कर सकते हैं, वैवेही पूरे दिलाणवारी में।

१. तिरुक्तुरल्, ५५

R. Any man that lives in unbroken chastity can do this (bring rain); Apastamba ii, 9,23, 7. In his sexual purity, therefore, there lies a magic power; this is a widespread belief, indeed, in the world, and still alive today even among Cultured European mankind.
—J.J. Meyer: 'Sexual hfe in India' Vol. II, p. 547.

55

तोल्काप्पियर के समय (ई० पूर्व छठी शती) से लेकर भारती के समय (पिछली सती) तक दक्षिण के लोगों में ऋग्वेद की यही उदात्त कामना आ नो भद्रा ऋतवो यन्तु विश्वत (प्रत्येक दिशा से सुभ एव सुदर विचार हमे प्राप्त हों) परम्परागत थाती-जैसी चली आई है। तोलकाप्पियर ने अच्छे विचारो,विषयों और ग्रन्थों को तमिल मे अनूदित करने की अपीछ की है। पड़ोसी बोलियों सा भाषाओं से अनुकूल शब्दों को आत्मसात् कर लेने की सिफारिश की है। विकास कोध, छोम, मोह, मद और मास्सर्य पर, जो मानव के आतरिक शत्रु हैं, दिजय पाना ही उनकी सच्ची वीरता एव सफलता है। दया, स्नेह और सहानुभूति ही मानवीय धर्मों मे उत्तम और शोमावह होते हैं। सभी उत्तम विचारो और उनसे प्रभावित एव रचित ग्रन्थों के आदिकर्ता केवल भगवान ही है। मूल, आश्रित और जन्य—इन तीनों पदार्थों का समाहार ही यह जगत् है । ं—ऐसे कई आदर्श विचार तोलकाप्पियर ने ब्यक्त किये है।

सघकालीन रचनाओं में उस समय के कवियों के द्वारा अनेक आदर्श

विचार व्यक्त किये गये हैं। जैसे:

'लोगों का जीवन केवल अन्न-जल पर आधारित नही है; वह तो अच्छे शासक के नीतिपूर्ण सुशासनपर अवलवित है। अतः शासक ही इस लोक के प्राणा-धार होते है। इस उत्तरदायित्व को अनुभव करना और अपने कर्तव्य का पारुन करना शासकवर्ग का परमधर्म है।'3

'महारमा आदर्श पुरुपो के अस्तित्व से ही यह जगत् जीवित है, सिक्रम है और सम्पन्न होता जा रहा है। वे महात्मा लोग इन्द्रलोक का अमृत ही मिले ती भी उसका सेवन अकेळे नहीं करते । वे काम, कोब, लोभ आदि पर विजय पा चुके है। वे डर को कभी पास नही फटकने देते। अन्याय और बुराई को वे किसी प्रबल सत्ता के भय से स्वीकारते ही नहीं। श्रेय के लिए जो परोपकार के अग होते हैं, वे अपने प्राणतक निछावर करने को तैयार रहते है । अविचार, अपयश और अनीति के सामने वे कदापि सिर नही झुकाते । यह सारी दुनिया ही उनके मूल्य पर मिले तवभी उन बुरी बातो का वे पक्ष नहीं लेते। उन महापुरपो में आलस्य, अधीरता कुठा आदि के लिए स्थान ही नहीं है। वे स्वातस्सुखाय नहीं, किन्तु परहिसाय ही जीते है। 'ब

'परिवार में और समाज में भी जाति या जन्म से बड़े और छोटे की गणना

१. तोल्, १५६०

२. दही, यदध-यध

३. पुरम्, १८६

४. पुरम् १८२

तो केवल आधु की दृष्टि से देखी जाती है। किन्तु बसली बड़ाई और छोटाई विक्षित और अधिक्षित के अनुसार होती हैं। नीच जाति का या परिवार में सबसे लोटा भी हो, विदे वह सुविक्षित है, तो उसका समावर सबको करना है। राजा भी उसी-का सम्मान करता है। वड़े लोग उसीकी प्रमंत्ता करते हैं। जनसाधारण भी उसी-को मानता है। '

'इत दुनिया में भूमि की लाल्ज में लड़े-बागड़े शासकों की संस्था तो समुद्र-सट के रेत-कणों से भी अधिक है। उनका अंतिम आध्यस्यल मरघट ही रहा, भले ही वे साम्राज्य-चित्रथी चकरतीं महाराजा हों। अतः दूचरे देशों पर चडाई करना, साम्राज्य-विस्तार कोभ बढ़ाना, अपनी राजसत्ता फैलाना—ये सब व्यर्थ प्रयास है। यही नीति जनसाधारण पर भी लागू होती है। अतः यदा, श्रेय और हित के काम करता मानवनाव का ग्राम है। "रे

'भील मांगना छोटा काम है, पर मांगने पर नकारना उससे भी घटिया काम है। विना मांग उदारता से दान देना श्रेयस्कर काम भले ही हो, किन्तु उससे श्रेष्ठ और बड़ाई का काम है उस दान को विनवपूर्वक अस्वीकार कर देना। '2

'बह प्रदेश जंगकी हो, अंजर हो, क्वरखावड़ हो या दुगँम स्पल हो, इनसे कोई हानि नहीं है। यदि वहाँ उत्तम, उद्यमी, कर्मठ पुरुष रहते हों, तो उस प्रदेश से सम्पन्न और श्रेष्ठ स्थल और कोई नहीं है। लोगों के सदाचार और सद्विचारों पर ही देश-प्रदेश का विकास और वड़प्पन अवलंबित है।'

'सारे देश-प्रदेश हमारे हैं; हम मानव सब वंपु-निय हैं। सारे देशवादी हमारे भाई है, देने ही हैं। हमें पाप, पुण्य, सुख, दुःब, लाग, हानि आदि इसरों के पहुँ बागे नहीं पहुँ बते। वे सब हमारे ही किये-कराये कमों के फलाफल होते हैं। प्रसुत ते जीवमात्र की अनिवार्य और अवस्यंभावी घटना है। वतः इस भीवन पर रोशना और खोझना दोनों वेकार है। शारा-प्रवाह में पड़ी नाव की तरह हमारा जीवन भी अपने-आप वलकर एक-न-एक दिन पार पा ही लेता है। यही जबलंत संख है। इसीका समर्थन प्राचीन अव्यवकारों ने किया है। कतः हम पद, धन और मान से बड़े वने बुड़ुगों की चामपूती नहीं करेंगे; उनका गुण-गान नहीं करेंगे; तथा उन वैभवों से चेंबत छोटे लोगों की अवशाभी नहीं करेंगे। हमतो केल मानवता की मर्याद रखेंगे। नहीं की गुण हों, धर्म हों, उनकी बड़ाई अवस्य करेंगे। 'इस प्रसन्त आवर्य-विचार के अभिवस्ता थे संकातीन कविवर उम्मीतियी क्षण्यन्

१∙ पुरम्, १⊏३

२. वही, ३६३

३. वही, २०४

४. वही, १८७

पूंकुन्रनार् ।°

इस प्रकार के अनेक आदर्श विचार अन्य संचकृतियों में भी भरे पड़े हैं।

## समन्वयकारी आर्थ-संस्कृति

देश-विदेश में फैलने और वस जाने की यायावरी आयों की सहज प्रवित्ति थी। इनकी देखादेखी और इनकी सहायता से दक्षिणावकी (द्रावित्त लोग) भी पूर्व और परिचम के देशों की यात्रा करते थे। कुछ लोग वही वस गये, कुछ लोग जाना-आना जारी रसते थे। ये द्रावित्त लोग अपनी भाषा और सस्कृति का प्रसार उन देशों में करते थे। वहां के अब्दों और सस्कारों को भी कुछ-न-कुछ लेते ये। विश्वापियों के सम्पर्क देदकालीन आयों, तथा आर्य-देशवासियों के साथ प्रापति हिस्सित काल में ही गुरू हो चुका था। यह सम्पर्क समुद्र-मागे से अधिक, स्थल से कम बढ़ता रहा।

अधिकांसतिमल विद्वानों का सतहै कि द्राविष्ठ (तिमल-परिवार के लोग) इक्षिणापथ के मूल निवासी थे । डॉ॰ काल्डबेल, मैससमूलर-जैसे पाइचारव विद्वानों के इस निर्णय के समर्थन में कोई मान्य प्रमाणनहीं है कि द्राविड विदेशी थे, वें मध्य एशिया से हिमालय की उत्तर-गहिचम पाठियों के मार्ग से आयों के पूर्व भारत

में आये और दक्षिण मे फ़ैल गये।

दक्षिणापय की तया वहाँ के मूळ निवासी द्राविटों की अति प्राचीनता के

कई प्रमाण भूगर्भवेता विद्वानी ने प्रस्तुत किये हैं :

"प्राचीन काल में दक्षिण भारत, शरिष अक्षीका और आस्ट्रेलिया एक दूसरे के साथ सूमिमार्ग से जुड़े हुए थे। इन प्रदेशों के श्रीतरिक्त बीच की भूमि समुद्र में डूब गई। उस पुराने महाद्वीप का नाम वैशानिकों ने 'लेमूरियाँ रख लिया है। इस मूर्ख के निवासीआर्योतर थे। "४

"भारत का दक्षिण मागप्रायः बहुतप्राचीन है। भूगर्भवेताओं नेप्रमाणित किया है कि दक्षिण की चट्टार्ने अरथन्त प्राचीन है। विन्हयपूर्वत, नीलांगिर, पलनी, पीतियमलें (मलय), बन्नामले आदि प्राचीनतम पूर्वतों में गिने जाते है। इस काल के दक्षिण-निवासी पहाड़ी भैदानों में बमते थे। वे अस्य पूर्वडों

१. पुरम् १६२

२. आधार : द तिमिलियन् ऐष्टिक्यूरि —लेखः 'शिलम्पसेस आफ एन्झियण्ट द्रविडियन्स्' (लेखकः ई० एस० डबल्यू० सेनापति राजा)

३. आधार: वही. लेख: 'द भारत लेण्ड'—(डीo सर्वाररायन) पृष्ठ ६-१८

४. ऋग्वेदिक इंडिया माग-१ (अंग्रेजी)--ए० सी० दास, प्रत्ठ ६४

के मूल निवासियों की तरह नितात ववंर नहीं थे।""

े 'बहुत प्राचीन काल में संकेशिया तथा पोलिनेशिया से दक्षिण भारत का सम्बन्ध रहा। संतिशिया की शापामें अनेक दक्षिण भारतीय शब्द मिलते हैं। दक्षिण भारतीय भाषा में मलेशियन शब्द नुलनात्मक रूप में कम हैं। तमिल लोग अधिक संस्था में उन देशों में जाकर दशने लंगे।"

" " लौह-युग ४००० ईसा-पूर्व का था। यह युग तिमल सम्यता की देन थी। तिमलों का इस युग में देश-विदेश के प्रवासी वन जाना शुरू हो गया।" "

यह वार्ते सील्काप्पियर के काल से बहुत पहले की थीं। इनका कोईस्पट उत्लेख तमिल-साहित्य मे नहीं है। ई० पूर्व पाँचवी रातीया उसके आस-पारा में चिदेशों के साथ वाणिज्य-व्यवसाय जहाजों के हारा होने का विवरण संघक्तियों में मिलता है। उनमें निदृषी (३१,२६४) पतिजृष्पत्तु (४२, ७६) पुरनानूक (२६,३४३) आदि उत्सेखतीय है। यह सम्बर्क ऐतिहासिक काल में हुए थे।

सर्वप्रयम दक्षिणापय में उत्तराषय से आवे ब्यापारी यात्रियों सानाम 'पणि' या। इनके बाद ही महिप, शुनि, ब्राह्मण, जैन, वीड, तांत्रिक, सिंत, सेट-साहुकार आदि आये। इन सबके लिए सामान्य ग्रन्थ 'आरियर्'(आये) का व्यवहार तमिल में पहले होताया। बाद को 'आये' वैदिक सम्प्रदायवालों का चोतक बना।

विण लोग व्यापारी या विषक थे । ये ही उत्तर और दक्षिण के प्रथम समन्वयकारी थे । इन सोगों की विदोषता थी कि ये जिस देग-प्रदेश में जाते, वहीं के निवासी बन जाते थे । ये अपना आये-संस्कार नहीं छोड़ते थे ; साथ-साय स्थानीय संस्कार-आचार अपनाने से भी नहीं कुकते थे । पिण लोग आये थे, या आयेंतर—इसमें जिद्यान एक मत नहीं हैं। अपनेव के कुछ सूक्तों में पीण लोगों को इन्द्र-विरोधी, स्वार्थी, कुण्ण और निर्देय काराया है ।

इस संदर्भ में डॉ॰ सम्पूर्णानंद का मत उल्लेखनीय है :

"फ़िनीसियन ('युनिक प्रांतिक ) छोग पहले हैराने में, फिर शाम में, फिर उत्तरी अफ़ीफा में आ बसे । वे जहां रहे समुद्र के किनारे ही रहे। घेफोण दूर तक समुद्रयात्रा करते थे। ऐसा माना जाता है कि सूरोप ही नहीं, बिल्क मिश्र को भी इन्होंने कई बातों में सम्यता का पाठपढ़ाया है। " ये छोग उस समय के ज्यापारी तो थे ही; समुद्राटन करने में भी ये लोग उस समय सबसे आगे थे। इनके मुख्य देवों के नाम बल और चरेन-(यण्ण)अस थे। इन छोगों ने

१. ओरिजन एण्ड स्प्रैंड आफ द तमिल्स'—रामचन्द्र दीक्षितर्, पृष्ठ २-३

२. वही, पृष्ठ ह

३. वही, पृष्ठ १६

सम्यता के विकास में बड़ी सहायता दी है। भूमच्य सागर के तटवर्तियों ने इन्हीसे जहाज चलाना, ब्यापार करना, गणित, ज्योतिष और सेखन-कला का ज्ञान प्राप्त किया था। आर्य-नस्कृति को मुदूर देश-विदेशों मे फैलाने-बालों में पहलानाम प्युनिकों का है। वेदों में इनका नाम पणिक या पणि कहा गया है। कोश के अनुसार, "वैश्यस्तु ध्यवहर्ता विट्, वार्तिकः, पणिको विणक्"-अर्थात् वैदय को व्यवहर्ता, विट्, वार्तिक, पिणक और विणक कहते हैं। इसी पणिक शब्द सेपण्य (विकी की सामग्री),पण्यवीथिका (छोटे वाजार, पैठ, हाट) ,आपण(वड़ा बाजार) आदि शब्द निकलेहै । पणिलोग धन कमाने के किसी भी साधन को नहीं छोडते थे। ऋक् ६-५१, १४ में सोम से प्रार्थना की गई है कि वह पणि का नाझ करे । परन्तु ऋक्६-४६ के तीन मंत्रों मे चुबु नाम के एक पणि की प्रशसा की गई है, जिसने भारद्वाज ऋषि को बहुत-सा दान दिया था। सम्भव है, ये लोग अनार्य रहे हों। पर अधिक सम्भावना इसी बात की है कि ये लोग आये थे । न तो इनको म्लेच्छादि नाम से पुकारा गया है, न इनकी वैदा-भूषा या भाषा का कोई प्रयक् वर्णन है। ऐसा देख पड़ता है कि ये लोग आयों में बरावर धूमते थे, ब्यापार करते थे और ब्याज पर रपया देते थे। ये इन्द्र के नही, बल के उपासक थे। देव-पूजक नहीं, अमुर-पूजक थे । पूर्वी समुद्र के किनारे इनकी वस्तियाँ थीं। पणियों में से बहुत-से तो माधारण आयों में धीरे-धीरे मिल गये होंगे। इन्होने अपनी आसुरी उपासना का परिस्थाग कर वैदिक और उसके बाद पौराणिक उपासना को अवना लिया। कुछ पणियों ने ममृद्र के दक्षिणी और पश्चिमीतटो पर भी बस्तिमी वसाई । सप्तसिद्यव का व्यापारिक माल इधर लाने और इवर का माल वहाँ ले जाने मे इससे सुगमता रही। जबबीच का समुद्र सूख गया, तो सप्तसिंघव से सन्दन्ध हुट गया । आर्य-सन्धता जैसी यह अपने साय लागे थे, वह तो रह गई; पर अब मूल स्रोत से अलग पड़ जाने से इनके विकास की धारा स्वतंत्र हो गई। इस राजपूताना-ममुद्र के दक्षिणी या पिरचमी तट परइनको द्राविड (दक्षिणापथी लोग)मिल गये होगे, जो वहाँ पहले से बसे हुए थे। उनके साथ मिलकर राष्ट्र मे और संस्कृति में भी संकरता आई। फिरभी अधिक उन्नत होने के कारण पणियों ने न ती अपना सस्कार छोड़ा, न उपासना-यद्वविहो। इनको सस्कृति जूद आर्य-संस्कृति का विगड़ा हुआ रूप तो पहले ही थी। सप्तसिंधव से दूर पड़ जाने पर और भी वह विकृत या मिथित हो गई।"

तोलकाष्पियर के समय में वैदय, वाणिकर्या विशकर् तमिलभाषी तथा

१. आधार: आर्यो का आदि देश, पूर्व २००-२१०

तिमल जातीय हो गये थे। यह ऋग्वेदकालीन पणि या पणिक लोगों की कई शितयों के बाद की पीढ़ी के थे। इन्हींके द्वारा जातिभेद, संस्कृत सब्द, आर्म-संस्कार, समुद्री यादा, सभी क्षेत्रों में सिम्मयण, ममन्यय आदि दक्षिण में फैलने लगा। इन व्यापारियों की सहायता से ही बाद के ऋषि, मुनि, ब्राह्मण आदि विदेक दर्शन के प्रसारक दक्षिण में आये, फैले, बसे और पनपते रहे। तमिल में पणम् (बन), पण्णियम् (बण्य—विक्ती के माल) आदि शब्द प्राचीन काल में ही प्रचलित होने लगे थे, जो पणियों से संबंधित थे।

पणियों के बाद ब्यापारी, मोद्वा, अंगरक्षक तथा विज कारीगर के एम में अपे पवन लोग। ये विदेशी ये और भारत-भर में फैंते हुए थे। सास्कृतिक तथा भागागत संपर्क और सिम्मथण में इनका भी प्रवल हाय रहा। किन्तु इनके पूर्व ही ऋषि लोग दिल्ला में आ चुके थे। यह बात उत्तर वैदिककाल से संहिता-ब्राह्मण काल तक की अवधि में हुई। अयस्य, वालमीकि, योतम, आदि कई महींप दिल्ला में आये। ये मुक्तवता सिल्ल भागा के विदेश प्रेमी हुए। वमें सोखन्दिलल भागा कीर साहित्य की इन्होंने श्रीवृद्धि की। प्रथम संव (विद्वानों की परिपव्) में बालमीकि, असस्य आदि महींप विराजमान थे। अगस्य को तमिल का थेरक अमिनावक और सर्वमान्य वैद्यावरण माना जाता है। किन्तु अगस्य-व्याकरण बाज बनाय है।

नगस्य महर्षि ऋषेद के प्रसिद्ध मंत्र-प्रत्याओं में से एक है। भारतीय संस्कृतियों में समन्वय, जातियों में स्तेह-सम्पर्क तथा भाषाओं में प्रमावपूर्ण विकास

(अ) अगस्त्य और तिमल लोनेवाले सर्वप्रयम एवं आदर्श भारतीय महामानव अगस्त्य ही थे। जगस्त्य ने ही उत्तर और दक्षिण को जोड़ा। दोनों दुर्गम पद्मों को मिलाया। उत्तर से कही अधिक आदर उन्होंने दक्षिण में पाव। दक्षिण की भाषा और संस्कृति को उन्होंने सम्पन्न किया। उनकी स्वाति जावा, मुमाना, स्वर्णभूमि, सिहल आदि विदेशों में भी फीली। वहीं के लोग भी अगस्त्य को पूजने लगे। अजभी कई दक्षिण भारतीय देवालयों में अगस्त्य की मर्ति उपी जाती है।

अगस्य को हम सबसे पहले ऋग्वेद में आर्य एवं आर्येतर जातियों के मध्यस्य, हितेच्छु तथा सीजन्यवर्षक महािंप के रूप में पाते है। पहले ऋग्वेद-काल में वर्षों के दो ही भेद प्रचलित थे--आर्थ-वर्ण और दास-वर्ण। व इन दोनों वर्णों के

 <sup>&#</sup>x27;वंचिकन् पैरुमे वाणिक वाळ्वक' (वंदम 'वाणिक'---वाणिज्य को जीविका का साधन बना लेता है 1)---सोल्० १४६६

२. 'हत्वी दायून् प्रार्थम् वर्णमावत्'--ऋक्० ३, ३४; ६ और 'यो दासं वर्ण-मधरं गुहाकः'--ऋक्० २, १२, ४

संरक्षक के रूप में अनस्त्य का वर्णन किया गया है। वे आये जाति और संस्कृतिके प्रमुख कर्णधारों में थे। एक अद्भुत समत्वय का सदेश इस ऋषा से व्यक्त होता है. ''अगस्त्य: सन्मानः सनिक्तः प्रचामपत्यं बर्लाभच्छामानः। उभी वर्णो ऋषिरप्रः पुषोष सत्त्या देवेय्वातिष्पी जनाम।'''

विरोधी दलो या पक्षो के श्रीच में में ल कराकर स्नेह-सीजन्य बदाने की अपूर्व नुसालता अयस्त्य में थी। इन्द्र और मरती में पूजा के श्रीमकार को लेकर जब बसेवा वाहा हुआ, तब अपस्य में मस्ती ना पक्ष तकर दोनों देवों में समझीता करा दिया। इस अद्भुत कौनल का उल्लेख ऋग्वेद के तीन सुरती में तथा भाक्षण- मण्यों में भी हुआ है। वहसी कारण अगस्त्य की लोक प्रियता दोनों वर्षों तथा बार्यों में भी यदने लगी। उनका यसा फैला। वह केवल उपदेशक नहीं रहे। उन्होंने वार्ये-तर या अपनी से निम्न जाति की कन्या लोगमुता से स्वय विवाह करके समन्वय और उदारता का आदर्श स्थापित किया। में श्रीदक गुण में श्रीमय और ऋषियों के बीच में विवाह-सन्वयधं ये माना जाताथा। च्यवन, अपनवान, ऋषीक, अमसीन आदि कई ऋषि आसर्थ के अनुमानों थे। इन लोगों ने क्षीमय मन्याओं के साथ विवाह निया था। अपस्य की उदारता के प्रभाव से आप और दास वर्षों में भी स्वावह होने लें। इसके परिणामस्वरण, महिष आपस्त्य ने संस्कारी सूढ़ों के होने लें। इसके परिणामस्वरण, महिष आपस्त्यन ने मंस्कारी सूढ़ों के होने लें। इसके परिणामस्वरण, महिष आपस्त्यन ने मंस्कारी सूढ़ों के होने लों। इसके परिणामस्वरण, महिष आपस्त्यन ने मंस्कारी सूढ़ों के हाथ से पक्षाये भोजन को आयों के लिए स्वीकार्य माना है। इं

वेदभाष्यकार सायण के स्वतुकार अगस्य सेख नामक राजा के पुरेहित
थे। यह राजा उदारपंथी रहा होगा। संभवतः इसी उदारता एवं वर्ण-साक्यं के
समर्थन के कारण ही अगस्य की 'गोत्रमह्वि' (गोत्रमवर्तक मह्वि) या 'कापति'
(वंत-मवर्तक) मह्वियों में नही जिने गरे वेदसम्पत सात गोत्र माने जाते
है, जोप्रसम्त मह्वियों के नाम से चळायेगये है: भागव, आगिरस, आग्रेम, कास्यम,
वाशिष्ठ, भारदाज और कीशिक। बाद को अगस्य वंद्य भी कही-कहीं जिना जाने

१. ऋक्० १, १७६, ६

२. वही, १. १६४; १७०; १७१

तैसरीय संहिता, ७. ४, ४, २; तैसरीय ब्राह्मण २. ७, ११, १; मैत्रा-यणी संहिता, २. १, ५; काठक संहिता, १०, ११; पंचविका ब्राह्मण, २१, १४, १४; ऐतरेय ब्राह्मण, ४, १६; कोयोतांक ब्राह्मण, २६,६

४. ऋक्०, १. १७६; तया महामारत आदि में वर्णन है।

प्र. 'आर्थाः प्रयता र्थरवरेचे अन्तसंस्कर्तारः स्युः । आर्थाधिष्ठाता धा गूहा-संस्कर्तारः स्युः ।'---आपस्तम्ब धर्मसूत्र, २, ३, १-४

६. सात आदिम प्रजापित थे: गौतम, विश्वामित्र, वसिष्ठ, अत्रि, मारहाज, जमवन्ति और कारवप । (मृतु, दक्ष आदि बाद को ज्ञामिल किये गये।)

लगा। किन्तु स्वच्छ और मूल गीत्र केवल चार ही माने जाते थे। महाभारत में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि बंगिरा, कश्यप, अति और भूगु-में चार ही मूल गोत्र-प्रवर्तक थे।"

अगस्त्य वैदिक गुग में एक महान् लोकप्रिय गुरु के रूप में माने जाते थे ! उनके दल के लोग नये-मये प्रदेशों में जाकर बस गये। अगस्त्य अपने वस के साथ दुर्गम विन्ध्य पर्वत को पार कर तिमल देश में आये और वही वस गये। आर्य-संस्कृति का प्रवेश और प्रसार सबसे पहले मिश्चितरी ढंग पर अगस्त्य के द्वारा ही हुआ था। र

अगस्त्य का पुत्र इतच्युत ऋग्वेद के मंत्रद्रष्टाओं में से था । अगस्त्य के पौत्र और प्रपौत्रों में इहमबाह,सांभवाह,सोमबाह,यज्ञवाह, सारवाह, औरदर्भबाहुथे।3

आयं-मंस्कृति के प्रवल प्रचारक वैदिक महर्षि थे विश्वाट, विश्वामित्र, अगस्त्य और गौतम राहूगण। इन चारों महींवयों के समर्थ सहायक राजा थे, दिवोदान, मुदास, विदर्भराज और निमि । इस राजाश्रय के सहारे ही ये आयं-संस्कृति के प्रसार में सफलता पा सके।

सप्तिषियों में अगस्त्य का प्रथम स्थान है । इन्हीं ऋषियों के नाम से सप्तिपिमंडल बना था। पं अगस्त्य के अनुवायी तथा पूजक सारे भारत में फैले हुए थे। उनके नाम पर कई तीर्यस्थान, पर्वत, कुण्ड आदि हिमाचल से लेकर कन्या-कुमारी तक बिखरे पड़े है। 'अगस्त्यपाद' (बद्रिकाश्रम के पास) 'धमनिय' (हिमा-लय की दक्षिणी उपत्यका पर), पंचवटी (नासिक के पास) अगस्त्याश्रम, मलकूट (सतपुरा पहाड़ी के पास-महाराष्ट्र मे), 'कुटकुमलै' (कुर्ग पर्वत,जी चोक्न देश का था और अब कुर्ग प्रदेश में है।) 'पोतियमलै' या 'मलयकूट' (पश्चिम घाटी का गिरि-प्रदेश), द्राक्षाराम (आंध्र), कुंजरिगरि (सिह्छ), वेदश्रुति (कीसल देश की नदी तथा वहाँ का अगस्त्याध्यम) इत्यादि कई स्थान है।

अगस्त्य तमिल भाषा के पितातृत्य माने जाते है। कहते हैं कि उन्होने

१. मूलगोत्राणि चत्वारि समुत्पन्नानि भारत। शंगिराः कश्यपश्चैव ह्यात्रिश्च मृगुरेव च ॥

<sup>---</sup>महामारत (शांतिपर्व, २६८ सर्ग)

२. 'इण्डिया इन् इ देदिक एज'--ले॰ पुरुषोत्तमदास मार्गव, पुष्ठ ३१; और महासारत (वनपर्व -१०४ सर्ग)

३. वही, पृष्ठ, ११७, (आधार : महामारत; धर्मसिन्धु और निर्णयसिन्धु) ४. वहा, पृष्ठ, १५६

सप्तिष : अगस्त्व, पुलस्त्व, आंगिरस, गीतम, विशष्ठ, काइपप और . मृगण्डु ।

तिमल भाषा विवजी से सीखी और उसकी धीहरिंद की। उनका रचा लक्षण-प्रत्य 'अउन्तियम्' (आगस्यम्) तोलकाण्यिम की तरह प्रामाणिक लक्षणप्रत्य माना 'अउन्तियम्' (आगस्यम्) तोलकाण्यिम की तरह प्रामाणिक लक्षणप्रत्य माना जाता था, जोअन अप्राप्त है। तोलकाण्यित अगस्य के शिष्यो में थे। संघकालीन रचनाओं में तथा तिमल और मंस्कृतके पुराणप्रत्यों में अगस्य का वर्णन पोतिय-रचनाओं में तथा तिमल और मंस्कृतके पुराणप्रत्यों में अगस्य का वर्णन पोतिय-मर्ल (मलवाणिर या मत्यपूर्व) के निवासी तथा तिमल-मबर्धक महाँप के रूप में किया गया है। इसी कारण उनके लिए पोतियन, (मलयवासी), पोतियमुनि (मलववासी मुनि), मलयतस्यत्वत्व (मलयवासी तथस्वी) आदि नामी का व्यवहार तमिल में होता है।

पोतियमलें सुप्रसिद्ध पित्रममी भाट का पहाड़ है। यह प्राचीन काल में पाण्डिय देश के अंतर्गत था। अब यह केरल की सीमा पर है। इसका संस्कृत कप मल्य, तमिल बाद 'पलें' का सस्कृतीकरण है। इसी पर्वत से तमिल देश की प्रसिद्ध निदंश में स्वाप्त के स्वाप्त में स्वाप्त में प्रसिद्ध निकल्ते है। इस 'पलय' शब्द से ही मल्यालम, मल्याल (मल्यार) आदि शब्द निकल्ते है। इस पर्वत तथा इससे निकल्तेवाली निदंशों का वर्णन संस्कृत के बायु, कुर्म, सार्थ-एइय, सार्थ, वामन, यह्याण्ड, विष्णु, यहा और शिव्य पुराणों में पाया जाता है। इस अस्व स्वत्य के 'पलयकुल्वाचल' और 'पलयकुल्वाचें 'भी कहा जाता है। (मलयक्ष मल्यक्ष मान, सलेयन आदि तमिल राजाओं के नाम होते थे।) पांडिय बंशीय एक राजा का नाम 'मलय राजा' था, जो सिहल का बीर शासक था!'

यह मरुप (पोतिय) पर्वत प्रवासियों और यात्रियों का प्रिय आवास-स्वान या, जहाँ देवता वड़े पाव से निवास करते ये। इस स्थान पर अगस्त्य की स्थित का उल्लेख मदुरैवकांचि (४०-४२); परिपाटल् (११,११) आदि संब-कृतियों तथा वाद के काव्य-पुराणों में मिलता है।

चीनी यात्री ह्वेन्साण ने इस 'पोतिय' के पहाड़ी स्वल का निर्देश क्या है! उसके समय में इसका नाम 'मलयकूट' प्रचलित था। 'यह मलयकूट कांची की सीमा से तीन हजार 'ली' दूर है। यहां बहुमूल्य मणि-माणिक प्रचुरता से मिलते हैं।<sup>3</sup>

मलय पर्वत का वर्णन वाल्मीकिने 'अयोगुख' नाम से भी किया है। इसके शिखर पर, जहाँ कविरी का गोगुख (उत्स) है, अगस्त्य का आश्रम था। 'अयो-मुख' का अर्थ है 'अजका (बकरे का) मुखा' यह नाम शातािव और वित्वल नामक राक्षसो का निवास-स्थान होने के कारण पढ़ा। इस पहाड़ की खूखला को पीतिय

१. ज्यापाफी आफ़ एन्शियंट एंड मिडीवल इंडिया — डी० सी० सरकार

<sup>.</sup> २. पट्टिनप् पार्ल (तिमल-संघकृति), पद्यपंक्ति २४६-२४६

३- लाईक आफ़ ह्वेन्सांग आफ़ शमन ह्वे निसु-छे बील ट्रबनसं, पृ० १४०

मर्ज (मलय), तया अगस्त्याथमवाली पहाड़ी को 'कुटकु' या 'कुटकु' कहते है। बुटकु-निवासी होने के कारण अगस्त्य को 'कुटमुनि' तथा कुटकु प्रदेग-वासी होने से 'कुटमुनि' भी कहते है। यह 'कुटमुनि' शब्द बहुत प्रचित्व था। इसका सही अर्थ न समभनेवाले कुछ प्राचीन संस्कृत पंडित 'कुट' को दूसरे अर्थ 'कुम' में रुकर अगस्त्य को 'कुंमजुनि' 'कहते रुगे। इस 'कुममुनि' को संगति स्थापित करने के लिए अगस्त्य के 'कुंमयोनि' 'कुंमजनमा' आदि नाम रच लिये गये।'

इस संदर्भ के बाल्मीकि रामायण के ये क्लोक उल्लेखनीय है:

वयोमुख्यच पत्तव्यः पर्वती घातुमण्डितः। विचित्र शिखरः श्रीमान् चित्रपृष्पितकाननः॥ पुचन्दन घनोष्ट्रेशो सामितव्यो महाभिद्दिः। ततस्तामगां विश्यां प्रसानविकिशायाम्॥ तत्र इश्यय कावेरीं चिह्नतामप्तरोगणैः। सस्यासीनं नगस्याये मनावस्य महोजासम्॥ इश्ययादित्य संकाशं अगस्ययं श्राविकसमम्॥

बाल्मीकि रानायण के अरुण्यकाण्ड में ११, १२ और १३ सर्गों मे अन-स्त्याधम, अगस्त्य की महिमा आदि का विद्याद वर्णन आया है। यहाँ लगस्त्य को महासुनि, पुण्यकर्मा, महिंप, छोकांचित (छोगों से पूजित होनेवाले), भगवान, धर्मात्मा आदि नामों से प्रश्चतित किया गया है।

कपर हमने कहा है कि अगस्त्य ने जिवली से तिमल भावा तीली थी। व बगस्त्य ने साहित्य, संगीत तथा नाटक (इत्ययुक्त) पर लक्षण-प्रन्य लिखे थे। प्रवृति विवली की आजा से तथा तत्कालीत पाडिय नरेश काय्यिन वळ्टीत की प्रार्थना से प्रथम तिमल-संघ (पंडिय-परिपद्) आयोजित किया था। इन्होंकी अध्यक्षता तथा मागैदर्शन में वह संघ संकड़ों वर्षों तक चला। कई तिमल-प्रन्य रचे गये। इस काल में 'ककत्वियम्' एखान-प्रत्य ही आधार-प्रन्य माना जाता था। वास्त्र के दक्षिण-प्रवास के पहले पहले हो तिमल-साहित्य विवस्तित हो रहा था। यह प्रथम संघ 'तेन्मतुर्र' (दक्षिण प्रपूर्व) में सम्बन्ध हुआ, जो '६,४०० वर्ष तक नक्ला।

वि तमिलियन एटिक्वरी नं० ७; लेख: श्री वाल्मोकचम्
तेन्नाडुम् (तिमिल लेख: श्री वाल्मीकि और दक्षिण देश); लेखक: एम०
राघव ऐवंगार

२. बाल्मीकि रामायण, किष्किन्धाकाण्ड, सर्ग ४१, इलोक १३-१४,

३ कम्बरामायण, अररिणयकांड, अकल्लिय सर्ग, ४१; और शिवज्ञान मुनि का 'कांचिपायिरम'।

४. तोल्०, के व्याख्याकार पेराजिरियर (पद्य ६१ की व्याख्या में)

समुद्र के चढ आने से दक्षिण मधुरै तथा प्रथम संघ की रचनाएँ सारी नष्ट हो गईं। फिर कवाटपुरम् में, जो 'तेन्मतुरै' से उत्तर की ओर था, दूसरा संघ आयोजित हुआ। इसका प्रथम आयोजक पाडिय नरेश वेण्तोळ चेळियन था। कवाटपुरम् उसकी राजधानी थी। यह सघ ३७०० वर्ष तक चला। इस अवधि में प्रामाणिक लक्षण-ग्रन्थ अकृतियम् (अगस्त्य व्याकरण) और 'तोलकाब्पियम्' दोनीं थे। इस सघ के प्रधान आचार्य अगस्त्य थे। इनके प्रधान शिष्य दारह थे १.तोलकाप्पियर्, २ अतकोट्टाशान्, ३. तुराह्लियन्, ४. चेम्पूट्चेय्, ५. वैयापिकन्, ६. वायप्पियन्, ७ पनस्पारन्, द कळारस्पन्, ६ अविनयन्, १०. काक्कैपाटिनि (प्रयम), ११ नतत्तन् और १२. वामतन् ('शिखण्डी' भी कहलाते थे।) ये बारहो कवि द्वितीय सघ के थे। इन कवियों ने मिलकर 'पिन्नर पटलम्' नामक लक्षण-प्रन्य लिखा, जो बारह पटलों से युक्त था। यह ग्रन्थ अब अप्राप्य हैं। किन्तु इसके अनु-करण मे तथा इसके आधार पर 'पुरप्पोहळ् वेण्यामालैं' नामक लक्षण-प्रन्थ ऐयना-रितनार ने लिखा । इसमें उस पूर्वप्रत्य का तथा अगस्त्य के आचार्यस्व का उल्लेख आया है। यह प्रन्थ प्राप्य है। पूर्वोक्त कवाटपुरम्वाळा दूसरा संघ भी नष्ट हुआ। वही जलप्लावन की दुर्घटना किर हुई। इस समय के ग्रन्य भी नपु हो गये। केवल तोलकाप्पियम् ही पूरा बच सका । अकत्तियम्, पन्निरुपटलम् आदि के कुछ अंश ही आज मिलते हैं।

यह सब विवरण 'इरैयना र अक्ष्पोरुळ्' नामक द्वितीय सघकालीन रचना की ब्यास्या मे मिलता है। यह व्यास्या नक्कोरर्नामक तीसरे संघ के विद्वान् ने लिखी थी। यह ई० प्रथम बती के थे। आज संपक्ति या सबकालीन रचना के नाम से जो ग्रन्थ मिलते है, वे सब तीसरे मंघकाल के ही है। इस संघ की अवधि

रही ईमा पूर्व पांचवी शती से ई० दूसरी शती तक ।

अगस्त्य के वारे में तमिल के प्राचीन और अर्थाचीन ग्रंथों में कई विवरण मिलते है । तोलकाप्पियम् के ब्यास्थाकार मिल्लनाकिनियर ने (ई० १२-१३वी शती) अपनी व्यास्या के प्रारम्भ में लिखा है, "अगस्त्य दक्षिण में आते समय 'तुवरापति' (द्वारका ?) से अठारह राजाओं, अठारह सामंतों (वेळिर्) तथा 'अरवाळर्' जाति के छोगोंको भी साय लाये थे। उन्होंने उनकी सहायता से जंगल को साफ कर कई वस्तियाँ बमाईं। उस समय राक्षसो का आतंक दक्षिण मे छाया हुआ था। अगस्त्य ने रावण को गांधवंबिद्या (सगीत) से जीतकर उससे वचन ले लिया कि भविष्य में राक्षसों से कोई उपद्रव दक्षिण में न होने पाये। अन्य राक्षसों

१. यही तोलकाप्पियम की प्रस्तावना में प्रशस्तिगीत के रचियता थे। इन्हीं-के गीत में 'ऐन्द्र व्याकरण' से सोलकान्पियर के परिचित होने की बात कही गई है। यह दोनों समकालीन और सहपाठी थे।

को भी अपने तपोबल से उन्होंने परास्त कर दिया।"

अमस्त्य के साथ जो अस्वाळर् जाति के छोग आये, वे आन्ध्र के थे। उनकी वस्तियाँ मद्रास से तिरुपति तक के भूकाण में वसाई गई। वाद के तिमल प्रत्यों में अरुवानाटु (अरुवाळरों का देश) उसी भूकाणका नाम पड़ा।

चिन्नमन्र ताम्रलेख (पुरालेख) में जो आज छंदन-स्यूजियम में सुरक्षित है, लिखा है कि अगस्त्य पॉडिय नरेश मारवर्मन् के पुरोहित थे। इत बात का समर्थन इरैयनारकप्पोरुळ् (कळवियलुरै), मणियेकळै (वीळ महाकान्य) जादि में मिलता है।

अर्वाचीन बौद्ध तमिल ग्रंथ वीरचोद्धियम् में वताया गया है कि अगस्य ने बौद्ध देवता अवलोकितेरवर से तमिल सीद्धों थी। फिरचसकी श्रोदृद्धि की। उस ग्रंथ के रचयिता थे प्रतिमित्तिरतार (ब्रद्धमित्र)।

विवज्ञानमुनि-जैसे सैव विद्वातों ने लिखा है कि जगस्त्य ने स्कृत्देव से तमिल सीखी थी। तमिल के प्राचीन भ्रत्यों में मुख्कन् (स्कृत्देव) की तमिल देवता बताया गया है।

संस्कृत विद्वानों ने अगस्त्य की व्युत्वित 'वगं-पर्वतम् स्तम्भयित इति— अगस्त्यः (अर्थात्, जो पर्वत को स्तंभित करदे, उसे अगस्त्य कहते हैं।)' बतायी है। किन्तु कई तिमल पंडित मानते हैं कि अकत्तियर' ठेठतिमल शब्द है। ब्याकरण-कारत्या अन्य तिमल ग्रयकारों के शानार्य अकत्तियर, जो हितीय संवकाल केये, ग्रद्भवेत्कालीन अगस्त्य नहीं थे। वे विशुद्ध तिमल जातीय विद्वान् थे। 'अकत्तै इरुत्तियवर्' (मन पर विजयप्राप्त करनेवाने और पाप पर नियंत्रण रखनेवाले) 'अकत्तियर' कहलाते हैं। अकत्तियर के नाम से कई पुराण-पुरुष पाये जाते है। वे भारत मे ही नहीं, सिहल, जावा, सुमाना, यलेविया, आदि विदेशों में भी प्रस्थात हर्ए हैं।'

इस मंत्रच्य में आंशिक तथ्य अवश्य है। अगस्त्य गोन में उत्पन्त कई विद्वान अपने गोन-अवर्तक के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। वे सभी समभावना, उदारता, भाषा-मांडित्य तथा लोक-सेवा के धनी होने के कारण समान हप से सम्मान्य हुए । ऋत्वेदकाल तथा दूसरे संघकाल के बीच में कई सदियों गुजरी है। इसी प्रकार रामायणकालीन अगस्त्य तथा तमिल के संघनलीन अगस्त्य भी भिन्न-मिन्न हो नकते हैं। तोलकाप्त्रियर के समकालीन तथा उनके जाचायं अगस्त्य ईसा पूर्वे छडी या सात्वरीं शती के पूर्व नहीं रखे जा सकते। इस काल में बोधा-यन, गीतम आदि धर्म-सूत्रकार हुए है। यह दार्धनिक काल है। ऋत्वेद के बाद अवयंवेद में भी अगस्ति, वगस्त्य आदि के नाम आयेहै। अतः स्पष्ट है कि कास्त्य

१. 'अकत्तियर घरलाह' (तमिल) ले०--तू० ब० चितम्बरनार्

के नाम से कई विद्वान, महर्षि, तपस्वी आदि प्रख्यात हुए है ।

प्रसिद्ध इतिहासकार रमेश्रचन्द्रदत्त के मतानुसार<sup>9</sup>, वेहिककाल ईसा से दो हजार वर्ष पहले से १,४०० वर्ष पहले तक था। इस काल मे आयों का सप्त-मिन्धव मे स्थिर जीवन पाना तथा ऋग्वेद के सुक्तों का निर्माण हुआ। इसके बाद का ऐतिहासिक काल है, जो ईसा पूर्व १४०० से १००० वर्ष तक माना गया है। इस अविध मे ही वेदों का सम्पादन, कुरु और पाचालो की उन्नति तथा युद्ध, मंग्रवल-काशी-विदेह की प्रजाओं का विकास, ब्राह्मणो और आरण्यको (प्रयो) एवं चपनिपदोकी रचनाएँ हुई। इसके वाद वार्शनिककाल आरभ होता है। इसी काल मे आयों का भारतभर मे विस्तार तथा आर्थभाषा और संस्कृति का फैलाव अधिक हुआ। यास्क, सूत्रकार, स्मृतिकार, दार्थनिक, यैयाकरण, गीतमबुद्ध, मगध-राजवंश आदि हुए। यह काल ईस्बी पूर्व १००० वर्ष से ३००तक का है।

पूर्वांका कालक्रम में, ऐतिहासिक काठब-काठ के मध्यम चरण में, आर्य कृषि-मुनियों का दक्षिण में अपना पुरू हुआ। बैदिक काठ के अतिम भाग में सभवत स्विण स्वान पुरू हुआ। बैदिक काठ के अतिम भाग में सभवत स्विण (विणक) होग दक्षिणों समुद्र-तरों से सम्पर्क स्वापित कर मुके होंगे। दार्वानिक काठ के मध्य में उत्तर और दक्षिण का आवागमन का पत्र प्रसक्त हो चुका बा। इधर आयों को सामाजिक तथा सांस्कृतिक परम्परा के समान हो दक्षिणाप्य में किमलों एवं तिमल सजातियों की परम्परा भी विकासद्योछ थी। दोनों के विकास और परयान में कुछ गतियों का प्रविपर अनतर रहा होगा। इससे कोई विषेष

उत्कर्षं या अपकर्षं नहीं दिखाया जा सकता ।

प्राचीनतम धर्ममूत्रकारों में बोधायन का प्रमुख क्यान है। यह है॰ पूर्व छठी शती में हुए थे। (कुछ विद्वान ईस्वी पूर्व पौचवी शती मानते है।) हनकी सारे भारतवर्ष का शान था। इनके समय में ही आर्य-संस्कृति का विस्तार कई आर्येत रप्रदेशों तथा जातियों में हो चुका था। इस सम्बन्ध में कई प्रमाण उनके सम्य बोधायन धर्ममूत्र में सिरुते है। उन्होंने लिखा है: 'खनित (मालवा), अंग (पूर्वी विद्यार), मगध (दिलणी विद्यार), सुराष्ट्र (गुजरात), दक्षिणापय, उपार्थत, सिन्ध, बोरसीबीर (दक्षिणी पंजाव) के निवासी भंकीणध्योति' (मिधित जातिके) है। 'व

्र. इसी प्रकार, यदि किसी आर्यधर्मी कुलीन पुरुष ने आरट्ट (पंजाब के), कारस्कार (कर्नाटक के), पुण्डू (उत्तरी बंगाल के), सौबीर (पंजाब के), बंग

१. हिस्ट्री आफ् सिविसिजेशन इन एंशिएंट इंडिया

२. अवन्तयोऽङ्गमगथाः मुराष्ट्रा दक्षिणापयाः ।

उपायुत्सियु सौयोरा एतं संकीणयोनयः ॥—योधायन धर्मसूत्र, १, १, २

(पूर्वी बंगाल के), कॉलंग (उड़ीसा के) तथा प्राणून के लोगों से मेंट की है, तो उसको 'पुनस्तोम' अथवा 'सर्वपृष्ठा' यज प्रायश्चित्त के रूप में करना चाहिए।"

दिक्षणात्य के बारे में बोधायन ने लिखा है, "दक्षिण और उत्तर में पांच कमों में भेद है। दक्षिण के विधिष्ट आचार ये है, अदीक्षित (अनार्य?) के संग खाना, अपनी पत्नी के संग खाना, बाशी खाना, मामा या चाचा की कच्चा से विवाह करना स्वादि।" उत्तर के बारे में उसी प्रकंग में लिखा है, "उत्तर की रीजियों में उन वेचना, सराविना, दांतिवाले पशुओं को बेचना, सस्त्र (हिष्यार्य) को तेचला करना, समुद्र-यात्रा करना डत्यादि।" जिस देश में येव्यवहार प्रचलित है, उत्तके अतिरिक्त दूसरे देश में वे पाप समझे जाते है। इसमें से प्रत्येक काम के लिए किसी देश का व्यवहार (देशाचार) ही प्रमाण होता है।

इस काल तक (ई० पूर्व छठी शती) जतर-दक्षिण में आर्य-अमाव खासा मेल चुकने के अमाण जर्याच्या विषयों से मिलते हैं। इसी दर्शन-काल (ई० पूर्व १०००) के प्रारम्भ तक आयों की अतिम दक्षिणी शीम विन्ध्य परंक्ष थी। कुछ अपवादस्वरूप इने-पिन ऋषि-मुनि तथा अन्य आर्य-यात्री विन्ध्य परंक्ष थी। कुछ अपवादस्वरूप इने-पिन ऋषि-मुनि तथा अन्य आर्य-यात्री विन्ध्य परंक्षर बीच शिष्म में शोमें होंगे। उनमें वेदकालीन लगरस्य महिंप भी एक हो सकते हैं। किन्त शिधाम के समय में या कुछ साल वाद तमिल के श्रथम लक्षण-म्यक्षकार तीलका-प्रियर हुए। उनके ग्रय पर जत काल के स्वमुद्रयों का प्रभाव थोड़ा-बहुत पड़ा भी है। उनके गुढ़ कहलानेवाल अगस्य तो ऋग्वेदकालीन महिंप नहीं हो सकते। इसी प्रकार, अवाचीन तमिल अगस्य तो ऋग्वेदकालीन महिंप नहीं हो सकते। इसी प्रकार, अवाचीन तमिल अगस्य तो अरिल्याम् (आगस्य व्यावस्य माकरण) के रचिमा पूर्वपुष्टर अगस्य—वे तीनों भिना-भिन्न काल के थे, इसमें कोई सदेह नहीं है। इतना तो तस्य अवस्य है कि ऋग्वेदकालीन या जनके कुलजात अगस्य मामक स्वृध्य अपने दल के साथ धिम्ब पारंकर दक्षिण में आये थे। दक्षिणवासियों की उन्निति में उन्निति वहत सहांगता की।

सिल महाकार्य्य शिलप्पतिकारम में कहा गया है कि अवस्त्य ने 'पांति' क्कूल्' और 'विनोदक्कूल्' नामक दो गृत्य-नाटक प्रत्य रचे थे। यह तमिलभाषी धार्यधर्मी बगस्स भीत्र का कोई विद्वान होगा। उस महाकाव्य का समय ई० इसरी या तीसरी शती है।

महामारत में दक्षिण दिशा को 'आगस्त्य' (अगस्त्य-दिशा) कहा गया है। उसके स्वयंवर पर्व, पार्थिप प्रस्थापन सर्व में यह सुन्दर इलोक है:

२. बोधायनधर्मसूत्र १, १, २

१, आरट्टान् कारस्करान् पुण्डान् सौबीरान् बंगर्कीलमान् प्राण्नानिति च गत्वा पुनस्तोमेन यजैत सर्वपृष्ठया वा।—बोधायन धर्मसूत्र, १, २, १४

पांड्य चेरल चोलेन्द्रास्त्रयोस्त्रेताग्नयो यथा । आसनेषु विराजन्ते आदाम् आगस्त्यम् आगताः ॥

---अर्थात् स्वयंवर मडप मे अगस्त्य महाप की दिशा (दक्षिण) से आये (तिमल देशीय) पाडय जादि तीनो नरेश पावन 'त्रेतानिन' (तीन अग्नि : आह-वनीम, गाह्नंपत्य और दक्षिणान्नि) के समान अपने-अपने आसन पर विराज-मान है।

'शम्भुरहस्य' नामक प्रत्य मे लिखा है

एवमेव विजानीहि द्रविडं चापि भाषितम् ।

व्याकर्ता स हि सर्वजो यस्यागस्त्यो महामुनिः ।।

अर्थात्, सर्वज महापुनि अगस्त्य द्रविड (तमिल) भाषा के ब्याकरण-

कारथै।

त्रीलकाणियम मे बैदिक संस्कृति के बारे में भी बताया गया है, जैसे—
जाति-व्यवस्या, दिओं का जीवन, भगवान् की उपासना, इद्र, बरण, चन्द्र आदि
की पुत्रा इत्यादि। उस प्रन्य में बहुत कम ही संस्कृत शब्द पाये जाते हैं। उनमें सून,
पटल, पिण्ड, सामा, निमित्त, देव, उपमा, काम (इच्छा), सूत, मगल, जाति आदि
उल्लेखनीय है। इनमें में भी कुछ संस्कृतेतर मापा के दाब्द हो सकते हैं, जो संस्कृत
दारा तमिल में ला गये हो। यह सास्कृतिक समस्यय का प्रारम्भिक भूग था।
इमका स्वागत तोलकारिययर ने स्वयं किया है। "दिशा वब्द, उत्तरी (मस्कृत
आदि) शब्द हुमारी तमिल मापा के लिए स्वागताहे है; अच्छे प्रन्यों का अनुवाद
ठीक तरह से तमिल में हो जाना आवस्यक है।"—इस मतव्य का सकत उनके
भून वचन, वचन, वचन और १९६६ में मिलता है।

अगस्स्य ने उत्तर और दक्षिण का समन्वय-सेतु निर्माण कर दिया था। उनने बाद उत्तर से श्रृदि-शुनि तथा विद्वान दक्षिण आने छने । तिमल देश में आने के पूर्व बहुतेर आयं छोग निविद्ध दण्डकारण्य की आप किलने छने । व्यक्ति से पूर्व बहुतेर आयं छोग निविद्ध दण्डकारण्य की आर फैलने छने । वण्डकारण्य आज महाराष्ट्र राज्य में है। अगस्स्य महले यही रहते थे। पंचयटी (नासिक) से दो योजन दूरी पर अगस्स्य महले यही रहते थे। पंचयटी (नासिक) से दो योजन दूरी पर अगस्स्य महले यही उल्लेख वात्मीकि ने (आरण्यकाण्ड में) किया है। तिमल की संघकृति पितृ पूर्व के दण्डकारण्य ने) आर्य-देश बताया गया है। यह तमलकार्यो (प्राचीन केरल) प्रदेश की सीमा पर पडता है। वहाँ से घीर-धीर आर्यलोग तिमल प्रदेश आने हो सी सीमल पर पडता है। वहाँ से घीर-धीर आर्यलोग तिमल प्रदेश आने हो सी सीमल पर पडता है। वहाँ के घीर-धीर आर्यलोग तिमल प्रदेश आने हो सी सीमल पर पडता है। वहाँ से घीर-धीर आर्यलोग निल प्रदेश आने हो सी सीमल पर पडता है। वहाँ से सार स्वाच हमने का कर्णा-कार आर्यल का सार सार सीमल सीमल पर पडता हमने उल्लेख पाया जाता है। यह से मनवतः महने दन्त का बाद तथा धर्म मुन, एव बाहाण-प्रची का समय हो सकता है।

रामायण-काल में उत्तर और दक्षिण का सम्पर्व-मार्ग तैयार हो चुका

था। महाभारत के काल में यह बौर भी प्रसस्त हुआ। किन्तु अनोक के समय तक केवल ऋषि, मुनि, तपस्थी, ब्राह्मण तथा घुमंतू लोग ही जत्तर से दक्षिण में आते रहे। राजाओं के दलवल के साथ अभिमान के लिए विद्याल पय अतोक के बाद ही तैयार हुआ। तवतल समुद्री मार्क से उत्तर और दक्षिण के व्यापार-शणिश्य का सम्पर्क काफी बढ़ जुला था। विदेशों के साथ व्यापार केरल के मुर्चित, तीण्ट तथा विद्याल के देश के पुर्वार, कोण्ट सुमान के साथ के देश के प्रवर्गाहों के द्वारा हो के साथ के स्वर्ण पार केरल के मुर्चित, तीण्ट तथा चील देश के प्रवर्गाहों के द्वारा के साथ साथ के साथ का साथ के साथ के साथ के साथ के साथ का साथ के साथ के साथ के साथ का साथ का साथ के साथ का स

आयों के सामाजिक संघटन का प्रभाव दक्षिण में फैलने लगा । आयं प्रधान-तया पशुपालक, कृपक और योदा थे । वे छोटे-छोटे समूहों में रहते थे । उन समूहों को 'जन' कहते थे। 'जन' के सब लोग 'सजात' अर्थात् एकवंशीय कहे जाते थे। एक 'जन' (समूह) के सब 'सजात' मिलकर 'विदाः' (प्रजा) कहलाते थे। प्रत्येक 'जन' की कई दुकड़ियां होती थीं, जिनको 'श्राम' कहते थे। ग्राम शब्द का असल अर्थ जत्या या तमुदाय है। बाद में एक-एक ग्राम जहाँ बस गया, वह भूप्रदेश भी प्राम कहलाने लगा। कुछ ग्राम पूमते-फिरते रहते थे। ग्राम का नेता 'ग्रामणी' कहलाता था। लड़ाई के लिए 'जन' के सब लोग ग्रामवार जमा होते थे। उस जमाब की 'संग्राम' कहते थे। उसीसे 'संग्राम' का अर्थ युद्ध ही गया। जैसे 'ग्राम' का मुखिया 'प्रामीण' वैसे ही सारे 'जन' (समृह) का मुखिया 'राजा' होता था। वह राजा 'जन' या 'विदाः' का प्रधान बासक होता था, न निःभूमि का। उसका राज्य (बासन-अधिकार) 'जानराज्य' (मृखियापन) कहलाता था । राजनीतिक रूप से संपटित 'जन' को 'राष्ट्र' कहते थे। महाभारत के युद्ध के बाद, जनों के राज्य जनपदी के रूप में स्थिर होने लगे। जिन प्रदेशों पर जन बस गये थे, यही उनके 'जनपद' कहलाये । जैसे कुरू जन जहाँ वसे, यह 'कुरू जनपद' और मद्र जन जहाँ बसे, वह 'मद्र जनपद'। उन जनपदों में शिल्प, शिक्षा, व्यापार आदि बढ़ने लगे । नगर, दुर्ग आदि आबाद होने लगे । कुछ समय बाद कुछ जनवदों ने दूसरों का प्रदेश जीतकर, और कुछ ने आपस में मिलकर अपनी भूमि बढ़ाली। वे महा-जनपद कहलाये। महाजनपदीं का काल ई० पूर्व आठवी-सातवी राती से पाँचवीं शती तक माना जाता है।

प्राप्त तथा राज्य या राष्ट्र की व्यवस्था आर्यों के द्वारा दक्षिण में फैलने लगी। ई॰ पूर्व छठी या सातवी ज्ञती में ही चेर, चोल और पांडिय राष्ट्रों में मुख्यवस्था थी। तोलकाप्लियन् में इस बात का उल्लेख है। उन्होंने तांमलों की पांच प्रकार की प्रदेश-व्यवस्था का भी वर्णन किया है। ये प्रदेश लंगो के रहन-सहन, व्यवसाय तथा परिस्थिति के अनुसार वीटें गये थे। मह व्यवस्था आर्थ-अभाव ते पहुंचे की थी। महाजनपद की प्रणाली के बिर्मार कर स्थातिम्ल देश में अपनाये गये।

चोल, नेर और पाण्डिय महाराज्य 'यडल' के नाम से विषक्त थे। हरेक मंडल के कई 'वळनाडु' (प्रान्त) थे; प्रत्येक प्रान्त के कई 'वां ु' (जिले) थे; हरेक जिले के कई 'वां ु' (जिले) थे; हरेक जिले के कई 'कूट्रम' (तालूके) थे; हरेक तालूका कई 'ऊर्' (गीवों) का समूह या। समकाल में छोटे-छोटे स्वतन्त्र प्रदेशों को 'कोट्टम' कहा गया है। यह 'कोट्टम' कई 'विट्टू र् (छोटे-बड़े गाँवो) का समूह या। इस प्रकार महाजनपद-यवस्या की प्रतिच्छाया स्वतन्त्र हम से, तथा अनुकरण से भी तीमलनाडु से पड़ी। इसके बहुत पहले ही आन्ध्र और कर्णाटक में वह व्यवस्या स्थिर हो चुकी थी। आन्ध्र, वायर, मूचिक आदि आयंतर तांविणात्य जातियां थी। इनका आयों के साथ निकट का सम्पर्क था। इसलिए विरुध्य प्रदेश तथा कर्णाटक ई० पूर्व सातवी या छठी घाती में ही द्राविडल (तिमळ-परिवार) से अलग होकर आयंत्व को और अधिक मुक गये। ई० पूर्व पांचयो शती के बाद तो वे दोनो प्रदेश 'आयं-देश' ही मान लिये गये। ईस तथ्य के प्रमाण सथ-कृतियों में मिळते है।

ई० पूर्व छठी राती के बोधायन धमंशून में अवन्ती, अंग, यंग, मनम, सी-राष्ट्र, सिन्ध, पजाव आदि उत्तरी देशों के साथ-साथ दक्षिणापय को भी (आन्ध्र तथा कर्णाटक को) 'संकर योनि' (मिश्रित जाति) के छोगों का देश बताया गर्ग है। इससे स्पष्ट है कि उस समय के पूर्व ही आयं तथा आर्येतर जातियों में वर्ण-सकरता हो चुकी थी। इस बढती और फैलती मिश्रित जातियों से अलग रहकर वार्य-विशुद्धि को रखने के तिएतस्ताछीन धर्म-सुत्रधन्यों में जाति-व्यवस्था, आचार-नित्या के एक पे पाया जाता है।

चाद को, इस जाति-व्यवस्था में काल तथा देश के अनुकूल कई शिथिलताएँ अपना की गई; कटुरता कम होती गई। पाणिन (ई० पूर्व पांचवी शती) के समय में यह स्थिति थी। 'अप्टाध्यायी' में इस वात का समयन मिलता है।

पाणिति ने दो प्रकार के सूत्रो का उत्तरेख किया है। एक 'अनिर्वसित' जो हिन्दू ममाजकेशंगये और दूसरे 'निर्वसित' जो आगे जाति के बाहर थे। वाणिति ने 'बैदर' के लिए 'आगे' पर का प्रयोग किया है। वैदिक साहित्य में भी बैदगें या बणिकों के लिए आगें पर पर प्रमुक्त हुआ है। इसलिए दक्षिणापय में जिन उत्तरी

१. तोल्० सूत्र १४६२-१४७६ में अत्तापर (द्रायिड ब्राह्मण), अरचर् (राजा), वैज्ञिकन् (पैदम) तथावेळाण् मान्तर् (किसान) इनचार जातियों की चर्चा है। साथ ही 'जूतर' (तूत) माजल्लेल भी सूत्र १०२४ में हुआ है। ब्राह्मण स्त्री से क्षत्रिय पुरुष का पुत्र सुत कहलाता था।

२. 'जुद्राणामिववसितानाम्'-अष्टाध्यायी, २. ४. १०

३. 'आर्प स्वामिर्वदययो:—वही ३. १. १०३

लोगों ने प्रवेश किया, वे सब आर्य ही कहलाये।

पाणिनि के बाद की स्थिति और भी उदार थी। पाणिनि के व्यास्थाकार कारमायन ने बपनी 'कारिकाइटिए' में 'महासूत्र' का निर्देश किया है। विदेशी जातियाँ आभीर, यदन, दाक, मद्र बादि महासूत्रों में चिनी जाती थी। इनके साथ आएं, सवर्ष लोग छुत्रास्त्र नहीं रखते थे। उनको अपने साथ विठाकर मोजन करते थे, आदर दिखाते थे। उत्तरी सिंध के पूर्वी भाग में महासूत्रों का यहा राज्य था।

कात्यायन के बाद कीटल्य (ई० पूर्व चीघी शती) के समय में तो जाति-परिवर्तन जोरों पर था। अनायों और दासों को तब वेन-मैन प्रकारेण आर्य-जातीय बनाया जाता था। सभी आर्य थेट्डॉ, मृहपितयों और स्वामियों में लिएयह नियम-विधान ही कीटल्य ने बना विधा है, "मुलामी से सूटनेवाले दासों को, जो अपना भूष्ण या मूल्य चुकाकर रिहाई पाते है, 'आर्य' बना देना प्रतंक शहस्वायों का कर्तव्य है। ऐसा न कर सकनेवाले आर्य मालिक पर उसकी इस अयोग्यता के दण्डस्वरूप बारह 'पण' (तरकालीन मुटा) जुमीना किया जाय।""

त्रोतकारिपयम के अनुसीलन से पता चलता है कि आर्य हिलो की सनुकृति में तीमलों में भी 'अन्तपार्' नामक उच्च जाति तैयार हुई। क्षत्रिय तो राजा
लोग थे ही। देदत या विणक आर्य-सक्ति के साथ तिमल संस्कृति के भी बनुयाया रहे। बहुत नामक जाति तिमल देश में तोलकारिपयर के काल से संब-काल
तक बनी ही नही। इविडेतर या इविडिवरोधी कोई आदिवासी जाति इधरसंघर्य
के तिए नहीं भी। आर्य जाति के जो विणक, ऋषि, मुनि, विम्न आदिवासी, उन्होंने
सद्मानना और सदावार के सहारे तिमलो का मन सेह लिया। अतः प्राह्मणों,
तयस्वयों तथा विणकों का तिमल ग्रन्थों में आदरपूर्वक उल्लेख किया गया है।

रामायण की कथा, मुख्यतया सर्वादा-मुख्योत्तम राम का पावन वरित तिमलों के लिए अरवन्त आकर्षक रहा है। वाल्मीकि रामायण में तिमल प्रदेशों के गौरवपूर्ण वर्णन मिलते हैं। संय-कृतियों में रामकथा का आदर के साथ उल्लेख हुआ है। 'धनुष्कोटि में भी रामकथ ने अपने हाथ के संकेत से पिक्षयों की चहु-चहुट को बग्द किया।' यह वर्णन संप-कृति अकनानूर (७०) में है। इसर धी-राम को किय ने वेल्या।' यह वर्णन संप-कृति अकनानूर (७०) में है। इसर धी-राम को किय ने वेल्या। यह इसरामन् (अगरिवजयी राम) वताया है। "राक्ष रावण में सीता का अयहरण किया, तब रावण के हाथ में सीता के कुछ आभूषण आगए। रावण ने उन्हें विभीन पर फेंक दिया। वानरों ने उन्हें उठाकर पहन लिया। उनके बेहरे खुशी से लाल हो। येथे। वे उछलने-मूपने लगे।'' इस संदर्भ में किय ने राम को 'कट्नेरह् इस्तान्' (महास्तापी राम) तथा रावण को 'अरवकन'

१. 'दासरूपेण निष्कवेण आर्यमञ्जूबंती द्वादशपणम् दण्डः'

<sup>—</sup>अर्थशास्त्र, दासकल्प प्रकरण—३. ११.

(निर्दयी कूर राक्षस) कहा है। यह वर्षन पुरनानूरु (३७८) मे मिलता है। मतुरेक्कांचि (४०-४१) मे रावण को भगवान अनस्स्य द्वारा गार्थव (सगीत) विद्या के सहारे जीतने की बात कही गई है। इधर रावण के लिए 'तेन्नवन्' (दक्षिण दिशावासी), सथा अगस्त्य के लिए 'मुतुकटवुळ्' (दृद्ध भगवान्) शब्द प्रयुक्त हुए है। सघकाल के अतिम चरण में (ई० दूसरी शतो) रामकथा के इतिदृत्त दीवारों परचित्रित किये गयेथे । ऐसे भित्तिचित्रों में अहल्या-शापके द्रतान्त-बाले चित्रों का उल्लेख परिपाटल्(१९) मे पाया जाता है। सुविख्यात महा-काव्य कम्बरामायणम् (ई० नौती शती) के पूर्व ही लगभग ई० छठी शती में एक रामायण तमिल मे रची गई थी । उसका उल्लेख प्राचीन व्याख्याकारीने किया है। किन्तु वह रामायण आज अप्राप्य है।

इसी प्रकार कृष्ण की कथाएँ और महाभारत के हत्तान्त सघ-कृतियो में पाये जाते है। अतः यह स्पष्ट है कि रामायण तथा महाभारत की कथाएँ उत्तर शीर वक्षिण को जोड़ने तया दक्षिण में आर्य-सस्कृति केफैलाने में सफल हुईँ। सध-कृतियों में 'आर्य' (आरियर्) राब्द का प्रयोग कई जगह हुआ है। उत्तर से आये करनटो या नटवरीं ('आरियक् कृत्तर') को भी 'आर्य' शब्द मे पुकारा गया है। रसी पर करतव दिलानेवाले तथा गांच-गान करनेवाले उन नटवरों का वर्णन

कुरुन्तोक (७) नामक सँध-कृति में मिलता है।

आर्य क्षत्रियों की समरभेरी वजाने का वर्णन, चीलराजा के धनुर्घारी बीरों के द्वारा आयों की सेना को तितर-वितर करने का वर्णन, उत्तरी पर्वत (विन्ध्य?) पर चढाई कर विजय पाये चेर राजा की बीरता-प्रसित, आर्यो की स्वर्णिम हिम-गिरि की उपमा मुनहले फूलो से भरे 'वेंगै' दक्षों के जगल के साथ करना, चेर-नरेश चॅकुट्टुवनकी उत्तर पर चढाई, तथा उसका आर्थ राजाओं मे त्राहि-त्राहि मचाना, उत्तर के गिरि (विन्ध्य या हिमालय ?) पर अपना राजिवह्न मीन का अकित करना इत्यादि वार्ते अकनानूरु के ३६६, ३६८ तया ३८६ पद्यों में मिलती है।

इमयवरम्पन् नेडुचेरलातन् सक (हिमालयतक यश फैलानेवालेचेर-राजा) ने ब्राह्मणों के लिए पाँच सीवस्तियाँ (ऊर्) 'ब्रह्मदाय' (ब्रह्मस्व) के रूप मेदानदी। अपने राज्यकाल (अठावन वर्ष) में अडतीस वर्ष तक ब्राह्मणों को उत्तर से तिमल देश में आकर बसने की अनुमति भी दी। यह राजा ई० पूर्व प्रथम शती के अंत मे या ई० प्रथम दाती के प्रारम्भ में चेर देश (केरल) पर शासन कर रहा था।

जब आर्य-मस्कृति और जाति-व्यवस्था तमिलप्रदेश में फैलने लगी, तब समाज के उच्चस्तर के अभिजनों में ब्राह्मणस्य स्वीकारने का विशेष आकर्षण हुआ। यह आये और द्रविड अभिजनो की सम्पर्क-जाति थी। इनको 'अन्तणर्' कहते थे। यह

१. पतिद्रुप् पत्तु (दूसरा दशक, अंतिम पद्य-पतिकम)

जन्म से द्रिविड (तिमल्खाले) थे। आधिजात्य से आर्य या वित्र वने। इनकी मातृ-भाषा तिमल थी। अध्ययन की भाषा संस्कृत थी। अतः द्रिविड समाज में विशुद्ध आमें ब्राह्मणों की अपेक्षा इत 'अन्तणप्' लोगों की मान्यता अधिक थी। तीलकाष्पियम् में तथा परकर्ती संघ-कृतियाँ में इन अन्तणप् स्वोमों का आदरपूर्ण उठलेख है। राज-काज में, तथा समाज के नेतृत्व में ये ही छोग आगे थे। राजे भी दर्शको मानते थे। इनका तथा इनके मार्गदर्शक आर्य ब्रह्मणों का अच्छा सम्पर्क था। ये दोनों, विशुद्ध तथा संगर विप्रजातियाँ, दक्षिणमें अल्य-अलग बरितयों मे रहती थी। वेदिविहित सभी कर्म और विधान दोनों के छिए सभान थे। वाद को ये दोनों जातियाँ मिल गई। इसी कारण, इन संकर प्राह्मणों का विधार उठलेख 'पंच द्राविड' नाम से उत्तरापथ के धर्मसूत्रकारों ने किया है। ये थे, द्रविड (तिमल देशवासी), कर्णाटक (कन्नड प्रदेशवासी), तैलंग (तेलुगु प्रदेशवासी) मुर्जर (गुजरातवासी) और महाराष्ट्र (मराठी प्रदेशवासी)।

क्षामे चलकर इन ब्राह्मणों की अनेक घासाएँ बैट्णव, शैन, स्मार्त श्रादि निकली और प्रत्येक शाखा की कई उपसाखाएँ भी ।

विसुद्ध आयं श्राह्मण के लिए प्राचीन तिमल प्रन्थों में पाप्पीर्, पाप्पेनर् (श्राह्मण का अपभंशस्त्र) शब्द आते हैं। ठेठ तिनलभावी परिवर्तित विप्रों के लिए 'अस्तणर्' 'अस्त्वणह्रं' आदि बाद्यों का प्रयोग हुआ है। 'अस्तणर्' में तिमलचन अधिक सा और 'पाप्पीर्' में आर्यस्त्र। अत्यविद्यां के प्रयोगे में अस्तणर् के यशोगान ने अधिक स्थान पाया है। आद को 'पाप्पीर्' की प्रतिष्ठा वह जाने से सभी श्राह्मण पाप्पीर् कहलाने लगे। अब तो नीन अन्तणर् और कीन पाप्पीर्—यह भेद बताना असम्भव हो यथा है।

तोलकारियम् में 'अन्तणर्' ( द्रविड ब्राह्मण ) के बारे में यह उल्लेख है, "अन्तणर्को जनेड, जरुपात्र, त्रिदण्ड और पीठा अपने लिएअलगर खने का अधिकार है। "अन्तणर् राजा लोगों के समान माने काते है।" राजाओं की अनुपरियति में अन्तणर् राजाओं की अनुपरियति में अन्तणर् राजकाल में भारते के अधिकारी हैं।" अन्तणर् के आठ मृश्व पुंज होते हैं: १:आमिजास्य (कुलीनता), र. सुविद्या, ३. सदाबार, ४. सत्यनिष्ठा, १ विद्यु-

१. कर्णाटाइचेय तैलंगा गुर्जेरा राष्ट्रवासिनः। आन्ध्राहच द्वाचिद्याः पंच विन्ध्य दक्षिणवासिनः॥ (इनमें तैलंग और आन्ध्र एकही प्रदेश के माने जाते है।)

<sup>—</sup>स्कन्द पुराण और शब्दकल्पद्गम

२. तोल्० १५६२

३. वही, १५६४

४. वही, १५७४

द्धता, ६. तटस्थता, ७. निर्देपिता तथा ५. निस्स्वार्यता। इसका सकेत तोलकाप्पि-यम् में हुआ है।

बाद की संध-कृतियों में अन्तणर् लोगों का प्रात काल बेदपाठ करना, उनके सध्यावदन करने की भव्य प्रथा, <sup>२</sup> उनका अध्ययन-अध्यापन, यजन-याजन आदि छहो वेदसम्मत कर्मो का अधिकारी होना,<sup>3</sup> उनके गृहो में कुंत्ता और सुर्गी को न

पालना, <sup>४</sup> उनका अग्निसंघान, हवन आदि करना, <sup>४</sup> विशेष रूप से तमिल देवता स्कन्द की पूजा-आराधना करना, <sup>६</sup> इत्यादि बातो का वर्णन मिलता है ।

तमिलवेद तिरुक्तुरल् मेअन्तणर् को समस्त जीवो पर दया-ममता रखने-वाला धर्मात्मा कहा गया है। <sup>भ</sup> तिरुक्तुरल् ई॰ प्रथमशती का अद्वितीय नीतिप्रत्य है। इसमे किसी मत, सम्प्रदाय, वर्ग यावर्ण का समर्थन भी नही और खंडन भी नहीं है । यह आदर्श नीतिप्रत्य है । सभी सम्प्रदायनाले इसे अपना नेदोपम प्रत्य मानते है। तिरुक्तुरल के समय में सभी ब्राह्मण अपनेको 'अन्तणर्' कहलाने में गौरव का अनुभव करते थे।

तोलकाप्पियम में 'पार्ष्पार् (विशुद्ध आर्य ब्राह्मण) का भी उन्लेख है।

बाद के संबकालीन ग्रन्थों में भी 'पाष्पीर्' लोगों का वर्णन है। ब्राह्मण विद्यार्थी साबालक चोटी रखते थे । <sup>द</sup>बाह्यणीं को राजा, वणिक, धनिक आदि खूबदान दिया करते ये। इनके लिए गाय तथा भूमिका दान उत्तम दान माना जाता था। 1° प्राह्मणों का अहित राजा नहीं करता थाँ।<sup>९९</sup> ब्राह्मण ही मुख्यतया राजदूत **य**नकर दूसरे देशों में जाते थे। 192

इस समय बौडों और जैनो का आगमन तमिल नाडू में शुरू हो गया था। उन्होंने द्रविड बाह्मणों को, जो अन्तणर् कहलाते थे, अधिकाश में अपने सम्प्रदाय में

१. भतुरेक्कांचि, ६४४-६४६

२. पुरलानूद, २

३. पतिट प पत्त, २४

४. पोरनर् आट्रपर्ट, २६६-३०१ ५. कलिसोकै, ११६; पुरनानूर, ३६७

६. मुदकाट् स्पर्ट १८३-१८७

७. कुरळ, ३०

द्य. ऍकुरुनूर, २०२ ह. पूरनानुह, ३६७

१०. पतिदृष् पत्तु, ६

११. पुरम् ४३

१२. वही, ३०५, और अकनानूर, ३३७

ते लिया । इसी कारण ब्राह्मणों में परस्परिवरीधी दो वर्ग हो गए । किन्तु जब बौढ और जैन प्रभाव क्षीण होते लगा, तब लार्य-संस्कृति का उत्कर्ण बढ़ने लगा। दोनों वर्ग —समी ब्राह्मण —समान माने जाने लगे। । तब वैदिक अवैदिक का संघर्ण या। वैदिकों के हाथ वाजी लगी। । राजन्य-परिवार में, तथा समाज के धनिक और प्रतिक्तित वर्ग में वैदिक ब्राह्मणों की घाक लियक रही। अतएव वर्णायम-धर्म के नियमों और जाति-व्यवस्था में कट्टाया और क्यहित्यता वढ़ने लगी। यह मौर्य राजवंश का कलाल था। हिन्दू तथा बौढ़ घर्मों का उत्कर्ण, संघर्ण और समझौता सब इसी काल में जैसे उत्तर में हुए, वैसे ही दक्षिण में भी हुए।

पांडिय राजा के सामांत मोकूर पढ़ धन के साथ छड़ने के लिए लाये।
मोर्यों ने पहाड़ी प्रदेश में रच जानेयोग्य रास्ता बनाया। महाप्रधानंद के समय
मोर्य-सेना ने तमिल देश पर चड़ाई की। उस मौर्य-सेना का छड़का छुड़ानेवाला बीर सेनानी था पूर्वोंस्त मोकूर पढ़ यन्। उत्तराप्त्य में उस मौर्य-सेना की खदेड़ते हुए समिलां की सेना गई। सेना के अधिनायक महाप्यत्मत के प्रभू सेना की बाये रिप्तकर वही ठहर जानेवाले नहीं थे। मौर्यों ने यटुकर (आप्ना) सेना की बाये बहाकर दक्षिणी देशों पर विजय पाने के लिए भारी अभियान किया। उत्तरक्ष खांबड़ पहांड़ी रास्ते को हुस्त किया। किर चड़ाई की। पर उनकी मुँह की खाकर लींड जाना पड़ा।

इसी प्रकार की प्रप्रस्ति पुरनानूर (१७४) में आतनुंकन नामक वेंकट-गिरि के सामंत के बारे में आतिर्यमार नामक कवि ने गाई है। उस समय वेंकट-गिरि (तिरुपति) तमिल देश की उत्तरी सोमा था।

आमे चलकर उत्तर और दक्षिण का परस्पर सम्पर्क अधिक बढ़ने लगा। इसका माध्यम था आन्ध्र एवं कर्णाटक का उच्चवमं तथा राजकुल। इस काल में चलवर्ती महाराजाओं की बैक्व-गाथा विशेष आवर्षक थी। सशक्त राजा-महा-राजाओं को सामरिक उम्मेग, साम्राज्य की व्यावता तथा 'आतेतु हिमाचल' एकछत्र चलवर्ती के सामरिक उपले प्रत्यूच करणा। इसीदे वरिकासों कर प्रव्यूक पोह उपयुक्त करणा। इसीदे वरिकासों कर कामकर्ता के समीदे विशेष समित उपला काव्यमीमांसा में चलवर्ती का लक्ष्यण बताया है कि जो कत्याकुमारी से लेकर बिन्दु-सरोवर तक की भूमि पर विजय पाता है, वही चक्रवर्ती कहलाता है, और यह भूमदेव एक हजार मोजनवाला है।" इससे एक अञ्चर रिणाम निकला कि भारत

१. अकनानुर, ६६

२. वही, २४१ ३. वही, २८१

४. 'कुमारी पुरात् प्रमृति बिन्दुसरोऽयधि योजनानां दशशती चन्नवर्ति क्षेत्रम् । तं विजयमानः चन्नवर्ती मवति ।'

एक समग्र देश माना जाता था। इसका आभाग तमिल की संघ कृतियों में मिलता है। पुराण-प्रसिद्ध दानी जिबि को चोलराज-यदा का राजा बताया गया है और उसका गुणगान पुरनानूरु के पद्यों में (३७,३९,४३ और४६) हुआ है। कई याप-यज्ञ करनेवाले एर पाडिय राजा को 'पल्यागमार्ल' (कई यागशालाओ के स्वामी) की उपाधिदो गई थी । उस राजाकापूरो सामपत्यागज्ञालै मुदुबुदुमिष् पेरवळ ुति था। उसकी प्रशस्ति पुरतातूर (१६) की टिप्पणी में की गई है। राजगूप यज करनेवाले चोलाधील को 'चोळन् इराचचूयम् बेट्ट पेरनॉक्टिं, कहा गया है। उसका बसोगान पुरलातूर के (१६, १२४, ३६७, ३७७) पद्मी में मिलता है। यज्ञ करने से स्वर्ग-लाभ होते के विस्वाम ने उच्च वर्गी में घर कर लिया था। इसकी चर्चा मदुरैवकाचि में है । याग-यत की छोक्तप्रयता तथा उनके अनुष्ठान का वर्णन प्रायः सभी सबकालीन बन्यो में बिलता है । गचकाल में (ई० पूर्व पांचनी शती से ई० दूसरी शती तक) आर्य-संस्कृति ने तमिल देश में जड़ पकड़ ली। संभवतया याग-यज्ञ, ब्राह्मण-पूजा, गस्कृत-प्रचारत्तया जाति-व्यवस्था और देवताओं की स्नारा-धनाई० पूर्व प्रयम दातीमे ही तमिल देशमें प्रमारपाचुर्वा पी ।आन्ध्र औरकर्णाटक में एक-दो दाती पहले ही यह प्रसार हो चुका था। तिमिल प्रदेश में ई० प्रथम या डितीय द्यती के बाद ही प्रसारहुआ। यह स्थिति बौडो और जैनों के आने से बदल गई। दसवी राती के आमपास किर से आर्य-संस्कृति का क्या उत्कर्प और उत्यात हुआ। संस्कृत भाषा का आकर्षण तो बुरू से ही रहा। संस्कृत तथा तमिल के विद्वान कवि संघ-काल के आरंभ मे ही थे।

एक ही संस्कृति (भारतीय संस्कृति) तथा एक भाषा (भारती भाषा-सस्कृत) से बौधने का प्रयास बरावर चालू रहा । इसीका ज्वलंत उदाहरण बायु-पुराण आदि अवस्तिन प्रत्यों में बहुधा पाया जाता है। भारतीय भावना का एक

प्रतीक वायुपुराण की इस सुन्दर वाणी में निहित है :

उत्तरं यत्समुदस्य हिमबद्दक्षिणं च यत्। वर्षं तद् भारतं नाम यत्रेयं मारतो प्रजा॥

अर्थात्, हिन्द महासागरसे उत्तर तथा हिमालय से दक्षिण में जो भूप्रदेश फैला हुआ है, वहीं भारतवर्ष है। वहाँ रहनेवाली सारी प्रजा भारती प्रजा है।

ई॰ छठी शती से यह भावना तीव्र से तीव्रवर होने छगी। तत्तालीन सभी संस्कृत प्रंथों में और बाद ने बिलिश भाषा के प्रत्यो में इसी अखंड भारतीय भावना को हम पाते हैं। इसका प्रवल प्रचार भाषवत, भविष्य, विष्णु, बहा, वायु, कुर्म आदि पुराणों के द्वारा हुआ। इन पुराणों से भारत का भौगोलिक सर्वेक्षण वैज्ञा-निक छग से हुआ है। सभी भारतीय महानदियो, पर्वतो, जातियों और जनपर्दों का वर्णन सीमा-निर्णय के साथ हुआ है। उदाहरणार्थः

सास्यिमे कुष पाँचाला मध्यदेशादयो जनाः । पूर्वदेशादिकाद्यये कामस्य निवासिनः ।। पूर्वदेशादिकाद्यये कामस्य निवासिनः ।। पुण्डाः कंसिया सगयः दक्षिणात्याद्य कुरुनतः । तवापरान्ताः सौराष्ट्राः ; जूदाभीन्यास्त्राक्षितः ।। साहका सालवाद्यये पारिवाशनिवासिनः ।। सौरीराः संग्यवा हुणाः कानवाः शाकनवासिनः ।। महारासास्त्रपैवान्धाः पारसीकादयस्तवा ।

ये स्लोक विष्णुपुराण (२, २, १४-१७); कूमें पुराण (१,४६,४१-४४); श्रह्माण्डपुराण (२१, १४-१७) आदि में चोड़े पाठ-भेदों के साथ पाये जाते हैं। इसी काल में (नीवी शती ई०) भारतको इन पाँच विभागों में भी बाँटते

षे : 'मध्यदेश, उदीच्यदेश, प्राच्यदेश, दक्षिणापथ और अपरान्त देश।

पूर्वोतन पुराण प्रन्यों में दक्षिणापथ का भूभाग महाराष्ट्र से रेकर कन्मा-कुमारी तक निर्धारित किया क्या है, और वहाँ के जनवरों का उल्लेख लोगों के निवास-स्थानों के आधार पर भारतीय संस्कृति के समन्यित स्वरूप की साँकी नीचे के उद्धरण में देखनेयांग्य है:

अयापरे जतपदाः दक्षिणावश्रवासिनः। पाण्डपाइन केरसाहर्वव चीताः कृत्यास्तरीव च ।। सेतुका सूधिकाइर्वेव कृत्यार वनवासकः। । महारारद्धाः माहिएकाः किलगाद्येव सवेताः ॥ कविदाः सह वीयोका आट्याः अवादाइवे ।। प्रीतिकः सीलवाइर्वेव अरमकाः भोगवर्धनाः। यदिकाः कृत्यतां नाम्प्राः यद्यिकाः कृत्यतां नाम्प्राः यद्यिकाः नवस्तुवाः। । दासिणात्याहव व देशाः वपरान्तां निवोधतः।

ये ही क्लोक कुछ पाठमेदों के साथ कई पुराषों में मिलते है। इनमें से पाण्ड्य, केरल, चोल, संतुक, कुसार (धनुष्कोटि तथा कन्याकुसारी-प्रदेशवासी), कावेर (कावेरीतटवासी), ये तिमलभाषीये। मृषिक, वनवासक, शवर, पुलिन्द, चिन्त्यमूलीय, गौलक, आन्त्र ये तिलुगु-प्रदेशवाले थे। माहिषक, अरमक, भोगवर्धन, कुन्तन ये सब कन्नड प्रदेश के थे।

भारत के कई प्रदेशों में सम्पर्क की भाषा संस्कृत थी। वह शिष्टसमाज की भाषासमझी जाती थी। उत्तपरसभी सम्प्रदायवालों, देशवासियों तथा जातियों

१- भुवनकोश (पुराणकोश, जिसका अनुवाद चीनी माया में भी हुआ है !)

का समान अधिकार था । इसीलिए सस्कृत भाषा काप्रसार, महत्व और आदर-भाव भारत में ही नहीं, विदेशों मे भी वडने लगा । इमी कारण मस्कृत भाषा का विशिष्ट नाम 'भारतो' पड़ा। उसकी सजीवता तथा सभी देशो भाषाओं को अपेशाहत अनुप्राणित करने के कारण उसे 'अमर भारती' भी कहा जाता है । कुछ सोग संस्कृत की 'मृत भाषा' समझते है और यहते भी है।यह गलत है। सस्मृत कदापि किसी प्रदेश विशेष की जनसाधारण की बोली नहीं रही। कई बोलियों का संयुक्त या शुद्धीकृत रूप ही संस्कृत है । यह उसका सार्थक नाम है । इसीलिए भारत के विभिन्न भाषा-भाषी सम्कृत पर समान अधिकार पासके । सम्कृत सब्दो को लेने और उसकी दौती अपनाने में केवल एक तमिल को छोड़कर अन्य सभी भारतीय भाषाएँ होड़ करती थी। प्रकृति की कृपा से तमिल को संस्कृत के समान ही विपुल दादर-मुडार तथा विकासयोग्य स्वरूप स्वतः प्राप्त है। फिरफी गुरू से रुकर पिछली सती तक संस्कृत के साथ तमिल का निकट का सबंध रहा है। स्वयं तोलकारियर ने 'बटचोल' (सस्कृत पास्ट) स्वीकारने, तथा उन्हें यथाविधि समिलीकरण करने की भी सम्मति दो है । 'तोलकाप्पियम' के ब्यारयाकार घेनावरैयर ने (ई० तेरहवी शती) स्पष्ट लिखा है कि बटचोल (संस्कृत शब्द) सभी प्रदेशों की सामान्य भाषा होने के कारण उसके राद्दों को लेना स्वीकार्य समझा जाता है।

ई० नोवी और दसवीं सती के वैष्णवर्गत आळवारों तथा शैवमंत नायन मारो के भित-साहित्य में सस्कृत और तिमिल को समान आदर की दृष्टि से 'भगवान की वाणी' यताया गया है। तेरहवी शती केवाद जो 'मणिप्रवालवैकी' सभी देतियों भाषाओं में चलाई गई, उसका प्रभाव तिमलप्रेमी विद्वानों के मन पर अच्छा नहीं पड़ा। संस्कृत शब्दों को शीने-बेमीके दूँस-दूँतकर तिमल के विद्युद्ध स्वह्म को विगाइनाअवाद्यनीय था। स्वभावतः इसका अप्रिय परिणाम आया।

यूनानी लोग ई० पूर्व छठी शती में ही भारत में आने लगे थे। इन्हींकी बाद में यबन कहा जाने लगा । यबन स्वभावतः समुद्रवात्री, समर-पेमी तया

कुञ्चल कारीगर थे। प्राचीनतम यूनानी ग्रन्थों में भारत (इ) यथनों का सहयोग की चर्चा मिलती है। यूनान केदार्चीनक पियोगोरस ने, जो ई॰ पूर्व छठी तती का था, कई भारतीय दार्थनिक तस्वों को अपनाया है।

प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस् ने (ई० पूर्वे पांचवी बाती) भार-तीय इतिहास को अपने समय के यात्रियों तथा व्यापारियों से सुनकर लिखा है। उसमें उसने भारत की तत्कालीन सामाजिक स्पिति, आदिवासियों के आचार आदि का उन्लेख किया है।

१. तोलकाप्पियम्, ४०१ सूत्र की ब्याख्या (चेनावरेयम्)

उसके बाद प्रसिद्ध यूनानी यात्री मेगस्यनीस ई० पू० कौयी द्याती में भारत लागा। उस समय भारत में यौगों का राज या। वह चन्द्रपुप्त मौर्य के दरवार में रहता था। उससे छिये मूल इतिहास में के कई अंध बाद के इतिहास-प्रत्यों में उद्दुत स्था । उससे छिये मूल इतिहास मों के कई अंध बाद के इतिहास-प्रत्यों में उद्दुत मिलते हैं। उनका संग्रह किया गया है। सिहल में हिन्दूराज स्थापित होने बात भी उससे लियों है। सिहल के सम्बन्धित भारतीय टापू को उससे (प्रप्रोवनी) बताया। यह (त्रण्योवनी) (पोस्त्री) नदी का स्थान्तर है, जो पाण्डियदेव की प्रसिद्ध महीन प्राह्मत (पाली) में 'सम्बप्तमी' तथा संस्कृत में 'ता मणीं कहा गया है। मेगस्यनीय कहता है कि यह टापू एक नदी (पोस्त्री या ताझ-पणीं) के द्वारा भारतवर्ष से अलग था। उसमें सोना और बड़े-बड़े मोती होते थे। हासी वहीं के हत बड़े होते थे।

सेगस्थनीस के बाद के यूनानी इतिहासकार ईलियन ने लिखा है, "तमो-बनी एक बड़ा टानू था। उसमें अनेक पर्वत के, और बहुत अधिवता से सजूर के पेढ़ थे। बहीं के लीप तरलटों की बनी हुई झॉपड़ियों में रहते थे। वे अपने हाथियों को पार के जाने के लिए नार्वे बनाते थे, और उन्हें कॉलग के राजा के पास ले जाकर धैयने थे।"

इस इतिहासकार ने अपने पूर्ववर्ती मेगस्थनीस के ग्रन्य से ही बहुत-सी बातें की हैं। उसने भारत की यात्रा नहीं की थी।

ई॰ पूर्व चौथी घाती में यवनों (बुतानियों) वा भारत में वस जाना और फैलना अधिक हुआ। उनके सहयोग से आये यणिक देश-विदेश के समुद्र-तट के पत्तनों से सम्पर्क रखते थे। यवन लोग समुद्री यात्रा में दक्ष थे। साथ ही, युद्र-प्रणालियों में नवीनता और व्यवस्या लाने का श्रेय यवनों को था। इसीलिए कई दाताब्दियों तक भारतीय राजे-महाराजे यवनों को बंगरक्षक, सेनानी सथा सैनिक

प्रशिक्षक पदों पर नियुक्त करते थे।

तोलकाप्पियम में यवनों का कोई उल्लेख नहीं है। यवनो का उल्लेख बाद के संघकालीन प्रत्यों में है। संभवतः ई० पूर्व तीन या चार शतियों के पहले ही यवन ध्यापारी तमिलतयाकेरल के बदरों में प्रमुर मदिरा, महीन कपड़ों आदि के साय जहाजों पर जाया करते थे। वसुरा-सुन्दरी का राजसी ठाठ में समावेशयवनों के प्रभाव से अधिक होने लगा।

अन्तणर् (द्रविट झाह्मण्) छोगोंको यज्ञवेदीं में यचनों का विश्विष्ट 'ओतिम' दीप, जिसको मुठ पर हंस की मुति रहती थी, जलता या । वै वाथ की मुति से

१. पुरनानूर, ५६

२. पेरुम्पाणाट्रुप्पर्टं, ३१४-३१७

अंकित दीप चोल राजा के दायन-कटा में जला करता था।' सुन्दर स्त्री (दीप-धारिणी) की प्रतिमाके हाथो पर रखा हुआ दीप राजाओं के अन्त-पुर की शोधा वढाता था।'

चेर देश (केरल) के बंदरगाह 'मुचिरि' में यवनों के जहाता स्वर्ण-राशि के साथ आते, और उसके बदले में काली मिर्च के बोरे लादकर वापस जाते थे ।³

ई० पहली तथा दूसरी बाती में तिमिल प्रदेश के वणिक भी रोम, अरब आदि विदेशों में व्यापार के लिए जहाजों पर जाते थे। तिमल प्रदेश और रोम का धनिन्छ संबंध था। इस बात को दूसानी मात्री किलीन, तालगी, परिष्टम, स्ट्रापी आदि ने अपने यात्रा-ट्सान्तों में लिखा है। स्थित लिखता है— "प्रतिवर्ष १७५ स्वर्ण-मुदाओं को मूल में देवर तिमलना हु से यन त्यापारी कई अद्भुत बस्तुओं का आयात करते थे। वे बस्तुएँ सीमुले अधिक मूल्य पर दूसरे विदेशों में वैची जाती भी। इससे यवन व्यापारिकों हु साम उठाया। हिस्से स्वन व्यापारिकों के सहस्त अधिक छात्र उठाया। हिस्से स्वन व्यापारिकों ने यहत अधिक छात्र उठाया। हिस्से स्वन व्यापारिकों ने यहते अधिक छात्र उठाया। हिस्से स्वन व्यापारिकों ने यहते अधिक छात्र उठाया। हिस्से स्वन व्यापारिकों ने स्वत स्वापारिकों ने स्वत स्वापारिकों ने स्वापारिकों ने स्वत स्वापारिकों ने स्वत स्वापारिकों ने स्वत स्वापारिकों ने स्वत स्वापारिकों ने स्वापारिकों ने स्वत स्वापारिकों ने स्वत स्वापारिकों ने स्वापारिकों

ई॰ दूसरी धती के तमिल महाकाव्य 'शिलप्यतिकारम्' तथा 'मणिमेक्सैं' में यवन व्यापारियों और यवन कारोगरों का उल्लेख हुआ है। बढ़श्रीरी में यवन बड़े निपुण थे। इसी प्रकार मगद, महाराष्ट्र, 'अवन्ती, गुजर, कोशल, वस्स आदि प्रदेशों से शिल्पो, चित्रकार, भवन-निर्मातास्या अन्यकारीगर तमिलनाडु में विशेष कार्यों के लिए बुलायेजाते थे। उनकी कला-कृतियों में तमिल प्रदेश की राजधानियाँ साक्यंक वनने लगी। रें

ई० पूर्व प्रथम दाती के प्रसिद्ध ज्योतिपशास्त्री गर्याचार्य ने स्वयं माना है, "यद्यपि निदेशी यदन म्लेच्छ माने जाते हैं, तथापि उनके पास ज्योतिय एवं अन्त-रिक्ष निज्ञान परस्परागत पाती के समान निव्यमान हैं। अतः वे शास्त्रज्ञ यदन आर्य ऋषि-प्रनियों के समान माने जायेंगे।"

सम-कृतियों में विदेशी तथा देशी व्यापारियों की चहल-पहल का विशव वर्णन पट्टिनपाल नामक ग्रन्य में मिछता है (पदा: १६४-१६३)। आयं वैश्वों की दक्षिणी यात्रा तथा आदास में यवनों का काफी सहयोग था। यवनों के सहारे आयं तथा द्रविड संस्कृतियाँ रोम, अरव, जावा, सुमात्रा आदि समुद्र-मार विदेशों में फैळी, यदाप उनका प्रसार यवनों के आगमन के पहले से था, पर कम ही।

१. मुल्लैप्पाट्टु, ६१-६३

२. नेदुनल्वार्ट, १०१-१०४ ३. अकनानुहे,१४६

४. दि तमिस्स एटीन हंड्रेड ईयर्स एगो, पृष्ठ ३८

#### तमिल-साहित्य

आर्य-भाषा तथा संस्कृति का प्रसार दक्षिणापय में ईसा पूर्व १००० वर्ष में ही गुरू हो गया था। बिन्तु सफलता इन्हें सबसे पहले बान्झ में मिली। वही से (ई) बार्य-माया बोर सार्यहरूप का प्रसार संस्कृति सम्पन्न और विकासीमृत्य थी। विकासीमृत्य प्राप्ता तर्न संस्कृति के जिस जारीय सन्तार करनेसीमा तो है ही।

संस्कृति सम्पन्न और विकासोन्मुख थी । विकासभील भाषा एवं संस्कृति के लिए उपादेय बाहरी अभाव स्वायत करनेयोग्य तो है ही । इतीका सुफल समिल में मर्यादित रूप से पाया जा सकता है।

संपकाल में ही 'मापुराणम्'(महापुराणम्), 'यूनपुराणम्' (भूत या पूत पुराण्), अकत्तियम् (अगस्य का रुक्षण-ग्रन्थ) आदि आय-प्रभावित ग्रन्थ रचे गये थे, जो आज अप्राप्य हैं।

तमिल साहित्य की धाराओं को नौ काल-खंडों में विभाजित कर सकते है:

- १. संप-पूर्वकाल : ऋग्वेद के अंतिम चरण का काल
- २. प्रमम संघ-काल : वैदिक काल का मध्य भाग
- द्वितीय संय-काल : इस कालके अन्त में दोसकाप्पियम् रचा गया जो पूरा प्राप्य है । इसका रचनाकाल ईसा पूर्व छठी शती है ।
- ४. अंतिम संय-काल: यह काल तमिलों के विशुद्ध जीवन, आचार-विचार के साथ आर्य-प्रभाव और जनसे बदलती स्थित-गति का भी परिचय देता है। मह काल ई० पूर्व पाँचवीं दाती से ई० दसरी या तीसरी शती तक का है।
- ४. संघीतर काल : प्रधानतः जैन-बोदों का साहित्य-काल । इसी समय का है 'तिरुकुटळ,' जो समिछवेद मानाजाता है। इसके रचिमता तिरुवळ्कुपर विदय-सानव तथा धर्म-निवेदान केल में प्रस्थात है। दिखल्पतिकारम् तथा धर्म-सिखलैं योगों महालाब्य इसी काल में रचे थये। इनके रचिमता जैन तथा बौद्ध सम्प्रदाय के थे। यह काल हैं २०० ही ६०० तक का है।
- ६. मिनत-साहित्य-काल: इस काल में श्रेन, वैण्णव बादि कवियों ने वह मु मिनत-साहित्य रचा। पहले श्रैवों और वैण्णवोदोनों ने मिलकर जैनों का प्रभाव तथा आधिपता नष्ट कर दिया। स्वयं जैनों ने ई० पहली तथा दूवरी शतियों में ही बीढों को प्रभावहीन बना दिया। श्रैण्य संतों को 'आळवार' कहते हैं और सैव संतोको 'नायन्यार'। उनसे सम्त्वपुंच हृदय-स्पर्श पवों को 'तिव्याय मोळि' और 'तिकपुर' कहते हैं। तिक्वाय मोळि चार हुनार पवों का सेक्ज हैते हैं। तिक्वाय मोळि चार हुनार पवों का सेक्ज करते हैं। तिक्कार मोळि कामन सहार पवों ना। यह काल आये-प्रभाव से बनुप्राणिय सांस्कृतिक समन्यय कोर विकास का समुन्यत काल माना जाता है। इस विकास चौर समन्यय के कर्णधार जैन, बौद तथा वैदिक तीनों थे। यह काल ई० ६०० से ६०० तक माना जाता है।

७. काध्य-पुराण काल : तमिल साहित्य का स्वर्णयुग। जैन तया वैदिक बिद्वानो ने होड लगाकर तमिल भाषा और साहित्य को अधिक-से-अधिक समृद्ध किया। यह काल ई० ६०० से १२०० तक का है।

यह एक प्रकार से साम्प्रदायिक संघर्ष का ग्रुप था। जैनों और बोडों को परास्त कर चुकने के बाद दीवों और बैटिंग को बीच में ही प्रतिस्पर्धा बढ़ी, जिसके फलस्वरूप अनेक विज्ञाल गाम-चुम्बी मदिर खड़े कर दिये गये। बैट्णवों का अमर अनुप्तम महाकाव्य 'कम्ब रामायणम्' इसी गुग में रचा गया।

इसी काल मे, कन्त (स्कद) पुराणम् 'पेरियपुराणम्' तिहविलेयाडल् पुरा-

णम आदि भैव सम्प्रदाय के ग्रन्थ रचे गये।

जैनो ने जितनी तिमिल भाषा और साहित्य की सप्रिड की, उतनी और किसी सम्प्रदाय के विदानों ने उस गुग में नहीं की। बाद को अन्य सम्प्रदायवालों ने भी तीमल की इंडि की। इनमें बीच और वैष्णव विदेश रूप से उल्लेखनीय है। इस गुग की एक और विदेशपता है ब्यास्था-प्रणाले। व्याकरण-प्रन्यो तथा प्रजीम-काब्यों तक की विदाद ब्यास्था युड़ी विद्वास के साथ इसी गुग में रची गई।

च. प्रमस्ति-भ्रम्य-काल: यह ई० १२०० से १८०० तक का है। ते रहवी बती में अधिकांत स्मास्याकार हुए । ये प्राय: सस्कृत के पिंडत ये और दर्शनशास्त्रों के भी अच्छे शाता थे। इनकी व्यास्याएँ मणिप्रवाल-धौली (संस्कृत-तमिल मिश्रित काषा रीली) में है।

इस काल में शैव सिद्धान्त, शाकत सम्प्रदाय तथा सिद्धसम्प्रदाय के ग्रन्य संस्कृत मिश्रित तमिल में रचे गये। वैध्यन सम्प्रदाय के कई प्रश्न-प्रन्थ भी लिखे गये।

2. आधुमिक कात: ई०१००० से १९३० तक। इस काल के प्रविद्ध संव-कवियों में तागुमान स्वामी तथा रामांलग स्वामी का उस्लेख बड़ी श्रद्धा के सार्थ किया जाता है। यहांतक आर्य-संस्कृति के सार्यजनीन सर्वमान्य प्रभाव को हम पा सकते है। इस काल के अंतिम भाग से ही अग्रेजों तथा कुछ भारतीयों के भी भुजक से आर्य भापा लेशित से रहिल के प्रति तमिल लोगों में हैय की भावना फैलने लगी। किन्तु इस स्थिति से दक्षिण के अल्य तमिल्लय तोनों भाषा-मापी प्रदेश अस्त्रते रहे है। इसका मुख्य कारण यही है कि वहां संस्कृत तथा आर्य-संस्कृति गुरू में ही ऐसी भुलमिल गई भी कि उससे अलग कोई मौलिक भाषा-संस्कृति का अस्तित्त हो गही रहा।

### तेलुगु-साहित्य

तेलुगु भाषा तमिल परिवार की सम्रह भाषा है । विन्घ्य तथा दण्डकारण्य प्रदेश के मूल निवासी आन्छो के साम्राज्य का विस्तृत देश है तेलुगु प्रदेश । ऐतरेय ब्राह्मण तथा धर्मसूत्र ग्रन्थों में ब्रान्ध जाति का उल्लेख है। ई॰ पूर्व प्रारंभिक श्रतियों में ही तेलुगुप्रदेश तमिल-परिवार से बिछुडकर आये-परिवार की ओर अग्र-सर होने लगा था। आगे चलकर आयं भाषा और संस्कृति का यह समुन्तत केन्द्र वन गया । संस्कृत के जिलने बिव, विद्वान, पंडित और वैदेशाठी आन्ध्र में हुए, उतने अन्य दक्षिणी प्रदेशों में नहीं हुए । साहित्यिक तेलुगु भाषा में लगभग अस्सी प्रतिशत संस्कृत शब्द मिले हुए हैं। किन्तु जनसाधारण की बोलचाल की भाषा में तमिल परिवार के मूल तथा तद्भव शब्द अधिक मात्रा में पाये जाते है।

आज भी तेल्गु के भाषा-पंडितों में यह मतभेद है कि तेलुगु भाषा आर्य-परिवार की है या तमिल-(इविड) परिवार की। इसका यही कारण है कि तेलुपु-साहित्य की आचीनतम रचनाओं में भी संस्कृत तथा प्राकृत शब्दों की भरमार है। आन्द्रों के शासन-फाल में ही संस्कृत एवं आयं-संस्कृति का प्रभूत प्रभाव फैल चुका था। फिर सातवाहनों के शासन-काल में तो देशी भाषा तेलुगु की पूरी उपेक्षा तथा संस्कृत एवं प्राकृत भाषाओं का राजकीय समादर हुआ। वे बान्ध्र के साय महाराष्ट्र, कर्णाटक प्रदेशों पर भी शासन करते थे। इसीलिए इन भू-भागों में देशी भाषाओं का प्रभाव लुप्तप्राय हो गया । शातकर्णी (सातवाहन) वंश के राजाओं की राजभाषा प्राकृत थी। इनके काल में सीमदेव शर्मा ने 'क्यासरित सागर' तथा उससे पहुछे शातवाहुन (शालिवाहुन-साम्राज्य स्थानक) के मंत्री गुणाद्य ने 'इहरकया' की रचना की थी।

तेलुगु या तेनुगु आन्ध्र प्रदेश की मूल द्राविडी भाषा का नाम है । तेनुगु शब्द का अर्थ माधुर्य है। जैसे 'तमिल' जब्द माधुर्य के अर्थ में ही भाषापरक हो गया, उसी तरह 'तेनुगु या तेलुगु' का अर्थ-विन्यास माना जा सकता है।

तेलुगु साहित्य-परम्परा को काल-गणना भीचेलिखे अनुसार विभाजित की जाती है :

१, अज्ञात पुर :इस पुर की रचनाएँ अप्राप्य है। इस काल में जैन व बौद्ध सम्प्रदामों के कई प्रन्य रचे गये। किन्तु बाद को धार्मिक-विद्वेप के कारण वे नप्ट कर दिये गये। (सीभाग्यवरा तमिल प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ। जैन तथा बौद्ध कवियों के रचे दोनो महाकाल्य पूरे-के-पूरे प्राप्य हैं। उनका पंडित-समाज में बड़ा आदर है।) यह काल ई० पूर्व प्रथमश्वती से ई० दक्षवीं शती तक का है। ई० प्रथम या द्वितीय शतियों के कुल शिला-लेख और ताग्र-पत्र मिले है।

२. मापानरीकरणपुग या कथिकथुण : इस तुग में संस्कृत के कहा एवं पुराणों के अनुवाद ही पुस्कवा हुए। ई० १०२० में भी नन्य भट्ट का रचा 'आन्ध्रमहाभारतमु' ही प्रथम उपलब्ध तेलुगु अन्य है। यह वालुक्य राजा नरेन्द्र के दरबारी किय थे। इन्होंने 'आन्ध्र शब्द-चिन्तामणि' नामक व्याकरण-ग्रन्य संस्कृत में लिखा। इनके साथ महाकवि तिक्कन्ना और एरी प्रेगडा ने मिलकर 'आत्झ-

महाभारत' को पूरा किया। ये तीनो महाकवि 'कवित्रय' कहे जाते हैं। तेलुगु साहित्य के ये बादिम कीति-स्तंभ है।

इस काल की एक और विदोप देन है तेलुगुका महान् गोरव-ग्रन्य 'रंगनाथ रामायण'। यही तेलुगु की रामायणों में प्रथम है। इसके रचयिता गोन बुढ रेड्डी ये। 'भास्कर रामायण' भी इसी काल की है। पाँच तेलुगु कवियों ने मिलकर इस रामायण की रचना की यी। यह बाल ई० ११०० से १३५० तक का है।

३. संधि-पुत या थीनाय-पुत : इस काल मे कई प्रशस्ति-गायाएँ रची गई । कि सार्वमीम थीनाय ने इस युग में कई प्रश्न-काव्य रचे, जो सबसे लिधक लोकप्रिय हैं । इस युग के एक और लोकप्रिय महाकवि बम्मेर पोतना थे । उनका रचा भागवत महाकाव्य सुप्रसिद्ध हैं । पोतना कृपक थे । बड़े स्वाभिमानी सत भक्त-कवि थे । यह काल ई० १३४० से १४०० तक का है ।

४. प्रबंध-पुन यारायल गुग: तेलुनु साहित्य कायह स्वर्ण-मुन माना जाता है। प्रवच्य-काव्यों को महाकाव्य रूप इसी काल में प्राप्त हुआ। प्रसिद्ध लाग्नम समाद कुष्णदेव राय इस गुन का प्रतिचिधित करते थे। वे दक्षिणी भाषाओं के ममंत्र, साहित्य-रिक्क तथा स्वयं भी विद्वान्त कि थे। उन्होंने "आमुक्तमालयदा" नामक भक्ति-प्रवचा लिखा। यह तमिल देश की येल्पव भक्तिन तथा विद्योगाणडाल की पावन कवा है; साथ ही धीवेल्पव सम्प्रदाय के आचारों का इसान्त प्री इसमें वर्णित है। कृष्णदेव राय के दरवार में 'अस्ट दिग्मन' नामक आठ तेलुनु महाकवि थे। यह काल ई० १५०१ से १७०० तक का है।

४. अर्वाचीन युग या संकान्ति-बुग: इस युग में यक्षणान तथा शतक नाम के गान तथा पदात्मक रचनाएँ अधिक मात्रा में रची गई। इस काल में तेलुगु-मायी कोग तिमल प्रदेश में भी बसने लगे। इससे तेलुगु-माया तथा साहित्य का प्रसार पोइन-बहुत तिमलनाहु के कुल भागों में एवं कर्णाटक के प्रमुख नगरों में होने लगा। इस युग में भी पूर्व वर्षों कुण में संवीत-सम्राट् राम-अस्त त्यागराज हुए। यह काल ई० १७०२ से १८४० तक नग है।

## कन्तड-साहित्य

कन्नड़ तमिल-परिवार की लन्य तीनो भाषाओं में प्राचीन मानी जाती है। साहित्य की प्राचीनता मे भी तमिल के बाद कन्नड़ का ही नाम आता है। 'कन्नड़' सब्द 'करनाडु' (काली मिट्टी का प्रदेव) का संक्षिप्त तथा परिवर्तित रूप

यह लेख-अंश श्री वालशीरि रेड्डी के लेख 'तेलुगु का काव्य-साहित्य'; 'तेलुगु-मापा का विकास' सचा अन्य सामन्नियों पर जायारित है।

है। यह प्रदेशवाची शब्द बाद को माया-यरक बन गमा। कन्नड़ का भाषा की हप्टिसे तो समिल से अधिक सम्बन्ध, तथा लिपि की हप्टि से तेलुगु के साथ अधिक सम्बन्ध देखने में आता है। प्राचीन कन्नड़ और प्राचीन तमिल में अधिक समानता है।

प्रयम उपलब्ध साहित्य कंनाइ का 'हत्मडी शिका-लेख' है, जो ई ० ४५० का है। ई॰ नीवीं शती के प्रारंस में विरचित 'कविराज मार्ग' ही कनाइ का प्रथम साहित्य-प्रत्य है। इसमें कनाइ के कवियों, कथाकारों तथा जन्य साहित्यकों का वर्णन है। इसमें कनाइ के कवियों, कथाकारों तथा जन्य साहित्यकों का वर्णन है। कनाइ का प्राचीनतम गत-प्रत्य 'बड्डाराधने' शिवकोटाचार्य ने ई॰ ६२० में लिखा था। इसमें प्राकृत ग्रन्थ 'क्यावती आराधना' के आधार पर उन्नीस जैन महापुरुषों की कथाएँ हैं। कनाइ की साहित्य-परम्परा का काल-विभावन इस प्रकार किया जाता है:

पम्पपूरं युग—नौवीं तया दसवी शती ई॰

२. पम्प-पुग या जैन-पुग-ई० ६५० से ११५०

३. बसवयुग या स्वातंत्रय-युग---ई० ११५० से १५००

४. कुमार ब्यास-पूग-ई० १५०० से १६००

५. आधुनिक-युग

पम्पपूर्व कुन का जल्लेख आरंभ में किया जा चुका है। दूसरे पम्पयुन या जैन युन में जैन कदियों ने अनेक पुराण-कथा-धर्म सम्बन्धी रचनाएँ की हैं। संस्कृत काव्य-सीली का कन्नड़ में प्रयोग होने लगा। चन्यू प्रबन्धों का निर्माण हुआ। छन्द, रस, अलंकार, व्याकरण, कौदा, ज्योतिय, वैद्यक आदि प्रन्यों की रचना भी इसी वन में होने कृती।

इस गुग का प्रयम तथा श्रेंट्ठ कवि पम्प पा। इसने आदि तीर्घंकर म्हप्पक-वेन पर 'आदि पुराण' किखा। अपने आध्ययताता अस्तित्तरी की अर्जुन के साथ मुळना करके 'विक्रमार्जुन विजय' या 'पम्पशारत' को रचना की। इस सुग की यधिकांत रचनाएँ जैनममें के प्रचार की हिन्द से की गई। इस सुग का प्रधान लक्षण रहा अन्यक्रमं-सहिष्णुता। प्रदर्म-दुपण कहीं नी हिन्दियोचर नहीं आता। बाद की रचनाओं में परधर्म-दुपण वेदाने में आता है।

् तीसरे वसव-पुग में कर्णाटक के सभी क्षेत्रों में क्षांति हुई। क्षांति के अग्रदूत थे वसवदेव। इस क्षांति के फलस्वरूप साहित्य की भाषा, छन्द तथा वस्तु में परि-वर्तत हुआ। संस्कृतमधी भाषा के स्थान पर वोलचाल की देशी (द्वाविदी) भाषा में साहित्य-निर्माण होने लगा। देशी छरों को भी शताहृत विल्ला। धैवों के अलावा अप्य मतावलम्बी भी साहित्य-दोत्र में लावे। वीर शैवों की प्रसिद्धि वड़ी। उनके वसवपुराण, प्रभुदेवर गले, गिरिजा कत्याण लादि मन्य उल्लेखनीय हैं। कई जैन तथा ब्राह्मण कवियों ने भी इस काल में अनेक धार्मिक ग्रन्थ रचे।

चौथा, कुमार व्यास युग तो वैष्णवों का साहित्यिक थुग था। इस 🐊

निजयनगर तथा मैसूर के राजाओं के प्रोत्साहन से बैप्णव साहित्य की श्रीविद्धि हुई।

इस युग के प्रतिनिधि कवि 'कुमार ब्यास' ने, जिनका असली नाम नाराय-णप्पा था, 'भारत काब्य' लिखा । यह वड़ा औकप्रिय ग्रन्य है। कुमार नाल्मीकि

(नरहरि कवि) ने 'तोरवे रामायण' की रचना की।

इसी काल में मध्यसम्प्रदाय के अनेक विद्वान, कवि, और संगीताचार्य हुए । उनमे दासकूट, पुरंदरदास, कनकदास, रगबिट्ठल, विजयबिट्ठल आदि प्रसिद्ध है। वीरसैव कवियोकी कईप्रसिद्ध रचनाएँ इसीकाल में हुई। 'सर्वज' नामक सुधार-वादी कवि इसी युग में हुआ। "

# मलयालम-साहित्य

केरल की भाषा मलपालम है। वतवी वाती तक यह प्रदेश चेर-राज्य था। वे ठेठ तमिल जातीय नरेत थे। तब वहाँ की भाषाभी तमिल ही थी। कुछ स्थानीय भोलियों तथा संस्कृत, प्राकृत, अरबी, पुतंगाली आदि भाषाओं के सम्पर्क से चेर-प्रदेश की यह तमिल बाखा एक नया रूप ग्रहण करने लगी। पहले संस्कृत की जीर, बाद की बीद-जैनो का प्रभाव, फिर दिदीयों का फैलाव अधिक हुआ। परिणामस्वरूप चेरल (केरल) प्रदेश, जो तमिल का प्रमुख अंग था, बिछुड़कर लगा प्रदेश वन प्रमा । भाषा, रीति-रिवाज, पर्य-स्थोहार आदि में कुछ-कुछ परि-वर्तन औन लगे। 'सलबालम' नाम पर्वतीय प्रदेश होने के कारण प्रदेश। बही भाषा-परक सी है।

मलगालम के साहित्य ने दसवी घाती से लेकर कई परिवर्तनो, आयामों और प्रयोगों के सहारे अच्छी,प्रगति की है। उसके पहले केरल में सहहत साहित्यक भाषा थी। यह एक-दो शितरों की बात है। उसके पहले की पूर्व तीमल में ही साहित्य-रचनों होती थी। दसवी शती के उपरान्त मलगालम भाषा का स्वतंत्र स्वरूप बनने लगा। उत्तर भारत से आये हुए विद्वान ब्राह्मणों ने मलयालम में बहुलता से संस्कृत घाटों उपा संस्कृत पार्यों को भाषा वता विद्या। यही 'मणिप्रवाल' भाषा बतायी जाती है। तिमल के इस गरिमापूर्व करें में जितना संस्कृत भाषा वता संस्कृति का आधिपत्य हुआ, उतना और किसीभी प्रदेश में जितना संस्कृत भाषा तथा संस्कृति का आधिपत्य हुआ, उतना और किसीभी प्रदेश में नहीं हुआ। इसका यह सुपरिणाम भी हुआ कि वहाँ की बोल-बाल की भाषा दिवस्य के साथ आयंत्य पर अधिकार पाने लगी। इसीलिए केरल के लोग शिक्षा से शाम में रही साथ मारतभर से आगे रहे और आज भी हैं। उनके पारा दो प्राचीन और सुसम्पन्न

आधार : श्री श्रीकठमूर्ति का लेख 'कन्नड मापा का संक्षिप्त इतिहास' तथा अन्य सामग्री पर आधारित

भाषाओं की थाती है। यह कम सीधाग्य की बात नहीं है। ऐसा सीभाग्य अन्य किसी-भी दक्षिणों प्रदेश को प्राप्त नहीं हुआ। बाद की घतियों में बोलचाल की भाषा का भी अच्छा विकास हुआ। अब उसकी सुंदर तथा सशक्त भाषा-शैली वन गई है। उसके पीखे तमिल और संस्कृत दोनों की विशेषताओं की पूँजी है।

१. आदिकाल: ई॰ दसवी झती से सोळहवी शती के। इस काल में प्राणि-प्रवात सैली' में चम्मू, सदेश-काब्य, त्वा लघुकाव्य रचे गए। चम्मू क्रव्यों में अरत-मुत्ति के नाट्यजास्त्र, अन्य संस्कृत नाटकों तथा स्थानीय हृत्य-परम्परा का सिम्मिलित रूप सामने आया। इस नाटय-नाटक सैली को मल्यालम में 'क्रून्तु कृदियाट्टम' कहते हैं। यही झब्द सिम्ल प्रदेश में पीप्रचलित थे। चम्मू प्रव्यों में लिक्क्याल्य चरितम्, लिक्क्याल्य सेत्रम्, अर्थ प्रवाद में पीप्रचलित थे। चम्मू प्रव्यों में लिक्क्याल्य चरितम्, किंगु माने लाते हैं। यही काती किंगु माने लाते हैं।

मलयालम के मंदेश-काव्य कालिदास के मेयदूत की अनुकृति मे लिखे गये हैं। उण्णुनीति सन्देश और कोकसन्देश ई० १४वीं शती में रचे गये हैं। काव्य-सीन्दर्स की दृष्टि से दोनों ही उच्च कोटि के सन्देश-काव्य हैं। भाषा इनको संस्कृत-

प्रधान है।

मणिप्रवाल-रीली के तपुकाव्यों में प्रेम, शृङ्कार, भोग-विलास आदि के वर्णन प्रधान विषय है। १४वी शती में अनंतपुरवर्णनम्, कृष्णस्तवम्, दवावतार-चरितम् आदि भक्तिप्रधान ग्रन्य भी रचे यये।

इस काल में जन-साधारण की बोली में कई गीत तथा गायाएँ रची गयी। लोकगीत के नाम से वे प्रसिद्ध है। जनसाधारण की चापा के काव्यों में 'रान-चरितम्' सबसे प्राचीन है। इसमें तिमल भाषा का स्वरूप अधिक दृष्टिगोचर होता है।

पन्द्रहवी सती के तीन प्रसिद्ध कवि 'निरणम्' कवि के नाम से प्रसिद्ध है। ये तीनों भाषन, शंकर तथा राम पणिनकर-कुछ के थे। उनकी रचनाएँ कमशः भगवदगीता, भारत माठा तथा रामायणम्, भारतम् और भागवतम् है।

२ मध्यकाल : यह बाल भी आर्य-भाषातथा सम्झति का पोषक रहा। साथ हो, देशी भाषा, कला और संस्कृति का भी आदर होने छगा। इस गुग के प्रतिनिधि कि तथा भाषा-पंडित ये तुचतु पळुतुच्चन। इन्होंने मल्यालम भाषा के लिए गयी असर-माला की व्यवस्था की। जाति-भेद तथा धामिक कट्टरता को इन्होंने दूर किया। उच्च-निश्च लुओं को एक्टो साम्झतिक परम्परा का अधिकारी मानकर समाज में नगी चेतना जगा दी। इन्होंने भित्तत तथा सदाचार सम्बन्धी कई पुस्तके लिखी। उनमें से अध्यात्म रामायण्य, महाभारतम् औरहरितामसंकीर्तनम् ने अनु-पम लोक-सम्मान प्राप्त किया। मल्यालम मागा-साहित्य के युग-प्रवर्शन के स्प में यह पळुत्वच्चन (विधागुरु या असर-पिता) माने जाते हैं। आम लोगों की इनके प्रति वडी श्रद्धा-भक्ति है।

इसी गुग में घटकत पाट्टुक्छ (स्रोकगीत) परामरा का विकास हुआ। जन-साधारण की सरल (तमिल प्रधान) भाषा में गीत तथा पद्यप्रध्य रचे गये। सस्कृत-प्रधान भाषा में रचे वये पुराण-इतिहास-प्रत्यो में बाल्मीकि रामायणम्, वेराग्य पद्योग्य प्रत्याप्य प्रदेशम् प्रसिद्ध एवं उल्लेखनीय हैं।

इस काल में केरल की विशिष्ट नृत्य-नाटक-कला का अच्छा विकास हुआ। क्यकलि, तुल्लल आदि नाटम विधाएँ प्रशस्त हुई। इनके उपयोगार्थ कई गीत-काव्य तथा लक्षण-प्रन्य रचे गये। यह सब आर्य-सङ्कृति के पोषक थे। साथ ही, द्रविड संस्कृति की मूल प्रेरणा तथा परण्या का समावेश भी बराबर होता रहा।

#### सांस्कृतिक समन्वय

द्रविड देश में आयं भाषा तथा संस्कृति का प्रसार बड़े वेग और जोर के साय हुआ । तिमिल को छोड़ कर अन्य सीनों भाषा-प्रदेशों में उसका पूरा आधिपत्व हो गया। फिरमी देशी बोलियों और भाषाओं की जो उपेक्षा मध्यकाल में हुईं। वह भाषांखनीय स्थित बाद में कम होती गई। अब स्थित बदल रही है। तथापि आयं-संस्कृति की जस्दू दितनी दृढतर है कि उसे उलाइने की कस्पना भी नहीं की जा सकती। सास्कृतिक भेद या विभाजन करना न तो किसी प्रकार सम्भव है और न व्यव्हनीय ही।

तमिल का प्रयम उपलब्ध ग्रन्य तोलकाप्यियम् ईसा पूर्व छठी वाती का है। उसी काल से प्रमिल की साहित्य-परम्परा अवाध गति से चली आ रही है। इस परम्परा में निगुद्ध तमिल, आर्य-प्रभावित तमिल, स्वाय संस्कृत-मिश्रित तमिल आर्यि भाषा-स्था के हम पाते है। आजभी विशुद्ध तमिल का स्वरूप अधुज्यपाया जा सकता है। यही तमिल को अनुठी प्राचीनतम गरिमा है। इसी कारण तमिल इविड-परिवार की प्रतिनिधि भाषा मानी जाती है।

तेलुगु का प्रयम उपलब्ध ग्रंथ 'आन्छ सहामारतमु' ई० १०२० का है । उसी समय से आर्यंप्रभावपूर्ण तेलुगु भाषा में साहित्य-गरम्परा बढ़ती आ रही है ।

कन्नड़ का प्रयम प्राप्य ग्रन्य 'कविराज मार्ग' ई० नोवी इती का है। उस समय से कन्नड़ साहित्य की विकास-परम्परा चली जा रही है। यह भी अधि-

आधार: केरल साहित्य चरित्रम् (मलयालम: महाकवि उळ्ळूर पर-मेन्नर ऐपर रिचव); श्री एम० वेंकटेंड्चरन का 'केरल बैसव' (हिन्बी) सथा अन्य सामग्री।

कांश में आर्य-प्रभावित है, जिसमें जैनों का प्रमुख हाथ रहा है।

मलयालम भाषा का प्रथम प्राप्य ग्रन्थ चम्पुग्रन्य (उण्णियन्चि वरितम् आदि) ई॰ दसवी शती का है। यह तमिल भाषा से विछुड़कर संस्कृत-प्रभाव से समाहत मिश्रित शापा बन गई। दसवां श्रती से प्रधान रूप में आर्य-संस्कृति

तया गौण रूप में द्रविड संस्कृति के प्रभाव के साथ मलयालम साहित्य-धारा बढ़ती आ रही है। इस गती में स्थिति बदल गयी है। अपनी समन्ययकारी प्रवृत्ति, सम्यन्नता तथा विकासशील क्षमता के कारण

ही आर्य-संस्कृति ने जन-मानस मे तथा शिष्ट-समाज में अत्यन्त आदर पाया है ।

प्राचीन जाचायों ने समस्त भारत को एकही सांस्कृतिक सूत्र में बाँधने और प्रवल बनाने का स्वप्न देखा था। इसीलिए संस्कृत भाषा सभी धर्मों की माध्यम भाषा बनी । वैदिक, बौद्ध, जैन, शास्त्र, सिद्ध आदि अनेक धर्मावलम्बी

पंडितों ने संस्कृत द्वारा भारत को भावसत्र में बाँघा ।

आर्य-संस्कृति कई प्रादेशिक एवं साम्प्रदायिक संस्कृतियों के संगम से 'सामासिक संस्कृति' बनी । इसीलिए उसके नाना रूप-स्वरूप बने हैं: उसमें से

विविध शाखाएँ फूट निकली हैं; भिग्न-भिन्न पर्व, रवौहार, ब्रत, उत्सव आदि में आर्य-संस्कृति अन्तर्वाहिनी की तरह सजीव है। इस अमिट अन्तर्वारा की विशेषता है विविधताओं और विभिन्तताओं के वीच में अभिन्तता को बनाये रखने की संजीवनी सामंत्रस्य-भावना । इस सावंत्रनीन भावना पर आर्य-आर्येतर, ह्रविड-

द्वविडेतर सभीका समान अधिकार है।

#### अध्याय–३

# वेद और वैदिक वाङ्मय

[ डॉ॰ मंगलदेव शास्त्री ]

भारतीय परंपरा में वैदिक बाङ्मय का सदा से बहुत अधिक महत्त्व रहीं है, और बरावर रहेगा।

मनुस्पृति में वेद के विषय में कहा है-

वेदोऽलिलो धर्ममूलम् । (२।६)

सर्वज्ञानमयो हि सः । (२१७)

अर्थात् वेद धर्म का मूल है। उसमें समस्त ज्ञान भरा हुआ है। चारो वर्ण, तीनों छोक, चारों आश्रम, भूत, वर्तमान और क्षविष्य, इन सबका पुरा ज्ञान वेद से होता है।

वेद के विषय में सबसे पहला प्रश्न यह है कि वेद महते किसको है ? इस

विषय में तीन इंप्टियां हो सकती है :

पहली इंग्टियह है कि 'वेद' शब्द 'शब्द शाने' धातु से बना है। इसलिए इसका मीलिक अर्थ 'शान' ही है। 'विद्या' शब्द की इसी धातु से निकला है। इस लिए मूल में 'विद्या' और 'वेद' इनदोनों अल्दोंका अर्थ समान ही है। 'वेद' सब्द का इस सामान्य अर्थ मे प्रयोग 'आयुर्वेद', 'धनुर्वेद' आदि शब्दों मे प्राचीन काल से चला आया है।

दूसरी टिप्टि के अनुसार, 'वेद' शब्द का, सामान्य 'शान' के स्थान में, विशेष पारिमापिक अर्थ में ही प्रयोग होता है। ''मननत्राह्मण्योवॅदनामध्यम्' (आपस्तम्बयत्त परिमापासूत, ३१), इस प्राचीन परिमापा के अनुसार बेद कें मन्त्र-भाग और ब्राह्मण-माग, दोनों के लिए समान रूप से, 'वेद' शब्द का प्रयोग सदा से भारत की साहित्यिक परम्परा में चला खाया है।

तीसरी दृष्टि दूसरी टृष्टि से भी अधिक सक्चित है। उसके अनुसार वेद

के मन्त्र-भाग (या सहिता-भाग) को ही 'बेद' कहना चाहिए।

इस विषय में हमारा अपना मत यह है कि प्रारम्भ में 'बेद' शब्द की प्रयोग असल में सामान्यत. ज्ञान या विद्या केलर्थ में ही होता था। कालान्तर में, अनेक कारणों से, यह प्राचीन परम्परा से प्राप्त मन्त्र और ब्राह्मण दोनों मिलकर वैदिक साहित्य के लिए प्रयुक्त होने लगे। परन्तु मन्त्र-माग और ब्राह्मण-भाग में परस्पर विभिन्तता है। ब्राह्मण-भाग मन्त्र-माग के पीछे-पीछे चलता है। इसिलए प्रतिपादन की सुविधा से 'घेद' शब्द का प्रयोग मन्त्र-भाग (मा संहिता-भाग) के लिए ही करना युन्तियुक्त है।

वेद के ऋग्वेद, पजुर्वेद, सामवेद और अथर्वेवेद, ये चार भाग माने जाते हैं। इनके लिए ही ऋज्सहिता, यजु.संहिता, सामसहिता और अथर्वेसंहिता ये नाम

प्रसिद्ध है।

वेदों के लिए 'पयी' यहद का प्रयोग भी बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। 'शतपप' आदि ब्राह्मण ग्रंभों में, तथा मनुस्कृति, गीता आदि में 'प्रयो' मा 'प्रय ब्रह्म' (तीन वेद) का प्रयोग प्राय: पाया जाता है। इन शब्दों का अर्थ ऐसे स्वलों में ऋत्, यह्म प्रीर साम यही किया जाता है। अयर्ववेद का उल्लेख छूट जाता है। इसी खाधार पर यह विवाद प्राचीन काल से चला आ रहा है कि अयर्वे-वेद की भी बंद मानना चाहिए या नहीं।

जहाँ-जहाँ चार वेदो का उल्लेख है, वहाँ ग्रन्थ-रूप में चार संहिताओं से स्थानमा है। 'क्यो' या 'क्यं ग्रह्म' ( —तीन वेद) से अभित्राय संहिताओं के स्थान में ऋक् ( —पद्मात्मक वैदिकी रचना), यजुः ( —पद्मात्मक वैदिकी रचना) और साम ( —गीतास्मक वैदिकी रचना) से वेद-मन्त्रों की तीन प्रकार की रचनाओं का है। वात्म के दूर कुर, यजुः और साम का तास्त्रीय अर्थ यही है। चारो वेदों के मन्त्रों का सन्तिवेद हन्ही तीन प्रकार की रचनाओं में हो जाता है। इसीलिए शतपय- माह्मण आदि में 'श्रमी' के साथ 'विद्या' शब्द का भी प्रयोग प्रायः किया गया है।

'वेदत्रयी' और 'वेदचतुष्टय' इन शब्दों में भेद केवल हप्टि का है । कोई वास्तविक विरोध नहीं है । इधर बहुतकाल से बैदिकों को परम्परा में 'वेदचतुष्टय'

का ही व्यवहार होता है।

प्रत्येक वेद के विषय में कुछ कहते से पहले वेदों की भाषाओं के बारे में थोड़ा विचार कर सेना आवश्यक है। प्रत्येक वेद की अनेक शाखाएँ मानी जाती है। इस साया-भेद का क्या अभिप्राम है? इस विषय में प्राय: भारत धारणाएँ फीटों हुई है। पर प्रत्येक वैदिक जाता है कि उसका किस वेद की किस शाखा से सम्बन्ध है। वह यह भी जातता है कि उसकी साम्रा में प्रचलित वेद-संहिताका पाठ अपने ही वेद की अन्य शाखा से संबंधित संहिता के पाठ से कुछ ही अंशों में भिन्न है। इसिटए यह स्पष्ट है कि वेदों का शाखा-भेद, बहुव अंशतक किसी भी प्रायोग ग्रंथ के समान, पाठ-भेद पर ही आधार रखता है।

इसपर भी सांप्रदायिक विचार के लोग 'वेद शास्त्रत हैं' 'वेद ईन्वरकृत है', इसीलिए 'उनमें पाठ-भेद नहीं हो सकता', ऐसी-ऐसी धारणाओं के कारणवेदों

की शाखाओं का मनमाना अर्थ करते हैं।

शाला-भेद कैसे हुआ ? उत्तर इसका स्पष्ट है। वैदिक परम्यरा में एक ऐसा समय था, जबकि अध्ययन और अध्यापन का आधार केवल मीविक या। उसी काल में एक ही गुरु के शिष्य-प्रशिष्य भारत-जैसे महान् देश में फैलते हुए, विशेष करके जाने-आने को उन दिनों की कठिनाइयों के कारण, किसीभी पाठ को पुरीतरह असुण्य नहीं रख सकते थे। पाठ-भेद का हो जाना स्वामायिक या।

साथ ही, जान-बूझकर पाठ का वदछ देना या बंडा देना भी, किसी विशेष अवस्था में, सम्भावना से वाहर की बात नहीं है। एक ऐसाभी समय था, जब नई ऋचाएँ भी बनाई जाती थीं। तभी तो बैदिक वाइमय में ऐसीभी ऋचाएँ और मन्त्र मिलते हैं, जो प्राप्त बैदिक सहिताओं में नहीं पाये जाते। ऐसी अवस्था में पाठ-भेद कर देना या पाठ-भेद का हो जाना असंभव नहीं हो सकता।

# ऋग्वेद-संहिता

र्वदिक सहिताओं मे ऋग्वेद-संहिता सबसे बड़ी है। छत्दोबद्ध या पद्मा-स्मक मन्त्रों को 'ऋक्' या ऋचा कहते हैं। ऋक्-संहिता या ऋग्वेद-संहिताऐसीही ऋचाओं का बड़ा भारी संग्रह है। संहिता का अर्थ है संग्रह।

थोड़े-बहुत पाठ-भेदों के कारण इस संहिता की अनेक साखाएँ मानी जाती है। महामाय्य-जैसे प्राचीन ग्रन्थ में (रूपक्रम १५० ई० पूर्व) कहा मया है कि ऋग्वेद की २१ साखाओं का उल्लेख मिलता है। साखाओं की इस कभी का मुख्य कारण अध्ययन और अध्यापन की कमी ही हो सकता है। आजकल जो ऋग्वेद-संहिता प्रचलित है, उसका सम्बन्ध 'साकल्याखा' से है।

इस संहिता के दस भाग है, जिनको 'मण्डल' कहते है। प्रत्येक मण्डल में अनेक सुनतहोते हैं, और सकतों में अनेक ऋचाण । इनका विजयण मोचे दिया जाता है :---

| मण्डल         | सूक्त -संख्या  | ऋक्-संस्या  |
|---------------|----------------|-------------|
| प्रयम मण्डल   | 939            | २००६        |
| द्वितीय मण्डल | Χą             | 358         |
| तृतीय मण्डल   | <b>Ę</b> ?     | ६१७         |
| चतुर्थ मण्डल  | ध्रद           | ४,८६        |
| पंचम मण्डल    | 59             | ৩২৩         |
| म्प्ड मण्डल   | Уe             | ७६४         |
| तप्तम मण्डल   | 60x            | <b>५४</b> १ |
| अष्टम मण्डल   | ₹₹             | १६३६        |
| नवम मण्डल     | <b>5</b> 5 8 R | ११०५        |
| देशम मण्डल    | 838            | १७४४        |
|               | १०१७           | १०४७२       |

ऋ चेद-संहिता की छपी पुस्तकों में प्रत्येक सुकत के प्रारम्भ में, उस सुकत ऋ चाओं के ऋषि, देवता और छन्द का निर्देश है। छन्द देवता और छन्द (यायत्री आदि) का वर्ष स्पाट है। प्रत्येक ऋ वा का

विता आर छत्व कोई-न-कोई छन्द होना ही चाहिए।

'ऋक्' सब्द का मूळाघं है, 'जिससे स्तुति की जाम।' 'ऋक् स्तुती' धातु से यह बना है। इसिलए ऋचा या सूनत में जिस विषय या पदार्थ की स्तुति, वर्णन या प्रतिपादन होता है, उसका वह 'देवता' कहलाता है। इस पारिभाषिक अर्थ के कारण देवता-रूप से प्रसिद्ध इन्द्र, वहण, अपिन आदि के साथ-साथ सुनतों में वर्णन किये यये ज्ञान, संज्ञान, इपि, अक्ष आदि को भी उनका देवता कहा जाता है।

ऋचाओं या सुनतों के ऋषि से क्या अभिप्राय है ? इस विषय में अनेक मत हैं। प्राचीन ग्रन्थों में कही तो ऐसा उल्लेख खाता है कि ऋषि उनकों कहते हैं, जिन्होंने बेद-मन्त्रों का साक्षात्कार किया था। कही ऐसा प्रतीत होता है कि मन्त्रों के बतानेवाले को ही ऋषि कहा जाता है। हमारे कत में तो दोनों बातों में

कोई भेद नहीं है।

किय की अलैकिक प्रतिमा से रथी हुई कविता में किय का अपना कितना हाय होता है, और देवी प्रेरणा का कितना, यह कहना किन है। दूसरे, 'खाना खा लीजिए' शीर 'भीजन पा लीजिए' में अर्थ का भेद न होने पर भी भावना का गहरा भेद है। हती तरह 'ऋषि ने मन्त्र बनाया' या 'ऋषि पर मन्त्र प्रकट कुआ' या 'उसने मन्त्र को देखा' इनमें, वस्तुतः एक ही अर्थ होते हुए भी, केवल भावना को भेद है। इतात तो स्पष्ट है कि मन्त्रों की खायिदक या मौखिक या धूति-मरम्परा से जनके ऋषियों का मीलिक सम्बन्ध अवस्य है।

कार-भेद से भाषा के मुहाबरों में अन्तर पड़ जाता है। 'विद्या पड़ी जाती है' इसी बात को वैदिक मुहाबरे में कहते थे 'विद्या सुनी जाती है।' 'मन्त्रों को देखना' और 'मन्त्रों को बनाना' में ऐसा ही मुहाबरे का भेद-मात्र है।वस्तुगत भेद न तो है, न होड़ी सकता है।

अन्य वैदिक सीहिताओं से ऋग्वेद-सीहिता के कम में विदोप अन्तर है। मण्डलों का ऋषियों से संबन्ध और सीहिता का कम याजिक कमंकाण्ड के किसी कम को ध्यान में रखकर, केवल अन्वन्द्रन्द ऋषियों या ऋषि-वंशों के आमार पर ही सुक्तों का संग्रह किया गया है। इसलिए इस सीहिता के कम में जैता ऐति-हासिक महत्व है, वैसा अन्य सीहिताओं के कम में नहीं।

पहले और दसर्वे मण्डल में सुनत-संस्था (१६१) तो समान है ही, जनमें परस्पर यह भी समानता है कि दोनों में भिन्न-भिन्न श्रृटिपयों के सूनतों के संग्रह किये गमें हैं। दूसरे मण्डल से सातवें मण्डलतक प्रत्येक मण्डल का सम्बन्ध केवल एकही ऋषि या उसके यस से है। अम से उन ऋषियों के नाम हैं—गृत्समर, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज और विराष्ठ । आठवें मण्डल का सम्बन्ध प्रधान रूप से कण्य ऋषि के दांस से हैं। इस मण्डल में 'प्रणाय' नामक एक विशेष छन्द को बहुलता है। इसलिए इसके ऋषियों को 'प्रणाय' भी कहा जाता है। नवें मण्डल की विशेषता यह है कि उसमेलामण सब सूचतों का देवता प्रवान सोग है। ऋषि तो दूसरे और सातवें मण्डल के ऋषियों में से ही है।

ऋष्वेद-सहिता के ऋष का यह ऐतिहासिक आधार अपना विशेष महत्व रखता है। इससे जहाँ एक और संहिता के मन्त्रों और मूक्तों का धनिष्ठ सम्बन्ध विशेष ऋषियों या उनके वशों से स्पष्ट है, वहीं दूसरी और उनका याज्ञिक कर्म-काण्ड से निरपेक्ष मौलिक स्वरूप भी बहुत-नुष्ठ मालूम हो जाता है।

ऋग्वेद का अर्थ है—ऋगाओं का बेद। ऋगाएँ अन्य बेदों में भी हैं। पर

ऋग्वेद-संहिता का विषय स्तुति की जाती है। जिनकी स्तुति की जाती है उनकी 'देवता' कहते है। अभिप्राययह हुआ कि इस संहिता में केवल देवताओं की स्तुतियाँ हैं।

वैदिक देवता क्रमशः पृथिदी, अन्तरिश और शुलोक से सम्बन्ध रखने के

कारण तीन प्रकार के माने जाते है।

अग्नि, सोम, पृथियो आदि पृथिवी-स्थानीय कहलाते है; इन्द्र, रुद्र, वायु आदि अन्तरिक्ष-स्थानीय;

और वरण, मित्र, उपस्, सूर्य आदि शुस्यानीय !

ऋग्वेद में लगभग २५० सूक्तों में इन्द्र की, लगभग २०० सूक्तों में अनि की, और १०० से अधिक सूक्तों में सोम की स्तुति की गई है। यम, मित्र, वरण, रह, विष्णु आदि देवताओं के भी सूक्त है। पर उनकी संस्था इन्द्र, आनि और सोम के सूक्तों की सस्या के बरावर नहीं है।

एक प्रकार से अपना व्यक्तित्व रखनेवाले इन्द्र, अग्नि आदि देवताओं के अतिरिक्त ऋग्वेद में ऐसेभी देवता है, जिनका वैसा व्यक्तित्व नहीं माना जासकता।

उदाहरण के लिए मनु, श्रद्धा आदि ऐसेही देवता हैं।

इसके सिवाय,कुछ ऐसे भी सूचत हैं, जिनमें मुन्दर गम्भीर दार्शनिक विचार प्रकट किये गये है ।

ऋत्वेद की कई विदोयताएँ है। बैंदिक संस्कृति के स्वरूप को समझने के लिए जितनी मौलिक लीर पुष्कल सामग्री ऋग्वेद में मिल सकती है, उसकी दूसरी संहिताओं की सामग्री से कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। वास्तव में, बैंदिक साहित्य का मूल ऋग्वेद ही है। सारे वेदिक कमैंकाण्ड का मुख्य आश्रय भी ऋग्वेद ही है।

## यजुर्वेद-संहिता

महाभाष्यकार पतंत्रिक के समय में यजुर्वेद-संहिता १०१ शाखाओं मे पाई जाती थी। अग्य प्रन्यों में इन शाखाओं की संस्था, अपने-अपने समय के अनु-सार, १०१ से कमया विधक बतलाई गई है। परन्तु वाजकल केवल पाँच शाखाएँ या संहिताएँ छपी हुई प्राप्त है।

चिरकाल से यजुर्वेद-सिहता के जुमल और कृष्ण नामों से दो भेद वले आ रहे हैं। करर की शाखाओं का समावेश इन्ही दो भेदों में माना जाता है। इस प्रकार कुछ शाखाओं का सम्बन्ध शुक्ल यजुर्वेद से, और कुछ का छूट्ण यजुर्वेद से रहा है। छनी हुई पाँच शाखाओं में से तीन (तित्तिरीय, मैत्रायणी और कठ) का सम्बन्ध छूट्ण यजुर्वेद से, और दो (साम्यिन्टन और काण्य) का शुक्ल यजुर्वेद से है।

इन दोनों (मुनल यजुर्वेंद और कृष्ण यजुर्वेंद) भेदों में वास्तविक हिष्ट से परस्पर बही अन्तर है कि जहां गुबल यजुर्वेंद में केवल मन्त्र-भाग का समावेश है, बहाँ कृष्ण यजुर्वेंद में मन्त्र-भाग और आञ्चण-भाग दोनों वर समावेश मिला-जुता है।

वेदों की पद्यात्मक (= ऋ चाओं के रूप में) या गद्यात्मक रचनाओं को, जिनको प्रायः पात्रिक कर्मकाण्ड में पढ़ा जाता है, 'मन्त्र' कहते है। 'ब्राह्मण,' एक प्रकार से, मन्त्र जादि पर ब्यास्थात्मक रचना या प्रत्य की चहते है। मन्त्र और ब्राह्मणों के स्वरूपों में मीठिक अन्तर है। ऐसा मानुन होता है कि इन्हों मन्त्रों और ब्राह्मणों के सागों में सिम्प्रथा के कारण बजुबँद के एक भेद को 'कृष्ण,' और जिसमें ऐसा सिम्प्रथा नहीं है उसे 'शुक्ल' कहा जाने लगा। दोनों में, कृष्ण यजुबँद प्राचीन और श्वरू यजुबँद नवीन समझ जाता है।

एक और कारण भी हो सकता है। कृष्ण यजुर्वेद की शाखाओं का विस्तार प्रायः दक्षिण भारत में, और धुक्छ यजुर्वेद का उत्तर भारत (या मनु के-आफ़्रीकर्त) में है। यह स्वामायिक है कि कृष्ण पजुर्वेद के साहित्य पर खितताप्रभाव वैदिकेतर विचार-धारा का दीखता है, उतना धुक्छ यजुर्वेदीय साहित्य पर नहीं। ऐसा जात पड़ता है कि कृष्ण यजुर्वेद को इसप्रहाति विचारे में 'पुद्र' विद्रक धारा के पक्षाता के कारण धुक्य यजुर्वेद का प्रारम्भ हुआ होगा। यहुत-कृष्ठ उसी तरह, जिस तरह वर्तमान काल में समन्यास्मक जीपाणिक धर्म के चिरोध में आपंसमाज का प्रारम्भ हुआ। 'शुद्र' धारा के कारण ही कदाचित्र 'शुक्छ' और 'कृष्ण' थाव्हों का प्रचल्प होने छगा।

धुक्त यजुर्वेद में काण्यदाखीय संहिता की अपेक्षा माध्यन्त्रित शाखा की यजुर्वेद-संहिता का कही अधिक प्रचार है। कहा तो यह जाता है कि माध्य- न्दिन शाया की यजुर्वेद-सहिता का जितना प्रचार और विस्तार भारत मे है, उतना किसीभी अन्य शाखा का नहीं है।

माध्यन्दिन शाखावाली शुवल यजुर्वेद-संहिता में ४० अध्यायऔर १६७५ किंग्डकाएँ (या मन्त्र) हैं। मन्त्रों की सख्या के बारे में मतभेद भी है। इस संहिता में गद्यात्मक मन्त्रो (यजुम्) के साय-साथ ऋचाएँ भी मिलती है। सहिता का लगभग आधा भाग ऋचाओं का ही होगा। उन ऋचाओं में से ७०० से अधिक

ऋग्वेद में भी पाई जाती है। यजुर्वेद-सहिता का कम, विशेष धाज्ञिक कर्मकाण्ड का कम छक्ष्य में रख॰ कर,निर्धारित किया गया है। जैसे प्रथम अध्याय से द्वितीय अध्याय के २५ वें मन्त्र-तक 'दर्भ पूर्णमास' नामक यज्ञ का प्रसग आया है। यजुर्वेद-संहिता का कम

इसी प्रकार अगले भागों मे पिण्डिपतृयज्ञ, अग्निहोत्र, और विषय चातुर्मास्य आदि वैदिक यज्ञो से संबंध रखनेवाले मन्त्रों का संग्रह है। केवल अन्त में, ४० वें अध्याय का सम्बन्ध कर्मकाड से न होकर ज्ञानकाण्ड (उपनिषद्) से है।

यजुर्वेद का घनिष्ठ सम्बन्ध याज्ञिक प्रक्रिया से है। यह तो उसके नाम से ही स्पष्ट है। 'यजुस्' और 'यज्ञ' दोनों शब्द 'यज्' धातु से निकले है। निरु

क्तकार यास्क ने भी वहाहै — "यर्जुभियंजन्ति" (१३।७) तया "य**जुयंज**तेः" (6185) यही सिद्धान्त यजुर्वेद के शतपय आदि ब्राह्मण प्रन्थों का तथा प्राचीन

भाष्यकारों का है। आचार्य स्वामी दयानन्द ने, याज्ञिक दृष्टि के बिना, स्वतन्त्र

सामान्य दृष्टि से भी यजुर्वेद की व्याख्या करने का यहन किया है।

## सामवेद-संहिता

महाभाष्य में सामवेद की एक सहस्र शाखाओं का उल्लेख है। परन्तु आजक्ल कौयुम, राणायनीय और जैमिनीय केवल ये तीन शाखाएँ मिलती हैं।

सामवेद की राणायनीय सहिता में, जो सबसे अधिक प्रसिद्ध है, १५४६

ऋचाएँ है। इनमें से ७५ को छोडकर क्षेप ऋग्वेद से ली गई हैं।

सामवेद में दो भाग है, पूर्वीचिक और उत्तराचिक। पूर्वाचिक के छह भाग है। इनको प्रपाठक कहते है। उत्तराचिक में नौ प्रपाठक है।

यजुर्वेद-संहिता के समान सामवेद-सहिता का भी संग्रह याजिक कर्म-काण्ड की टिप्ट से ही किया गया है। सामवेद मे सग्रह की गई ऋचाएँ विशेष करके सोम-याग में गाई जाती थी। साम-गान की पुस्तकों मे ये ही ऋचाएँ गान की दिष्ट से सजाई हुई रहती है। सहिता मे तो वे ऋग्वेद के समान ही दी हुई हैं; केवल स्वर लिखने का प्रकार सामवेद का अपना है।

मों सामधेदका विशेषरूप से अपना प्रतिपाच विषय कुछ नहीं है। ऋचाओं के द्वारा जो विश्विन्त देवताओं की स्तुति होती है, वही उनका प्रतिपाद्य निपय कहा जा सकता है। पर ध्येष उनका साम-मान ही है। साम-मान की हिन्द से एक निशेष वेद की करना में हमारे पूर्वजी उदास मनोहत्ति प्रकट होती है। इसी वेद के लिए मनवान छुल्यों ने कहा है—

"वेदानां सामयेदोऽस्मि" (गीता-१०।२२) ।

### अथवंवेद-संहिता

महामाध्यकार के समय में व्यवंवेद की नी शाखाएँ पाई वाती थीं। पर आज दो ही शाखाएँ मिळती हैं शौनक और पैप्पकार। दोनों में से शौनक शाखा की संहिता अधिक प्रसिद्ध है।

अयवंवेद की (शीनक-दााधीय) संहिता में २० काण्ड (भाग), ७३० मृत्रत और लगमग ६००० मन्त्र है। इन मन्त्रों में से कीई १२०० मन्त्र हरप्ट ही म्हायेद-संहितासे लिये हुए मानूम होते हैं। जनमे कुल पानवर अवस्य है। अपर्व-वेद का २० वाँ काण्ड तो, कुछ ही अंत्र को छोड़कर, पूरा-का-पूरा क्वायेद से लिया गया है। ११ वाँ और १६ वीं लाण्ड ब्राह्मणों के जैसे गया में है।

कई दृष्टियों से अवर्थ देव-संहिता को अपनी विशेषता है। मुख्य विमेषता हु है कि जहाँ करर की तीनों संहिताओं का सम्बन्ध प्रीत ( = वैदिक) यहाँ से है, हिं जबवेद का (बीसकें काण्ड को छोड़कर) सम्बन्ध प्राय: गृह्य कर्म काण्ड (जम्म, वेवाह या सर्द्रसंबंध संकार आदि) या राजाओं के मूर्वाधिपेक-सन्यन्धी कर्म-गण्ड हिं है। बीसकें काण्ड में अधिकतर इन्द्र देवता की स्तुति के सीमयाग-उप-गिग सक्तों का ही संबह है।

बहाचर्य, गार्हस्च्य, सामनस्य, राजविचा, अध्यात्मविद्या आदि महत्त्वपूर्ण ।पयो के अनेक सुनत भी अधर्वनेद में पाये जाते हैं। अधर्वनेद का पृथिबीसुवत

१२।१) अपने विषय की अद्वितीय रचना है।

यह कहा जा सक्ता है कि काम संस्तिकों की परंपर में सन्यों हो, प्रधान-प से बैदिक (या धोत) यजों का वंग भानकर ही, उनकी उपयोगिता समक्षी ती है। अववंगेद में यह वात नहीं है। यहां मन्त को बहुत केंगे स्तर पर रखा ॥ है। मंत्र में स्वयं चालत है, दूसरे खब्दों में कहा लाग तो मंत्र आरस्य में निहित नेत को बोलने की प्रपान कृषी है, इसीलिए उत्तका प्रयोग और उपयोग, किती वक्त यह के बालय में बीता, स्वयंत पर भी किया जा एकता है। यह गीतिक हानत ही अववंगेद सी प्रमुख विशेषता है। एक प्रकार से यदि नहुद्ध्य-साध्य ों (गीता के बह्दों में 'इक्य-जा') है। सम्बन्ध रखनेवाल क्रम्य पेदों को नेवल मन्यां कावेद कहा जाते, तो अववंवेद को क्रमता का बेद कहा जा सकता है।

#### : २:

#### ब्राह्मणप्रन्थ

वेदो के बाद वैदिक साहित्य में बाह्मण-प्रन्यों का स्थान है।

प्रत्येक वेदिक सहिता के साथ एक या अनेक ब्राह्मण-प्रत्यों वा का घनिष्ठ सम्बन्ध माना आता है। ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण आदि, यजुर्वेद के दात्रय-ब्राह्मण आदि, सामयेद के ताण्ड्य महाब्राह्मण आदि अनेक ब्राह्मण माने जाते है। अधर्य-वेद का केवल एक ब्राह्मण गोपय है।

ये सव बाह्मण बडे-बडे प्रन्य है। शतपय तो बहुत बड़ा है। इसमें १००

अच्याय और १४ काण्ड हैं। दूसरे ब्राह्मण छोटे-छोटे हैं।

ब्राह्मण-ग्रन्थों की एक विशेषता यह है कि वे गद्यारमक है। इसलिए संस्कृत भाषा की गद्य-गैली के विकास का अध्ययन करने की ट्रांट से उनका

अत्यन्त महत्त्व है ।

ग्राह्मण-प्रत्योका और भी कई टिप्टियों से महस्य है। वर्तमान दर्शन-दास्त्रों के प्रारम से प्राचीनतर दार्शनिक विचारधारा और ऊहापोह की शैळी का उनसे पता चलता है। विभिन्न विषयों पर नपे-नुरु परिमाजित विचार उनसे जाने जा सकते है। घटनो का निवंचन उनमें देखा जा सकता है। इसी प्रकार जहाँ-तहाँ विखरी हुई विविध ऐतिहासिक सामग्री भी उनमें मिलती है।

वैदिक धारा के स्वरूप और प्रवाह को ठीक-ठीक समभने के लिए ब्राह्मण-

साहित्य का अध्ययन आवश्यक है।

## ः ३ ः वेदाङ्क

विक्षा, छुन्दः, व्याकरण, निष्वत, ज्योतिष और कल्प, ये छह वेदाग कहलाते हैं।

शिक्षा से अभिप्राय 'अ' 'क' आदि वर्णों के ठीक-ठीक उच्चारण की विद्या से हैं।

> छन्दः का विषय गायत्री आदि छन्दो की व्याख्या है। ध्याकरण प्रसिद्ध ही है।

निरुक्त को निर्वेचनशास्त्र या लगभग माधा-विज्ञान कह सकते है।

ज्योतिष से यहाँ अभिप्राय खगोल-निद्या से है।

कल्प के श्रौतकर्मकाण्ड, गृह्मकर्मकाण्ड तथा धर्मसूत्रों का विषय, ये तीन भेद है।

कालान्तर में भिन्न-भिन्न संस्कृतियों और विचारों के सम्पर्क और संघर्ष

के कारण वेदों की अध्ययन बौर अध्यापन की परम्परा में कुछ-न-कुछ शिविकता का आना स्वामाधिक था। इसलिए भारत के वदले हुए वातावरण में, वेदो के उच्चा-रण की रक्षा, वेदों के अध्ययन की सुविधा और वैदिक आचार-विचार तथा कर्म-काण्ड की परम्परा की सुरक्षा की हिन्दसे ही, इनछह वेदोगों ( चवेद की सहायक विद्याओं) का आरम्भ और बहितीय विकास प्राचीन काल में ही हो गया था।

ऊपर के छहो नाम वास्तव में विद्या-(अयवा, विषय)-परक है, ग्रन्थ-परक नहीं।तो भी, आजकल प्रत्येक वैदांग से कुछ निश्चित ग्रंथ ही समभे जाते है, जैसे, शिक्षा सेपाणिविमुनि की शिक्षा (ग्रद्यपि वह पाणिनि की बनाई हुई नहीं है);

छन्द से पिगलकृत छन्दःसूत्र (इसमें वैदिक और लीकिक संस्कृत के भी

छन्दों की व्याख्या है);

व्याकरण से पाणिन मुनि-कृत अध्टाध्यायी (इसमे भी लीकिक संस्कृत तथा वैदिक भाषा, दोनों का ब्याकरण दिया है);

निरुक्त से बास्क मुनि-कृत निरुक्त;

ज्योतिष से लगध आचार्य का बेदांग-ज्योतिष;

करुप से विभिन्त नेदों और वैदिक शाखाओं से सम्बद्ध (१) गृहासूत्र

(२) श्रौत-सूत्र और (३) धर्म-सूत्र।

वेदों की परम्परा में धीरे-धीरे छन्दः, व्याकरण, ज्योतिष और कल्पसूत्र के अन्तर्गत धर्म-मूत्रों के विषय ने सामान्य विद्याओं का रूप धारण कर छिया और इस रूप में ये वरावर उन्नति करते रहे। इसी प्रकार अन्य अनेक भारतीय विद्याओं के विकास में वैदिक परम्परा का प्रत्यक्ष या परोक्षरूप में हाय रहा है।

वेदागों के नाम से प्रसिद्ध ग्रंथों में प्राय: सवके निर्माण का समय ईसवी सन् से कुछ शताब्दियों पहले का है। हमारे लिए यह साधारण गर्व की बात नही है। ब्याकरण के विषय में तो भारत उन्नति की उस सीया तक पहुँचा था, जहाँतक संसार अमीतक नहीं पहुँच सका है।

: 8:

#### वैदिक परिशिष्ट

वेदांगों के अतिरिक्त वेदों के पाठ, तथा उनके ऋषि, छन्द., देवता आदि की अनुक्रमणियों के सम्बन्ध में खिथे गयेसैकड़ो फुटकल छोटे-बड़े प्रंथों की गणना वैदिक परिश्विप्टों में की बादी है।

वेदोकी भिन्न-भिन्न शाखानाओं ने अपनी-अपनी संहिताको सुरक्षित रखने के निचार से अनेक उपायों का सहारा लिया था। संहिताओं में पदों की सध्य को तोड़कर उनके पद-पाठ आदि अनेक प्रकार के पाठ तैयार किये गये। संहिताओं की अनेक प्रकारकी सुचियाँ या अनुक्रसणियाँ बनाई गई। उनके पदों तककी संस्था को गई। सुबीर स् या यु केभेद पर तथा खुआर खुकेभेद पर, और इसीप्रकार की अन्य छोटी-से-छोटी बातों को छेकरपुस्तकों लिखी गई। अभिप्राय या अपनी-अपनी संहिता की रक्षा।

ऐसे ग्रथों से ऋरवेद से सम्बन्ध रखनेवाली शौनक आचार्य की बृहदेवता (लगभग ई० पू० ५००की) तथा कात्यायन की ऋवसर्वानुक्रमणी(ई० पू० ४५०

के लगभग) अति प्रसिद्ध हैं।

सैकडो की संस्था मे प्राप्त इन परिशिष्टात्मक ग्रन्थो से भारतीय साहित्य की परम्परा मे बेदो का अहितीय महत्त्व प्रकट होता है।

### वैदिक देवतावाद

वैदिक देवताओं के विषय में सबसे पहली बात यही है कि उनमें बहुतों का प्राकृतिक आधार प्राय: स्पष्ट है। अग्नि, वायु, आप: (जल), आदित्य, उपस् आदि वेबताओं के वर्णनों से (तथा नासों से भी) स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ मौतिक अग्नि आदि को ही ऊपर उठा कर देवतात्व के आसन पर विद्याया गया है। परन्तु अधिन (या अधिवनी), महण्ड आदि कुछ वैदिक देवताओं के वर्णने में यह ट्रांट स्पष्ट नहीं है, इसिछए उनके भौतिक या प्रावृतिक आधार के बारे में संवेह रह जाता है। पर अधिकतर वैदिक देवताओं के दबस्य को देवते हुए इसमें सन्देह नहीं रहता कि मूछ में इनका भी कोई निरिचत भौतिक आधार व्यवस्य रहा होगा।

इस प्रकार मूल मे प्राकृतिक आधार रखनेवाले प्रधान वैदिक देवताओं की न केवल सस्या का ही उल्लेख मिलता है, उनका कर्म-भेद तथा स्यान-भेद से वर्गी-

करण भी निरुक्त-जैसे प्रामाणिक ग्रंथों में किया गया है।

वैदिक देवता परस्पर में केवल अविरोध भाव से ही नहीं, वरन् जनायक भाव से भी वरावर जगत्के नैतिक (या आतरिक) तथा भीतिक (या बाह्य) शास्त्रत नियमों के अनुसार 'सत्य' और 'ऋत' का पालन करते हुए ही अपना-अपना वार्य करते हैं। 'देवा भागं यथा पूर्व संज्ञानाना उपासते' (ऋक्०, १०।१६१।२), अर्वात, देवी द्यांकायों आपस में सामंजस्य के भाव से ही अपने-अपने कर्सव्य का पालन करती हैं। 'सत्यमेव देवार', 'ऋतस्तर' इत्यादि वैदिक बचनों का यही अभिग्राय है।

वैदिक देवताओं की इस मौलिक आध्यात्मिक एकता का वर्णन स्वयं वेदी

में किया गया है :

इन्द्रं मित्रं वरणसम्मिमाहुरयो दिल्यः स सुपणाँ गहतमान् । एकं सद्विपा बहुषा वदनयिनं यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ (ऋक० ११९६४)४६)

तवेषाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तद् चन्द्रमाः। तदेव शुक्रं तद् श्रह्म ता आपः स प्रजापतिः॥

(यजु० ३२ ।१)

अर्थात्, तस्वदर्शी छोगों की दृष्टि में इन्द्र, मित्र, वहण, अग्नि, यम, आदित्य आदि नाम एकही मुळ सत्ता या अध्यात्म-तत्व का प्रतिपादन करते है ।

तोमी यह मानना पड़ेगा कि बैदिक मन्त्रों में सामान्य रूप से दृष्टि जितनी जन-उन देवताओं के अपने व्यक्तित पर है, उतनी उनकी मौलिक एकता पर नहीं हैं।

इसीलिए अत्यधिक याज्ञिक कर्मनाण्ड की टिप्ट के समय वह एकता लग-भग खोसल हो जाती है, और अन्त में प्रायः बिलकुलनहीं रहती। इसी अवस्या की प्रतिक्रिया के रूप में पीछे से बहुत का प्रतिपादन करनेवाली उपनिषदों का उदय बेदात (=वेद +अन्त) के रूप में हुआ था।

उपर्युक्तकारण से ही वेदों में किशी ऐसे शब्द का मिलना कठिन है, जो आजकर के 'ईश्वर' या 'परमेश्वर' शब्द की तरह, एक ही देवाधिदेव का असदिग्य रूप में प्रति-पादन करता हो। 'ब्रह्म' या 'विचार्य पुरुष' इन खब्दो का सम्बन्ध, मौलिक तरव के अर्थ में, तरववेताओं की दार्शनिक टप्टि से है, सर्वसाधारण के देवताबाद से नहीं।

इस सम्बन्ध में एक और बात की ओर भी संकेत करना आयव्यक है। आजकल वैद-ध्यास्थाता जीन, इन्द्र आदि वैदिक देवताओं के स्वरूप की ध्याप्या 'प्रकाशमान ईश्वर', 'एस्वर्धशाकी परभेश्वर', इस्यादि प्रकार से कर देना पर्याप्त समस्ते है। पर क्या इनका प्रयोग वेद में सर्वन विशेषणक्य से ही हुआ है? ऐसा तो नहीं मालूग होता। उस-उस देवता के लिए निश्चिवक्स से विमिन्न स्थिर नाम देने का अभिप्राय उनके निरिचत स्वरूप से अवस्य होना चाहिए।

बैदिक देवता परस्पर पूरे सामंत्रस्य से काम करते हैं। पर सारे चराचर जगत् की न केवळ प्राकृतिक व्यवस्था (ऋत), ब्रिक्त कैतिक व्यवस्था (ऋत), ब्रिक्त कैतिक व्यवस्था (साय) के भी ने पोपल शोर संरक्षक हैं। उनके नियम अटल हैं। उनकी सारी प्रश्निक जगर् के कल्याण के लिए हैं, वे प्रकाराख्य हैं। अज्ञान और अध्यकार से ने परे हैं। वे सतत-कमंगील हैं। इसीलिए मनुष्य का सच्चा कल्याण देवताओं के साथ सर्वया सागुच्य में ही है।

प्राष्ट्रतिक प्रक्तियों का, वैदिक देवताओं के रूप में, यह वर्णन कितना सुदर 'और ऊंचा है ! वैदिक देवताबाद प्राकृतिक शक्तियों के साथ मनुष्य-जीवन की समीपता की ही नहीं, एकरूपता की भी कावश्यकता की बताता है।

#### वैदिक स्तोता का स्वरूप

उपर्युक्तस्वभाववाले देवताओं में आस्या रखनेवाले वैदिक स्तोता का स्व-भाव और चरित्र भी जन देवताओं के अनुरुप ही होना चाहिए।

'सत्यमेव वेवाः, अनुतं अनुत्याः' (शतपथ ब्रा॰ १।१।१।४ (अर्थात्, स्थभाव से ही देवता सत्याचरण वाले और अनुत्य अनृत का आचरण करने- वाले होते हैं) इस वैदिक उदित के अनुसार वह अपनी मानव-स्वभाव-मुरुभशृटियो और दुवंलताओ को अच्छी तरह समझता है। तोभी उसको दैवी ऊँचे आदयों में विदवासऔर आस्या है। इसीलिए वह उन आदर्सों के मुत्तंहर देवताओं के अनुरूप ही अपनेको बनाना चाहता है। पहला क्रत वह यही ग्रहण करता है:—

'अग्ने वतपते वर्ते चरिष्यामि तच्छकेयम् ... इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॥' (यज्जु० १।५)

अर्थात्, हे बतो के पति अग्नि देवता ! मै अनृत को छोड़कर सत्य को प्राप्त करना चाहता हूँ। तुम्हारे अनुग्रह से मँ इसको पूरा कर सक्, गही मेरा बत है।

वह आशामयी उदात भगल भावनाओ का केन्द्र है। वह अपने चारो भोर, न केवल अपने देश या जाति में, न केवल इस पृथियी पर, बिल्क सारे विश्व में सुख, शाति, सौमनस्य, सीहार्द और प्रकाशका साम्राज्य देखना चाहता है। उसकी दृष्टि अरवन्त विशाल है।

बहुअन्धकार [==थज्ञान] से प्रकाश [==ज्ञान] की ओर जाने के लिए उत्सक है।

बह जीवन की सही-सही परिस्थिति को खूब समझता है । पर उससे घव-राता नहीं है। उसकी हार्दिक इच्छा यही रहती है कि वह उसका बीरतापूर्वक सामग करे । वह संसार में परिस्थितियों का स्वामी, न कि दास, होकर जीवा चाहता है।

इन कारणो से जीवन उसके लिए भार या दुःखमय न होकर उत्तरोत्तर उग्नित करने के लिए एक महान साधन है।

बह जीवन में ही स्वयं एक अनीवा उल्लास और उत्साह अनुभव करती है। ऐसा केवल निर्दोध वाल-मूलभ हृदय ही कर सकता है।

इन भावनाओं से ही प्रेरित होकर वह अपने देवताओं की स्तुति शैर प्रार्थना करता है। उनकी स्तुति में दास्य-भाव नहीं होता। वास्तव में, दास्य-भाव से वह परिचित ही नहीं है। 'न स्वेदार्यस्य बसस्वायः' (अर्थात्, आर्यत्व और दास्य, दोनों एकसाय नहीं रह सकते), यह एक प्राचीन उचित है। उसका अपने उपास्य देवताओं के साथ सस्य-भाव या प्रेम-मूलक भाव होता है।

दार्धनिक ट्रिट से बैंदिक जीवन की ट्रिट और चरमल्रह्म की जैसा हम समझ सके हैं, यह जीवन और उसके छट्य के संबंध में हमारी सहस्रो वर्षों की परम्परा से मिली ट्रिट से मूलत: किन्त है।

यह मानी हुई बात है कि हमारे दर्शनों का मुख्य प्रतिपादा विधव यही है कि मनुष्य को सासारिक जीवन के दुःधों से छुटकारा दिलाने का सच्चा मार्ग दिलाया जाये। इसके लिए वैभी अपनी-अपनी टॉट्ट से सांसारिक जीवन को दु.प्र-मय, और इसीलिए 'बन्ध' कहते हैं। उसने छुटने को 'मुक्ति', 'मोक्ष', 'अपवर्ग', या 'निवांण'—जैसे शब्दों से व्यवत करते है। प्राय: सभी, किसी-न-किसी रूप में, इन बार बस्तुओं का मुस्परूप से प्रतिपादन करते हैं —हेव ( ==द्यागने के योग्य, अर्थात् दु.ख), हेवहेतु ( = अविद्या आदि कारण, जिवसे दु:ख उत्तम्न होता है), हान ( ==दु:ख का मुस्ति के रूप में नाग्र) और हानोपाय ( ==दु:ख से मुस्ति पाने के तत्त्वज्ञान आदि उपाय)।

बोड-दर्शन में भी 'सर्वे दुःखम्' ( == संसार में सब-कुछ दुःखनय है) ऐसी भावना पर बड़ा बल दिया गया है। जीवन के चरमछद्दम मोक्ष के लिए उनका पारि-मापिक सब्द 'निवणि' (दीपक की लो की तरह बुझ जाना) है। इसमें स्पष्ट ही

अभावात्मक अर्थ की प्रधानता है।

इसी प्रकार वेदान्त-दर्शन, जैन-दर्शन आदि में भी बन्ध, दुःख और मोक्ष

का सिद्धान्त किसी-न-किसी रूप में माना गया है।

इसीलिए यह संसार, चाहे प्रकृति ने इसे कितना ही सुन्दर क्यों न बनाया हो, हमारे लिए केवल दु:समय है। यह स्वाभाविक है कि कोई भी क़ैंदी जेल के अन्दर की शोभा और सीदर्प में कोई भीन नहीं रख सकता। उसला मन तो सदा अपनी भुनित की प्रतीक्षा में ही व्याकुल रहता है। तब हमारा पहला कर्तव्य यह हो जाता है कि किसी-न-किसी तरह इस दु:समय संसार के बन्धन से मुनित की प्राप्त किया जाये।

किन्तु वैदिक विचार-धारा के अनुसार हमारा जीवन एक क़ैदी का-सा दु:खमग, निराशामय जीवन नहीं है; वह तो उत्तरोत्तर विकास की एक आशामय जिशेष अवस्था है।

उद्वयं समसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम् । (यजु० २०।२१)

अर्थात्, 'अज्ञान से प्रकाश की ओर बढ़ते हुए हम अपने को उत्तरीतर समुन्तत करें,' आदि वैदिक वचनों भे ऐसे ही विकास की ओर सकेत है।

सृष्टिक मूल में जो भी सर्जन करनेवाली श्रव्य है, वह निश्चय ही नेतान मुक्त होने के साथ-साथ करूपामय भी है। उससे उरान्य इस शृष्टि का साराप्रयोज्यान केवल हमारे विकास में सहाबता देने का ही है; ठीक उसी तरह जैसे एक सुंदर, सुरस्य विद्यालय का निर्माण बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए होता है। ऐसे विद्यालय के छात्रों और जेल के कैदियों की मनोहित्यों में कितना मोलिक अन्तर है! कैदी के निरासामय दुःखमय जीवन की सुक्ता में छात्र का जीवन आधा, उल्लास श्रीर चरसाह से भरा रहता है।

इसलिए स्पष्ट है कि वैदिक विचार-द्वारा के अनुसार जीवन का चरम-लक्ष्य निश्चित रूप से भावारमक ही है। वह केवल अस्तरव या नि.श्येयस् ही कहा

जा सकता है।

जीवन के इसी लक्ष्य की बैदिक परिभाषा में 'अन्धकार से प्रकाश की ओर

जाना' ('तमसो मा ज्योतिर्गमय') या 'कानन्दमय ज्योतिर्मय अमृतसोककी प्राप्ति' ('यत्र ज्योतिरजस्तं यिस्मिन् लोके स्विह्तस् । तिस्मिन् मा घेहि पदमानामृते लोके अक्षिते'। ऋक्० १।११२१७) जैसेमावारमक जादसों के रूप मे भी प्रायः वर्णन किया गया है। इन सवका अभिप्राय वास्तव मे एक ही है।

यह जानकर आद्ययँ होगा कि वैदिक सहिताओं में 'मुनित' या 'मोस' इन शब्दों के साथ-साथ'डु:ख' बाब्द का प्रयोग एक बार भी हमें नहीं मिला। उपर्युक्त वैदिक वार्सनिक ट्रिटके पक्ष में यह एक अहितीय प्रमाण है। इसमें सदेह नहीं कि इस बार्सिक भूमिका के आधार पर ही हम अधिकतर बैंदिक मन्त्रों के स्वरूप को समझ सकते हैं और वैदिककालीन आयों के जीवन को उल्लासमय जीवन कह सकते हैं। ऐसा जीवन प्रकृति के प्रत्येक रूप में — उपा में, राजि में, अरण्यानी में, सूर्य और चन्द्र में, बादु में, स्वंत्र ही अकृतिय सीन्दर्य, माधुर्य और निर्दोग आनन्द की अबाध धारा का अनुभव कर सकता है।

और, तभी वेद के अनेक जीवन-सगीतों का मर्म समझा जा सकता है।

उदाहरण के लिए ऐसाही एक जीवन-सगीत है:

परयेम शरदः शतम् । जोवेम शरदः शतम् । बुध्येन शरदः शतम् । रोहेम शरदः शतम् ।। पूपेम शरदः शतम् । भवेम शरदः शतम् । भूपेम शरदः शतम् । भूयतीःशरदः शतात् ।। (अयर्थे० १६।६७।१९-६)

(अ) सी और सी से भी अधिक वर्षोतक हम जीबित रहे; देखने-सुनन अपि में सजनत रहें;

ज्ञान का उपार्जन करे;

नरावर उन्नति करते रहे;

पुष्ट रहे, आनन्दमय स्वस्य जीवन व्यतीत करते रहें;

और अपने को भूषित करते रहे।

जीवन की यह मावना कितनी सुखद, स्वस्थ और फब्य है ! मारतीय मंस्कृति की लम्बी परम्परा में यह निःसन्देह खद्वितीय है, और गंगा की लम्बी धारा की परम्परा में गंगोत्तरी के जल के समान दिब्स और पनित्र है ।

मानव-जीवन के कर्तब्यों के बारे में बैदिक संस्कृति की ट्रिट, एकांगी न होकर, सदा से ब्यापक रही है। इसीछिए विभिन्न प्रतिबृक्त परिस्थितियों में भी यह, लुप्त या नष्ट न होकर, अपनेको अवतक जीवित रख सकी है।

### धामिक चिन्तन

वैदिक धारा की व्यापक दृष्टि का सबसे उत्कृष्ट और आद्यर्यकारक

उदाहरण उसके धार्मिक चिन्तन का विश्वव्यापी आधार है।

शु लोक को पिता, और पृथिवी को माता समझनेवाला वैदिक स्तोता अपने को मानो इस विद्याल विद्य का ही वासी समझता है। इसीलिए उसकी स्तुतियों और प्रार्थनाओं में बार-बार न बेवल बावा, पृथिवी और अन्तरिक्ष इन तीन लोको का ही, बल्कि इनसे भी परे 'स्वः' और 'नाक' जैसे लोकों का भी उल्लेखपाया जाता है।

उदाहरण के लिए:

येन चौरुया पूजियों च दृष्टहा येन स्वः स्तिभितं येन नाषः। यो अन्तिरसे रजसो विमानः करमे देवाय हृजिया विधेम।(ऋक्०१०१२११५)

जिस देवी शिवत ने इस विभाल चुलोक को, इस प्रियो को, इसलॉक और नाक लोक को अपने-अपने स्वरूप में स्थिर कर रखा है, और वो अन्तरिक्ष-लोक में भी ब्याप्त हो रही है, उसकी छोड़कर हम किस देव की पूजा करें ? अर्थात् हमको उसी महाशवितरपी देवता की पूजा करनी चाहिए।

वैदिक प्रार्थनाओं का क्षेत्र कितना विशाल है, इसका एक इसरा उदाहरण

यह है :

ŧ?

धौःशास्तिरस्तिरस श्रुं शास्तिः शृषिवो शास्तिः । वात्तरायः शास्तिरोषमयः शास्तिः । वत्तरप्तयः शास्तिहित्येषमयः शास्तिः । वत्तरप्तयः शास्तिः सर्वे श्रुं शास्तिः शास्तिः चित्रः सर्वे श्रुं शास्तिः शास्तिः सान्तिः सान्तिः सा गा शास्तिरिषः ।। (यजु० ३६।१७) भेरे लिए बु लोक, अन्तरिसः लोक और प्रियमे-लोक शुल्य-शास्तिदायक हों; चल, औपश्चिमं और वनस्पतियां शास्ति देतेषाली हों; समस्त देता, बहा और सव कुल शास्तिप्रद हो; चो शास्ति विश्वस्में सर्वे में फैली हुई है, वह मुक्ते प्राप्त हों। मैं वरावर शास्तिक अनुभव कहें। इनसे अधिक सार्वभीम और रावंकालिक प्रार्थनाएँ और क्या हो सकती

#### वेदों में मानवीय पक्ष

उदाहरणार्थ,

भित्रस्याहं चक्षुया सर्वाणि युतानि समीक्षे । मित्रस्य चक्षुया समीक्षामहे ॥ (यजु० ३६।१८) में, मनुष्य वया, सभी प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखूँ। हम सब प्रस्त्यर मित्र की दृष्टि से देखें।

पुमान् पुमांसं परि पातु विश्वतः । (ऋक्० ६।७५११४)

एक दूसरे की सर्वथा रक्षा और सहायता करना मनुष्यो का मुख्य कर्तव्य है।

तेषु मा सुमति कृषि । (अथर्व०१७।१।७)

भगवन् ! ऐसी कृषा की जिए जिससे में मनुष्यमात्र के प्रति, चाहें में उनकी जानता है अथवा नहीं, सद्भावना रथ सकूँ !

तत्कृण्मी ब्रह्म वो गृहे संज्ञानं पुरुषेभ्यः (अयर्व ३।३०।४)

आओ, हम सब मिळकर ऐसी प्रार्थना कटं, जिससे मनुष्यों में परस्पर समित और सदभावना बढें।

युनात जार संयुनानका थक। इस प्रकार मनुष्यमात्र के प्रति कत्याण-काम ता, सद्भावना और सीहार्द बढानेवाले सैंकड़ो ही मत्र वेदों में पाये जाते है ।

मनुष्यमात्र में सद्भावना और सौहार्द का उन्देश देनेवाले अथवंवेद तथा ऋग्वेद के सामनस्य भूवत कदाचित् ससार के सारे छाहिस्य में अपनी उपना नहीं रखते।

## आदर्श-रक्षा तथा आत्म-रक्षा

'सत्यं वे देवा: अंनुत मनुष्पा:' (देवता वास्तविकता के अनुगामी होते हैं। पर मनुष्य स्वभाव से ही इससे उलटे होते हैं), इस वैदिक उनित के अनुसार मनुष्य का व्यवहार आदर्शवाद से प्राय दूर रहता है। ऐसी परिस्थिति में, विश्वपानि और विश्वबन्धुत्व के मार्ग पर चलनेवाले को भी, अपने ऊँचे आदर्शों की रक्षों के लिए या आत्म-रक्षा के ही लिए, बहुसा समर्ग का, अपने शत्रुओं और विरोधियों के दमन का, यहांतक कि युद्ध के मार्ग का भी आध्य लेना पडता है।

इस अपूर्ण जगत् का यह अप्रिय तथ्य वैदिक संस्कृति से छिपा हुआ नहीं है। इसीलिए मन्त्रों में रास्ट सब्दों में कहा गया है—\*

मा त्वा परिपन्थिनो विदन् (यजु० ४।३४)

इस बात का ध्यान रखो कि तुम्हारी बास्तविक उन्तति के बाधक क्षात्र तुमपर विजय प्राप्त न कर सक्रों।

योऽस्मान् ह्वेस्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दष्मः । (अयवं० ३।२७।१-६)

जो विनाही कारण हमसे द्वेप करता है, और इसी कारण जिसे हम अपनी द्वेप्य या गत्रु समझते हैं, उसे हम सदा विदव का कल्याण करनेवाली देवी शक्तियों की सींपते हैं, जिससे थे उसे तस्ट करदें। इसो प्रकार आस्म रक्षा बौर बादर्ग-रक्षा की भावना से भरपूर सहस्रों मन्त्र देदों में पाये जाते है र्ज के—

> इन्द्रेण मन्युना वयमभिष्याम पृतन्यतः । धनन्तो युत्रान्यप्रति ॥ (अवर्व० ७१६३।१)

सत्कार्यों में बायक जो शश्रु हम पर आधात करें, हमको चाहिए कि बीरो-चित कोष और पराक्रम से उनका दमन करें और उनकी नष्ट कर दें।

अहमस्मि सपत्नहेन्द्र इवारिष्टो अक्षतः ।

अयः सपत्ता ने पदोरिसे सर्वे अभिष्ठिताः ॥ (ऋक्० १०।१६६।२) मैं सत्रुओं पर विजय पानेवाला हूँ । भैं इन्द्र के समान पराक्रमी हूँ । मुक्तेकोई हानि या आपात नहीं पहुँच। सकता । मैं अनुसव करता हूँ कि मेरे सारे राज् मेरे

पैरोतले पड़े हुए हैं।

मन्त्रों में शत्रुओं के लिए प्राय: 'जबत' ( असंयत जीवन व्यतीत करनेवाले) अयवा 'खत्र' ( असरकार्यों में बाधा टालनेवाले ) जैसे सब्दों के प्रयोग सेस्पष्ट है कि वैदिक मन्त्रों में आदर्य-रक्षा को भावना भी शत्रुओं का सहार करने की प्रेरक थी।

सम पुत्राः शशृहणः (ऋक्० १०।१४६।३) अर्थात्, मेरे पुत्र शत्र का हनन करनेवाले हों ! गुवीरासो वर्ष '' जयेम (ऋक्० ६।६१।२३)

अर्थात्, हमारे पुत्र अच्छे बीरहों, और उनके साथ हम शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें।

ऐसी प्रार्थनाएँ और अनेक ऐसे मुक्त न केवल अर्थ की दृष्टि से ही, किन्तु सुनने में भी, युद्ध-गोत और युद्ध-क्षेत्र में बीरों के आह्वान-जैसे प्रतीत होते हैं। वैदिक सस्कृति की बीरोजिन भावना के वे सुन्दर हृदयस्पर्धी नमुने हैं।

उनसे यह भी स्पृष्ट सिद्ध हो जाता है कि स्वभाव से ही विस्व-वातित सौर विस्व-वन्धुता को चाह-वाली वैदिक संस्कृति की दृष्टि एकांगी म होकर व्यापक ही है। वह कोरे आदवों की प्रतिपादक वही है, किन्तु मनुष्य-जीवन की पूरी परिस्वित को समझकर चलती है।

वैदिक प्रार्थनाओं की सबसे पहली विशेषता उनकी समिट्ट-भावना में है । इसीलिए वे प्राय: बहबचनों में ही होती हैं । उदाहरणार्थ,

> विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुत्र । यद् भद्र' तन्त्र सा सुत्र ।। (यजु० ३०।३)

हे देव सर्वित: ! हमारे छिए जो सच्चा कत्यार्ण है, वह हम सबको प्राप्त कराइए ।

> तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य घीमहि । घियो यो नः प्रचोदयात् ॥ (यजु० ३।३५)

हम सब सबितृ देव के उस प्रसिद्ध बरणीय तेजोमय स्वरूप का ध्यान करते हैं, जो हम सबकी बुद्धियों को प्रेरणा दे।

वैदिक सस्कृति की व्यापक दृष्टि का स्पष्ट ही यह एक मुन्दर निदर्शन है। वेदों के सामनस्य सुक्तों मे भी इस ऊँची सामाजिक भावना (=सपिट-

भावना) का सुन्दर उपदेश मिलता है। जैसे---सं गुच्छध्यं सं बदध्यं सं वो मनांसि जानताम्।

देवा मार्ग यथा पूर्वे से जानाना उपासते ॥ (ऋक्० १०।१६१२) अर्थात्, हे मनुष्यो ! जैसे सनातन से विद्यमान, दिव्य द्यानितयों से सपन सूर्य, चन्द्र, वायु, अनिन आदि देव परस्पर अविदोध भाव से अपने-अपने कार्य को करते है, ऐसेही तुमभी समष्टि-शावना से एकसाथ कार्यों में लग जाओ, एकमत होकर रही और आपस में सद्भाव से वरतो ।

यही नहीं, वेदमन्त्रों में तो रामप्ति-भावना के व्यावहारिक रूप सहमीज शीर सहपानतक का स्पष्ट उल्लेख मिळता है। जैसे —

सिधदच मे सपीतिश्च मे (यजु० १६।६)

अर्थात्, अपने साथियों के साथ में सह-पान और सह-मोज मुक्ते प्राप्त हों। वेदों के अनेक मन्यों मेश्रह्मचारी और गृहस्य का वटा हदयस्पतीं वर्णन मिलता है। अयर्ववेद के एक पूरे सूबन (१११५) में श्रह्मचयं की महिमा का ही वर्णन है। जैसे —

> बहाचारी बहा आजद् विमत्ति तिस्मन् देवा अधि विश्वे समोताः (अववं० ११।४।२४) बहाचारीःःअभेण लोकांस्तरसा पिपति । (अववं० ११।४।४) बहाचारीं तपसा राजः राष्ट्रं वि रक्षति ।

आचार्यो अहम्पर्येण ब्रह्मचारिणमिच्छते ।। (अपर्यं० ११।४।१७) अर्थात्, ब्रह्मचर्यं खत को धारण करनेवाला हो प्रकाशमान शान-विज्ञान को धारण करता है । उसमें मानो सारे देवता वास करते है ।

क्रह्मचारी थम और तप से युक्त जीवन द्वारा सारी जनता को, पोषण

देता है। ब्रह्मचर्य के ही तप से राजा अपने राष्ट्र की रक्षा में समर्थ होता है। यहाँ स्पष्ट सब्दों में राष्ट्र की चीमुखी उन्नति के लिए और मानव-जीवन के विशिष्ट करोगों में स्पष्ट कर किया

के विभिन्न कर्त्तव्यों के सफलतापूर्वक निर्वाह के लिए ध्यम और तप द्वारा विद्या-प्राप्ति (==क्रह्मचर्य) की आवश्यकता का प्रतिपादन किया गया है। मंत्र में श्वमं और 'तपः' ये दो शब्द विशेष घ्यान देनेयोग्य हैं। तपस्या पर निर्मंद ब्रह्मचर्य-आश्म की उद्भावना वैदिक संस्कृति की व्यापक ट्रिट का नि.सदेह एक उज्ज्वक प्रमाण है। गृहस्य-आध्यम के सम्बन्ध में सबने ऊँचे विचार वेदों के विवाहसंबंधी सूक्तों में तथा सामनस्य-मृत्रों में मिलते हैं। यहाँ केवल दी-बार उद्धरण देना पर्यान्त होगा—

गुम्णामि ते सीभगत्वाय हस्तं ः

महो त्वादुर्गार्हपत्याय देवाः (ऋक्० १०।=५।३६) समंजन्तु विदेवे देवाः समापो हृवयानि नी । (ऋक्० १०।=५।४७)

ऋतस्य योगी सुकृतस्य लोकेऽरिष्टां त्वा सह पत्या दधामि ।

(ऋक्० १०।८४।२४)

अहिमन् महे गाहँवत्याम जामृहि (ऋक्० १०।=६१२०)
मा विवन् विरपियनो य आसीदिन हम्पती ।
मुगेमिर्दुर्गमतीताम् ......(ऋक् १०।=६१३२)
सम्राती हवयुरे नव सम्राती हक्ष्मवा नव । (ऋक्० १०।=६१४६)
हहैव स्तं मा वि योग्टं .......(ऋक्० १०।=६१४२)
स्योनास्य सर्वस्य विदो (अयर्व० १४।२१२०)

अर्थात् हे बयु ! हम दोनों की सौनान्य-सपृद्धि के लिए में तुम्हारा पाणि-ग्रहण कर रहा हूँ । में समभता हूँ कि मैंने तुम्हे देवताओं से प्रसादरूप में शृहस्थ-

धर्म के पाछन के लिए पाबा है।

सारी देवी शक्तियों हमारे हुदयों को परसार अनुकूल, कर्लब्यों के पालन में सारधान और जलों के मुमान बाग्त और भेद-भाव-रहित करें।

विवाह का लक्ष्य यही है कि पति-पत्नी दोनों गृहस्याश्रम में प्रवेश करके संयम और सच्वरित्रता का पवित्र जीवन वितातेहुए अपना पूरा विकास कर सकें।

अयि वद्य ! तुम पति-गृह में पहेंचकर गृहस्थ के कत्तंब्य-पालन में सदा जाग-

रूक और सावधान रहना।

वे दुर्भावनाएँ, जो प्राय: पति-पत्नी के जीवन में शेव और विदाग पैदा कर देती हैं, तुम दोनों के बीच में कभी न आयें। तुम दोनों सदाचारपूर्वक इस कठिन पृहस्य धर्म का पास्त करो।

हे बधु ! तुमपतिगृह में सास-ससुर के लिए सम्राज्ञी के रूप में प्रेम और सम्मान

का पात्र बनकर रहना।

तुम दोनों जीवन में एकमत होकर रहो, तुम्हारा वियोग कभी न हो।

है वधु ! तुम्हारा शृहस्य-जीवन सारी जनता के लिए सुख देनेवाला हो । वैवाहिक जीवन के पवित्र और महान लघा की बोर स्पष्ट सकेत करने-वान दन उदास विवारीं पर टोका-टिप्पणी की आवश्यकतानाही है गारतीय इति-हास के मध्यकाल के उस लज्जाजनक विचारों से ये कितने मिनन हैं, जिनमें सबी की 'उपभोग की सामग्री', 'तरक का द्वार' (नारी नरकस्य द्वारस्), 'ताड़न की अधिकारी' और 'आदमी की दासी' तक कहा गया है।

इसी प्रकार वेदों के सामनस्य-सूक्तों में गृहस्य-जीवन के सम्बन्ध मे जो सुन्दर मान प्रकट किये गये है, वे भी बैदिक संस्कृति की एक महान् निधि है। उदाहरणार्च.

> सह्दयं सामनस्यमिबद्वेयं कृषोमि यः । अग्यो अन्यममिहर्षतं यत्तं जातमिवाघ्या ।। अनुबतः पितुः पुत्रो मात्रा मवतु सामताः । जावा पत्ये मधुमतौ यावं वदतु शान्तिवाम् ।। मा भ्राता भ्रातरं द्विसन् मा स्वसारमुत स्वसा । सम्यंवः सद्यता भूत्वा यावं वदत मद्रया ।।

(अयर्वं० ३१३०११-१)

्वायविक संस्थाति । तुम्हारे पारिवारिक जीवन में परस्तर एकता, सीहार्व और सद्भावना होनी चाहिए। द्वेच की गन्य भी न हो। तुम एक-दूसरे से उसी तरह प्रेम करो, जैसे गो अपने तुस्त जन्मे हुए बखुडे को स्वार करती है।

पुत्र अपने माता-पिता का आज्ञाकारी और उनके साथ एकमन होकर रहे।

पत्नी अपने पति के प्रति मधुर और स्नेह-पुनत वाणी का ही व्यवहार करे !

भाई-भाई के साथ और बहिन-बहिन के साथ हैप न करे ! सुम्हे चाहिए कि एकमन होकर समान आदर्शों का अनुसरण करते हुँँँ

परस्पर स्नेह और प्रेम को बढानेवाली वाणी का ही ब्यवहार करो !

### राजनीतिक आदर्श

राजनीतिक आदर्शों के विषय में वैदिक मंत्रों के अनेक ऐसे विचार है, जो

वैदिक संस्कृति की व्यापक दृष्टि को स्पष्टहप से प्रमाणित करते है।

सम्मता के इतिहास में राज-सस्या अति प्राचीनकाल से चली आ रही है। वैदिककाल में भी इसकी स्थिति थी, ऐसा वेद-मत्रों से स्वष्ट प्रतीत होता है। ऐसा होने पर भी वेद-संत्रों में जन-तत्र की भावना और जनता या प्रता के पक्ष का समर्थन जहाँ-तहाँ मिलता है। जैसे,

'विशि राजा प्रतिष्ठितः' (यजु० २०।६) राजा की स्थिति प्रजा पर ही निर्मर होती है।

'स्यां विज्ञो यृणतां राज्याय' (अथर्व० ३।४।२) हेराजन्! प्रजाओं द्वारा तुम राज्य के लिए चुने जाओ ।

'विश्वस्त्वा सर्वा बांद्रम्तु' (अथवं o ४।८।४)

है राजन् ! तुम्हारे लिए यह आनस्यक है कि सारी प्रजाएँ तुम को चाहती हों। ऐतरेय-ब्राह्मण में तो यहाँतक कह दिया है कि, 'राप्टाणि वै विद्यः' (ऐत० बा० मारह) प्रजाएँ ही राष्ट्र को बनाती है।

#### व्यक्तिगत जीवन

ऋत और सत्य, निष्पाप भावना, श्रद्धा, आत्म-विश्वास, ब्रह्मचर्य व्रत, श्रम और तप, बीरता और शत्रु-संहार (हत्र-हनन) आदि की महिमा से ओत-प्रोत वेद-मंत्रों से यह स्पष्ट रूप में प्रतीत होता है कि वैदिक संस्कृति की दृष्टि से व्यक्तिगत जीवन का सब तरह से विकास आवश्यक समग्रा जाता था। इसीलिए वेद-मंत्रों मे बौदिक और नैतिक विकास के साथ-साथ बारीरिक स्वास्थ्य और दीर्घाय के लिए भी गंभीर प्रार्थनाएँ पद-पद पर देखने में आती है।

वेद की युद्धि-विषयक प्रार्थनाएँ प्रसिद्ध है। उनमें गायत्री मंत्र ( = तत्सवि-तुर्वरेण्यं मनों देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ।--यजु० ३।३५) सुप्रसिद्ध

青1

शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्त्वपूर्ण प्रार्थनाओं के कुछ उदाहरण नीचे विये जाते है :

> "तनूपा अग्नेऽसि सन्वं मे पाहि। आयुर्दी अग्नेऽस्यायुर्मे देहि ।

" यन्मे तन्या उनं तन्म आ पृण ॥" (यजु० ३।१७)

हे अग्ने ! तुम शरीर की रक्षा करनेवाले हो, मेरे शरीर की पुष्ट करो। तुम आप को देनेवाले हो, मुक्के पूर्ण आप दो। मेरे शारीरिक स्वास्थ्य में जोभी न्युनता हो उसे पूरा करवी।

वाइ म आसन्नसोः प्राणदचक्षुरहणोः श्रीत्रं कर्णयोः अपलिताः केशा अशोणा बन्ता बहु बाह्योर्बलम् । ऊर्बोरोजो जडघयोजेंवः पादयोः प्रतिष्ठा (अथर्व० १६।६०।१-२) मेरे सारे अंग पूरी स्वस्थता से अपना-अपनाकार्य करें, यही में चाहता है। मेरी वाणी, प्राण, आँख और कान अपना-अपना काम कर सकें। मेरे वाल काले रहें; दाँतों में कोई रोग न हो; बाहुओं में बहुत वल हो। मेरी ऊरओं में ओज, जांधों से बेग और पैरो से हडता हो। 'अश्मा भवतु नस्तनूः' (मजु० २६।४६) हमारी प्रार्थना है कि शरीर हमारा पत्थर के समान सुदढ़ हो।

वैदिक संस्कृतिकी सबसे बड़ी बिग्रेपता उसकी न्यापक दृष्टि है। जीवन की सभी परिस्थितियों में मानव सफलतापूर्वक अपना पूर्ण विकास कर सके, यही उसका

प्रधान लक्ष्य है।

## वैदिक घारा का ह्यास

यह आस्वर्य और खेद की बात है कि उत्क्रष्ट गुणों के होते हुए भी वैदिक धारा काज एक जीवित परम्परा के रूप में हमारे देश से लूप्त-सी हो गई है।

वैद्रिक धारा, जिससे व्यवत रूप में भारतीय संस्कृति का प्रारम्भ होता है। आगे चलकर, ऐतिहासिक सरस्वती नदी को तरह, प्रायः छुग्त हो जाती है, और उसके स्थान में दूसरी धाराएँ बहुती हुई दीखती है। ऐसा क्यों ?

वैदिक धारा के हास और मन्दता के कारणो को हम उसीमें देखने का

यत्न करें।

जातीय जीवन को सुव्यवस्थित और सुसंगठित करने की प्रति के आधार पर याज्ञिक कर्मकाण्ड, एक विद्योप कर्मकाण्ड के रूप में, प्रारम्भ हुआ था ।

वैदिक धारा के उत्कर्ष के दिनों में थाज्ञिक कर्मकाण्ड ही उसका महान् प्रतीक माना जाता था। उस समय उसमे स्वागाविकता यी और सार्यकता भी। स्वद्या प्रक्रित और जललासको भावनाओं को माकार करना ही उसका आधार था।

प्रद्वा, मनित और उल्लासको भावनाओं को साकारकरना ही उसका आधार या। उसको सारी व्यवस्था मेबहा,क्षत्र और विश्का (पीछे से प्राह्मणीं,क्षत्रियों

उसकी सारी ज्यवस्था मबद्दा, क्षत्र और विवृक्त (पांच स आध्येम) तान्य भीर वैश्यो का) पद-पद पर सहयोग स्पष्ट दिखाई देता है। यहाँ तक कि यात्रिक मंत्रों के छट्टों का और देवताओं का भी इन तीनों वर्णों के आधार पर वर्षीकरण कियागा या। जैसे, गायत्री, त्रिष्टुम् और जाती। इन वैदिक छट्टों का सम्बन्ध कर से सद्दा, क्षत्र और तिवस् हे समेदा जाता था। इसी तरह अग्नि, इन्द्र और मस्तों का (तथा इसरे देवताओं का भी) सम्बन्ध उक्त तीनों वर्णों से माना जाता था।

इसका अर्थं कम-से-कम यहतो है ही कियाजिक कर्मकाण्ड में सारी आर्थ-जनता की ममता थी और सहयोग था। उस समय के अर्जो को केवल ब्राह्मणों की देव-पूजा ही न समझना थाहिए। उनमें आर्थ जनता के सव वर्गों के लिए आर्थ-पंण और मनोविनोद का समार रहता था। उदाहरण के लिए, बाजपेय याग में मध्याह में 'रखों की दौड़' (=आजि-पावनम्) नामक विचित्र हस्य उपस्थित होता था, जो इस यज्ञ का प्रधान अंग माना जाता था। इसी प्रकार अध्ययेग-यात मं पारिष्ठय नामक उपास्थान (कहानी) बहुत दिनों तक चलता या। उसमें सारी प्रजा, स्त्री और पुरुष, युवा और इह आकर इत्रपट्टे होते थे। बीणा वर्जाने बालों के सुंद-के-सुंह आ जुटते थे। इम प्रकार के अनेक प्रदर्शनों के साथ उन दिनों के यज्ञ, पूजा के साथ-साथ, नाटकों आदि का भी काम करते थे।

यज्ञ में तभीतक वास्तविकता रहती है, जवतक वह विद्वान् यजमान की अनुकलता या अधीनता में रहना है और उसी दशा में वह जनता का सच्चा हित साध सनता है।

धीरे-धीरे यही में जनता का सच्चा सहयोग और सार्थकता घटने लगी।

भावना का, जिससे कोईभी कर्म प्राणवान् बनता है, विलोप होने लगा। उनमें 'पानित्रकता' का रूप आने लगा। अर्थ के स्थान में मन्त्रों के शब्दों को ही अधिक-से-अधिक महत्व दिया जाने लगा।

ऐसा समझा जाने लगा कि यजों में जिन मंत्रों का प्रमोग होता है, 'उनका वया अर्थ या उपयुक्तता है' इसके ज्ञान की कोई आवश्यकता या उपयोगिता नहीं है। मन्त्रों के शब्दों में हो कोईऐसी अद्भृत अथवा परोक्ष शक्ति है, जिसके कारण सारे अभीष्र यजों द्वारा प्राप्त हो सकते हैं।

ऐतरेय ब्राह्मण (३।२२) के एक प्रसंग में कहा है कि अभिमन्त्रित हुण की

फॅक्ने से ही रायु-सेना को भगाया जा सकता है !

ऐसी हिंयति में याजिक कर्म-काण्ड की छोटी-से-छोटी बातों को (जैसे, फौन-सी आहुति की और कद देनी चाहिए, किस यज-पात्र काक्सिप्रकार उपयोग आदि करना चाहिए) बड़ा महत्त्व दिया जाना स्वामाविक या।

याज्ञिक कर्म-काण्ड का प्रतिपादन करनेदाले बाह्यण आदि प्रेवों में उस कर्म-काण्ड के सम्बन्ध में थोड़ी-से-बोड़ी च्युति या चुटि हो जानेपर प्रायदिवत्तों का विधान पामा जाता है। उससे उस समय के कर्म-व्याण्ड की यान्त्रिकता स्पष्ट मानुम हो जाती है।

उदाहरण के लिए ऐतरेस साहाज के २२ वें अध्याय में, अनिहोत्री गौका (= जिसका दूध अमिहीत्र-हविकेकाम में आता था), दूध दुहते समय, उसके बैठ जाने पर, रीमाने पर, अथवा छटककर अलग धड़े हो जाने पर, या गरम करते हुए दूध के गिर जाने पर, तरह-तरह के प्रायदिवत्तों का विधान किया गया है!

राजनीतिक आदि कारणों से देश की धीरे-धीरे बदलती हुई परिस्थिति में आमें जाति के स्वरूप में कुछ ऐसे मीलिक परिवर्तन हुए, कि यात्रिक कर्म-काण्ड जन-जीवन से, उसके दुद्धिपूर्वक सहयोग से, और बहुती हुई पारिभाषिक जटिलता के कारण, वह जन्ममूलक पुरोहितों के स्वच्छन्द एकाधिकार की बस्तु बन गया।

प्रत्येक राजनीतिक जरूप की प्रतिक्रिया प्रायः अकर्मण्यता, आलस्य, शादर्स-हीनता और रूड़ियरता के जीवन में हुआ करती है। जबकि बाहरों और आन्तरिक संपर्प रूपायन समाप्त हो गये, तब आयंजाति के भिन्न-भिन्न वर्ग सुख और चैन का जीवन विताने नगे। उनमें तब अकर्मण्यता, आरूस आदि का वा जाना स्वा-माविक या। जिसको जो महस्य, पत, या विश्वापीकार प्राप्त हो चुका था, यह उसीको स्थायी और हड़ बनाने में रूपा था। यदि सविष अपने राजनीतिक महस्य को स्थायी करना पाहता था, तो ब्राह्मण भी पौरीहित्य के स्थामों को मुरक्ति और हड़ करने में रूपा हुआ था। इसी बातावण में, शिवत और प्रभाव के मेहिन्द्रत हो जाने से, उन-उन परों और बर्गों में रूडि और स्विष्ता आने रूगी। साधारण आर्थ-जनता (= विस् या प्रजा) में से ही ब्रह्मण-वर्ष तथा क्षत्रिय-वर्ग के साथ-साथ वैस्म- वर्गं का भी प्रारम्भ हुआ। यही रूढिमूलक वर्णं-व्यवस्था का प्रारम्भ था।

वर्ण-व्यवस्था के रूढि-मूळक हो जाने पर, क्षत्रिय-वर्ण में धीरे-धीरे ऐस्तर्थं भोगने की प्रशत्ति बदने लगी। साथ ही, न केवल घामिक कर्मकाण्ड मे ही, बिल्क राज्य अथवा राष्ट्र के संचालन में भी, वह पुरोहित-वर्ण पर निर्भर होने लगा। वेद में राजाओं की प्रायः अतिगयोवितपूर्ण जो दान-स्तुतियाँ पाई जाती हैं, और ब्राह्मण-मंथों में पुरोहितों की जो बहुत अधिक महिमा गायी गई है, वे स्पष्ट ही इत

परिस्थित को छोतक हैं। इसी बातावरण से याजिक कर्म-नाण्डको. आर्यजाति की उसमें परस्परा-

गत श्रद्धा के आधार पर, अधिक-से-अधिक जटिल, यान्त्रिक और कृत्रिम बना दिवा गया।

दिया गया।

मनुष्य की ऐसी कोई भी कामना (नैतिक या अनैतिक) नहीं थीं, जिसे
प्राप्त करने का उपाय यज्ञ द्वारान बतलाया जा सकता था। यहाँतक कि यदिकोई
गौकर नौकरी से भाग जाना चाहता या, तो उसे रोजनेका उपाय भी एक यांकिक

बतला सकता था ! वैदिक ( = श्रोत ) यज्ञों का विस्तार इतना बढ़ गया था कि उनमें बहुधा

अनेक (१६ या १७ तक) ऋत्विजों की आध्रद्यकता होती थी। वे कई सप्ताहों तक, कभी-कभी तो एक वर्ष से भी अधिक समय तक, चलते थे। उनके करने मे इतना संभार करना पड़ता थां, और इतनी अधिक दक्षिणा देनी पडती थी, कि साधारण वित्त के लोग तो उनको कर ही नहीं समते थे।

निम्न जनता को तो यज्ञों के करने का अधिकार ही नहीं था ! शतपय-

बाह्मण में कहा है—

''ब्राह्मणो वैव राजन्यो वा वैश्यो वा ते हि यितयाः ।...... न वै देवाः सर्वेणेव संघदन्ते । श्राह्मणेन वैष राजन्येन वा वैश्येन या । ते हि

मितायाः।" (शतपथ-बा० ३।११११६-२०) अर्थात्, देवता लोग सब किसीसे बात-बीत नही करते ! वे केवल ब्राह्मण. क्षत्रिय और वैदेस से ही बातें करते हैं; वसीकि इनको हो यज्ञ करने का अधिवार

क्षत्रिय और वैश्य से ही बातें करते हैं ; वर्षोकि इनको ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त है । 'दक्षिणा' केश्वरूप को भी समझ लेना आवश्यक है । यज्ञों में ऋत्विजों की

जो दक्षिणा दी जाती थी, वह असल में उनको 'कोस' या 'मजदूरी' हो होती थी। पूर्वमीमांसा में ऋत्विजों को स्पष्टवः 'दक्षिणा-कोस' (दक्षिणा से खरीदा गण) कहा गया है।

धर्मशास्त्रों में भी ब्राह्मणादि वर्णों के यजन (चयज करना), प्रतिप्रह (चदानलेना) आदि जो विशेष कर्म कहे गये है, उनको स्पष्टहो 'आजीविका' या

'इत्ति' के रूप में माना गया है।

ऐसी स्थिति में पुरोहित का काम कोई पारमाधिक कर्म न होकर, इसरे पेनों के समान, एक पेसा या व्यवसाय ही था। यह ठीक ही था। क्योंकि पुरोहित कोई 'मिमनरी' या 'प्रमण' (जैन या बीद शिखु) तो था नहीं। उनको भी अपना और अपने परिवार का भरण-पीयण करना पड़ता था। इसिंछए उनका दक्षिणा लेना न्याप्य और समुचित था, विदोष करके जविक वे आयं जाति की प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक परम्परा के निवहिक और संरक्षक थे।

दक्षिणा पर या पौरोहित्य-संस्था पर कोई आपत्ति नही हो सकती। उस समय की वह एक आवस्यकता थी। पौरोहित्य-संस्थाने यज्ञमान-पुरोहित के धनिष्ठ मधुर स्नेह-सम्बन्ध के उदाहरण भी उपस्थित किये हैं।

किन्तु भारतीय संस्कृति के इतिहास में जब से पुरीहिती के पेरो का सम्बन्ध एक जन्म-मुळक वर्षविशेष से हो भया, तबसे उसमें रूढिमुळक वर्षों को अच्छी-

युरी सारी बातों का आ जाना स्वामाविक था।

वैदिक संस्कृति के उपःकाल में मन्त्रारमक वेद और आयंजाति के जीवन में एक प्रकार से एक स्पता थी। उस समय उसका जीवन वेद था, और वेद ही जीवन था, वर्गोंकि एक से दूसरे की व्यास्था की जा सकती थी।

उसके बाद एक दिसेप कर्मकाण्ड के रूप में याज्ञिक कर्मकाण्ड का प्रारम्भ हुआ। उस समय उसमें पूरी स्वाभाविकता और साथंकता थी। उसके साथ जिन-भी वैदिक मन्त्रो का प्रयोग किया जाता था, वह पूरी तरह उनके अर्थ को और उप-योगिता को समभक्तर ही किया जाता था।

बाद को, बैदिक मन्त्रों के अर्थ लगाने में कदाचित् कुछ कठिनाईका अनुभव किया जाने लगा । इसीलिए निध्यत में कहा गया है—

"उपवेशाय ग्लायन्तोऽवरे बिल्म-ग्रहणायेमं

ग्रन्थं समाम्नासिपु: । वैदं च वैदांगानि च ।" (निस्कत १।२०)

अर्थात्, वैदिक परम्परा की इस अवस्था में मन्त्र का अर्थ समझने की कठि-नता के कारण ही निरुक्त को तथा अन्य बेदागों को रचा गया।

कर्मकाण्ड की महत्ता उसके अपने किया-कलाप मे न होकर, उसके पीछे रहतेवाली भावना में ही हुआ करती है। इसी बात की बहुदारण्यक उपनिषद् की भाषा में इस प्रकार कहा जा सकता है —

"न वा अरे कर्मकाण्डस्य कामाय कर्मकाण्डं प्रियं भवति,

जनताया राष्ट्रस्य तु कामाय कर्मकाण्डं प्रियं मवति ।"

अर्थात्, अरे माई ! कर्मकाण्ड, कर्मकाण्ड होने के कारण, त्रिय नही होता है, किन्तु इसिलए प्रिय होता है कि उससे अनता या राष्ट्र के कल्याण में सहायता मिलती है।

परन्तु इस स्थिति ने पलटा खाया । आर्यं जनता में, और विशेषकर संपन्त

वर्ग में, उदात्त वैदिक भावनाओं के स्थान मे अकर्मण्यता आदि भावनाओं का प्रभाव वरावर बढने लगा।

यह समझा जाने छगा कि ऋत्विजों में, उनके द्वारा प्रयोग किये गये मंत्रों के शब्दों में, और यज्ञ के किया-कलाप में ही ऐसी कोई अदृष्ट शक्ति है, जिससे बल-पूर्वक अभोध-कामना सिद्ध की जा सकती है।

"बह्य हि देवान् प्रच्यावयित" (शतपय ब्रा० ३।३।४।१७)

अर्थात्, मंत्र में ऐसी दक्ति है, कि वह देवों को भी झुका सकती है। इस मनोइत्ति का वेदों के पठन-गठन पर अनर्थकारी प्रभाव पड़ना ही

था । अब तो यह समझा जाने छमा कि— (१) थेदो के मन्त्रों का कैवल यही प्रयोजन है कि उनका यहाँ में प्रयोग

किया जाय:

(२) मंत्रों के राज्यमात्र में रानित है, यहाँ तक कि वास्तव मे मंत्र का कोई अबं ही मही होता।

याज्ञिकों की इसी खेदजनक प्रदक्ति को देखक र महामाप्य में कहा गया है— "वेदमधीरय स्वरिता वक्तारो मर्वन्ति ।" (पस्पक्षाह्निक)

याजिक लोग व्याकरणादि की उपेक्षा करके देव के केवल शब्दों को रहकर अपनेको इतकृत्य समझ लेते हैं।

वेद-मन्त्रों के अर्थ की ओर याज्ञिकों की इस उपेक्षा को देखकर वैदिक कात में ही निज्ञानों ने अर्थ-जान पर बहुत-कुछ बल देना प्रारम्भ कर दिया या। निष्कत में ही जड़त इन प्राचीन वचनों को देखिए—

> स्याणुरमं मारहारः किलाभूद-धीरव वेर्दं न विजानाति योऽयेम् । यद् गृहीतमयिज्ञातं निगदेनेच शब्दचते

यद् गृहीतमयिज्ञातं निगदेनेय शब्दचते अनग्नायिय शुष्केयो म तज्ज्यलति कहिचित् ॥ (निष्वत १११८)

अर्थात्, येद को पढ़कर उसके अर्थ को न जाननेवाला भार से छदे हुए केवर एक स्थाणु के समान है। जिस मत्र खादि को, विना अर्थ समफ्रे, केवल पाठमात्र से पढ़ा जाता है, उसका कोई फल नहीं होता, जैसे सूखा ईंधन भी बिना आग के कभी नहीं जलता।

मन्त्रार्थ-ज्ञानपूर्वक वैदिक यज्ञों के करने के समयतक, निरुचय ही, विद्वार्य याजिकों को उस मौलिक आध्यात्मिक एकता का भान रहता होगा ≀ तभी तो <sup>कहा</sup> जाता था —

> "एकं सद् घिप्रा बहुषा बद्धीत।" [ऋक्० १।१६४।४६] सुपर्ण विष्राः कवयो बचोभि रेकं सन्तं बहुधा कल्यबन्ति। [ऋक्० १०।११४।४]

अर्थात्, विद्वान लोग एकही मौलिक सत्ता था अध्यात्म-तत्त्व को भिन्न-भिन्न इन्द्र, मित्र, अग्नि आदि नामों से कहते हैं।

इस प्रकार याजिक कर्म-काण्डकी अत्यधिक यान्त्रिकता क्रम-काम सेन केवल वैदिक देवताबाद के लिए ही, जिन्सु उसके आप्यारिमक एकताबाद के लिए भी सर्व-नारा करनेवाली सिद्ध हुई। इस स्थिति का नैतिक भावनाओं पर भी युराप्रभाव पड़ा।

याज्ञिक कर्म-काण्ड केकाल मेंदेश केसामने कोई महान् राजनीतिक कार्य-कम नही दीखता । उन दिनों देश मेंकोईवड़ी चर्चा थी, तो वैदिक पत्रों की, उनमें दी जानेवाली वही-बड़ी दक्षणाओं की, और पुरोहितों की।

आगे चलकर वेदाश्यास जड़ता या मन्दता का प्रतीक ही माना जाने छगा था। तभी तो महाकवि कालिदास ने अपने 'धिकभीवंबी' नाटक[१।१०] में प्रजा-

पति को भी 'वेदाभ्यासजड:' कहने का साहस किया है! कह-मूनक वर्ग-वाद से जो सबसे बड़ी हानि देश को हुई, वह विभिन्त वर्गों में प्रवर्त-भावना के दहाने को थी। इस प्रवृत्ति का सबसे अधिक वेदजनक प्रमाद शूट और आर्य के परम्वर सम्बन्ध पर पड़ा । बारों वेदो में सुद्ध के प्रति का साम के पहुंच के प्रति के परम्वर सम्बन्ध पर पड़ा । बारों वेदो में सुद्ध के प्रति का साम उन्हों नहीं पाई जाती। यही नहीं, वेद-मनों में सो अन्य वर्षों के समान गुद्ध के प्रति भी सद्यावना और ममता का बातवरण

क्षार्य-नाति की मौलिक एकजातीयता की मानता के मुकाबके में पिछनी खेदननक पूपक्ता की मानना के लिएतनिक झत्तपय बाह्मच के निम्नलिखित उद्धरण को देखिए---

स्पप्ट दिखाई देता है।

"अयेतराः पृथङ् नानायजुभिरुपवधाति विशं सरक्षत्रादवीर्वतरां करोति पृथग्वादिनीं नानाचेतसम्"

(शत० गा० थाणारा३)

अर्थोत्, समन में यह दूसरी इटकाओं को प्रयक्ष्य वजुनेंद के मन्त्रों से रखता है, जिससे क्षेत्र की अवेद्या प्रवक्ष-युवक् वर्षात् अनैक्य से बोलनेवाली और विभिन्न चित्तवाली प्रवर्ध में दर्वलता रहे।

यहाँ प्रजा के विषय में यह भावना कि उसमें किसी प्रकार एकता और एक-चित्तता न आ सके और वह राजधनित के सामने दुवैल ही रहे कितनी होन और खेदजनकहै !

कोई भी धार्मिक कर्मकाण्ड, मनुष्य को उस विषय को स्वाभाविक प्रवृत्ति से प्रारम्भ होकर, प्राय:धीरे-धीरे बढ़ता हुआपुरीहित-वर्ग के एकाधिकार की वस्तु वन जाता है। यह अवस्या अन्त में पुरीहित-वर्ग और जनता दोनों के लिए हानिकर बिंद होती है। इससे जहाँ एक बोर अक्मंण्यता, प्रुडम्ह और अन्धविस्थास बढ़ता है, यह दूसरों और व्यावसायिक अनियन्तित प्रवृत्ति के बढ़ने से नैतिकता के प्राय:

सर्वनाश की स्थिति पैदा हो जाती है।

उपनिपदों के निम्नलिखित प्रमाण प्राणहीन याज्ञिक क्रियाकलाप से उत्पन्न उद्विग्नता को स्पष्ट प्रकट करते हैं—

> प्लबा होते अबुदा पत्रस्पा अप्टादशोनतमवर येषु कर्म । एतच्छू यो येश्रीमनत्दन्ति मुदा जरामृत्युं ते पुनरेवारियमित ॥ (मुण्डकोपनिषद् १।२।७) अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं पीराः पण्डितं मच्यानाः।

यन्द्रम्यमाणाः परियन्ति भृदा

अन्धेनैय नीयमाना ययान्याः ॥ (कठोपनियद् शराप्र)

अर्थात्, ये आदर्श-होन जटिल यजरूपी कमें अदृढ नीका के समान हैं। अपि-वैकी लोग इनको ही जीवन का सदय बनाकर अपनी अच्छ वासनाओं के भैवर में ही पड़े रहते हैं, और बास्तविक कल्याण को नहीं पा सकते। मूढ लोग, अपनेको पण्डित और बुढिमान समझते हुए, पर बास्तव में अज्ञानवरा आदर्शहोन याजिक क्रिया-कलाप में फैंसे हुए, आध्यासिक उन्नति के सरल-सीधे मार्ग पर अग्रसर नहीं हो पाते। वे मान, दम्म और मोह के देड़े मार्ग में फैसकर अपना जीवन नष्ट करते हैं। उनकी दशा सममुच अन्धे के पीछे चलनेवाले अन्धों के समान ही होती है।

सपट है कि विदेश घारा के ह्यास का मुख्य कारण बहुत अधिक जिटलता और विस्तार को पहुँचा हुआ उसका आदश्रीम शुरू कारण बहुत अधिक जिटलता और विस्तार को पहुँचा हुआ उसका आदश्रीम शुरू कमंत्रगण्ड या। आपं-जाति में रुविमुक्त वर्ग-चाद की प्रवृत्ति लाने और उसे दुढ करने में पी इसी कमंत्रगण्ड का विद्या हाथ या। इसीने कारण, विभिन्न वर्षों में अलगपने की भावता बड़ी। इसीने विद्योत्कर से इस्तान के स्वाप्त का अलगपने की भावता बड़ी। इसीने विद्योत्कर से इस्तान के स्वाप्त की अलगपने की भावता बड़ी। इसीने विद्योत्कर से इस्तान के स्वाप्त की अलगपने की माना बढ़ी। इसीने विद्या हास की ओर और भी बड़ा दिया।

यह समय ऐसा था, जबकि जनता को कोई धार्मिक प्रेरणा और जीवनप्रद सन्देश कहीं से भी मिलना प्राय. यन्द हो गया था, और वैदिक धारा का प्रवाह अत्यन्त मन्द पत्र गया था।

वैदिक धारा का ह्वास एक ऐतिहासिक सत्य है। पर इसका अर्थ यह नही है कि वेद और वैदिक बाड्मय का महत्त्व आज के भारत के लिए नहीं है।

यह परम सीभाव्य है कि वेद अवभी सुरक्षित है। उनकी अध्यय उपेक्षाहुई है, सहस्रो वर्षों से । पर अब समय आ गया है जबकि आवश्यकता है उनके वास्त-विक अनुत्रीलन और स्वाध्याय की, किसी सकीर्यं सांप्रदायिक दृष्टि से नहीं, किन्तु अस्यन्त उदार मानवीय भावना से। वेद हमारे राष्ट्र की अनमोल साज्वत निधि तो हैं ही, पर अपनी अदितीय खदात भावना और अमर जीवन-सन्देश के कारण उनका सार्वकालिक और सार्व-भोम महत्व भी हैं।\*

<sup>\*</sup>समाज विकान परिषद्, काशी विद्यापीठ, बनारस द्वारा प्रकाशित 'भारतीय संस्कृति का विकास —वैदिक धारा' में से महत्त्वपूर्ण संक्षिपतीकृत अंश सामार संक्षालत । —संपादक

# वैदिक सूक्त

[नीचे हम तीन वैदिक सूक्त-नासदीय सूक्त, पृथिवी सूक्त तथा सांमनस्य सूक्त, भावार्य के साथ, दे रहे है। ये बड़े महत्त्वपूर्ण सूक्त हैं-स०]

## नासदीय सुवत

ऋग्वेद का यह बड़ा प्रसिद्ध सुक्त है । सुक्षम-से-सूक्ष्म आदिवैदिक काल का चिन्तन इस सूक्त में पाया जाता है। उपनिषदों में जिस तत्त्वज्ञान का अनेक प्रकार से निरूपए किया गया है, उसका बीज इस मुक्त में दृष्टिगोचर होता है। ऋषि चिन्तन करता है कि जब 'असत्' का अन्धकार सर्वत्र ब्याप्त था, तब उससे 'सत्' कैसे उत्पन्न हुआ ? सुष्टि का मूल कारण क्या था ? जानने की उसकी उत्कट इच्छा है, परन्तु किसी निश्चय पर यह पहुँच नही पा रहा । गहरे-से-गहरा तत्त्व-चिन्तन इस सूक्त में हम देखते हैं। लोकमान्य तिलक के शब्दों में यह 'स्वाधीन चिन्तन' या।

इस सूनत का ऋषि परमेप्ठी प्रजापित है, और देवता है परमारमा ।

नासदासीन्नो सदासीनदानी नासीद्रजो नो व्योमा परो यत । किमावरीयः कुह कस्य धर्म न्नम्मः किमासीद्गहनं गभीरम्।। १।। तव, मूल आरम्भ में, असत् नही था, और सत् भी नही था; यन्तरिक्ष तव नही था, उसके परे का यह आकाश भी न था। किसने (किसपर) आवरण डाला ? और कहाँ ? किसके सुख के लिए ?

गहन और अगाध जल (भी) कहाँ था तब ? न मृत्युरासीदमतं न तर्हि न राज्या अह आसीत्प्रकेतः आनीववातं स्वधया तटेकं तस्माद्धास्यन्न परः किचनाऽऽस्।। २।। तब न तो मरण या (अर्थात् नाशवान् दीखनेवाली यह सृष्टि) । अतः अमृत अविनाशी (नित्य पदार्थ) भी न था। रात और दिन का भेद समझने के लिए तब कोई साधन न था। (जो कुछ था) अकेला एकही था वह, अपनी शक्ति से, बिना ही बायु के, साँस लेता रहा, स्फूर्तिमान होता रहा। उसके परे और कुछ भी न था।

तम आसीत्तमसा गुढमग्रेऽ प्रकेतं समिलं सर्वमा इदम्। तुच्छेनाभ्यपिहितं यदासीत्

सपसस्तन्महिनाऽजायतैकम् ॥३।। अन्यकारमें अन्यकारब्याप्त था (जैसे अपने वापमें वह छिपकर बैठा हो)

जल में जल समाहित था। तब असत् अर्थात् शून्यमय जो घा,

यह तप की महिमा से मण्डित था, और वह प्रकट हुआ।

कामस्तदग्रे समयतंताधि मनसो रेतः प्रथमं पदासीत् । सतो बन्धुमसति निर्रावन्दन्

हृदि प्रतीरवा कववो मनीवा।।४।। इसके मन का बीज प्रथम निकला,

बही जारम्म में काम बन गया— (अर्थात् निर्माण करने की प्रवृत्ति)

क्षित्यात् । नमाण करण का अधात ) ऋषियों ने अपने अन्तःकरण मे विवादकरके निश्चित किया कि, असत् में -- मूळ परवहा में -- सत् का, विनाशी दीखनेवाली सृष्टि का यह

पहला सम्बन्ध है।

तिरुचीनो जिततो रिझ्मरेपाम् अयःस्विदासीदुर्पीर स्विदासीत् । रेतोधा आसत् महिमान सासत् स्वधा अवस्तात् प्रयत्तिः परस्तात् ॥१॥ (यह) किरण या धामा बाहा फैल गया इनमें, यदि कहा जाय कि यह नीचे था, तो ऊपर भी था यह;

(२६) मेरिक ना या किया गड़ी कार्य कर्य दर्गा, यदि कहा लाग किया यह नीचे था, दो ऊत्तर मी था यह ; (इनमें से कुछ ) रेतोधा याने बीज बैनेबाले हुए, और बढ़कर बड़े भी हुए, उन्होंकी अपनी बर्वित इस ओर रही,

और प्रभाव उस और (व्याप्त) हो गया।

को अद्धा वेद क इह प्रवोचत् कृत आजाता कृत इयं विसृष्टिः।

अर्वाग् देवा अस्य विसर्जनेना प्य को वेद यत आवभूव।।६।।

यह (सत् का) सारा पक्षारा किससे आया, कहाँ से आया— (इससे अधिक) विस्तारपूर्वक कौन कहेगा यहाँ ?

निरचयपूर्वक कौन जानता है इसे ?

देव भी इस सत्-मृद्धि के पश्चात् हुए है, फिर जहाँ से वह मृद्धि हुई उसे कौन जानेगा ? इयं विस्थिदयँत आवभूत्र

इय । वसुष्टियत आससूत्र ग्रहियादधे ग्रहियान ।

यो अस्याध्यक्षः परमे योमन्

सो अंग बेद परि वा न वेद ।।७।)

यह सारा फैलाब जहाँ से हुआ, उसे तो परमआकारा मे रहनेवाला जानता होगा,

जो इस मृष्टि का अध्यक्ष है। या नहीं भी जानता हो, कीन कह सकता है ?

## पृथिवी सूवत

अयर्बेदोय सूचत है यह। इस यूवत के मंत्रो में प्रुपिधी का स्तवन किया गया है। डॉ॰ बासुबेदप्तरण अप्रवाल के बाब्दों में 'मातृभूमि के स्वहप और उसके साथ राष्ट्रीय जन की एकता काजैसा बर्णन इस सूचत में है, बैसा अग्यत्र दुर्तम है। सूचत

की भाषा मे अपूर्व तेज और अर्थवत्ता पाई जाती है। स्वर्ण का वेश पहने हुए सब्दी को कवि ने श्रद्धापूर्वक मातृभूमि के चरणों मे अर्थित किया है।"

पृथियी सुक्त मे से कुछ सुन्दर मंत्रो को हम नीचे उद्यूत करते हैं:

यस्याः हृदर्य परमे व्योमन् सत्येनायुत्तममुखं प्रविव्याः ॥=॥

पृथिवी का हृदय परम व्योग में स्थित है;

यह हृदय सत्य से घिरा हुआ अमृतस्य है। सा नो भूमे प्ररोवय हिरण्यस्येव संबुधि ॥१८॥

है मातृभूमि, हिरण्य के संदर्शन से तुम हमारे सामने प्रकट हीओ-तम्हारी स्वर्णमयी प्ररोचनाओं का हम दर्शन करना चाहते हैं।

तुम्हारी स्वर्णमयी प्ररीचनाओं का हम दर्शन करना चाहते हैं। स्योनास्ता महां चरते भवन्तु ।।३१।।

चलने से ही दिशाओं के कत्याणों तक हम पहुँ बते है।

येते पंथानो बहुवो जनायना रयस्य बरमानसङ्च यातवे ॥४७॥

यरमानसञ्च यातव (१३७॥) पदपक्तियों के द्वारा हो मातुभूमि के विद्यालजनायन पंथ निर्माण होते हैं।

पदपानतथा कद्वारा हा सातृभूम के विदास्त्रज्ञायन पथानमाण हातह । यात्रा के बल से ही रथो के बर्स्स और शक्टों के मार्ग भूमि पर बिछते हैं ।

भस्ते गन्यः पुष्करमाविवेश ॥२४॥ तम्हारी जो गन्ध कमल मे बसी हुई है, उस स्पन्ध से मुसे, सर्राभत करो । विश्वंभरा धसुधानी प्रतिष्ठा हिरण्यवक्षा जगतो निवेशिनी ॥२॥

हे मातृभूमि ! तुम विश्व का भरण करनेवाली हो, रत्नों को खान हो, हिरण्य से परिप्राणें हो;

तुम्हारे अपर एक संसार ही बसा हुआ है। तुम सबकी प्राण-स्थिति का कारण हो।

निध्व विश्वती बहुषा पुहा बसु मणि हिरण्यं पृथिषी ददातु ने । षसुनि नो बसुदा रासा

देवी दघातु सुमनस्यमाना ॥४४॥ अपने गूढ़ प्रदेशों में तुम नाना निविद्यों का भरण करती हो । तुम रहतों, मिणायों की सुवर्ण को देनेवाली हो ।

रत्नों का वितरण करनेवाली हे वसुधे ! प्रेम और प्रसन्नता से पुलक्ति होकर तुम हमारे लिए कोपों को प्रदान करो ।

सहस्र धारा द्रविणस्य मे दुहां प्रवेव धेनुरनपरकुरन्ती ॥४१॥

अधिग खड़ी हुई अनुकूल धेनु के समान हे माता ! तुम सहनों धाराओं से अपने प्रविच का हमारे लिए दोहन करों । सुम्हारों कृपा से राष्ट्र के कोण अक्षय निधियों से भरे-पूरे रहें, जनमें किसी प्रकार किसीभी कार्य के लिए कभी न्यूनता न आये।

यते मध्यं पृथिष यन्त्र नभ्यं मास्त कर्जस्तन्त्रः संबमुद्यः। तासु नो थेहि अभि न पवस्य

माता श्रुमिः पुत्रो अहं घ्रायच्याः ।।१२॥ हे पृथिवी ! तुम्हारे शरीर से निकलनेवालो जो शक्ति की घाराएँ हैं उनके साथ हमें संयुक्त करो । यह कृमि मेरी माता है, और मैं इसका पुत्र हूँ ।

जनं विश्वती बहुधा विवाससं

नाना धर्माणं पूथिवी धर्योक्सं ॥४५॥ वपने-अपने प्रदेशों के बनुसार उन जनींकी अनेक भाषाएँ हैं, और देनाना धर्मी के माननेवाले हैं।

यस्यां पूर्वे पूर्वजना विचक्तिरे ॥४॥ हे पृथिवी ! तुम हमारे पूर्वकालीन पूर्वजों की भी माता हो। ये पामा यदरणं याः समा अधिभूम्याम् । ये संप्रामाः समितयस्तेषु चारु यदेम ते ॥४६॥ पृथिवी पर जो प्राम और अरण्य हुँ, जो समाएँ और समितियाँ हैँ, जो सार्वजनिक सम्मेछन हैं, जनमे हे भूमि ! हम सुम्हारे छिए सुन्दर भाषण करें।

> सत्यं बृहदुतमुत्रं दीक्षा तपोबद्धयनः पृथिवीं धारयन्ति । सा नो मृतस्य भव्यस्य परनी उदे लोकं पृथिवी नः कृषोत् ।।१।।

सत्य, वृहत् और उग्र ऋत, दोक्षा, सप, ब्रह्म और यज्ञ ये पृथिवी को घारण करते है।

जो पृथिवी हमारे भूत और हमारे भिक्ट की पत्नी है, वह हमारे लिए विस्तृत लोक प्रदान करनेवाली हो।

मूमे मार्तान थेहि या भद्रमा मुप्रतिध्वतम्। संविदाना दिया कवे थियां मा थेहि मूत्याम्।।६६।। है भूमि माता ! हमें पायिव कत्याणों के मध्य में रखकर द्युलोक के भी उण्च मार्वो के साथ युवत करो।

पण्य नामा के साथ युवत करा। [पृ<mark>ष्वितो सुक्त के</mark> इन मंत्रों का भावार्य डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल का है।]

## सांमनस्य सूक्त

मानव-समाज के लिए अखन्त उपयोगी यह मूत्रत अवर्ववेद में आमा है! इसमें उपदेश किया गया है सब मनुष्यों को कि वे आपस में मिल-जुलकर, एकपिछ होकर, समाज में रहें। यह सूक्त सात त्रिप्दुप छन्दों में अवर्व ऋषि ने गाया है इस प्रकार:—

> सह्दर्यं सांमनस्यमसिद्धेयं हुप्योमि यः । अन्योअन्यमभिहर्यतयसां जातमित्राघ्या।।१।। मैं तुमसवको एक हृद्ययाला और एक मनवाला और आपस में ह्वेप न रखने-वाला बनाता हैं:

तुम एक दूसरे से मिलने के लिए प्रेम से खिचकर चले जाओ, जैसे, अपने बछड़े की ओर माय दौड़ी हुई आती है।

अनुवतः पितुः पुत्रो मात्रा मवतु संमनाः। जाया पत्ये मघुमतीं बाचं वदतु शान्तिवाम् ॥२॥ पुत्र हो पिता की बाजा माननेवाला, और, माता के प्रति क्षनुकूल हो और सहस्य हो; पत्नी अपने पति से सदा मधुर, शान्तियुक्त, सुलद बार्गी दोले । मा भ्रातर भ्रातर हिसान्मा स्वसारमुल स्वसा।

सम्यञ्चः सवता भूत्वा वार्चं वदत भद्रया।।३॥

साई माई से और वहन से हैंय न करे, जोर यहन करने बहन से बौर चाई से हंप न रखे; सब इकट्ठे होकर एक हुसरे के लिए अनुकूल रहो, एकचित्त रहो,

सब इकट्ठ हाकर एक दूसर के लिए बनुकूल रहा, एक वस रहा, और, एक ही उद्देश को लेकर एक दूसरे से ऐसी वाणी वोला करो, जो कल्याणपुनत हो और सुखद ।

येन देवा न वियन्ति तो च विद्विपते मियः। तत्कृणमो बहा यो गृहे संज्ञानं पुरुषेभ्यः।।४॥

जिस ज्ञान को पाकर विद्वान कोष एक दूसरे का विरोध महीं करते, और आपस में भी ढेंप नहीं रखते, उस प्रह्मिवचा को तुम सबके परों में हम पहुँचाते है को सबसे उत्तम ज्ञान प्राप्त करानेवाकी है।

ज्यायस्वन्तश्चितिनो मा वि यौद्य संराधयन्तःसप्रुराञ्चरन्तः।

अन्यो अन्यस्मै वस्तु यदन्त एत सधीवीनान् वः संमनसस्क्रणीमि ॥॥ तुम लोग एक दूसरे से यड़े और उत्तम गुणवाले होते हृए भी समानित्त होकर समान कार्यं करते रही;

एक ही प्रकार का भार उठाते हुए, एक ही घुरा में बँधकर, एक दूसरे से कभी थलग मत होओ।

और, एक दूसरे से मनोहर वचन बोलो ; एक दूसरे से हिलो-मिलो,

आजो, समानरूप से एक ही स्थान पर एकत्र हुए तुम लोगों को मैं एक मन-वाला बनाता हूँ।

समानौ प्रपासहयोन्नमापः समाने योक्त्रेसह दो युनज्मि । सम्यंचोऽन्ति सपर्यंतारा नामिमिवामितः ॥६॥

तुम्हारा पानी पीने का स्थान एक हो, तुम्हारा सबका परसपर में एकशाथ भोजन हो; इसीडिए तुमकों में एकही बचन में बाँध रहा हूँ। और, मखी भांति झानरूप बन्नि की बपासना करो एकत्र होकर, नाफि (केन्द्र) के चारों और करों के समान।

सधीचीनान् यः संमनसस्क्रणोम्येकदनुष्टीन्संयननेन सर्वान् । देवा इवामृतं रक्षमाणाःसायंत्रातः सीमनसो यो अस्तु ॥७॥

# कुछ वैदिक सूक्तियाँ

सुपर्ण वित्राः कवयो वचीमिरेकं सन्तं बहुधा कल्पयन्ति । [ऋक्० १०११४॥५

एकही परमतत्त्व की विद्वान कवियों ने अनेक प्रकार से कल्पना की है। यादृश्मिन् धार्थि तमपस्यया विदत् [ऋक्० १।४४।=

अपना ध्येय थम और तप से ही मनुष्य पा सकता है।

प्रतायांपुः प्रतरं नवीयः ऋक्० १०।५६।१ हम नये से और भी नमें, और ऊँचे सो भी ऊँचे जीवन की ओर बढ़ते रहें।

विश्वदानीं गुमनतः स्याम परयमनुसूर्यमुच्चरन्तम् । [ऋक्० ६।५२।४

प्रसन्न मन से हम उदय होते हुए सूर्य को सदा देखें। यमा नः सर्वमिञ्जयदयक्ष्मं सुमना असत्। [मगु० १६१४ सारा जगत् हमे व्याधियों से बचाकर आह्वाद देनेवाला वन जाय।

वात् १ न व्यावया स्वित पूर्वीर् ऋतस्य हि गुहदाः सन्ति पूर्वीर् ऋतस्य श्लोको बिधरा सदवं । ऋतस्य श्लोको बिधरा सदवं । कर्णा गुपानः शुवमान आयोः ।। ऋतस्य बृद्धहा घडणानि सन्ति पुरूषि धन्द्रा युपे वर्षूषि । ऋतेन बीधीमपणन्त पृक्ष

ऋतेन गाव ऋतमा विवेशुः ॥ [ऋक्० ४।२३।८-६ ऋत स्रोत है सभी प्रकार के सुख और शान्ति का,

पापों का नारा कर देती है ऋत की भावना, वह बोध देती है और प्रकाश भी।

बहरे कानों ने भी सुनी है ऋत की कीति;

जड़ें उसकी बहुत दृढ़ हैं,

जगत् की अनेक सुरम्य वस्तुओं मे ऋत साकार हो रहा है। अग्नादि की कामना ऋत पर ही अवलम्बित है,

और सूर्य की किरलें, ऋत के कारण ही, जल में प्रवेश कर उसे ऊपर ले जाती है।

मा भेः, मा संविवयाः । विजु० ११२३

तुम न तो डरो, और न घवराओ।

विद्वान् पथः पुरएता ऋजु नेवति [ऋक्० ५।४६।१

सही रास्ते पर वही नेता ले जाता है, जो समझदार होता है।

न स सखा यो न ददाति सख्ये । [ऋक्० १०।११७।४ जो मित्र का सहायक नहीं, यह मित्र नहीं हो सकता ।

केवलाघो मयति केवलादी [ऋक्० १०१११७।६

अकेला खानेवाला तो पाप खाता है, अर्थात् वह पापमय है।

जनस्य गोपा अजनिय्द जागृविः [साम० उ० ३।१।६

जनता को जागरूक व्यक्ति ही बचा सकता है। माता भूमि: पुत्रो अह पृथिव्या:[अयर्व० १२।१।१२

भूमि मेरी माता है, में पृथिबी का पुत्र हूँ।

मा नो विदद्भिमा, मा अञ्चाह्तः, मा नो विदद् वृजिता ह्वे प्या या। अयर्वे० ११२०११

पराजय हमारे पास न आये, अपयश हमें प्राप्त न हो ; और ऐसे बुरे कृत्य हमसे दूर रहे, जो ढेप बढ़ानेवाले हो ।

इतरच यदमुतरच यद्वधं बहुण यावय ।

वि महच्छमं यच्छ बरीयो यावया वधम् । [अयर्व० १।२०।३ दूसरों के भीतर वध करने का भाव न रहे,

प्रभो ! यह भाव ही हमसे दूर करते, और अपना महान् आध्य तू हमें दे।

अग बहान् बाह्यणो सह्यवचंसी जायताम् ।

का राष्ट्रे राजन्यः शूर इथव्योऽति व्याघी महारघी जायताम् । यज्ञ० २२।२२

विस्वभावन ब्राह्मण ब्रह्मतेज से युक्त हों। राजन्यगण शूरवीर, घनुर्धर, नीरोग और महारथी हों।

दोग्ध्री धेनुर्वोद्धानड्यानाशुः सन्तिः पुरन्धिर्योदा जिल्लू रथेष्ठा, समेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् । [यजु० २२।२२

गौर्षे दुवारू, बैल मार ढोने में समर्थ, घोड़े शोध्यामी, स्त्रियाँ वोभा<sup>मयी</sup> और रयी विजयी हो, और इस यजमान का पुत्र निर्भय वीर हो।

निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षेषु । फलवत्यो न ओषघयः पत्थन्ताम् । योगक्षेमो नः कल्पताम् । यित्रु० २२।२२ आवस्यकता के अनुसार वर्षा हो, वनस्पतियाँ फलती रहे ।

जापरवकता के अनुसार हमारा योग-क्षेम हो। अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते सं भ्रातरो वावृधुः सौभगाय ।

ऋक्० शहनार

ते अज्येष्ठा सरुनिष्ठास चिद्भदोऽमध्यमासो महसा विवायुषुः । सु जातारो जनुषा धृदिनमातरो दिवो मर्या आ नो अच्छा जिमातन । च्हिक् ५ ५१६।६

उनमें न तो कोई बड़ा है, और न कोई छोटा, आपस में वे सब भाई-भाई हैं। और अपने कल्याण के लिए वे सब मिलकर प्रयत्न करते हैं। उनमें कोई बढ़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, और कोई मध्यम भी नहीं। वे सभी एकसमान है। अपने खदय के लिए उत्साहपूर्वक वे उत्तम करते हैं।

अच्छे कुल में वे पैरा हुए और भूमि को वे अपनी माता मानते हैं। वे दिव्य मानव भली भाँति यहाँ आयें।

कर्जा मधुमती याक्। मधुमती उदेयम् ॥ [मं० २।१-२ वाणी मधुर हो, और उसमें बल भी हो।

वाणा मधुर हा, आर उसम वर्ज भा हा । मद्रभूतों कर्णो । सुभूतों कर्णो । शर स्त्रोकं श्रूयासम् । सुभूतिः उपभूतिः च मा मा हासिस्टाम् । [मं० २।४-५ कान मेरे जच्छे-अच्छे उपदेश सुर्के, अच्छे उपदेश उनमें भरे रहें;

कान मर अच्छ-अच्छ उपदव्ध सुन, अच्छे उपदेश उनमें भरे रहे; ऐसी वाणी सुना करूँ, जिससे कत्याण होता हो; अच्छे उपदेश और दूर से अच्छे सन्द सनने की मेरी सवित कभी क्षीण न

पड़े। वजः, वेतः, सूर्या, विधर्मा, उत्तः, चमतः, धर्ता, धरणः, विमोकः,

रवा, पान पूपा, वयमा, उष्टा यमात, वता, वर्षा, विभावन आईंपविः, आईं दातुः, भातिरस्वा च मा मा हासिप्टाम् ॥ [मं० ३।२-४

मेरा ये श्याग न करें, त्याग न करें— तैजिस्तिता, महस्वाकांद्धा, मेघा-शक्ति, विशेष गुषोबाला धर्म, यज्ञ के साधन, धारण करनेवाली शक्तियाँ, यन्धन से छूटने की इच्छा, सिद्ध शस्त्र, देने की इच्छा तया प्राण ।

जितं अस्माकं, उद्भिन्तं अस्माकं, विश्वाः वरातीः पृतनाः।

[मं० ६।२ हम अपना सामर्थ्य बदाते रहें, अपनी विजय का, अपने उत्कर्ष का और अपने दात्रुओं की सारी सेनाओं की पूरी तरह परास्त कर देने का ।

मुमुबतगरमान्दुरितारयद्यात् । [अयवं० ४।६। व

निन्दनीय पाप से तू हमें मुक्त कर।

योऽस्मांश्चक्षुया मनसा चित्याकृत्या च अघापुरभिदासात्, त्वं तानग्ने मेन्यामेनीन् कृषु । [अथर्व० ४१६।१० जो भी हमे आंख से, मन से, चित्त और संकल्प से दास बनाना चाहता है,

हे अग्निदेव ! अपने शस्त्र से उसे तू शस्त्रहीन करदे । पूर्णात्यूर्णमुदचति पूर्णे पूर्णेन सिच्यते । [अयवं० १०।८।२६ पूर्ण से पूर्ण उदित होता है, और पूर्ण से पूर्ण ही सीचा जाता है।

अ-दार-मृद् भवत देव सोम । [अयर्वे० ११२० हे सोमदेव ! हमारी आपस मे फूट न हो।

अस्वावतीर्गोमतीनं उदासी वीरवतीः सदमुब्द्वन्तु मदाः।

अिथर्व० ५।१११७ हमारे गृहों को प्रकाशित करती रहे कत्याण करनेवाली उपाएँ घोड़ों,

गायो और ज़ूरवीर पुत्रो के साथ।

माया ह जज्ञे सायसा । [अथवं० ८१६।५ कपट कपट से बढता है।

स विशोऽनु व्यवलत्, तं सभा च समितिश्च सेना च सुरा

चानुब्यचलन् । जब वह प्रजा के अनुकूल चला,

तभी उसे सभा, समिति और सेना अनुकूल हुई, और धन-कोप भी अनुकूल हुआ ।

## उपनिषद्

#### [वियोगी हरि]

उपनिषदों को वैदिक साहित्य का अंव माना गया है। उपनिषद् को वेद या ख्रुति भी कहा गया है। वेद का क्षूंकि यह वित्यम भो कहा गया है। वेद का क्षूंकि यह वित्यम भो कहा जाता है। उपनिषद् में मुख्यम्भ से सहानिष्ठ इसके विषय को वेदाल भी कहा जाता है। उपने जी र निषद् दे वा दो दारों से बना है। उपने का वर्ष है कित है। उपने कित के अध्यारम तत्त्व का सम्बन्ध झान प्रान्त करना यह उपनिषद में है। परमतत्त्व महा सम्बन्ध का करने यह उपनिषद में कि का माना है। इत प्रन्यों में ऐसा सामर्थ्य है। जो मानव को, उनके अनुसार विचार में भी किया गया है। इत प्रन्यों में ऐसा सामर्थ्य है, जो मानव को, उनके अनुसार विचार तथा आच-रण करने है, सबसे क्षेत्र शिवर पर पहुँचा सकता है। शंकर, रामानुष, मानव बादि प्रमुख आचारों ने उपनिषदों को 'प्रस्थान-वर्धा' से स्थान दिया है। उनपर अपने-अपने सा सिद्धान्त के प्रतिपादक भाष्य कित हैं। सहासूत्र, एकादश उपनिषद् और समववरीता इनको 'प्रस्थान-वर्धा' से क्या प्या है।

् जर्मनी के प्रसिद्ध तत्ववेता शोषेनहर के बब्दों में, "सारे संसार में उप-निषद् ग्रंथों के समान कोई ऐसा अन्य नहीं, जिसमे मानव-जीवन को इतना ऊँचा उठाने की क्षमता हो।"

प्रस्पात दर्शन-शास्त्री मैक्समूलर का भी ऐसाही मत है।

इसी प्रकार एक दूसरा जर्मन विद्वान् पाल डॉसन कहता है, "उपनिपरों का शर्त्रानिक मंगन न सिर्फ भारत में, बल्कि सायर सारी दुनिया में वेजोड़ है।"

भी दिक रहेगळ ने तो यहाँतक कहा है, "उपनिषदों के आगे पारवात्य सत्त्वदर्शन ऐसा समझना चाहिए, जैसे प्रचण्ड सुर्थ के सामने एक टिमटिमाता दीवक।"

फांस के प्रसिद्ध विद्वान कर्जेंस, और इसी प्रकार हैक्सले का कथन है कि, "सम्पूर्ण तत्वज्ञान का मूळ उपनिषदों के अन्दर देखा जा सकता है।"

स्वामी विवेकानन्दका मानता है, ''खपनिपदों का यह एक पावन मार्ग है। बहुत-से व्यवहार, रीति-रिवाज और लोकाचार, जो आज समझ में नही आसकते, उनकी सच्चाई उपनिपदों के द्वारा स्पष्ट दीखत लगती है।''

च० राजगोपाळाचार्य ने लिखा है, "उपनिषद् ऐसे ग्रन्य हैं, जिनमें आध्या-

रिमक जिज्ञासा के बारे में संसार के दूसरे धर्म-प्रन्थों की अपेक्षा कहीं अधिक वैज्ञा-निक भावना देखने में आती है। जिन ऋषियों के विचार और उपदेश उनमें मरे पडे हैं, वेवर्तमान यगके अधिकांत वैज्ञानिको की भौति ही रचनात्मक शंकाओं से प्रेरित दिखाई पड़ते है। उनके प्रक्तों और उत्तरों से मालूम होता है कि वे एक ऐसे काल में हुए थे, जब परम्परा और पुरातन आचार-विचारों के अनुसरण के साथ-साथ मनव्य परमसत्य को जानने की उत्कट इच्छा रखता था, और तब का बह वातावरण बडाही साहसपूर्ण और स्वतंत्र विचारों से व्याप्त था।"

आचार्य विनोबा भावे मानते है, "मेरी दृष्टि में उपनिषद् पुस्तक है ही नहीं, वह तो प्रातिभ-दर्शन है। उस दर्शन को यद्यपि शब्दों में प्रकट करने का प्रयत्न किया गया है, फिरभी शब्दों के पैर लड़राड़ा गये है, परन्तु सिर्फ निष्ठा के चिह्न उमरे हैं। उस निष्ठा को अन्तर से भरकर, शब्दो की सहायता से शब्दों को दूर हटाकर,

भनुभव किया जाय, तभी उपनिपदों का बोध हो सकता है।"

वेद की संहिताओं के बाद रचे गये जिन ब्राह्मण ग्रन्थों का अध्ययन अरण्य में अर्थात् वन में किया गया था, उनको 'आरण्यक' कहते हैं। अनेक आरण्यकों के अमुक भाग उपनिषद् प्रत्य है । जैसे, ऐतरेय ब्राह्मण का अन्तिम भाग 'ऐतरेय बारण्यक' माना गया है, और उसी ब्राह्मण के चार से लेकर छह अध्यायों को 'ऐतरेय उपनिपद' कहते हैं।

रचना-फाल—उपनिपदोंका रचना-काल ई बपूब १००० से ई ब्पूब ३०० माना जाता है। कुछ उपनिषदें ई० पू० ४०० से ई० पू० ३०० तक रची गई।

विचारक—उपनिपदों के विचारकों मे प्रजापति, इन्द्र, नारद, सनस्कुमार

ग्नादि प्रमुख है।

संवादों में उल्लेखनीय-महीदास, ऐतरेय, रैक्व, शाण्डिल्य, सत्यकाम जाबाल, जैवालि, उदालक, श्वेतकेतु, भारद्वाज, गार्ग्यायन, प्रतदेन, बालाकि, गार्गी और मैं त्रेयी इनके नाम उपनिषदों में दिये गये सवादों में उल्लेखनीय है।

किस वेद से किन प्रमुख उपनिषदों का अंग-सम्बन्ध है, इसे हम नीचे देते

है :---

ऐतरेव

यहग्वेदीय यजुर्वेदीय कठ, तैत्तिरीय, स्वेतास्वतर, ईश श्रौर बृहदारण्यक

सामवेदीय छान्दोग्य और केत अथर्ववेदीय

मुण्डक, प्रश्न और माण्डूनय

इत उपनिपदों में कुछ पद्ममय है और कुछ केवल गद्ममय । प्राचीनतम उप-निपदें प्राय. गद्यात्मक है। तीन उपनिपदों में गद्य और पद्य दोनों ही है नीचे लिसे अनुसार:

| २. केन     | पद्मगय |
|------------|--------|
| ३. कठ      | ,,     |
| ४. मुण्डवः | 11     |

-५. माण्ड्वय गद्यमय

६. प्रवन गद्यमय तथा पद्यमय

७. ऐतरेय

व. तैतिरीय गद्यभय ६. इवेताक्वतर पद्ममय

१०. छान्दोग्य गद्यमय तथा पद्यमय

११. बृहदार्ण्यक गरामय

कोषीतिको तथा नुसिहलापिनी इन उपनिषदी पर भी आचार्यो ने भाष्य लिखे है।

ईश सबसे छोटा उपनिषद् है। इसमें केवल १८ वलोक है। परन्तु इस उप-निपद् में ब्रह्म-विद्या का पूरा सार-तत्व आ गया है, जैसे गागर में सागर भर दिया गवा हो ।

आचार्यं विनोबाजो ने ईशोपनिषद् के मंत्रों की जी 'ईशाबास्य बौध' नाम से तात्विक व्याख्या की है उसे हम नीचे अविकल रूप में उद्भुत करते है :

"ईशाबास्य एक छोटी-सी उपनिषद है। और, शायद ही ऐसी कोई इसरी छोटी रचना हो, जिसमें इतना अर्थ समाविद्य किया गया हो। हम रोज गीता का पाठ करते है। वह भी छोटो ही है। फिरभी उसमे अठारह अध्याय हैं। पर इसमे सो केवल अठारह श्लोक है। लोग मानते हैं कि दुनिया का पहला ग्रन्थ वेद है। वेदों ना रहस्य जिन ग्रन्थों मे आया है, उनको 'वेदान्त' कहते हैं। ईशावास्य एक वेदान्त-ग्रंथ है। वेदान्त के ग्रन्थ तो वैसे बहुत है। पर इसमें थोड़े में वेदो का सार आ गया है, और उसका भी निचोड़ 'ईशावास्यमिदं सबँ यत् किचजगत्यां जगत्, तेन त्यवतेन भुंजीयाः मा गृधः कस्यस्वित् धनम्" इस पहले मंत्र में आ गया है।

"इस मंत्र का अर्थ है दुनिया में जोभी जीवन है, सब ईश्वर से भरा हुआ है। कोई चीज ईश्वर से खाली नहीं है। सत्ता की बापा में बोलें, तो यहाँ केवल उसीकी सत्ता है। वही एक मालिक है। यह समक्रकर हमें सब उसीको समर्पण करना चाहिए, और जो कुछ उसके पास से मिले, उसका प्रसाद समझ-कर ग्रहण करना चाहिए। यहाँ मेरा कुछभी नही, सब ईश्वर का है-ऐसी भावना रखनी चाहिए। जो पुरुष इस तरह रहेगा-कोईभी चीज अपनी नही मानेगा-सभी उसका होगा, सब उसे मिल जायगा । जो बुछ उसे मिलेगा, उसमें वह संतुष्ट रहेगा । दूसरे का मत्सर नहीं करेगा । किसीके धन की अभि- लापा नहीं करेगा। इस छोटेन्से मंत्र में एक महान् जीवन-व्यापी सिद्धान्त बता दिया है, और उसे अमल में लाने का उपाय भी। ईश्वर-समर्पण, प्रवाद के हर में प्रहण, मत्सर न करना, धन की वासना न करना—इस प्रकार एक संपूर्ण विचार इस मंत्र में हमारे सामने रख दिया है।

प्रायः हम देखते है कि मनुष्य दूसरे के धन की अभिछाया करता है। यह नमां ? इसिलए कि वह आलस्य में जीना चाहता है। दूसरे मन में इसिलए कहा है कि विना कमें के जीवन की इच्छा रचना जीवन के साथ वैईमानी है। धर्मात् निरंतर कमें करते हुए जैसा जीवन भगवान हमें हे, जीना चाहिए। जब हम कमें को टालते है, जीवन भगरपर होता है— ग्यापष्ट होता है। जीन-अनजीन हम सब यह कर रहे है, इसीसे हम दु ख मोग रहे है, और मुनिया में जो पाए है, वे भी बहुत सारे इसीसे पैदा हए है।

'तीसरे मंत्र में लागे चलकर बताया है कि अगर तुम मगवान की मूल जाते हो, भोग-प्रधान हति रखते हो, कर्मनिष्ठा को छोड़कर आलस्य को अपनाते हो, तो इसी भीवन में नरक में पड़ते हो। और जी स्थिति जीवन में हैं उसीके अनुसार मरने के बाद भी गति होगी, यह वस्तु तीसरे मंत्र में

समझाई है।

"बीधे भीर पौचनें मंत्र का एक स्वतंत्र परिच्छेद वनता है उसका सार यह है कि इंडवर को शांकत अलोकिक है। वह असीम है। उसके बारे में हम तर्क नहीं कर सकते। हमारे तर्क ते वह सीमित हो जायगा। गीता में बताया है कि इंडवर अब अवतार लेता है, तब वह महान् कर्म करता हुआ दिखाई देता है, पर उस कर्म का लेग उसे नहीं लगता। उस समय भी वह अकर्म रहता है। इससे उजटे, जब वह अही नहीं लगता। उस समय भी वह अकर्म रहता है। इससे उजटे, जब वह अहु में नहीं करता दिखाई देता है, पर उस समय भी वह सारो प्रदेश करता है, तब वह कुछभी नहीं करता दिखाई देता है, पर उस समय भी वह सारो टुनिया का शासन करता रहता है। अवित् अकर्मा भी वह सारो है। वही उसका ज्यापक स्वरूप सही रख दिया है।

"फिरतीन मंत्रों में ईंदनर-भनत का वर्षम है। यह अपने में सबकी और सबमें अपनेको देखता है। यही मनित है। मित्र से 'निज-पर' का भेद मिट जाता है। मतुष्य ने अपने बीच हजारों दीवारें खड़ी कर रखीं हैं। राष्ट्र, समाज और कुड़क्य में लडाई-आहे इसीचे पैदा हुए है। इस 'निज-पर' के भेद को मिटाना ईश्वर के जान का फल है। जो ईश्वर को पांत्रत करनेवाला है, वह इसी रात्ते पर अग्रद होता है। दिन-दिन उसकी आहम-माबना बढ़ती जाती है। वह सोचता है के जैसे मेरे कोर्य को वातमाएं है, वैसी दूसरों की भी है। इसलिए उनकी खिळाकर खाऊँ और पिलाकर पीजें। मुझमें और मेरे कुड़क्य में कोई भेद नहीं। इसी तरह देहात और राष्ट्र-राष्ट्र में कोई

फ़र्क नहीं है। इतना हो नही, मनुष्य और पन्नु में भी वह भेद नही करता। इस प्रकार वह अपना-परावा भेद मिटाता जाता है। जो इस तरह रहता है, उसका जीवन आनंदमय बनता है। इस प्रकार ईश्वर-निष्ठ पुरुष का या आरमज्ञानी का वर्णन करके आठवें मंत्र के अंत में पूनीय समाप्त होता है।

"आगे के तीन मंत्रों में बुद्धि का कार्य बतलाया है। बुद्धि भगवान ने हमारे हाथ में एक वड़ा हिष्यार दिया है। इससे हम अपनो जन्नित कर सकते है और अवनति मी। हमे चाहिए कि हम जन्नित करें। दुनिया में जितना भी ज्ञान है उम धारे ज्ञान की हमें कावस्थकता नहीं है। कुछ तो आवस्थक ज्ञान होता है, कुछ अवावस्थक। आवस्थक और अनावस्थक ज्ञान का विनेक करना होते से सिवना चाहिए। जो ज्ञान आवस्थक नहीं, उससे जीवन व स्वाव होंगाऔर, बुद्धि पर क्यर्य का वील पड़ेगा। और जो आवस्थक है वह मगर हासिल नहीं किया, तो अनुस्य अपना कतंत्र्य पूरा नहीं कर सकेगा। इसिलए इन मंत्रों में कहा गया है कि विद्या भी चाहिए और अविद्या भी। जो आवस्यक नहीं है, उसका अज्ञान ही रहने दें। अगर पड़लत से अनावस्थक ज्ञान हो जान, तो प्रयत्तपूर्वक उसे मूलही जाना चाहिए। सायहीं, हमें यहभी पहचानना चाहिए कि हम तो ज्ञान और अज्ञान दोनों से भिन्न, केवल साक्षिकर है। इस तरह अध्यास करने से बुद्धि ईस्वर-परायण रहती है। नहीं तो यह अवनति के लिए कारण हो सकती है।

"आणे के तीन मंत्रों में हृदय-प्रोधन आया है। जिस तरह बुढि की गुढि करना आवश्यक है, उसी तरह हृदय की भी। हमें हृदय में देखना चाहिए। हमारे हृदय में दोख और गुण भरे हुए है। तब हमें क्या करना चाहिए। हमारे हुदय में दोख और गुण भरे हुए है। तब हमें क्या करना चाहिए। उन्हें उठक्व कनाना चाहिए, और दोगों की 'असभूति' करनी चाहिए। उन्हें उठक्व कनाना चाहिए, और दोगों की 'असभूति' करनी चाहिए। उन्हें उठक्व कनाना चाहिए, और दोगों की 'असभूति' करनी चाहिए। अपनी तो दोण उत्तर चाहिए। जो कुछमी हम करते हैं, उवमें हमारी टिप्ट केवळ वितान करना चाहिए। जो कुछमी हम करते हैं, उवमें हमारी टिप्ट केवळ वितान बुढि की होंगी चाहिए। वाख टिप्ट से किसी कर्मों में हमें खूब सफलता भी मिले, और लोग हमारा जयवयकार करने लगें, फिरमी अगर उस कर्म से हमारे गुण नहीं वहें हैं, तो वह कर्म दुए है। उत्तरी हमने अपनी अवनति हो की है, और दुनिया की भी होने दी है। साबही, हमें यहभी पहचानना चाहिए के हम तो दोय और गुण दोगों से भिन्न, केवल साक्षित्य हैं। इस तरह वस्मास करने से सच्ची हृदय-शुद्धि होगी।

"इसके आगे एक महान् मंत्र आया है। उसमें दर्शन का सार आ जाता है। दर्शन का सार यह है कि दुनिया में सत्य छित्रा हुआ है। वह मीह के आवरण से ढका है। जबतक उस मोह के आवरणका हम भेदन नहीं करते हैं, तवतक सत्य का दर्शन नहीं होता है। वह इसिल्ए नहीं कि बुद्धि-शिक की कमी है। दर्शन तो बुद्धि पर मोह का आवरण होने के कारण ही नहीं होता है। एक मोह कांचन-मोह है। बाहर और अन्दर भी इस मोहके कारण परदे पड़ते हैं। उसके कारण सत्य का दर्शन नहीं होने पाता। और भी तरहन्तरह के मोह है। उनके 'हिरण्यम पात्र' अर्थात् सोने का दकना कहा है। अगर सत्य का दर्शन करना है। अगर साथ का दर्शन करना है। अगर सत्य का दर्शन करना है। अगर सत्य का दर्शन करना है। लो मह सोने का दकना वर हटा देना चाहिए।

सत्य का दर्भन करना है, तो यह सोने का ढकना दूर हटा देना चाहिए। ''अत के तीन मंत्रों में हमारा विकास-कम बतलाया है।

"सोलहर्वे मत्र मे बताया है कि जिसे ईस्वर कहते है, वह इससंसारकों प्रेरणा देता है, उसका पालन-पोषण करता है, और नियमन करता है। वह संसारकों नियम करता है। वह सामने तो में एक तुच्छ जीव हूँ। पर उसमें और मुझमें तस्व-मेद नहीं है। क्योंकि उसीका में अबा हूँ। यही में हूँ। मुझपर यह देह एक आवरण है। वह एक सुवर्ण-पात्र है। इसके भीतर मैं छिपा हूँ। इस देह को अगर हम भैरवनके हैं, तो उस 'में का दसेन होता है। ईसवर जिस प्रकार पूर्ण है, सुन्दर है, मैं भी उसी अकार हूँ —हो मकता हूँ। 'सोऽहम्' मंत्र ने यह आहवासन हमें दिया है।

"िक्त कहा है कि इसकी हमे आमरण साधना करनी है। बितने भी भेव है, सब बाहरी हैं, देह के साथ हैं। मुझमें—आरमा में—कोई भेद नहीं हैं। बाहरी आप साथ पहुँचना है। काला-मोरी, पत्तला-मोरा, मुइ-चतुर, शीतिमान्-अनीतिमान्—सभी भेद ऊपरी है, देह के साथ हैं। केह हमें अल्ला-मोरा, मुइ-चतुर, शीतिमान्-अनीतिमान्—सभी भेद ऊपरी है, देह के साथ हैं। केह हमें भूल जाना है और अन्दर की बस्तु को प्रहण करना है। क्यांविकता है कि उसका देह जब कि प्राप्त करता है, उसका देह जब मिर जाता है, दे उसका देह जब मिर जाता है, तो उसकी मिट्टी, मिट्टी में मिल जाती है और आत्मा परमारमां में मिल जाता है।

"अंतिम मन भगवान् की प्रार्थना है। मगवान् को मार्ग-दर्शक अनिकें रूप मे देया है। जो अन्ति हममें रहकर हमें जीवित रखता है, जिसकें न रहतें से दारीर रुग्ध पड़ जाता है वह जो गरमी है, यह उपासना के लिए चैतन्य की स्वार्थन हमें रहतें है। यह चैतन्य की क्यास्या नेंधी है। अग्निस्वरूप चैतन्य की क्यास्या नेंधी है। अग्निस्वरूप चैतन्य की पहचानते है। यह चैतन्य की क्यास्या नेंधी है। अग्निस्वरूप चैतन्यदायी मगवान् से प्रार्थना की है कि है प्रमो! जवतक हममें जेतनाहै, गरमी है, हमें सीची पांच पर प्राया हमें को ठीक देशी हमांचे वतनाहै, गरमी है, हमें सीची पह पर पर । हमें कक मार्ग से न होंगे देशी लगाती है, तो कपहा देवा हो जाता है। हमांचे जीत की ठीक देशी लगाती है, तो कपहा देवा हो जाता है। हम की जा मार्या सीचा सामें हमी की तरह सीचा अपता हमने प्रार्थना की है कि है प्रमो, हमारे जीवन में किसी तरह भी बनता न आने दे। हमें सीची राह ने से जा। अगर मुझने पूछा जाय कि किस गुणको गुणों को राजा बनाव्योगे, तो मैं किसी एक गुण को स्थायी राजी

वनाने के बजाय निर्वाचन-पढ़ित से काम लेना पसन्द करूँगा, और भिन-फिन्न गुण एक अवधि के लिए राजा बनेते। वेकिन जिन गुणो को मैं राजा बनाऊँ, लगता है, उनमें ऋजुता का स्थान पहला रहेगा। चहाँ ऋजुता है, सरकता है, वहाँ धर्म है, नहाँ जीवन है। जहाँ नकता है, नहाँ अधर्म है, सर्ख है। कारनेवाला जानता है कि तकुत्रासीधा चाहिए। उसमें देह पन जरा भी नहीं पलता। तकुता जिस तरह देहापन सहन नहीं करता, जसी तरह हमभी अपने जीवन में पत्रता को विलकुत सहन न करें। काया-वाचा-मन से अंदर-वाहर हम सरक हो जांगें। ऐसे सरक जीवन के लिए हमें बल दे, ऐसी इस मंत्र में प्रायंता की गई है।

"उपनिषद् के बारम्म में और अन्त में शान्त-मंत्र बीछते हैं। उसका थर्य है—सन्न पूर्ण है, इसिलए सर्वेदा शाित रखनी चाहिए। अशांति का कोई कारण ही नहीं। पर हमें तो आमात होता है, जिभर देखो उसर दुख भरा है, सब अपूर्ण है, और उसे हमें पूरा करता है। किन ऐसा नहीं है। कुन्हार मिट्टी से यहा बताता है सही, पर उसको आनमा चाहिए कि में नमा कुछ नहीं करता हूँ। विश्व में नमा कुछ नहीं करता हूँ। यहां तो मिट्टी से पहले ही शेजूद था, खुगा था। मैं तो बीच में निमित्तमात्र खड़ा हो। यहां हूँ। इसी तरह सितक भी सोचेगा। वह विद्यार्थ को आता नहीं है। शिवा है। वापार्थ में को बीच में निमित्तमात्र खड़ा हो गया हूँ। इसी तरह सितक भी सोचेगा। वह विद्यार्थ को अफ कर करने में मदस्तार बतता है। इसी तरह माता-दिवा में को बात को अफ करने का मौका मिट्टी हो। यह किन हमें बीच में खेल करने का मौका मिला है। पानी में कहरें उठती है। एक लहर उठती है और मिट आती है। उसके पीछे दूसरी कहर उठती है। यह कहर का मिट बाती है। किन्त होता है सब एती-ही-नाभी। चैतिही हमाभी है। जब हम काम करते हैं और पिर जाते है, दूबरे उठते हैं। इस तरह जब हम कोचते हैं, अशांतिका कोई कारणही नहीं रहता। इसिलए सन्त में कहा है—अशांतिका कोई कारणही नहीं रहता।

केन अपनिषद् में ४ खण्ड हैं, और कुल २४ कण्डिकाएँ।

'केन' अर्थात् 'किससे' इस शब्द से उपनिषद् का प्रारम्म होता है। पूछा गया : पंच प्राणक्षी पाँचों देवताओं का संचालन किस देव से होता है ?

उत्तर दिया गया है कि बहु देव, यथायंहम में, मौचीं प्राणो एवं इन्सिंगे से जाना जा सकता। उनका ज्ञान भी अज्ञान थन जाता है। 'ऐसा नहीं' 'ऐसा नहीं' मही बहुन के विषय में कहा जायेगा। सतलव्यह कि उसे किसने जाना औरकोन हह सका।

'परा विद्या' प्राप्त कर लेनेदाला ही ब्रह्मजान का अधिकारी हो सकता है, गोगे बताया गया है 1 अन्त में, कहा गया है कि ब्रह्म-ज्ञान के रहस्य का मूल है तप, इन्द्रिय-दमन और कर्त्तव्यकर्म ।

कठ उपनिषद् में दो अच्याय है, और प्रत्येक अध्याय में तीन-तीन विल्ला।
प्रसिद्ध निषकेता की कथा से इस उपनिषद् का आरम्भ होता है, जिसे यम ने ब्रह्म-विद्या का उपदेश दिया था। वह उपदेश 'झान-अभिन' है। उसे 'नाचिकेत अणि' या यज्ञ कहते हैं। प्रेय मार्ग और श्रेय मार्ग का भेद भी इसी उपनिषद् में बताया गया है। ब्रह्म का निरूपण इसमें काव्यमय शैंछों में किया गया है।

मुण्डक उपनिषद् में तीन मुण्डक है, और घत्येक मे दो-दो खण्ड।

इस उपनिषद् ने 'अलर ब्रह्म' के स्वरूप का बड़ा सुन्दर प्रतिपादन किया है। अक्षर ब्रह्म को कहा गया है कि वह बादवत है, अहतरूप है और सूक्ष्म से भी मूक्ष्म है। बताया गया है कि अपरा विद्याकी अर्थात् वास्त्रीय ज्ञान की उत्तक पहुँच नहीं। परा विद्या अर्थात् प्रत्यक अनुभूति के ऊँचे ज्ञान से ही उसका साक्षात्कार किया जा सकता है। जीवारमा और परमारमा ये दो पक्षी संतारस्प वृक्ष के अगर बैठे है, यह सुन्दर रूपक भी इसी उपनिषद में आया है।

भाण्ड्रय — यह एक छोटी-सी उपनिपद है। इसे माण्ड्रय नामक ऋषि ने रचा था। गद्यात्मक है यह। आत्मा की जागृत, स्वप्न, सुपुत्ति तथा धीयी तुरीया अवस्था का इसमे निरूपण किया गया है। इसमें बाज्य और वाबक की एकता दिखाई गई है। इत्वर ही जगत् का कत्ती, पालक और संहारक है, यहभी इसमें बताया गया है।

प्रक्त उपनिषद् में छह प्रक्त आये हैं, जिनको सुकेश, सत्यकाम, सीर्यायगी, कौसत्य, वैदिशि और कवस्थि इन प्रह्म-तत्त्व के जिञ्जासुओं ने विप्पछाद ऋषि सेपूछ या । विष्पलाद द्वारा दिये गये उत्तरों से उन जिञ्जासुओं का समाधान हो गया । वे अविद्या के उस पार, ज्ञान के किनारे पर, पहुँच गये ऐसा उनको अनुभव हुआ।

पैतरेष भी छोटो ही उपनिषद् है । महोदास ऐतरेष महिष की कृति है वह उपनिषद् । इसमें तीन अक्या है । पहले अध्याम में तीन खण्ड, दूसरे में केवल एक लण्ड और तीसरे में भी एक ही खण्ड है । इस उपनिषद् में मुस्टि-रचना का कम वताया गया है। यह भी कहा गया है कि देव 'परोक्षप्रिय' होते हैं। यह आत्मा क्या है इसका सदा सुन्दर विनेचन इस उपनिषद् में किया गया है।

सैिसरीय उपनिषद् में शिक्षा, ब्रह्म और भ्रुपु नामकतीन विल्लयों हैं। पहली वस्ली में १२ अनुवाक् हैं, दूमरी में ६ अनुवाक् हैं, और तीसरी में दस। अनुवाक् का अर्थ है किसी उठाये गये प्रश्न का संक्षित्त तत्तर ।

'रस-तत्त्व' को इसी उपनिषद् मे बहा का 'स्वरूप' बताया गया है, जो 'आनन्द' से भी परे हैं । अन्न की महिमा का बचान भी इसीमें आता है । ध्रुप को अपने पिता से जो बहाबान मिला, उसका मूल, इस उपनिषद् के अनुसार, यह धा कि अन्त और उसमें निर्मित प्राण, चक्षु, श्रोघ, मन और वाक् ये प्रत्येक ब्रह्म है।

अन्तेवासी को दिया गया सुर्योख्ड आचार्य-उपवेश शिक्षावल्ली मे आया है। ब्रह्मबल्ली में पंच कोपोका वर्णन कियागया है। ईश्वर-संकल्प से सृष्टि-उत्पत्ति का निरुपण भी इसी उपनिषद् में है।

भृगुवल्ली में ब्रह्म-मीमांसा की गई है, जो अत्यन्त महत्त्व की है। इसीमें

अपने पुत्र को वरुण ने ब्रह्म-विद्या का उपदेश दिया है।

द्येतादवतर यह प्रसिद्ध उपनिषद् है। इसमें छह अध्याय है। गहले अध्याय में श्रह्म-साक्षास्त्रार का उपाय और ध्यान बताया गया है। श्रेष अध्यायों में योगसाधन के स्थान और योग-सिद्धि के चिह्नों का वर्णन आया है। श्रार्थना और उपासना के विविध प्रकार तथा ब्रह्म-महिमा का निरूपणसरस भाषा में किया गया है। द्वेतास्वतर उप-निषद् में परा विद्या अर्थोत् ब्रह्म-विद्याकी पूरो परम्पराबहुत स्पट देखने में आतो है।

हात्रोस्य — यह बड़ी जपनिषद् है। इसमें आठ प्रपाटक अगवा भाग है। इस जनिषद् में जानभुति, सत्यकाम, उपकोशक, देवनेक्तु, अदवपति आदि की मुन्दर सानवर्द्धक कथाएँ हैं। गायशो की उपायता का भी वर्णन इसीमें आदि है। वसाम गया है कि यह सारा प्रसारा महार ही है, यह पुरुष संकल्पमय है, और पुरुव ही समासक्य है। इसी उपितप्द में देवकी-पुत्र अधिकृत्य को घोर अगिरम कृषि ने उपदेश विषयों है। इसी उपितपद् में देवकी-पुत्र अधिकृत्य को घोर अगिरम कृषि ने उपदेश विषयों है। किस सुनकर वे भूख-प्यास भी भूल गये थे। विविध अगिरमों का वर्णने प्रसार है। किस सुनकर वे भूख-प्यास भी भूल गये थे। विविध अगिरमों का वर्णने प्रसार सुप्त में इसी साम है। तत्वमित अपदेश देव है। 'भूमा' की उपायता का उपलेख इसी में आया है। सत्य भव्य को निरुक्ति सहावर्ष का माहात्म्य और प्रजापति का उपने द्वा इसके आठकें प्रपाटक में वड़ा सुन्दर मिलता है। इस और विरोचन की प्रसिद्ध कथा इसी शिला गाम में आई है।

के बहुदारुवक सबसे बड़ी उपनिपद् है। इसमेपीच अध्याय है। इस्त वालांकिक्या के अतिरित्त इस व्यागिद्ध में प्रक्षित्र में वेदी-याजवरूव-संवाद, जनक की समा में याजवरूव से मार्गों के प्रदन्त, जनक को समा में याजवरूव से गार्गों के प्रदन, जनक-याजवरूव-संवाद, च्वेतकेल पाचारों की सभा में पाना तमा मतुर्यों, देवों और अधुरों को प्रजापित द्वारा दिया गया केवल एक क्षप्तर 'द' का उपदेश, इस उपनिपद् की ग्रुस्य विवेधताएँ है।

जपनिषदों की संस्था २०० तथा २२० तक बताई जाती है। एक संस्था १०६ उपनिषदों की भी वही जाती है। परन्तु उनमे से बहुत-सी बाद की रचनाएँ माळूम देती हैं।

उपर्युक्त ११ उपनिषदों पर अनेक भाष्य और टीकाएँ विभिन्न जाचार्यों और विद्वानों ने लियी है, और उनके आधार पर अपने-अपने मतों का प्रतिपादन किया है। एक ही उपनिषद् से अद्वैत, विनिष्टादैत, ढैत, ढैताढैत और शुद्धादैत इन वेदान्त-सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है।

## उपनिषदों की कुछ कथाएँ

उपनिपद्-ग्रंथो में आत्मा, परमात्मा और सृध्टि के गहरे तत्त्वज्ञान का निरू-पण छोटी-छोटी कथाओं को लेकर किया गया है। नीचे हम ऐसी कुछ कथाएँ दे रहे हैं, जिनके बहाने ब्रह्म-विद्या का विवेचन तथा निरूपण अलग-अलग प्रकार से बडी सुन्दर शैली मे किया गया है।

#### नचिकेता

यह कथा कठोपनिषद् से ली गई है।

वाजधवस् नामके एक ऋषि थे। उन्होंने एक वड़ा यज्ञ रचा। यज्ञ के अन्त में अपना सर्वस्य उन्होने दान कर दिया ।

दक्षिणा में दी गई गायों को जब बाजश्रवस् के पुत्र निचकेता ने देखा, तो वह मन में सोचने लगा कि पिताजी यह कैसा दान कर रहे हैं। दान तो प्रिय बस्तु का होता है। ये गायें तो अब स्वयं न तो पानी पी सकती है, न भरपेट चारा चरसकती हैं। इनकी एक-एक हड्डी दीखती है। इनके थनों में दूध की एक बूंद भी नहीं रही है। ऐसी शिथिल गामों का दान आनन्द-लोक मे कैसे फलित हो सकता है ? श्रद्धा और

करणा से नचिकेता का हृदय भर आया ।

"पिताजी, और मुक्ते आप किसे दान मे देंगे ?" निवकेता ने पूछा। वाजश्रवस् ने कोई उत्तर नही दिया । दूसरी बार भी वे पूछने पर चुप ही रहे। पर तीसरी बार जब निकता ने हठ किया, तो वे शुद्ध हो उठे, और उनका उत्तर था, "तुके मैं मृत्यु को दूँगा।"

निविकेता सोचने लगा, 'तुके डर क्या । तुझसे जो पहले हो चुके है, उनकी तू देख और जो तुझसे बाद में होने उन्हेंभी देख। मत्यं यह अन्त की तरह उपजता

है, पकता है, नष्ट हो जाता है और फिर पैदा हो जाता है ।'

अतिथि के रूप में निवकेता यम के द्वार पर पहुँचता है। आचार्य सम के पुत्र जल आदि से उस अतिथि का आदर करते है, और क्शल-शेम पूछते हैं।

१० प्रो० सत्यवत सिद्धांतार्लकार ने निचकेता का अर्थ न जाननेवाला—जिलापु किया है। मृत्यु को इस संवाद का एक पात्र उन्होंने माना है। वे स्वसम्पादित एकादशोपनिषद् ग्रंथ में लिखते हैं — "वैदिक साहित्य में आचार्य को प्रायः मृत्यु का नाम दिया गया है। ऋउवेद के ब्रह्मचर्य सुकत में कहा है "आचार्यो मृत्युः"। आचार्यं के सम्मुख अपनेपन को मिटा देना पड़ता है, इसलिए आवार्य

तीन दिन और तीन रात निषकेता वहाँ भूखा पड़ा रहा। यम का ध्यान उसकी ओर नहीं गया। तीन दिनवाद आवार्य यम उससे आकर कहते हैं, "मैं तुम्हे नमस्कार करता हूँ। तुम भेरी प्रतीक्षा में रहे कि जब भैं आऊँ तभी भोजन करोंगे। यह मुससे पाप हुआ। पाप से बचने के लिए भोजन करोंगे केपहले मैं चाहता हूँ कि तम मुझसे तीन वर मींगलो।"

पहला बर नचिकेता ने यह माँगा,

"मेरे पिता गौतम का चित्त शान्तहो आय । वह कोघ को जीतलें । जब मैं यहाँ से लैटकर जाऊँ, तो वे मझसे प्रसन्त होकर बोले ।"

यह वर उसे दिया गया।

दूसरा वर उसने यह मौगा, "में उस अग्नि का उपदेश लेना चाहता हूँ, जो स्वर्गलोक को प्राप्त करा देती है, जिससे मनुष्य अमर हो जाता है।"

उस रहस्यमयी सीन प्रकार की अग्नि का उपदेश यम ने उसे दिया और

उस रहस्यम्या तान प्रकार का आंग का उपदर्श यम न उस दिया आर उसका नाम 'नाज्वित अस्ति' रख दिया । अन्ति से आग्रय उस तप.साधना से था, जिससे महान्यज्ञ पूरा होता है और गृतुष्य योक के पार होकर अंगर हो जाता है ।

तीसरा वर जो निचकेता ने मांगा वह या आत्म-तत्त्व के सन्यक् ज्ञान का,

और यही सबसे उत्कृप्ट था।

यम ने अनेक प्रकार के प्रलोधन निष्केता को दिए, सभी मांसारिक सुनीं और संपदा के, किन्तु यह आरमज्ञान के बदले में कुछ भी लेने को तैयार नहीं हुआ। सुनों के वे सारे ही सामन उसके आगे तुष्ठ थे। बोला—

"यह सब अपने ही पास आप रिवर । मैं तो यही वर माँगता हैं, जिससे

बारमतस्य का पुणेशान प्राप्त कर सर्व ।"

तब यम ने भ्रेय' और 'धेय' इन दोनों मागों का विवेचन करते हुए श्रेय का उसे उपदेश दिया। विद्या और अविद्या का भेद खोळा। निरय और अनित्य का अन्तर बतलाया। ब्रह्माण्ड और पिण्ड का तारतस्य समझाया।

आत्मतत्त्व का रहस्य निजकेता के आगे प्रकट हो गया। हृदय की गौठ गुज गई। संजय दूर हो गया। यह उसे मिल गया, जिसके लिए तड़प रहा था। उसने समझ लिया कि, जात्मा न तो जन्म लेता है और न धरता है। यह सनातन है, निरव है।

भृत्यु है। आचार्य भृत्यु हो नहीं, भृत्यु के साथ जीसे जन्म जुड़ा रहता है, वैसे आचार्य शिष्य के अपनेपन को मारकर उसे दूसरा जन्म देता है। इसिलए वैदिक साहित्य में सिला है कि आचार्य शिष्य को तीन दिन और तीन रात गर्भ में पारण कर उसे नया जन्म देता है। निष्यत्रेता भी तीन दिन-रात वर्षर सावे-पिय मृत्यु के यहाँ रहा; ऐसे ही रहा, जीस श्रद्धाचारी आचार्य के गर्भ में रहता है, अपने पिद्युले एय को मारकर नये सन्म की तैयारी में। मृत्यु ने नचिकेता को 'ब्रह्मयुक्त' बना दिया, मलविहीन कर दिया।

#### जाबाल सत्यकाम

यह कथा छान्दोग्य उपनिषद् से ली गई है।

एक दिन सत्यकाम ने अपनी माता जावाला से पूछा, "माँ, मैं ब्रह्मचर्यंद्रत

धारए करना चाहता हैं। मुक्ते बता कि मेरा गोत्र क्या है ?"

"मैं नहीं जानती, बेटा, कि तू किस गोत का है। युवावस्था में कितनेही छोगों की मैंने सेवा की थी। उन्हीं दिनों मैंने तुफे पाया। इसलिए बेटा, मैं नहीं जानती कि तेरा गोत्र क्या है। कोई तुझसे पूछे, ती बतला देना कि मेरी माका नाम जावाला और मेरा नाम सत्यकाम है। कहना कि मैं जाबाल सत्यकाम हूँ ।"

गौतम गोत के हरिदुमत मुनि के आश्रम में माता से विदा लेकर सस्यकाम पहुँचा, और योला—"भगवन ! में आपके आश्रम में रहकर ब्रह्मचर्यवत धारण करना चाहता हूँ, इसीलिए में आपके समीच आया हूँ।"

"सौम्य ! गोत्र तेरा क्या है ?" मुनि ने पूछा।

"भगवन, मुक्ते मालूम नहीं कि मेरा गोत्र वया है। पूछने पर मेरी मी ने बतालावा कि युवाबस्या में उत्तने कई लोगों को सेवा की थी, और उन्हीं दिनों मेरा जन्म हुआ, सी उसेभी पता नहीं कि मेरा वया गोत्र है। माता ने बतलावा कि उनका नाम जाबाला है और मेरा नाम सत्यकाम। मैं अपना गोत्र तो नहीं जानता हूँ, बस, भैं जाबाल सत्यकाम हूँ।"

हरिदुमत मुनि ने कहा, "तू निस्संदेह ब्राह्मण है। ब्राह्मण ही ऐसी स्पष्ट बात कह सकता है। तू सत्य से विचितित नही हुआ। आ, मैं तुक्ते उपनयन की दीक्षा देता

हूँ। मेरे आश्रम में रहकर तू ब्रह्मचर्यक्षत धारण कर।"

## यह यक्ष कौन है ?

यह क्या केनोपनिषव् से ली गई है।

क्या है कि एक बार देवताओं और दानवों में घोर युद्ध छिड़ गया। अन्ते में जीत रेवताओं की हुई। अमिन, वायु और इन्द्र अपने आपको इसरे देवताओं से अधिक पराक्रमी और दातिताली मानने लगे। उनको गर्व हो गया कि इस जीत के कारण वे ही है। सर्वसमर्थ ब्रह्म ने उनके इस गर्व को ताड़ लिया। और उसने अपनी दाति को देवताओं के अन्दर से धीच लिया। उनने सामने अब ब्रह्म एक मह के इप में घड़ा था।

देवताओं की समस में न बाबा कि यह यश कौन है। "अग्निदेव! आप जाकर पता लमाइए कि यह कौन है?" अग्नि दौरुकर गुरु के समाचे करें

अग्नि दौड़कर यक्ष के सामने पहुँचा । यक्ष के पूछने पर उसने अपना परि-

चय दिया कि मैं अग्निह।

"तेरी क्या शक्ति है ? तू क्या कर सकता है ?" यक्ष ने पूछा।

"पृथिवी पर जो कुछ भी है उसे जलाकर मैं भस्म कर सकता हूँ।"

अग्नि के सामने यक्ष ने एक तृण रखदिया। "अच्छा,तो जला इसे।" अग्नि ने अपनी सारी शक्तिरुगादी उसे जलाने में, पर उसे वह जला नहीं सका और वहाँ से अपना-सा मुँह लिये छोट आया। यक्ष का पता लगाना उसके

लिए सम्भव न हवा। "वायुदेव ! आप पता लगाकर आइए कि यह यक्ष कीन है," देवताओं ने

वायु से कहा।

वायु वहाँ पहुँचा । "त् कौन है ?" यक्ष ने पूछा।

"मैं बायु हैं।"

"वया शक्ति है तुझमें ?"

"में चाहे जिस बस्तु को उड़ा ले जा सकता हूँ -- बड़े-बड़े पहाड़ों को भी।"

"अच्छा, तो इस तिनके को तनिक उड़ा तो।"

वायु ने अपना सारा वल लगा दिया । पर वह तिनका दस-से-मस न हुआ । वह भी तिराश लौट आया विता ही यह जाने कि वह यक्ष कीन है।

अब इन्द्र की बारी थी। देवताओं ने उसे भेजा इस विश्वास से कि इन्द्रदेव

अवस्य ही यक्ष का पता लगा लेंगे। इन्द्र वहाँ पहुँचा, तो यस अन्तर्थान हो गया । न जाने कहाँ जा छिपा ।

इन्द्र अन्तरिक्ष में यक्ष को खोजने लगा, पर वह वहाँ कहाँ था ! खोज में उसे एक स्त्री दिखाई दी परममुन्दरी भीर ऐसी शुभ्र जैसे हिमलता हो। उसने नाम वतलाया 'उमा' । उमा वर्यात् वृद्धि ।

इन्द्र ने उससे पूछा, "कौन या यह यस ?"

यस यह बहा था। तुम देवगगों की गवित असल में बहा की ही शक्ति है, त्महारी अपनी नही।

देवताओं की आँखें खुल गईं। गर्व उनका चूर-चूर हो गया। युद्धि ने उन-को सुझा दिया कि सारा वल और सामध्यें तो वास्तव में ब्रह्म का ही है।

लिन, वायू और इन्द्र नि.संदेह ये तीनों देव-शवितयाँ है, पर इनको भी शक्ति प्रदान करनेवाला तो बहा ही है। यही इस कथा का निष्कर्ष है।

'किमहं तेन कुर्वाम् ?'

यह क्या बृहदारण्यक उपनिषद् से ली गई है। ऋषि याज्ञवल्वय का मन आज गृहस्थी से ऊव गया है। अब वे गृहस्य- आश्रम मे पडे नही रहना चाहते।

ऋषि की दो पहिनयाँ थी-मैत्रेयी और कात्यायनी ।

मैत्रेयी से वे कहते हैं, "आ, आज तेरा कात्यायनी के साथ निवटारा कर देता हूँ। मेरे पास इस आश्रम मे जो कुछ भी है, उसके दो भाग कर देता हूँ, एक

भाग यह तेरा, और दूसरा यह भाग कात्यायनी का।" "यदि धन-सम्पदा से परिपूर्ण यह सारी पृथिवी मेरी हो जाये, तो क्या उससे

में अमर हो जाऊँगी ? 'कथ तेन अमृता स्याम्' ?'' मैत्रेथी ने पूछा । ''पृथियोक्ती सम्पूर्णधन-सम्पदासे तू अमर नही हो सकती । उससे बहुपरम-

पद मिलतेचाला नहीं", याज्ञवल्वय का स्पष्ट उत्तर था।

"तब उसे लेकर में तथा करूँ, जिससे में अमर नहीं हो सकती ?" भेगाई नामृता स्थाम किमहं तेन कुर्याम्'। अमर होने का जो उपाय आप जानते हो, वही कृपाकर मुक्ते बताइए, बही मेरा सच्चा भाग होगा।" मैत्रेयी ने निश्चयपूर्वकयान-चल्क्य से निवेदन किया।

वह अमृतभाग मेथेयी को मिला। उसे ब्रह्मविद्या का उपदेश याजवत्त्व ने दिया। आरमा का गृह रहस्य खोलकर उसके सामने रख दिया। समझाते हुए करा, किसीको कोई पति, पत्नी, माता, पिता, आता और मित्र — उसके लिए प्रिय नहीं होता, किन्तु अपनी आरमा के लिए, अपने आपके नाते से प्रिय होता है। तब उम प्रिय आरमा को ही देखना चाहिए, उसीको सुनना चाहिए और उसीका मनन और स्यान करना चाहिए, तभी आरमा और अनास्मा के बीच की संदाय की गाँठ खुठ सकती है।

ऐसेही अनेक उदाहरण देकर याज्ञवल्वय ने मैत्रेयी को आस्मतत्त्व का दर्शन

करा दिया और ब्रह्मविद्या का पार उसने पा लिया ।

#### बहाजानी रैक्व

गह कया छान्दोग्य उपनिषद् से ली गई है।

यह बात नहीं कि किसी आध्यम में रहनेवाला या किसी अन्धेरी गुफा में ह्यान लगानेवालाही आरमा के रहस्य को जान सकता है, और ब्रह्मविद्या में पारंगत

हो सकता है। बारमतरव का सच्चा ज्ञान ऐसे छोगो ने भी प्राप्त किया, और दूसरी को दिया था, जो या तो येतो में हल चलाते थे, या बैलगाड़ी हाँका करते थे।

एक ऋषि था। उसका नाम रेचब था। वह बैळगाड़ी होका करता था। जानश्रुति नामक एक राजा ने इसीगाडीबान ऋषि के चरणों में बैठकर ब्रह्म-विद्या सीधी थी।

एक रात को कुछ महात्मा राजा को अतिथिशाला में ठहरे हुए बात कर रहे थे। एक ने दूसरे से कहा, "बानथृति राजा महान् धर्मात्मा है। उतकी वीर्वि सारे जगत् में और दूसरे छोकों में भी फैछी हुई है । उसके साथ वाद-विवाद न करता । वहीं वह तुमे भस्म नकर डाले अपने धर्मतेज से।"

"बाह ! तुमने इस मामूळी-से राजा को इतना ऊँचा चढ़ा दिया, जैसे वह

ब्रह्मज्ञान-पारगत रैक्व ऋषि हो।"

राजा ने किसी तरह उन दोनों महात्माओं को यह बात सुनली। सुबह उटते ही उसने अपने सारधी से कहा, ''जाओ, पता तो लगाओं कि यह रैक्न ऋपि कीन है और कहाँ रहता है।"

सारची ने कितने ही ऋषियों के बात्रम खोज डाले, पर उसे कही भी रैक्व

ऋषि का पता न चला।

राजा ने उसे फिर भेजा यह कहकर कि साधारण झोपडों में रैक ऋषि को जाकर सुम ढूँढ़ो ।

सारथी देखता है कि, एक बूढ़ा गाड़ीवान गाड़ी के पास वैठा दाद खुजला

रहा है। पूछने पर उसने बतलाया, "हाँ, मै हो रैपन हैं।"

राजा जानश्रुति वही छहसी गउएँ और रस्तो की माला छेकर रैश्व केपास पहुँचा। उसने राजा की बह सारी भेंट लेने से इनकार कर दिया। ब्रह्मविया कही बेचने और सरीदने की वस्तु हुआ करती है ?

किन्तु राजा की, आरास्तरच का अधिकारी जानकर, रैक्व ऋषि ने बह्मझान का उपदेश दिया। पिण्ड और ग्रह्माण्ड का भेद उसके सामने खोलकर रख दिया। रैक्व ने को विद्या राजा को सिखाई, उनका नाम 'स्वपं विद्या' है। उमका आदाय यह है कि मनुष्य को घोत्ता बनकर रहना चाहिए, भोष्य बनकर नहीं। ब्रह्माण्ड को अपने भीतर बहु समेटले, न कि हुत्तरों में स्वयं सिमट जाय। इतिगा में आकर बहु ऐसा पासा फूंकदे, नि सारे पासे उसीमें आजायं, और बहु बचको मात देवे

#### अक्वपति का ब्रह्मोपदेश

यह क्या छान्दोग्य उपनिषद् से छी गई है।

कैक्य देश का एक राजा था। उसका नाम था अदवरित । वह वड़ा सदा-चारी, प्रजावरसळ और उच्चकोटि का बहाजानी था। उसने 'वैदवानर' आहमा की सफळतापूर्वक खोज की थी। लाहम-दर्सन स्वयं किया था, और वड़े-वड़े वेदज्ञ पंडितों को भी आहमतत्त्व की दीक्षा दी थी।

प्राचीनशाल, सत्ययज्ञ, इन्हच्चुन्न, जन और बुडिल ये पॉच महापित एक-साथ बैठकर विचार करने रूने कि, आत्मा वया है, ब्रह्म क्या है ?

यह सुनकर कि उद्दालक ऋषि वैक्वानर आत्मा की ग्रोध में आजकल लगा हुआ है, वे पाँचों आत्मतस्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके पास पहेंचे ।

परन्तु उद्दालक उनकी शंका का समाधान न कर सका। उसने अपने आपको

कच्चा पाया। उसने सुन रखा था कि केकय देश का राजा अश्वपति ही उनको समाधान दे सकता है, अतः वे पाँचों पंडित और उद्दालक आत्मतस्य की छोज मे केकय देश पहेंचे।

राजा अश्वपित ने उनका यथोचित आतिथ्य किया। राजा ने उनसे क्हा कि, 'मेरे राज्य से न तो कोई चोर है, न कोई कुपण, और न कोई मद्यपीनेवाडा। सभी नित्य हवन करते है। सेरे यहाँ कोई अविद्वान् नहीं मिलेगा। प्रजाजनो मेकोई व्यभिचारी नहीं है। फिर व्यभिचारिणी तो कोई हो ही कैसे सकती है ?''

जन पहिताओं और उदालक को यह सुनकर आह्वर्य हुआ और हर्ष भी कि वे निस्सदेह एक ऐसे राजिय के पास पहुँचे हैं, जो जनको आत्मतत्त्व का सच्चा और प्रराज्ञान करा सकता है।

अभ्यपति ने एक-एक पडित से अलग-अलग पूछा, कि वे किसको आस्मा

मानकर उसकी उपासना करते है।

उन्होंने जो उत्तर दिये, उससे मालूम हुआ कि प्राचीनशाल पुलोक की उपासना करता था। नदात्रों और तारों से प्रकाशमान आकाश को वह आरमा मानता था।

सत्ययज्ञ ने आदित्य अर्थात् सूर्य को आत्मा मान लिया था, और वह उसी

का उपासक था।

इन्द्रयु म्न ने थायु को आरमा बतलाया, और उसने उसीकी उपासना कीयी। जन पडित ने अन्तरिक्ष को आरमा मान लिया या, और उसीकी उपासना मैं यह संलग्न था।

बुडिल आत्मा मानता था जल को।

और, उदालक ने प्रियवी को आत्मा मान लिया था। वह केवल पृथिवी की

ज्यासक या । अदवपति ने जनसे कहा कि वे अलग-अलग एक-एक अंश को आत्मा मार्ग रहे हैं, सम्पूर्ण को नहीं, इसलिए जनको साधना भी अधूरी है । उसने बताया कि

्व हुं जिन्न का नहीं, इसीछए उनका साधना भी अधूरी है। उसने बताया प्रकार आदित्य, वायु, आकारा, अन्तरिक्ष, जलतवा पृथिवी को आतमा मानकर वे धन-यान्य, रार, बडे-बड़े भवन और दूसरी सासारिक समूद्धि पाकर उनको भोगस कि हैं। परन्तु उस परमछाभ को वे डनकी उपासना से नहीं पा सकते, जिसे पानर किर कुछ पाने के लिए शेप नहीं रहता। अवजन-बल्य एक-एक तत्व और देवता की उपासना वे भले ही करें, किन्तु उनका संघय तवतक दूर होने का नहीं, जबतक उरहीं के स्वात की उपासना वे भले ही करें, किन्तु उनका संघय तवतक दूर होने का नहीं, जबतक उरहींने वैरवानर को, विश्वसानुष को अर्थात् समस्टिक्ष आरमा की नहीं जाना, नहीं पहुंचाना, उनका साक्षात्कार कहीं किया, और उमकी उपासना नहीं जाना, नहीं

अस्वपति के उपदेश का सारांश यह है कि हमारा विण्ड यह नर है, और वैद्यानर है ब्रह्माण्ड । ब्यान्ट का समस्टि में लग्न हो जाना, विण्ड का ब्रह्माण्ड में तवाकार हो जाना ही बैरबानर की सच्ची उपासना है। नर की आत्मा को ही वेख-कर हमें बहाँ नहीं रक जाना चाहिए। पूरीतृष्ति तो हमारी तमी होगी, जब विश्व-मात्र में ब्याप्त नर की, बैरबानर की खोज हम करेंगे और उसीके लिए यज्ञ करेंगे और परितृष्त भी उसेही। मतलब यह कि आत्मा के अपूर्ण रूप की उपासना न कर हम उसके पूर्ण रूप की उपासना करें। सम्पूर्ण जगत् को तृष्त करने के लिए हम तृष्तकर्म करें।

उन पाँचों महाप डितों और उदालक की जिज्ञासा का पूरा समाधान हो

गया । वे वैश्वानर के उपासक हो गये ।

### 'सत्' का रहस्य

यह कथा छान्दोग्य उपनिपद् से को गई है।

पुराकाल में आरुगी नाम का एक ब्रह्मविद्या-विशारद पडित था। उसके

पुत्र का नाम दवेतकेतु था।

एक दिन आरेपी ने क्वेतवेतु से कहा, "वेटा, किसी आध्रम में जाजर तुम भ्रद्धावयें की साधना करो और वेदों का वहाँ पर गहरा अध्ययन करो। हमारे कुल की परम्परा यही रही है। कोई भी हमारे वंद में केवल 'मृह्यवन्ध्र्य' होकर नहीं रहा। भ्रद्धावन्य, याने श्रद्धाणों का केवल सम्बन्धी, स्वयं वेदों को न जाननेवाला।

कुमार स्वेतकेतु एक आचार्य की सेवा मे चला गया। १२ वर्षतक वह वही

रहा । बेद-पारंगत होकर लीटा । अपनी बेद-विद्या का उसे बड़ा गर्व हो गर्मा । पिता आरणी ने एक दिन उसे युलाकर पूछा, "बेटा, तेरे गुर ने मया बह आदेश, वह रहस्य भी बतलाया कि जिससे सारा अविज्ञात विज्ञात हो जाता है?"

हवेतकेतु वह नही जानना था। स्नन्य रह गया। नम्प्रतापूर्वक पिता से पूछा,

"ऐसा वह आदेश क्या है ? मेरे आचार्य ने तो उसे नहीं बतलाया ।"

तव, आरुणी उस रहस्य पर प्रवचन करने लगा:

''प्रारम्म में केवल 'सत्' या, केवल एक, अहितीय।

सन् से ही सब-कुछ बना है। वह कारण है और यह सब कुछ, सारा जगत् समस्त ब्रह्माण्ड जसका कार्य है। बिना किसी कारण के कार्य कोई हो हो नहीं सकता।

सत् से ही सब-कुछ बना है। उरमें से सब कुछ निकला है, और उसीमें सब स्थ्य हो जाता है।

स्वेतकेत् को उदाहरण दे-देकर आहणी ने बतलाया :—

कुछ नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं, और कुछ परिचम की ओर । किन्तु वे नदियाँ बनी कैंसे ? समूद्र से बो भाष उठी थी, उसीसे वर्षा हुई, और वे नदियां बन गई । वह पानी बह-बहकरसमूद्र में पहुँचा। समूद्र में पहुँचकरजन नदियों का पानी क्या यह जानता है कि 'मैं अमुक नदी का पानी हुँ ?

सत् से जो उपजा वह नही जानता कि उसकी उत्पत्ति सत् से हुई है। यह बड़ा मूक्ष्म तत्त्व है। अरण् के अन्दर जो तत्त्व छिपा हुआ है, उस अन्यक्त

को कौन जानता है ? परन्तु वह है।

सत् से कौन इनकार कर सकता है ? सत्यकेत् ! त् वही सत् है, तू वही है । "मेरी बात को यदि तु ठीक तरह से न समझा हो, तो जा, बटबुक्ष का एक

फल उठा ला।"

स्वेतकेनु फल उठा लाया । पिता के कहने से उसने उसे तोड दिया । उसके

अन्दर बहुत सारे छोटे-छोटे दाने उसने देखे । फिर एक दाने को भी तोड़ा । "नया देखता है, स्वेतकेतु, इस तोडे हए दाने के अन्दर ?"

"कुछभी तो नही दीख रहा इसके अन्दर, पिताजी !" "इसके अन्दर से ही तो वत्स, यह इतना विशाल वटवृक्ष खड़ा ही जाता हैं । हाँ, जिसके अन्दर 'कुछ भी नहीं' दीखता है, उसीमे से तो । इस 'कुछ नहीं' मै ही 'सब कुछ' समाया हुआ है। पर वह दीख नही रहा। अत्यन्त मूक्ष्म है वह । स्यूल

उसे पकड़ नहीं सकता।"

"स्वेतकेतु । एक कटोरी मेआज रात को पानी भर देना, और उसमे नमक की एक डली डाल देना।" दूमरे दिन प्रातः आरुणी ने पूछा, "देख, तमक की यह डली कटोरी में कहाँ

पडी हुई है ?"

"यह तो मुके कही नहीं मिल रही है।"

"कटोरी के नीचे एक चम्मच पानी अपने मुँह में डालकर तू मुक्ते बता कि वह कैसा है ?"

"वास ।"

"बीच में का पानी लेकर चरा कि यह कैसा है ?"

"वारा ही।"

"और अब, ऊपर कापानी मुँह मे लेकर बना कि उसका स्वाद कीमा है ?" "यह भी खारा ही।"

"पिताजी ! में समझ गया नमक की वह उस्ती कटोरी के सारे ही पानी में, नीचे के, बीच के और ऊपर केपानी में मिलकरएकाकार हो गई है। यह उसके स्वाद में मानूम हुआ, पर वह दीख नहीं रही है।"

आरणी जो समझाना चाहता था उमे दवेतवेतु समझ गया । नमक की उठी नष्ट नहीं हुई थी। वह जैसी थी, अवभी वैसी ही थी। दमी प्रकार गत्, जिससे यह सब कुछ बना है, देखने में नही आ रहा है;पर

पर कौन बहेगा कि "वह है ही नहीं ?"

"स्वेतकेतु ! मुक्ते आनन्द हुआ कि तूने उस आवैश को, सत् के उस रहस्य को समझ लिया, और प्रत्यक्ष देख भी लिया।"

## केवल एक अक्षर का उपदेश

यह कथा बृहदारण्यक से ली गई है।

देवों, मनुष्यों और असुरों, इन दीवों ने अपने विता प्रजापति के सान्त्रिध्य में रहकर यहाचर्य की अखण्ड साधना की ।

उसके अनन्तर, देवों ने प्रजापित से कहा-"अव आप हमें कोई उपदेश

दीजिए।"

प्रजापित ने उपदेश के रुप में उनको एकही अक्षर दिया—केवल 'व'।
"क्षा तुम इतका आराम समक्ष ममें हो?" प्रजापित ने पूछा।
"समक्ष गये, आप कह रहे हैं कि तुम लोग दमन करो।"
"आगब मेरे उपदेश का तुमने यह ठीक समझा।"
मनुष्यों में भी प्रजापित से उपदेश चाहा।
उनको भी बही एक स्थार दिया गया—केवल 'द'।

जनसे भी पूछा कि क्या वे इसका थामय जान गये है। "हमने जान लिया है—'दिया करो' आपके उपदेश का यही अर्थ हमने

समझा है।"

"ठीव है, तुमने मेरा आश्चय समझ जिया है।" अब अमुर उनके बाद पहुँचे—"हमभी उपदेश आहते हैं।"

प्रजापित ने असुरो को जी वही 'द' अक्षर दिया, और पूछा, ''तुम छोग इसका अर्थ समझ गये हो न ?"

"भगवन् ! आपका भाव हमने समझलिया, यही कि 'दया' किया करी।"
"ठीक, तुमने भेरा भाव जान लिया।"

यही देवी वाणी भी गर्जनेवाली-- 'द' 'द' 'की। आशय यह कि दमन करो, दो और दया करो।

देवत्व का कही असीमअहकार नवद जाय, इसलिए देवों के हित में दमन आवस्यक था।

मनुष्यत्व तभी सार्यक है, जबकि निरन्तर दिया जाय, नहीं तो उसका विकास रक्ष जा सबता है।

और, अमुरो को यदि ऊँची चूमिका पर उठना है, तो दमा के सिवाय उनके िए दुसरा मार्ग ही नहीं।

यह प्रजापति कौन था ? भाषि ने गाया कि वह 'हृदय' था ! वह सिखाता है—इन्द्रिय-दमन, सर्वस्व-दान और दया और नःस्था !

## उपनिषदों की कुछ सूक्तियाँ

## ईशोपनिषद

ईशाबास्यमिदं सर्वं यस्किच जगत्यां जगत्। तेन त्यक्तेन भूंजीथा मा गृयः कस्यस्विद्धनम्।।१॥ जगत् में जो कुछमी गतिवाला है, वह सब ईश्वर से बसा हुआ है। इसलिए तुम त्यागपूर्वक उपभोग करो, किसी दूसरे के धन की लालसा न करो।

कुर्वन्तेवेह कर्माणि जिजीविवेच्छतं समाः। एवं स्वयि नान्ययेतोऽस्ति न कर्मं लिप्यते नरे ॥२॥

प्व स्वाय नात्ययतातास्त न कर्म लिप्यतेनरे ॥२॥ मनुष्य (निष्काम) कर्म करते हुए ससार में सौ वर्षतक जीने की इच्छा करे।

इस प्रकार वह कमें मे लिप्त नहीं होता है । इसके सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं ।

यस्मिन्सर्वाणिमूतान्यात्मेवाभूहिजानतः ।

तत्र को मोहः कः क्षोक एकत्वमनुष्ठयतः ॥७॥ जब कोई जात लेता है कि जीवमात्र असल में सर्वच्यापी परमेदवर ही है। तब यह सबने एकता का ही अनुभव करता है। उस अवस्था में क्या तो मोह, और क्या घोक ?

अवस्था में क्या तो मोह, और क्या घोफ ? अन्धं तमः प्रविज्ञान्ति येऽविद्यामुपासते । ततो भूष इव ते तमो य उविद्यायां रताः ॥६॥

जो अविद्या अर्थात् केवल भौतिकज्ञान की उपासना करते हैं वे घने अर्थ-कार में जा पहुँचते है, और, जो विद्या अर्थात् अध्यात्म-ज्ञान में ही हुवे रहते है (भौतिक जगत की कुछमी परवाह नहीं करते) वे जमसे की अधिक पने बरुपकार में ब

और, जो निवा अर्थात् अध्यात्म-ज्ञान में ही डूबे रहते है (भौतिक जण्य की कुछमी परवाह नहीं करते) वे उससे भी अधिक घने बन्धकार में जा पहुँचते हैं। विद्यां चार्यिद्यां च यस्तह दोमधं सह।

अधियाग मृत्युं तीत्याँ पिद्यमामृतम्बन्तु ॥१११॥ विद्या और अविद्या इन दोनों को जो एकसाय जान लेते हैं, वे अविद्या अर्थान् भौतिकता से मृत्यु को भार कर जाते हैं, और विद्या अर्थान् आरमज्ञान से प्रमृत का रसास्वादन करते हैं।

## कठोपनिषद्

अन्यच्छे योऽन्यदुतंन श्रेयस्ते उमे नानार्थे पुरुषं सिनीतः । तयो: श्रेय आददानस्य साध मवति हीयतेऽर्थाद् य च प्रेयो वृणीते ॥(२)-१ घेपरच प्रेयरच मनुष्यमेतस्ती संपरीत्य विवित्तिः धीरः । श्रेयो हि धीरोऽभिप्रेयसी चुणीते प्रेयो सन्दी योगक्षेमाद् बुणीते ॥ (२)-२ श्रेय का मार्ग भिन्न है, और प्रेय का मार्ग भिन्न है। भिन्न-भिन्न प्रयोजनीं से ये मनुष्य को बाँधते हैं। श्रेय की ग्रहण करनेवाले का कल्याण होता है। और, जो प्रेय को प्रहण करता है, यह अपने छह्य से दूर चला जाता है। श्रेय और प्रेय ये दोनों ही भावनाएँ मनुष्य के सामने आती हैं, भीर पुरुष इन दोनों की छानबीन करता है: प्रेय की अपेक्षा वह श्रेय को ही पसन्द करता है; जो मन्द बुद्धिवाला होता है वह सुख-चैन में सगन रहने के लिए प्रेप का बरण करता है।

नायमास्मा प्रवचनेन लग्यों
न सेप्या न स्ट्राना प्रतेत ।
यसेग्य प्रमुद्धे तेन लग्य
स्तस्य आस्मा विष्णुते सर्त् स्थाम् ॥ (२)-२३
आस्म-दर्शन चे-बे-बे-चार्यामां से नहीं हाता है,
तक-वितर्क वे भी नहीं,
और बहुत-पुळ बढ़ने और मुनने से भी नहीं होता ।
आस्मा जिसे चएण कर तेती है, वहीं देवे था सकता है,
अपने स्वक्त को जलने सामने आस्मा स्वयंही खोलकर रख देती है।
आस्मार्ग रिम्म बिद्ध सारोर्टस्यमेन दु!
श्रुटिं दु सार्रीय विद्धि सनः प्रमहसेन य ॥(३)-३

इन्द्रियाणि ह्यानाहृविषयांस्तेषु बोकरान्। आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं बोक्तेत्याहृबैनोविष्यः ॥(३)-४ यस्त्विवज्ञानवान्मवस्यपुत्रतेन भनता सदा। सत्मेन्द्रियाण्यवदयानि दुप्टात्रवाद्वव सारयेः॥(३)-५ विज्ञानसारिष्यंस्तु मनः प्रप्रहवान्नरः ।
सोऽध्वनः पारमाप्नोति सदिष्णोः परमं पदम् ॥ (३) – ६
आत्मा यह रच का स्वामी है, और शरीर ही रथ है,
और बुद्धि है सारची, और लगान है यह मन,
इन्द्रियों मोड़ो की तरह उसमें जुती हुई है, और इन्द्रियों के विषय हैमार्ग,
ज्ञानी जनो का कहना है कि जब आतमा और इन्द्रियों के विषय हैमार्ग,
काम करते हैं, तब मनुष्य भोक्ता कहा जाता है।
जो विज्ञान से रहित है उसका मन आतमा से सदा अलग रहेगा।
वसा में उसकी इन्द्रियों भी नहीं रहती,
वैसे ही, जैसे दुष्ट घोड़े सारची के कान्नू में नहीं रहते।
किन्तु जिसका सारथी विज्ञान है, जो मन की लगाम को अपने हाथ में रखता

वह संसाररूपी मार्ग का पार पाराता है, और विष्णु के परमधाम को अर्थात् परमात्मा तक वह पहुँच जाता है।

नाविरतो दुश्चरितान् नाशान्तो नासमाहितः।

नाज्ञान्तमानसो वापि

흉.

प्रज्ञानेनैनमाप्तुवात् ॥१।२।२४॥

जिसने अपने आपको बुरे आचरणों से नही हटाया, जो अशान्त है, विरा जिसका चंचल है,

वह प्रज्ञान द्वारा, केवल बुद्धि के सहारे, आत्म-तत्त्व को प्राप्त नहीं कर सकता !

उत्तिष्टत जाग्रत प्राप्य वराश्चिया । सुरस्य घारा निश्चिता दुरस्यया दुर्गं पयस्तरक्षययो वदन्ति ॥११३११४॥ ओ, जाग जाओ,

उठ जालो, जाग बाजो, श्रेन्छपुरयो के पास पहुँचकर आत्मज्ञान को प्राप्त करो बुद्धिमान पुरुषों ने उस आत्मज्ञान के मार्ग को वैसा ही दुर्गम बतलाया है। जैसे छ रे की तेज धार होती है.

जिसे छुआ नही जा सकता ।

यदेवेह तरमुत्र यदमुत्र तदन्वि । भृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव परयति ।।१०॥ मनसंवेदमवस्तव्यं नेह नानास्ति किंचन ।

मनसंबदमवाप्तव्यं नेह नानास्ति किचन । मृत्योः स मृत्युं गच्छति य इह नानेव पश्यति ।।११॥ जो कुछ यहाँ है, यही वहाँ है, और जो वहाँ है, वही इस लोक में स्थित है। वह मृत्यु से मृत्यु में भटकता रहता है, जो इस विश्व में केवल भिन्नता ही देखता है।

मन से ही यह जान प्राप्त कर छेना चाहिए कि नानात्व कुछभी नही है। जो नानात्य देखता है,

वह मृत्यु से मृत्यु मे भटकता रहता है।

ययोदकं दुर्गे घृष्टं पर्वतेषु विघावति । एवं धर्मान् पृथक् पर्यस्तातेवानु विधावति ॥१४॥ ययोदकं शुद्धे शुद्धमासिनतं सादगेव मवति । एवं मुनेविजानत आत्मा भवति गौतम ॥१६॥ पर्वत के शिखर पर बरसनेवाला जल पर्वतो की ही चारों दिशाओं में, भनेक धाराओं मे विभाजित होकर, बहुता है, इसी तरह अज्ञानी मनुष्य विभिन्न कर्मी को अनेक रूपों में देखता है, और

उन्हींके पीछे दौड़ता रहता है। जैसे गुद्ध जल में डाला हुआ जल उसके साथ मिलकर वैसाही हो जाता

a; यही बात ज्ञानी मुनि की आत्मा पर घटित होती है। वह नाना रूपों में एकही रूप का दर्शन करता है।

## केनोपनिषद

यदि मन्यसे सुवेदेति दभ्रमेवापि नुनं त्वं वेत्य ब्रह्मणो रूपं। यदस्य त्वं यदस्य च देवेप्वय न् मीमांस्यमेव ते भन्ये विवितम्।।(२)-१ यस्यामतं तस्य भतं भतं बस्य ने वेद सः अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविज्ञानताम् ॥(२)-३ यदि तू मानता है कि बहा के स्वरूप को तूने जान लिया है, तो उसके स्वरूप को बहुत अल्पही जानता है उसके जिस स्वरूप को तू जानता है, और देवताओं मे उसका जो रूप प्रकट है, वह विवादास्पद है, स्पप्ट नहीं है, जो मानता है कि ब्रह्म के स्वरूप को वह नही जान सका, उसे उसने जान लिया है:

जिसने समझ लिया कि वह दहा को जान गया है, उसने उसे नही जाना।

ŧ£0

अर्थान् ब्रह्म के स्वरूप के विषय में इतना ही जाना जा सकता है कि उसे जाना ही नहीं जा साता !

इह चेदवेदीदय सत्यमस्ति न चेबिहावेशीन्महत्ती विनरिटः । (२)-५

न या विश्व समीजन्म में तुमने जान लिया, तब तो परमताभ यास्तविक सस्व नो यदि इमी जन्म में तुमने जान लिया, तब तो परमताभ

ह. पर इसी जन्म में उसे नहीं जाना, तो बहुत बड़ी हानि है।

मुण्डकोप निषद्

सत्येन सभ्यस्तपसा ह्येय आत्मा सम्यक्तानेन ब्रह्मचयं मित्यम् ।

अन्तः शरीरे ज्योतिमंयो हि शुश्रो यं पत्रयन्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥३।१।४॥

सत्य से, तप से, सम्यक् ज्ञान से और ब्रह्मचर्य से ही इस आत्मा को पाया जा सकता है।

दोपहीन यति अर्थात् संयमी लोग जिसे देखते है वह ज्योतिमंग निर्मल आत्मा इसी शरीर के भीतर विद्यमान है, मतलब यह कि हम अपने अन्दर, अपने विशुद्ध स्वरूप को अथवा परमेश्वर

को देख सकते हैं।

सरयमेव जयते नानृतं सत्येन पन्या विततो देवयानः । येनाक्रमन्त्युषयो ह्याप्तकामा

यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम् ॥३।१।६॥

जय सत्य की होती है, असत्य की नहीं; देव तक ले जानेवाला मार्ग सत्य से निर्माण हुआ है,

वह पंथ देवयान है। आप्तकाम (जिनकी सभी कामनाएँ पूर्ण हो गई हैं)

ऋषिगण जिस मार्गं से चलकर जहाँ पहेंचते है वह परमधाम सत्य का ही है।

हा मुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिवस्वजाते । तयोरन्यः पिष्पलं स्वाद्वस्यनवनयो अभिचाकशीति ॥३।१।१॥ समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचति मुह्यमानः।

जुर्व्हं यदा प्रयत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति बीतशोकः ॥३।१।२॥ सुन्दर पखोनाले, सदा एकसाय रहनेवाले एक दूसरे के सखा दो पक्षी हैं,

C.

एकही वृक्ष को वे दोनों भेंट रहे हैं, एक तो उनमें से पिथ्यल के स्वादिष्ट फल को खा रहा है और दूसरा उसे न खाते हुए केवल देख रहा है। वेदो पत्नी हे जीवारमा और परमात्मा। प्रकृति अथवा दारीर वह बृष्य है, जीवात्मा तो कर्मफल को भोगता है, तहाँ परमात्मा केवल साली रुप रहता

जीवारमा तो कर्षकुळ को भोषता है, तहाँ परमाध्मा केवल साझीरूप रहता है। एक तो उस वृक्ष पर कर्ष कल भोगने में मस्त हो जाता है, भोगने-भोगने असक्त

एक तो उस वृक्ष पर कमें फल भोगने में यस्त हो जाता है, भोगते-भोगते अशत्त हो जाता है,

्रभाग जिल्ला क्षेत्र कर घोक करने लगता है, किन्तु उसी वृक्त पर जब दूसरे को अथवा परमात्मा को यह देखता है, कि उसकी आराधना हो रही है,

तो उसको महिमा की ओर देखकर उसका शोक चला जाता है। यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे उस्तं गच्छन्ति नामरूपेविहास।

यथा नद्य: स्थन्दमानाः समुद्र ऽस्त गच्छान्त नामरूपावह तथा विद्वान्नामरूपदिमुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति विद्यम् ॥३-२-८॥

जैसे बहती हुई निदयों समुद्र में पहुँचकर अपने नाम और रूप को त्यागकर उसमें ठीन हो जाती हैं, इसी प्रकार क्षानी मनुष्य विमुक्त दशा में अपना नाम-रूप छोड़ देता है; तब वह परे-से-परे दिव्य पुरुष को पा जाता है।

भिग्रते हृदयप्रन्यिश्रिद्धतन्ते सर्वसंश्रयाः ।

वे मूढ़ है, वे बार-बार बुढ़ापे और मृत्यु को पाते हैं।

सीयन्ते चास्य कर्माणितस्मिनदृष्टे परावरे ॥२-६॥ इस पर और अपर अर्थातु वाच्य और वाचक का जान हो जाने पर, हृदय की गाँठ खुळ जाती है, संग्रय सारे नव्ट हो जावे हैं, और कर्मों का क्षय हो जाता है।

न्तवा होते अदुदा यजरूपा अध्यवश्रीकमयर सेयु कर्म । एतच्छे यो येऽभगवंति भूदा अरामुमयुं ते पुनरेवापियाति ।।१-२-७।। अटास्ट्रभकारके येयत्, बसल में, छोटी-छोटीकमजीर नावोंके समान हैं; इन यज्ञों को जो श्रीयस्कर मानते हैं, और उनका जमनन्दन करते हैं, हमारी परम्परा

# तित्तिरीयोपनिषद

प्राचार्यं का टीक्षान्त-उपदेश

वेदमनुच्याचार्योऽन्तेवासिनमनुशास्ति —

सत्यं वद । धर्मं चर । स्वाध्यायान्मा प्रमद । आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य

प्रजातन्तं मास्यवच्छेत्सीः ।

सत्यात्र प्रमदितव्यम् । धर्मात्र प्रमदितव्यम् । बुशलाश्च प्रमदितव्यम् । भूत्ये न प्रमदितव्यम् । स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम् । देविषतृकार्याभ्यां न प्रमः दितस्यम् ।।१।।

मातृदेवो मव । पितृदेवो मव । आचार्यदेवो मव । अतिथिदेवो भव । यान्यनवद्यानि कर्माणितानि सेवितव्यानि, भो इतराणि । यान्यस्माक सुव-

रितानि, तानि स्वयोपास्यानि, नो इतराणि ।

ये के चारमच्छ्रेयांसो बाह्यणाः । तेषां स्वयाऽऽसनेन प्रश्वसितव्यम् । श्रद्धया देयम् । अश्रद्धयाऽदेवम् । श्रिया देवम् । हिवा देवम् । भिवाऽदेवम् ।

संबिदा देयम् ॥३॥

अय यदि तेकमीविचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात्। ये तत्र बाह्मणाः संमधितः । युक्ता आयुक्ताः । अलुक्षा धर्मकामाः स्युः यया ते तत्र बर्तेरन् । तयातत्र वर्सेयाः ॥४॥

एप आदेशः । एप उपदेशः । एया वेदोपपित् । एतदनुशासनम् । एवमुपा-सितन्यम् । एवम् चैतदुपास्यम् ॥६॥

विद विद्या पढा दैने के परवात् आचार्य शिष्य को उपदेश करता है, दीक्षाल-भाषण देता हुआ कहता है।---

तुम सत्य बोलना । धर्माचरणकरना । स्वाब्याय से प्रमाद न करना।

आचार्यको जो त्रियहो उसे दक्षिणारूप में देकर गृहस्य-आश्रम में प्रवेश करना, और संतति के सूत्र को न तोडना।

सत्य बोछने में प्रमाद न करना । धर्म-पाळन में प्रमाद न करना । जिससे तुम्हारा कल्याण होता हो उसमें प्रमाद न करना । अपना वैमव बढ़ाने में प्रमादन करना ।

स्वाध्याय और प्रवचन द्वारा अपने ज्ञान को बढाते रहना । देवो और पितरी के प्रति तुम्हारा जो कर्संब्य है उसे सदा ध्यान मे रखना ॥१॥

माता को, पिता को, आचार्य को और अतिथि को देवस्वरूप मानना, उनके प्रति पुज्यबुद्धि रखना ।

हमारे जो कर्म अनिन्दित है उन्हींका स्मरण करना, दूसरों का नहीं । जो हुमारे सदाचार हैं उन्होंकी उपासना करना, दूसरों की नहीं ॥२॥ हमसे श्रेष्ठ विद्वात् जहाँ यैठे हो उनके प्रवचन को घ्यान से सुनना, उनका यथेष्ट कादर करना ।

दूसरों की जो भी सहायता करो वह श्रद्धापूर्वक करना, किसीको कोई वस्तु अश्रद्धा से न देना । प्रसन्नता के साथ देना, नफातापूर्वक देना, न कि भय से, और प्रेमपूर्वक देना।

ऐसा करते हुए भी यदि तुम्हें कर्तच्य और अकर्तव्य में संशव पैदा हो जाय, यह समझ में न आये कि धर्माचार पया है तो जो विचारवान तपस्वी, कर्तव्यपरा-यण शान्त और सरस स्वभाववाले विद्वान हों उनके पास जाकर अपना समाधान कर लेना और जैसा वे बतीब करते हों वैसा बतीब करता ॥

यही आदेश है । यही आदेश है । यही वेद और उपनिषद् का सार है । यही हमारी क्षिक्षा है । इसके अनुसार ही अपने जीवन में आवरण करना ।

> अन्तं न निन्दातः । तद्वतम् । अन्तं न परिचक्षोतः । तद्वतम् । अन्तं चहु कुर्योतः । तद्वतम् । न कंवन वसतौ त्रद्याचक्षीतः । तद्वतम् । अन्नः को निन्दा नहीं करती चाहिए, अन्नः को बहुत बढाना चाहिए, किसोभी अतिथि को घर से लोटाना नहीं चाहिए, यही जत हैं, इसे जानकर द्वारण करना चाहिए।

## छान्दोग्य

यो वे सूमा तत्सुखं, नात्ये शुवसस्ति । सूमेव मुखं । सूमा त्येव विजिजासितव्यम् ७।२३।१ जो महान् है, असीम है, वही सुख है । अरुप में, परिपित पा शुद्ध में सुख नही । इसलिए सूमा को जानने की इच्छा करनी चाहिए।

#### रवेताखतर

तिलेषु तैलं दघनीय संपिरापः स्रोतः स्वरषीतु पानिः। एयमात्मात्पनि गृहातेऽसौ, सत्येनैनं तपसा योजनुषस्यति ॥१।१५॥ जैसे तिलों में तेल, और दही में पृत, और स्रोतों में जल है, और अरिणमों में अनि, बैसेहो यह परमात्माआत्मा में है। अपने आपमें हो यह पाया जाता है, जो हसे साथ और तप से देखता है, यही।

तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद् बायुस्तदु चन्द्रमाः । सदेव शुक्रं तद् ब्रह्म, तदापस्तत्प्रभापतिः ॥४१२॥ यही अग्नि है, वही सूर्वं है, बही वायु है, बही चन्द्र है और वही सुक्र,

बह प्रह्म है, बह जल है और प्रजापित भी यही।

त्वं स्त्री त्वं पुमानित त्वं कुमार उत्तः वा कुमारी । त्वं जीर्षो दण्डेन यंचित, त्वं जातो मवति विद्यतोमुलः ॥४।३॥

मेरे बातमन् ! तू स्ती है और तूपुस्प है, तू कुमार है और कुमारी भी तू ही है।

तू गरा-जीगं होकर छ।ठी के सहारे चलता है।

और तू ही, है विश्वतोमुख ! जन्म धारण करता है। एय देवो विश्वकर्मा महात्मा,

> सदा जनानां हृदये संनिविष्टः। हृदा मनीपौ मनसानिक्तृप्तो,

हुवा मनाया मनसरामक्यूप्ता, य एतडिबुरमृतास्ते भवन्ति ॥४।१७॥

यही देव जगत् का मृजनहार है, यह महान् आत्मा है।

सदाही प्राणियों के हृदय में यह प्रतिष्ठित है। यह देव श्रद्धा से, दुद्धि से और मनन से प्राप्त होता है। जिन्होंने इसे जान स्त्रिया,

वे अगृत-पद पा सकते है।

न संदृत्रे तिष्ठति रूपमस्य, न चक्षुया पत्र्यति कत्रचनैनम् । हृदा हृदिस्यं मनसा य एनम्

एवं विदुरमृतास्ते सर्वन्ति ॥४।२०॥ इसदेन को इन चधुओं से नहीं, किन्तु हृदय से, श्रद्धा-भक्तिसे जो जानता है।

उसको अष्टतस्य प्राप्त हो जाता है। एको देवः सर्वमूतेषु मृद्धः

सर्वेध्यापी सर्वभूतान्तरात्मा । कर्माध्यक्षः सर्वभूतान्तरात्माः

साक्षी चेता केवली निर्मणस्य ॥६।११॥

सब प्राणियों के अन्तस् में छिपा हुआ परमात्मा एकही है,

वह सब में व्याप्त है, सब प्राणियों का वह अन्तीत्मा है, वह सभी कार्में का अध्यक्ष है, सभी प्राणियों में बह वसा हुआ है, वह सब-कुछ सदा देखता रहता है तटस्व दृष्टि से। बह चैतन्य है, निद्धंह है, और, वह प्रकृति के तीनों गुणों से रहित है।

#### बृहदारण्यक

ऋषियाज्ञवल्क्य ने अश्ततत्व की जिज्ञासु अपनी पत्नी में त्रेयों से कहा— न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो सबस्यारमनस्तु कामाय पतिः प्रियो सर्वति ।

न वा अरे जायाँवै कामाय जाया श्रिया भवत्थात्मनस्तुकामाय जाया श्रिया भवति ।

भवात । अरी ! निश्चप ही, पति की कामना के लिए पति प्यारा नही होता है, किन्तु आत्मा की कामना के लिए, अर्थानु आत्म-सन्तोप के लिए ही उसे पति प्यारा

होता है। अरी! निरचय ही, पत्नी की कामना से पति को पत्नी प्यारी नहीं होती है, किन्तु आरमा की कामना के लिए, आरय-सन्तीय के लिए उसे पत्नी प्यारी होती है।

न वा अरे पुत्राणां कामाय पुत्राः त्रिया सवत्रयात्मवस्तु कामायपुत्राः प्रियाः सवन्ति ।

न या अरे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति ।

न वा अरे लोकानां कामाय लोकाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय लोकाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय लोकाः प्रिया भवन्ति ।

न वा अरे देवानां कामाय देवाः प्रिया अवस्थात्पनस्तु कामाय देवाः प्रिया सर्वान्त ।

न वा अरे भूतानां कामाय भूतानि त्रियाणि भवन्त्यात्मनस्तु कामाय भूतानि त्रियाणि भवन्ति ।

न या अरे सर्वस्य कामाय सर्वे प्रियं भवन्त्यात्मनस्तु कामाय सर्वे प्रियं भवति ।

मैत्रेया ! पुत्रों की कामना के लिए पुत्र प्यारे नहीं होते हैं, वे तो आत्म-ममता के कारण प्यारे होते हैं।

घन की कामना के लिए धन प्रिय नही होता, वह ती आत्मा का सुख-

१६६ हमारी परम्परा

साधन होने के कारण प्यारा होता है। लोको की कामना से लोक प्रिय नहीं होते हैं, किन्तु आत्मा केकारण से वे

लोक प्रिय होते है।

अरी ! देवों की कामना से देव प्रिय नही होते है, वे तो आत्म-सन्तोप के कारण प्रिय होते है।

सारे प्राणी प्राणियो की कामनासे प्रिय नही होते, किन्त आत्म-भावना से

वे प्रिय होते है।

मैंत्रेयी ! सबकी कामना के लिए सब प्रियनही होते, किन्तु सब वस्तूएँ इस-

लिए प्रिय होती हैं बयोकि उनसे आत्म-सन्तोप होता है।

वास्तव में प्रियरूप तो स्वय यह आत्मा है।

आतमा वा अरे द्रप्टट्यः धोतव्यो मन्तव्यो निविध्यासितव्यः।

मैं नेइयारमनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदं सर्व विदितम् ॥२।४।४॥

मैंत्रेयी ! तद यह आत्मा ही देखने के योग्य है, सुनने के योग्य है, मनन करने के योग्य है और सकल्पपूर्वक ध्यान करने के योग्य है।

आत्मा ही के दर्शन से, श्रवण से, मनन से और विशेष ज्ञान से यह सारा

रहस्य आपही ज्ञात हो जाता है।

#### रामायण

स्रोता, राम, हनुमान और मरत को छोड़कर हमारी और कोई गति नहीं। हमारे मन की शान्ति, हमारा सब-कुछ उन्हेंकि प्यान में निहित है। उनकी पुण्य-कवाहमारे पुरसों की घरोहर है। इसके आधार पर हम आज जीवित हैं।

जबतक हमारी भारत-भूति में पंगा और कावेरी बहती रहेंगी, तबतक सीता-राम की कया भी आबाल हत्री-बुड्य, सबमें प्रचलित रहेती, याता की तरह हमारी जनता की रक्षा करती रहेगी ∤

भारतीय इतिहास के महान् तथा घटनापूर्ण काल में अपने स्पत्त जोवन को सांम्यवेता में मैंने रामायण को जो कहानी कही है, मेरो राम में, भारतवाशियों के प्रति को गई यह मेरो सर्वोत्तम सेवा है। इसी कार्य से मुने मन की बार्गित और तृत्ति मिली है। यत्त्रमान समय को यास्त्रविक आयस्यकता यह है कि हमारे और हमारी यूपि के संतों के बीच ऐक्व स्थानित हो, जिससे हमारे भीवष्य का निर्माण भजवृत चहुन पर हो सके, बालू पर नहीं।

--च० राजगोपालाचारी

में जबभी रामायण पड़ता हूँ, मेरा यह अभिप्राय अधिक-से-अधिक दृढ़ वनता जाता है कि यह महाकाव्य मानव की सबसे उत्कृष्ट रचनाओं में से एक है। इस महाकाव्य ने हमारी समस्त जनता के हृदय और मनपर प्रभाव डाला है,—न केवत मूल या इसके अनुवाद पड़नेवालों पर, बर्कि ऐसे लालों-करोड़ों पर मी, जिन्हें अधर-जान तक नहीं, और जिन्होंने रामायण के क्या पर पर हो सातों माता-पिता से मुनी है, अवता सार्वजनिक समारोहों में ऐसे व्याव्याताओं से, जो हमारी पवित्र चूमि की विद्याद्य विश्व सि

दाायद नई पोड़ी के लोगों को इस महाकाव्य से उतना परिचय नहीं रहा है, जितना कि हमारे पुराने पुग में था। क्या यह दुःखद सत्य नहीं है कि हमारे स्कूल-कॉलेजों के नवयुवर्कों में से अधिकांत इस प्रकार पल और बढ़ रहे हैं, जिनको हमारी सभ्यसाओर सस्क्रति के स्रोत की पर्यान्त जानकारी नहीं है ?

फिरभी भेरा विष्यास है कि सविष्य में ऐसे दिन आनेवाले हैं, जब हमें सदा को अपेक्षा अधिक अदापूर्ण हुवय से इस परमसुंदर रचना को ओर, हमारे साहित्य की सभी कपाओं सेअपिक ममेरपत्नीं रामायणी कथा कीओरपुन: लीटना होगा।

—यी० एस० श्रीनिवास शास्त्री

#### अध्याय-५

## रामायणी कथा डॉ॰ वासदेवरारण अपवाली

वाल्मीकि-रामायण के रचिता महामुनि वाल्मीकि का आश्रम तमसा के तट पर था। तमसा अबोध्या से ६ मीळपूर्व एक छोटी-सी नदी है। एक दिन प्रातः काल वाल्मीकि अपने दिएय भरदाज के साथ नदी-तट पर स्नान के लिए गये थे। वहा उन्होंने देखा कि निवाद जाति के एक जंगळी पुरुष ने सारत के जोड़े में से नर को अपने बाण से नार दिया है, और मादाअपने पति के लिए विद्याप कर रही है। यह प्रसिद्ध है कि सारत के जोड़े में परस्पर बहुत प्रेम होता है भीर एक के मर जाने पर इसरा जनमर विवाह नही करता। यह दस्य देखकर वाल्मीकि का मन करणा से भरा, और उनके हुदय का शोक निम्निक्वित श्लोक के रूप में फूट पड़ा, बोक: क्लोकल्वमाततः

#### मा नियाद प्रतिष्ठां त्वमयमः शाश्वतीः समाः ।

यत्रकोंचिमयुनादेकमवयोः काममोहितम् ॥ [बाल० २।१४ "हा निपाद ! तुमपर यहकैसाअज्ञान छा गया, जो तुमने सारस के जोड़े

में से एक को जस समय गार डाळा, जब वह काम-विळास की दशा में डूबा हुआ था। इस अपराध के कारणतुम सदा-सदा के लिए समाज मे हैठे बने रहीगे, क्योकि

तुम पशु-पक्षियों और मनुष्यों के मनोभावी को नहीं जानते।"

यह क्लोक जब बोहमीिक के मुख से निकला, तो उन्हें अनुमव हुआ कि इसमें तीन निवेपताएँ हैं। एक तो इसमें चार चरण है, दूसरे, प्रत्येक चरण में गिनती के म, म असर है और तीसरे, इसमें ऐसी लग्न है कि यह बीणा पर गरारा जा सकता है। इससे वाल्मीिक बहुठ प्रसन्न हुए। उन्हें उस समय तक का पूरा साहित्य ज्ञात या। अतः उन्हें अनुभव हुआ कि साहित्यिक तैलीपर यह एक नईतीली उन्हें प्राप्त हो गई है। उसी समय उनके मन में यह प्रेरणा हुई कि वे इस छन्द में एक नये काव्य भी रचना करें और इसके लिए उन्होंने राम के चरित्र को अपना विषय चुना। वही आदिकाव्य रामायण है।

वाल्मीकि द्वारा विर्याचत रामायण विश्व का सबसे यड़ा महालाव्य है। इसमें इस समय २४ सहस्र स्टोक है। इसे राम-चरित केळातिरिक्त सीता का महान् चरित (सीतायादचरित महत्) कहा यया है। यह आरम्म में रामायण नाम से प्रसिद्ध था । पुनः 'आपं रामायण' और अन्त में 'आदि-काव्य' नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसका उपवृ हित काव्य-स्वरूप, जो इस समय उपलब्ध है, सात काण्डो मे पूराहुआहै और उसमे अनेक उपास्यान आ गये है। इसमे अनेक सामाजिक एव धार्मिक संस्थाओ का वर्णन है, जो वैदिक युग से चली आती थी। अनेक प्रकार के धार्मिक समारोह, सामाजिक उत्सव, नगर-वर्णन, राज्याभिषेक-वर्णन, प्रासाद-वर्णन,तथा नदी, तीर्थ, आश्रम, वन, अरण्य, कुटुम्ब, राज्यप्रवन्ध, सेना, श्विल्प-सघ, जनता के आमोद-प्रमोद, अन्त, पान-गोप्ठी, जन-विश्वास, उत्सव-यात्रा आदि का जैसा सटीक वर्णन वाल्मीकि ने किया है वह अन्यत्र दुर्लभ है। वाल्मीकि रामायण को भारत का सबसे महान् लोकवार्ताशास्त्रीय ग्रन्थ मानकर उसका अध्ययन किया जा सकता है। ऐसी अध्ययन अबतक नहीं हुआ है, किंतु उसके लिए वाल्मीकि रामायण आकर-प्रत्य है। जो समाज-सस्था हमारे सामने है, यह कुछ परिवर्तनो के साथ वैदिक युग से चली आती थी और कवि ने उसका प्रत्यक्ष दर्जन किया था। वे पहले कवि थे, जिनके नैत्रों में वह वर्णन समा गया और उन्होंने उसके वर्णन के लिए मौलिक शब्दावली का विकास किया। भारत में कमलों से भरे सरीवर सदा से थे, आजभी हैं, किन्तु-- 'सौमित्रे हो। सते पन्या वैदूर्यविमलीवका'--इस भूमिका से बाल्मीकि ने ही उनकी दिव्य शोभाका बहुमुखी स्वर ऊँचा किया। भारत मे ६ ऋतुओं का चक्र सदा से रहा है, किंतु वाल्मीकि ने ही सर्वप्रथम उनके वर्णन के लिए शब्दावली का निर्माण किया । यथा :---

वर्षा-वर्णन, किर्टिकद्या, २८ वां शरद्-वर्णन, किर्टिकद्या, ३० वां

हेमन्त-वर्णन, अरण्य, १६ वा

नसन्त-वर्णन, किष्किधा, पहला अध्याय

भारत का जो भीतिक संसार है, जो वृक्ष-वनस्पति और पशु-पन्नी हैं, जो पर्वतमालाएँ और मेखजाल है, उनका सर्वोत्तम दर्पण वाल्मीकि-रामायण है। उनके वर्णन के लिए यदि हमें समर्प बाब्दावली की आवश्यकता हो, तो वाल्मीकि की शरण में जाना चाहिए।

कालक्षम से वास्मीकि-रामायणका उपवृहण होता रहा। भारत के महार प्रत्यों की यह विद्योपता है। महाभारत और पुराणों के साथ भी ऐसा ही हुआ। फलत. बारमीकि-रामायण में एकही वर्णन भिन्न-भिन्न रूपों में कई बार दोहराया गया है। साहिरियक समवस्यान की इस संली को ब्योजी में 'जबस्टापोजीशन' कहते हैं। उचाहरण के लिए सका एव ब्योस्मा का वर्णन एक से अधिक प्रकार के एकसाय आगे-पीछे पासे जाते हैं।

रामायणी कथाका साता-बाना झीने और सघन रूप में (रहस्यं च प्रकार्य च २।३३) प्राय. सारे देश में फैला हुआ है । वात्मीकि ने इसका कुछ सकेत किया है। राम के आस्यान का एक रूप इक्ष्याकुओं के राजवंश में चला आ रहा था। इसे वाल्मीकि ने अपनावर :---

इस्वाकूणामिदं तेयां रातां वंदी महातमनाम् ।

महदुत्वननमारत्यानं रामायणमिति श्रुतम् ॥ [धात० ४।३
दूसरे पक्ष मे, बात्मीकि ने रामपरित के मान के लिए सामग्री लोक से भी
संगृहीत की, जैसा रामायण में स्पष्ट कहा है (लोकादिवण्य भूयस्य चरितं
चरितवतः १,३-१)

ज्यर हमने रामायण के जिस स्थ का परिचय दिया है, उससे कही लीधक महस्वपूर्ण वास्मीति की अन्य दृष्टि थी, जिमे रामायण की अन्तरात्मा कहा ला सकता है। इसके आरम्भ में ही बात्मीकि ने नारत से जो मुख्य प्रम्म विश्व वारित्र्ययोग के विषय में है—'वारित्रेण क को मुस्ता'। यात्मीकि का संपूर्ण हिस्ति को 'वारित्र्ययोग के विषय में है—'वारित्रेण क को मुस्ता'। यात्मीकि का संपूर्ण हिस्ति को 'वारित्र्ययोग के विषय में हि—'वारित्रेण का को मुस्ता'। वात्मित को हुंड़ ने ले लिए हो आविकाल्य रामायण का जत्म हुआ। मानव-जीवन में सब मुख्य चाहिए, पर सबसे ज्वर विराय तान्य का काम हुआ। मानव-जीवन में सब मुख्य वारित्र वात्मित्र के प्रयान व्यक्ति हैं। यही वात्मीकि के प्रशान का समायान है। यात्मीकि के लिए चरित्र और धर्म पायिवाची हैं। उनकी हिस्ट में राम धर्म की प्रत्यक्ष सूर्ति है—'रामी विषद्धवान् पर्मः' (अरण्य, ३०।१६)। अपने इस मुल की व्यवश्व उन्होंने अनेक प्रकार से की है। राम धर्मरणी सनातन वृक्ष के मूल है और सब मनुष्य उसके पत्र-पुरा और कल के समात है:—

मूलं ह्येप मनुष्याणां धर्मसारो महायुतिः । पुष्पं कलं च पत्रं च जालाउचास्येतरे जनाः ।।

[अयोध्या० ३३। १५

बाल्मीकि राम की प्रशंसा भें धर्मज्ञ, धर्मण्ठ, धर्ममुलावर आदि विशेषण देते हुए नहीं बचते। संसार में दो प्रकार के मनुष्य बसते है—एक अल्वसल्य या हीन पराक्रमवाल साधारण, किन्हें रामायण में प्राकृत नर कहा है, दूसरे धीर या चरित्र के आदर्शों को धर्म के मार्ग से प्रत्यक्ष कर दिखाते है। साधारण जीवन व्यतित करनेवाले मार्ग तो धारों और मरे पड़े हैं, रास सरवंध और इडब्रत मनुष्य विरले ही होते है। राम ज्यो प्रवार के व्यक्ति है। वाल्मीकि के संसार में वे केन्द्र में स्वित है। शास प्रति के स्वत्य है। वाल्मीकि के संसार में वे केन्द्र में स्वित है। सामिक के संसार में वे केन्द्र में स्वित है। सामिक के संसार में वे केन्द्र में स्वित है। सामिक के संसार में वे केन्द्र में स्वित है। सामिक के संसार में वे केन्द्र में स्वित है। सामिक के संसार में वे केन्द्र में स्वित है। सामिक के संसार में वे केन्द्र में स्वित है। सामिक के संसार में वे केन्द्र में स्वित है। सामिक के सामिक के स्वति सामिक के सामिक

राम के कम्पे ऊँचे और चठे हुए, भुजाएँ लम्बी, ग्रीवा संख के समान और ठोड़ी दोहरीं थी। छाती चीड़ी, लम्बा घनुप सँभालनेवाले हाथ पुटनोंतक लम्बे थे। गले की हुड़ी मांस से ढकी हुई, उत्तम सिर, सुन्दर ललाट, चमकीला रंग, सब अंग बरावर वेंटे हुए, सब प्रकार से शुभ लक्षणों से युक्त देह, इसप्रकार राम का स्वरूप था।

आरम्भ में ही तपस्वी वाल्मीकि नारद से प्रश्न करते हैं, 'इस समय लोक में गुणवान, थीयंवान, धर्मंज्ञ, इतज्ञ, सत्य वोलनेवाला, दढबती, चरित्रयुक्त, सब भूतों का हित करनेवाला, विद्वान, युन्दर, जितेन्द्रिय और कोघ को जीतनेवाला कौन हैं ? उत्तर में नारद राम के अनेक गुणों की तालिका प्रस्तुत करते हैं। यही रामायण

का पहला समं मूलरामायण है। उसका सार इसप्रकार है-

"राम नियतात्मा है। उन्होने इन्द्रियो का जय किया है। वे महावीर्य हैं। सग्राम मे पर पीछे नही रखते । धृति और बुद्धि दोनों का उनमे विकास हुआ है। वे नीतिमान् और वाग्मी, सुन्दर भाषण करनेवाले है । वे देवकल्प, ऋजु और दान्त है। धर्म के तत्त्व को जानते हैं। सत्यसंघ अर्थात् मन, यचन और कर्म से सत्य का पालन करनेवाले हैं। राम क्षत्रियके पद से सदा प्रजाओं का हित करते हैं।यशस्त्री, ज्ञान-सम्पन्न, सुचि, बस्य और समाधिमान् या चित्त की एकावृता से मुक्तहैं। जीवी के रक्षक, स्वधमं और स्वजनों कापालन करनेयाले है। वेद-वेदांग मे पारंगत और धनुर्वेद में निष्ठित है। राम आर्य है। सदा हँसकर योलते है। उनका दर्शन ही मुन्दर है। वह सब शास्त्रों के मर्म को जाननेवाले, स्मृतिवान है। उनकी युद्धि मे नवीन करपनाओं या विचारों का स्पूरण होता रहता है। परातम में विष्णु, कान्ति मे चन्द्रमा, कोध में कालान्ति, क्षमा-गुण में दृथिबी, त्याग में कुदेर औरसत्यगुण में साक्षात् धर्मं के समान हैं। (मूल रामायण सर्ग १)। सत्य, दान, तप, स्वाग, नित्रता, घोच, थाजँव, विद्या, गुरु-गुथुवा ये गुण राम में सुनिश्चित है (अयोध्या ० १२) २०)। राम सत्पुरप है। वे सत्यधर्म में परायण हैं। धर्म उनके रूप मे मूर्त होनाहै। वे प्राणियों के रक्षक और धर्म के परिरक्षक है। (रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परि रक्षिता) उनमें दया है। उन्होंने क्रोध को बना में कर लिया है। वे प्रभानतात्मा हैं। और मीठा बोलते है। वे किसीसे अमुया नहीं करते। देवों की प्रार्थना पर मानी सनातन विष्णु ही रामरूप में पृथिवी पर प्रकट हो गये है। मनुष्यों के दु:स देवनर वे दुखी होते हैं, और मुख में पिता की तरहप्रसन्न होते हैं। राम एक बारवात कह-कर उसे पलटते नहीं (रामो डिनॉमिमायते, अयोध्या०, १८।३०)।"

राम के चरित्र-विस्तार को बारमीकि ने अर्ध इलोक में समेट निया है (समुद इब गाम्मोर्थे धेर्यण हिमवानिव, बाल्ड १११७)। राम से अधिक कोई सत्पर्य

में स्थित नहीं है ।

राम के समान ही बाल्मीकि ने सीता के चरित्र का बिलक्षण वित्रण क्या है । सीता राम के तुल्य है और राम सीता के तुल्य :—

तुल्यशीलवयोवृत्तां तुन्यामिजनलक्षणाम् । राषयोऽर्हति वैदेहीं सं धेयमितिक्षणा ।। ६१४ भील, आपु. आचारऔर कुल इन ध्वाणों में रामधीना के और सीता राम के तुस्य है। सीता के चरित्र का उद्घाटन वाहमीकि का ऐसा ऋण है, जिससे यह राष्ट्र कमी उन्हण नहीं हो सकता। भारतीय नारी-समाज के लिए सीता का महान् चरित्र सदा के लिए सबसे बड़ा धर्मवारत्र वन याते है। रामायग में ऐसे स्थल भी हैं, जहीं सीता ने राम से अपना मत-भेद प्रकट किया, किनु उन्होंने अपना पति वेदता-स्वरूप कमी नहीं खोषा। वालमीकि की टिप्टिम पातिवत-समें और सीता पर्यायहैं।

### धमंबन्ध

वाल्मीकि की दृष्टि मे रामायण घर्म का महाप्रयोग है। धर्माचरण के मार्ग में जो प्रन्यियों लग जाती हैं, उन्हें रामायण के पात्र बड़ी बुशलता से सुलक्षाते हैं। राजा-प्रजा, भाई-बन्बु, मुदुम्बी सब अपने-अपने धर्म से बेंधे हैं। जिस प्रकार आकारा मे प्रत्येक नक्षत्र, ग्रह अपने मार्ग में स्पिर हैं, न यहाँ भय है, न स्खलन, इसी प्रकार जीवन में अपने धर्म पर ध्रुव रहते हुए हम दूसरों से विना टकराये प्रगति कर सकते हैं। वाल्मीकि ने वड़ी सुन्दरता से कई स्थानों पर हमें इसका परिचय दिया है कि मदि धर्म की क्यांदाएँ टूट जाती, सत्य के बांध डीले पड़ जाते, तो राम और भरत-जैसे धीर पात्र भी किस प्रकार आचरण कर बैठते । आखिर मनुष्य के भीतर क्षमा भी है कोघ भी, धर्म भी है अधर्म भी, मत्य भी है असत्य भी। एकही जगह पर द्वन्द्व रहते हैं। धीर मनुष्य वही है, जो इनके दिव्य मान को ग्रहण करता है। श्रुति का ज्ञान रखनेवाले पुष्प भी जब रजोगुणमें सन जाते हैं, तो महानु अनर्थ उपस्थित हो जाता है। राम धर्मबन्धन से च्युत होकर क्या करते ? "हे लक्ष्मण, मैं अकेला ही कुद्ध होकर इस अयोध्या को और सारी पृथिवी को अपने वाणी से नष्ट करके अपना अभिषेक कर सकता हैं। पर अधर्म से टरता हैं (अयोध्या ४३।२४-६)। कल्पना कीजिए उस अमोध्या की, जिसमें राज्य लेने के लिए राम बाणों का प्रयोग करते । क्या फिर हमें वहाँ स्वर्ग का वह सौरम मिल सकता, जो आजतक फैलाहुआ है ? भरत को यदि धर्म का बन्धन बाँधकर न रखता, तो वह क्या करते, इसका उत्तर उन्होंके मुहैं से सुननेयोग्य है :---

> धर्मबन्धेन बद्धोऽस्मि तेनेमां नेह भातरम् । हन्मि तीव्रेण दण्डेन दण्डाहाँ पापकारिणीम् ॥

> > [अयोध्या० १०६।६

में धर्म-बन्धन में बेंबा हुआ हूं, इसीलिए पापकारियों रण्ड के योग्य माता को तीब रण्ड से मारे बिना छोड़ला हूं। भरत की प्रमे परकर कैंकेये केता मार दालते की एक रक्त पाप के दुःख से सम्मवतः अपनी भी हत्या कर बेठें। धर्मक्यों के टूट जाने का कैंसा धावक परियाम होता, इसनी कल्पनामात्र से रोंगटे छड़े हो जाते हैं। यह वे भरत हैं, जिनके लिए गोस्वामीजी ने युवार्य हो लिखा है— जो न जनम जय होत भरत को, सकल धरम धुर घरनि घरत को ?

ठीक ही है। राम ने, सीता ने, लदमण ने एक-एक धर्म का पालन किया। वे वैसा न करते,तो उनकी गणना प्राकृत जीवो मे होती। पर यह भरत ही हैं, जिन्होंने सब पात्रों के धर्म की धुरी अपने कन्धों पर रखकर पूरी उतारी। भरत अड़ जाते तो राम का धर्म, दशरथ का धर्म, लक्ष्मण और सीता का धर्म सभी सकट मेपड़ जाते।

धर्म से स्वलित होकर दशरथ न्या करते ? 'हे राम ! कँकेयी ने मुक्ते मोहित करके वरदान से लिया है; तुम मुक्ते कैंद करके अयोध्या के राजा बनी।' परनु जिन राम मे दशरथ ने यह प्रस्ताव किया, उनके लिए वाल्मीकि सबसे पहले 'धर्म-मृतां वरः' विशेषण रखते है (अयोध्या० ३४।२७) ।

राम ने उत्तर में कहा:-

इयं सराष्ट्रा सजना धनधान्यसमाकुला।

मया विसृद्दा वसुधा भरताय प्रदीयताम् ।। [अयोध्या० २४।४१ "धन-धान्य, राष्ट्र और जनों से भरी हुई यह पृथिबी भरत को दे दीजिए।

इसमे सोच-विचार का स्थान नहीं है, मुक्रे राज्य नहीं चाहिए।"

राम की माता, दशरय की अग्र महिषी कौशल्या धर्म को भूलकर क्या करती ? 'हे राम ! मैं बड़ी मन्दभाग्या हैं । न जाने मुक्के सपहिनयी से कितने वाषाण सुनने पड़ेंगे ? मेरे ब्रल, दान और संयम सब ऊसर में बोये हुए बीज की तरह व्यर्थ बले गमें । हे पुत्र, माता तुम्हारे लिए बैसी ही है, जैसे पिता है, बैसे ही माता ना कहना मान्य है। मै तुम्हें वन जाने की आजा नहीं देती।'

इसपर माता को स्मरण दिलाते है ---

पितुर्नियोगे स्यातव्यमेध धर्मः सनातनः ।

"हे देवि ! राजा दशरय हमारे-तुम्हारेदोनो के गुरु है । उनकी आजा ही हमारी गति और धर्म है।" लक्ष्मण तो धर्म के अभाव मे साक्षात् ज्वालामुखी ही थे । कौशल्या के विलाप को सुनते ही जनका अवहद्ध हृदय फूट पडता है, वे कौशल्या से राम के सामने ही कहते हैं —''है देवि ! राम का वन जाना मुफ्रे तो कुछ जैनती नहीं । यूढे राजा विषयान्य है, नहीं तो कौन राम-जैसे देवकल्प पुत्र को बनवाएं देगा । जबतक यह खबर फैलने न पाये तभीतक राज्य अपने हाय में कर लेना चाहिए। किसकी शक्ति है, जो मेरे सामने आये? आज अयोध्या को मैं सूनसाम बना दूंगा। यदि भरत का कोई साथी मेरेसामने युद्ध के लिए आयगा, यदि पिता कैकेयी के साथ हों, तो उनका भी बन्ध याबब कर देना चाहिए। उत्पथ पर गये हुए का शासन करना ही चाहिए" (अयो० २१।१-१३) ।

कौशल्या ने राम से कहा-"है तात, तुमने लक्ष्मण की बात सुनी । जो धर्मा-

मुक्ल जान पड़े, करो।"

परन्तु धर्मात्मा राम की झटपट लक्ष्मणके राज्य-हरण का यह प्रस्ताव विल्कुरु पसन्द नही आया । उन्होंने समझाया—"सक्ष्मण, सुन्हारे स्नेह को मैं जानता हूँ । इस अनार्य-बृद्धि को दूर करो ।"

अब हम रामायण की कया को लेते हैं। इसके लिए यतमान संस्करण का ही आश्रम लिया गया है। यह स्मरण रखना चाहिए कि वर्तमान लोकप्रचलित संस्करण दाक्षिणात्म पाठ पर आधारित है। निर्णमसागर और गीताग्रेस के संस्करण नहीं हैं। इसके अतिरिक्त इटली के बिढ़ान गौरेशियों ने बंगीय पाठ मुदित किया था, और पं० विश्ववर्ष ने उत्तर-पश्चिम कापाठ प्रकाशित किया है। किंतु वेदोनों लोक में बाजू नहीं हुए। फिरभी यह उल्लेखनीय है कि रामायण को उत्तराषय-वाचना के, जो बस्तुतः कोसल जनपद की वाचना थी, सगदन और प्रकाशन की यहुत बड़ी आवश्यकता अभी बनी है। अनन्य गित से हम यहाँ प्रस्तुत प्रकाशित सस्क-रण को ही आधार मानकर कथा का वर्णन कर रहे हैं।

रामायण के कुछ हस्तरुख ऐसे हैं, जिनमें अयोध्यावाण्ड को ही आदिकाण्ड कहा गया है। जात होता है कि उस समय "कौसलो सामगुदितः स्कीतो जनवदो महान्'—से ही ग्रन्थ का आरम्म होता था। इस प्रदेन की मीमासा मेन जाकर वर्त-मान बालकाण्ड की क्या इस प्रकार है।

इसमें कुछ महाकथाएँ आ मिली है, जैसे — राजा ददारय के अदबमेध यज्ञ की कथा, गंगावतरण, विदयमित्र के चरित्र की कई अवान्तरकथाएँ आदि । ब्रन्थ का आरम्भ अयोध्या के वर्णन से किया गया है, जो बहुत ही सटीकऔर सुन्दर है।

कोसल नाम का एक सुद्धी और वडाजनपद था। वह सरपू के तट पर बसा हुवा था। अमंध्या उसकी राजधानी थी। वह १२ योजन छन्बी और १ योजन मीड़ी थी। दसरम उसकी राजधानी थी। वह १२ योजन छन्बी और १ योजन मीड़ी थी। दसरम उसके राजधानी थी। वस सहाधुरी के बारों ओर ऊँचा परकोटाथा। उसमें नगर-द्वार और तीरण थे। बीच में महाध्य था राजधानों थे। नगरी कितने ही आपणों में विभक्त थी। सड़के जल से सीची आती और फूलों से सजाई जाती थी। नगर के द्वार-तीरण महाकपाटों से शुक्त थे। अनेक शिल्यो नगरी में रहते थे। परकोट में अहुतकरों या कुर्जों पर मार करनेवाले पन्यायुध कर्ते हुए थे। नगरी में मृत और मामधों का निवास था, वर्धों के पात्रा को उसके कर्त्तव्यों का जान कराने के लिए आवश्यक थे। वहां नाटक सेलनेवाली हित्रयों के सख्ये। उस महा-पूरी के। परत्वाली साल द्वारों की एक मेंसला थी। बाहर अनेक उद्यान और आझ-वन थे। नगरी सं अनेक हाथी, पोड़े जीर उहँ और पांचे थे। वहां वाचों को पर पात्रा को में टर्देन लिए यहत्वन से सामन्त में आवे-आते दें। वहां अनेक देशों से ब्यापारी लोग आकर रहते थे। नगरी में अनेक प्रास्त्व या बड़े महल थे, जिनमें स्टर जड़े थे। वहां अनेक पुरां में माने सुरही थे। नगरी में अनेक प्रास्त्व या बड़े महल थे, जिनमें स्टर जड़े थे। वहां अनेक पुरां में गति भी नगरी में अनेक प्रास्त्व या बड़े महल थे, जिनमें स्टर जड़े थे। वहां अनेक पुरां में गति भी पार्चे भी साल परी में माने परियां थी। इसु, ताली आदि के मण्डार भरे हुए थे। जनेक परी में गते

के रस से बने पदार्थी का संचय था। दुन्तुमी, भूबंग, वीणा आदि भौति-भौति के वाजे बजानेवाले वहाँ रहते थे। उस पुरी में वेद-वेदाग जाननेवाले अनेक विद्वार और ऋषि थे। वहाँ के राजा दवारय पुरवासी और जनपद-निवामी दोनों को अध्यक्त प्रिय थे। वह राजा अपने हुगँ में सब वस्तुओं का सग्रह रखता था। वह दी भूवंसी वेदों का भक्त और यज्ञ करनेवाला था। वह धर्मपरायण, वसी, राजाँद, यज्ञस्ती, बलवान्, मित्रवान्, जितेन्द्रिय, सत्यसंघ, त्रिवगं का रक्षक, इन्द्र के समान प्रवापी और कुवेर के समान धरी था। इस प्रकार एक प्राचीन आदर्श राजा और उसकी नगरी का वर्णन वाल्मीकि ने किया है, जिसकी गूँज साहित्य में कई बार सुगई पडती है।

अयोध्या मे नर-नारी सुखी और स्वस्थ थे। सब स्वर्ण के आभूपण धारण करते, सुगन्धि लगाते, मिष्टात्र भौजन करते, गाय और घोडे पालते, विद्याभाष करते और ईश्वर में विश्वास रखते थे। इस प्रकारकई श्लोकों में आदर्श नागर्सिं का वर्णन किया गया है।

राजाके आठ गुणी सन्धी थे। उनमें आठवें सुमन्त्र थे। बसिष्ठऔर बामदेन ये दो राज्य के पुरोहित थे। कुछ कोय-संग्रह के काम मे और कुछ सेना के संग्रह में नियुक्त थे। मन्त्री सिंध और बिग्रह के तत्त्व के ज्ञाता और मन्त्र को गुप्त रखने में समर्थ थे।

राजा दशरथ के कोई पुत्र न था। उन्होंने मन्त्रियों और ब्राह्मणों से अवन मेघ-यज्ञ का प्रस्ताव किया । सबने राजा का अनुमोदन किया । राजकुल से चर्चा चठी कि पुत्र के लिए पुत्रेप्टि-यज्ञ किया जाय । जाह्मणों और मन्त्रियों ने इसकी अनुमोदन किया ! सुमन्त्र की राय से पहले अंग देश (चम्पा-भागलपुर) से ऋष्यश्री को बुलाया गया, और राजकन्या शान्ता का विवाह करके उन्हेंही यह का मुख्य ऋत्विज् बनाया गया। यहाँ पहले वैदिक कर्मकाण्ड के महायज्ञ अद्वमेध का वर्णन है। जहाँ पहले यज्ञ का घोडा छोड़ा गया, और वर्षभर बाद उसके लौटने पर प्राचीन वैदिक विधि के अनुसार यज्ञ पूरा किया गया। पर ज्ञात होता है कि यह बाद में जोड़ा हुआ प्रकरण है, क्योंकि इसके पुछल्ले के रूप मे एक पूत्रेटिट का वर्णन है। जिसके पुरोहित ऋष्यऋंग हुए । यह कोई लौकिक इंटिट थी, जिसमें किसी महर् भूत अर्थात् यस के आयुर्वेद-औषधियों से सिद्ध सोने का कटोरा लेकर प्रकट होने का वर्णन है। उसी खीर के खाने से रानियों को गर्भ रहा और चार पुत्र उत्पन्न हुए । मूल क्या में पुत्रेष्टि की ही कल्पना थी, जिसके लिए प्राचीन आदिम जातियो के अंग जनपदसे ऋष्यपृष्टंग को बुलवाया गया । बाद के लेखकों ने उसी मूल कहानी के साथ महान् अस्वमेध का पैवन्द चढा दिया और मूल कहानी अर्देव में पड़ गई। हम देसते हैं कि अस्तमेध-यज्ञ-का वर्णन आठ अध्यायों में (बाल० अध्याय १२-१७) एवं पुत्रेष्टि का केवल एक अध्याय में (१५ में) सिकुड़ा हुया है।

इसके अनन्तर जब रामऔर स्टरमण कियोरावस्या को प्राप्त हुए, तब ऋषि विस्वामित्र राक्षसों की बाधा को राम द्वारा हुटाने की इच्छा से राम-स्टरमण की याचना के लिए दशरण के यहां बाये और अपना स्पष्ट अभिप्राय कहा । यहले तो दसरय ने आना-कानों को, पर बिस्तप्त के समझाने से ने मान गये। यही से राम सा चरित नया मोड़ स्त्रता है। विस्वामित्र के साथ ने सर्यू और गया के संगमपर गये, जहीं एक सिद्धात्रम था। वहां ताटका नामको एक निवार स्त्री निवास करती थी, जिसने सिद्धों को खा डाला था। विस्वामित्र के नहते से राम ने उसका वय किया। वहां से राम, स्टर्मण और विस्वामित्र मिथिता की ओर बढ़े। इसीके पेटें में गंगानवरण का महान् आस्थान और विस्वामित्र सिथिता की ओर बढ़े। इसीके पेटें में गंगानवरण का महान् आस्थान और विस्वामित्र के साथ और विस्वामित्र हो जिनमें विस्तप्त-विस्वामित्र के प्राचीन विरोध की कथा और विस्वामित्र द्वारा सहाय-दस्त्राप्ति की कथा भी है। ये सब आधिकारिक महाकथा के साथ है हुए सुस्त हुए महायाह में आकर मालन्तर में मिरुत गये।

जब राम और लक्ष्मण मिथिला पहुँचे, तो जनक ने महामूनि विश्वािमन स्नीर जनका प्रयोक्ति स्वाप्त किया। यहाँ पकड़ की बात यह है कि वास्मीिक ने सीता-स्वयंवर का वर्णन नहीं किया। यह तो बाद को रोचक करना है। वास्मीिक ने अनुसार जनक के वस में एक दिव्य विवस्तुत काला आता था, जो दश-पक निवर्ध से के बनतर शिव ने देवरात को दिया था और जो जनक को हल चलाते हुए पृथिवी से मिला था। उनक ने प्रतिक्षा की मिला था। उनक ने प्रतिक्षा की थी कि जो उस धनुय को चढ़ा देवा, उसीको सीता प्राप्त होगी। अतः सीता के लिए 'वीर्यगुलका' विशेषण प्रयुक्त हुआ। इसके लिए बहुन-से राजे समय-समय पर मिथिला आये, पर धनुय न चड़ा सके। उसी श्रष्ट हुला पे राम भी पहुँचे और धनुय चढ़ा दिया। तब सीता से उनका विवाह हो गया।

जनक ने यह समाचार देने के लिए दशरथ के पास हुत भेजे। समाचार पाकर दशरथ बरात लेकर मिथिना आये, और वही उनकी उपस्थिति में चारों माइयों का विवाह हुआ। दी पुत्रियों जनक की और दो उनके छोटे भाई कुमध्वज्ञ की थी, जो साकास्य (मंकिसा, फर्र खावाद) के राजा थे। उन्हेमी जनक ने सरेश भेजकर बुलवा जिया था। विवाह के अनन्तर परशुराम के आवे और राम से स्पर्धा करने की घटना का भी संधिष्य वर्णन है। यह सायवतों द्वारा बैठाई गई छोटी विपी जान पड़ती है, जो मूल कथा कार्यंग न थी। इसमें कहा है कि परशुराम का धतुर विष्णव सनूप था।

विवाह के उपरान्त घरत अपने सामा के यहाँ किक्य देश (पजाव में नमक के पहाड़ का प्रदेश) चले गये थे। जब राम का विवाह हो गया, तव दशरथ के मन में उन्हें युवराज बनाने का जिचार उत्पन्न हुवा। उन्होंने सोचा कि राम सब गुणों

से युक्त हैं ! वे र पदान् , वीर्षदान् , अनसूषक, प्रशास्तात्मा, क्रतमः स्वुभाषी, मधुर भाषी, सत्यभाषी, विद्वान्, बद-प्रतिपूचक, प्रचारवन् ये अनुरक्त, जिवकोध, सानु-न्नोश, दीनानुकुम्पी, धर्मज्ञ, घुचि, शात्रधर्मानुरक्त, नीरोग, तरुण, वाग्मी इत्यादि सव प्रकार के गुणों से युक्त हैं। राजा दक्षरय ने उन्हें युवराज बनाने के लिए मन्त्र-परियद् और पीर-जानपद-सभाका अधिवेशन किया। उस समय के सविधान के अनु-सार ऐसा करना आवश्यक था। उन्होंने राम केपक्ष मे प्रम्ताव रखकर (यद्यप्येषा सम प्रीतिहितसन्यव् विचित्तयताम् । अयोध्या० २।१६) यद्यपि मुक्ते यह प्रिय है, पर मदि आपके मत से और भी हितकारी हो तो वह भी सोचिए। ब्राह्मण,सेनाके मध्य अधिकारी एवं पौर-जानपद-जनो ने एक मित से राजा के इस प्रस्ताव का अ. . समर्थन किया। राजा ने उनवा सतजानकर निश्चय किया कि अगले दिन रामका युवराज-पद पर अभिषेक किया जाय । सभा विसर्जित कर राजा जैसेही अन्तःपूर भ पहुँचे, उनके मन में फुछ खुटका पैदा हो गया कि कही अगले दिनतक ठहरने में उत्मव में कुछ बाधा न पड़ जाय। अत. सुमन्त्र को भेजकर तत्काल राम को फिर बलवाया। राम का मन शक्तित हुआ (शंकान्त्रितोडभवत् । अयोध्या० ४।१) और अन्होंने सुमन्त्र से इसका कारण पूछा । पर सुमन्त्र कोई स्पष्ट उत्तर न देसके। राम जलटे पाँव दशरथ-भवन मे पहुँचे । वहाँ राजा ने उनमे कहा —"राम, में बूढ़ा हो गया हैं। सब भोग भोग चुका हूँ। तुम मेरे प्रियपुत्र हो। मेरे लिए तुम्हारे अभिषेक के अतिरिक्त अब क्या करने की बचा है, इसलिए कलतक ठहरने से क्या लाग ? तमसे मै जो कहुँ वह करो। आज तो सब प्रजाएँ तुम्हारे अनुकूल है, इसलिए मैं आज ही तुम्हे यवराज बनाऊँगा :---

अद्य प्रकृतयः सर्वास्तवामिच्छन्ति नराधिपम् ।

अतस्त्वां युवराजानमिषिदेश्यां पुत्रक ।। [अयोध्या० ४) १६ मनुष्यों का मन चचल होता है । जवतक मेरा मन स्थिर है, तवतक अभि- पेक हो जाने दो । यह एक विचित्र अकरण रामायण मे पड़ा रह गया है, जो उसकी मूल पाटवर अंग नथा। इसमें जो दरारण के मन की प्रत्य है, उसका अभिनत्वन नहीं किया जा सकता । उन्हें आर्यका हुई कि भरत जिन्हाल मे है। कल्दाक राजप्रवार में और अयोध्या मे बात फैल जायणी । संभव है कोई विकन उठ वहा हो। इसलिए कल प्रात: तक न ठहरकर उसी दिन अभिपेक कर दिया जाय, तो अच्छा हो। इसलिए कल प्रात: तक न ठहरकर उसी दिन अभिपेक कर दिया जाय, तो अच्छा हो। इसलिए कल प्रात: तक न ठहरकर उसी दिन अभिपेक कर दिया जाय, तो अच्छा हो। इसलिए कर प्रता: तक न ठहरकर उसी दिन अभिपेक कर दिया जाय, तो अच्छा हो। इसलिए कर प्रता: तक न ठहरकर उसी दिन अभिपेक कर दिया जाय, तो अच्छा हो। इसलिए कर प्रता: तक न ठहरकर उसी दिन अभिपेक कर दिया के अनुसार राजा विस्ति के स्वत में भी की जाय कर सुके है कि राम को युवराजीचित उपदेश हैं । यसिट तीन चौकति (विकर्म) के साम के प्रता राजवा में तो के साथ उपनास राजों है। आज सीता के साथ उपनास राजों । और तव मन्त्रों के साथ उपनास का प्रता गुरु सिस्ट ने देखा कि पान का प्रता गुरु सिस्ट ने देखा कि

अयोध्या के मार्ग मतुष्यों से भरे हुए हैं और वहाँ वही सोभा है। दसरय को राम से अपने मिलने की सूचना देकर विस्विद्ध अपने स्थान पर आ गये, तब राजा अन्त-, पूर में गये। अयोध्या ने उस समय महोस्सव का रूप धारण किया। देवतायन, चतुष्यस, रस्या, चैत्य, अहालक, पण्यापरा, भवन एवं समाओं में ध्वान-पतानाएँ फहरादी गई। (६१११-४): नटनर्वक-धोषों के भान सुनाई पड़ने लेने। जनता सुनों किती। मनुष्य आपस में रायाभियेक की कहानी कहने छगे। नत्वरां और गृहों के छारा पत्र वालक मिलकर भीड़ा करने छगे। राजमार्ग मे धूप-दीए, नन्ध और पुनों ने पहार चौना की साथ सिक्त कर भीड़ा करने छगे। राजमार्ग मे धूप-दीए, नन्ध और पुनों पहार चौ सोभा की गई। सहकों पर साइ-फानूसों (दीपद्वर) से उजाला किया गया। इस अवसर पर राम का अधिक देखने के छिए गाँवों से बहुत-से लोग अवीध्यादुरी आ गये थे:—

ते सु दिरम्यः पुराँ प्राप्ता इष्ट्रं रामाभियेवनम् । रामस्य पुरसामामुः पुराँ जानपदा जनाः ॥ ६।२६ इस अवसर पर वसिष्ठ ने राम-राज्याभियेक के लिए जो सामग्री एकन

कराई उसका बड़ा अच्छा वर्णन रामायण में आया है, जैसे :--

मुवर्णादि रत्न, सब प्रकार की श्रीपिधयां, स्वेत पुत्यों की मालाएँ, लाजा, मयु, छुत, कोरे वस्त, रण, सब आयुष, चनुर्रागणी सेना, घुमलसभों से युक्त गजेन्द्र, चामर-व्यवन, ध्वज और पाण्डुर छन, और स्वर्ण्यर, धोने से महे सीगवानन इप्त, पूरा ध्वाध्यमं उन्होंने इसप्रकार की सामग्री के लिए आदेश दिया। समृद-जल से भरे स्वर्ण्य के गंगोरक घट, उद्दाबर काय्ठ का मद्रपीठ, सब प्रकार के बीज, गन्द, विविध रत्त, मयु, दिव, छुत, लाजा, दर्भ, पुत्य, सुच्य, सुन्दरी अप्ट कत्यकाएँ, मत गजेन्द्र, चतर, प्रमुख, हिंद, एत, सुच, दीन के चैंप, सोने भी सारी, मुनहरीं होरी से वैया हुआ बड़ी टाकवाला द्वेत बेल, चतुर्वेद्ध सिंह, महा-चलवान अस्त, सिहासन, व्याध्यमं, सिमधाएँ, अन्ति, सभी वादित्रसंघ, वेदयाएँ, अलंकृत दिनयाँ, आचार्य, बाह्य, पिवन गायँ, पित्र प्रमुप्त सीरानावर, जन, ध्यापारी, वे सब राम के अभिषेक के लिए एक किये पये। छोनवातिशास की यह सामयी रामायण के वर्णन-प्रवाह में आ गई। हाये थे अशोक के सारावय-स्तम्भ पर अस्ति हों वे से अशोक के सारावय-स्तम्भ पर विस्त हों वोद और सहाय-साहित्य में इनका अवेक वार वर्णन वाया है। इन्हें कला में 'चतुण्य-पंत्ति' भी नहा जाता था।

राजा जब अन्त.पुर में गये, तवतक अभिषेक का समाचार फैल चुका था। उसे मुनकर कैकेयी को प्रसद्धता हुई थी। उसके बाद उसकी चेरी मन्यरा ने रानी को समझाना शुरू किया कि राम के अभिषेक से उसका मुख-सीमान्य छुन्त हो जायगा। पहले तो कैकेयी ने मन्यरा को डाँटा-उपटा, पर चेरी ने दानै: रानै: रानी पर अपना रंग चढ़ा छिया। मन्यरा ने अपने तकों को तीखा बनाते हुए इस ग्रुक्ति से लाभ उठाया कि "कुटिलात्मा राजाने भरत को निन्हाल भेजकर रामका रास्ता साफ बना दिया है । तुम्हें सीधी जानकर तुम्हारेशठ पति ने तुम्हे बुरी तरह ठगा है :—

> धमंबादी शठो मत्ता इतकणवादी च दारुणः । शुद्धभावेन जानीचे तेनैवमतिसंधिता ॥ अपवाह्य तु दुप्टात्मा भरतं तव बन्धुषु ।

अपवाह्य तु दुप्टात्मा भरत तव बन्धुपु । काल्ये स्थापयिता रामं राज्ये निहतकण्टके ॥ ७। २४, २६।

कैकेयी इन वावयों से तिलमिला उठी, और रात्रि में राजा से दो वरदान माँग ही लिये. एक भरत के लिए राज्य और दूसरा रामके लिए वन-गमन। राजा दशरय अपने वचनों से वेंध गये थे। और श्रामे का घटना-चक्र विल्कुल दूसरी तरह नध्र गया।

अगले दिन प्रातःकाल वे देरतक सोते रहे। जब सुमन्त्र भीतर आपा तो राजा ने राम को बुलवाया। राम आये और उन्होंने नवा समाचार सुना। राम को इससे सोक या व्यथा नहीं हुई:—

तदप्रियममित्रक्तो यचनं मरणोपमम्।

थुत्वा न विकाये राम: कंक्यों चेदमवबीत् ।। अयोध्या० १६१६ "मुक्ते इस बात का दुःख है कि राजा भरत के अभियेक की बात मुक्ते स्वयं प्रसप्त होकर क्यों नहीं कहते । में सीता को, राज्य को, प्राणों को, प्रिक्वों को, धन-संपीत को, स्वयं प्रसप्तत्वा प्रिय साई भरत के लिए त्याग सकता हूँ। जिला की प्ररणा से, और हे माता, तुम्हारी प्रसन्ता के लिए दो ऐसा करने की बात हैं। क्या में शोधगाभी दूत तुरन्त जाकर भरत को सामा के कुल से छे आयें । में सीप्र ही। १४ वर्ष के लिए दण्डक दन में पला जाऊँ। कंकियी राम की यह बात सुनकर

वहाँ से राम कौसल्या के पास गये। माता कौसल्या यह सुनकर होते में बिह्वल हो गर्दे, पर उन्होंने परिस्थिति को पहचानकर राजा को आज्ञा कासगर्पन करना ही जीवत समझा।

जय यह समाचार रुदमण ने युना, तो वे कोध में भर गये, और वीसत्या से कहने छगे, "है बायें! मुभे राजा की यह वात अच्छी नही छगी, जो उन्होंने राम-जैसे पुत्र को बनवास दे दिया। राजा श्त्री के कहने में आ गये। वे दृद हो गये हैं। उनकी बुद्धि टीक नहीं। स्वयं राम का कोई दोए या अपराध मुभे दिखाई नरीं दिता। जबतक यह समाचार फैलता नहीं, तवतक हमें वल्पूबंक राज्य को अपनी मुद्दी में कर लेना चाहिए। है राम! जबतक में धनुप लिये हुए आपकी रक्षा के लिए आपके पास हैं, तबतक कोई आपका वाल भी योका नहीं कर सकता। में इत अयोध्या को मनुष्योसे पूर्ण कर दूँगा, यदि कोई हमारा विरोध करेगा। जो भरत का पक्ष लेगा में उसका वध कर बूँगा । ठण्डे रहने से काम नहीं चलता ।" इसप्रकार एक्सण का ज्वालामुखी कूट पढ़ा । पर राम का द्यमं-मध इससे भिन्न था । उन्होंने रुक्सण को समझाया और साथ में वन चलने का जनका आग्रह भी मान लिया ।

फिर वे सोता के पास गये। उनकी इच्छा थी कि सीता राजकुल में ही हहरें। पर सोता को भला यह कब स्थीकार हो सकता था। उनके आग्रह को देख-कर राम को उनकी बात मान हेनी पड़ी। और सीता भी वन की पद-पात्रा में उनके साथ हो लीं। इस प्रकार लदमण और सीता के साथ हो लीं। इस प्रकार लदमण और सीता के साथ देश रूप की अत्तिम आज्ञा लेकर लयोध से तम की और चल पड़े। पहले वे अपने साथ सी सुमन्य को लेकर लये हुए इरतक रय में वैटकर गये। उनके साथ कोसल जनपद के और बहुत-से लोग चल रहे थे। जब वे कोसल-तीमा पर पहुँच, तो उन्होंने अयोध्या की लीर हाथ घोड़कर देवताओं से बिदा मौंगी और साथ आते लोगों से कहा, 'भेरे जगर लो यह बहुत वर्षों के लिए इ.ज आया है, यह मेरे किसी पूर्वजन्म के पाप का परिणाम है। अब आप लोग लोट और अपने-अपने काम में लग जायें। "चिरं इ:सस्य पापीयो गम्यतामवीसद्वे" (१०११)।

राम श्रुं गवे पुर भी ओर बड़े । वहाँ का राजा गुह निपाद राम का पूरं-सवा था। गुह ने प्रेस से राम का आर्कियनकरके कहा, "आपके लिए की अवध्या है, बैसेही इस राज्य को जानिए। आपके जैसा अतिथि किसी बड़भागी को ही प्राप्त होता है। हम सब सेकक है, आप स्वामी है। आजा कीजिए।" राम ने सम्-जित उत्तर देते हुए कहा, "आपके हारा समर्थित इस बहुश्विध सामग्री का मैं स्वागत करता है, पर मैं इसे ले नहीं सकता। मैं १४ वर्ष केलिए सपस्वी वनकर और कुर-यहन और मृगममें तथा बस्कण पहनकर फलमूल खाते बनवास करूँगा, ऐसा मुक्ते जादेश है। मेरे रच के घोड़े जितना चारा चर सर्व वही आपकी मेंट मेरे लिए पर्यान्त है, और मुक्ते कुछ नहीं लाहिए।" जब राम ने पहिचम सम्बत्त की, और कस्मण से लामा हुना केकल जल पिया। वह राजि उन्होंने एस के नीचे हो स्वयन करके विवाह । कहमण धन्य-वाण लिये पात्रि में जानकर राम की रक्षा सरसा करते हो।

यहाँ से आगे वर्डकर राम भरद्वाज के आध्यम में पहुँचे, जो गंगा-यमुना के संगम पर था। वहाँ उन्होंने सार्यकाल को भरद्वाज के दर्शन किये। अपना परिचय उन्होंने इसप्रकार दिया:---

> "पुत्रौ दशरयस्यावां ग्रगवन् रामलहमणी । मार्या भमेयं कत्याणी वेदेही जनकात्मजा ।। मां चानुषाता विजनं तपोचनप्रतिन्दिता । जियोग्या० ५४।१३-१४

'हिभगवन् ! अब में फल-फूल खाकरतापत्त-वैद्य में वन में प्रवेश करूँगा।'' भरद्वाज ने यथोचित स्वागत किया। वहाँ से उन्होंने सुमन्त्र को रथ देकर लौटा दिया। अगले दिन भरद्वाज ने राम से चित्रकृट पर निवास बनाने को कहा। वह स्थान उनके अनुकृत था। भौगोछिक ट्राप्टि से चित्रकृट उस समय वनखण्ड माना जाता था। वहाँ पर्वत, झरने, निदयां और वन-खण्डयाँथी, जिनमे जंगलीपगुरहरे थे। भरद्वाज ने संगम से चित्रकृट जाने का मार्ग भी बताते हुए कहा कि, मैं बहुत वार वहां हो आया हूँ। उन्होंने बेटा (कास्ट सधाट महास्तव) बनाकर यमुना को पार किया। किर अंसुमती पार कर चित्रकृट पहुँचे।

चित्रकृट से आगे वाल्मीकि का प्रकृति-प्रेम फूट पड़ा। उन्होंने वन के इस, रुता, पूज्य एवं बन्य पदु-पक्षियो का तथा जलझाराओ और भरमों का मुक्त हुदय से वर्णन किया है। मानो प्रकृति की यह शोभा उनके अन्तर मे भरी हुई थी, जो

उपयुक्त समय पाकर प्रकट हो उठी।

दशरथ के मन में राम के कदाचित् लौटने की जो एक झीण रेखा थी, वह भी जाती रही। उन्होंने राम के सोक में प्राण छोड़ दिये। जब राजा की दशहर नियाएँ हो चुकी, तब वसिष्ठ और मित्रयों ने कैकय देश से भरत को बुलवाया। मरत ने टोटकर सब परिस्पित को समभा। कैकेयी हणित थी कि भरत उसका स्वाल करेंगे, किन्नु भरत का राम-प्रेम बहुत पूक्त था। पहले दो उन्होंने कैकेयी में बुरा-भला कहा, पर पीछे अपना कर्स्ट्य निश्चित कर लिया। बस्छ, बीन्यों जौर प्रजाजनों ने उनसे राज्य संभाजने का आग्रह किया, पर भरत ने यही कहा कि, "राज्य राम का है और में उन्हें यापस छाने के लिए वन जाऊँगा। मेरे बड़े भाई राम राजा होंगे, और मैं १४ वर्ष बन में रहुँगा:—

रामः पूर्वो हि नो भ्राता भविष्यति महीपतिः । सहं त्वरण्ये वत्त्यामि वर्षाण नव पंच च ॥ सानविष्याम्यहं ज्येष्ठं भ्रातरं राष्ट्रवं वनात् ।

[अयोध्या० ७६।न-६

मातृत्व के धमण्ड से भरी हुई अपनी माता की इच्छा कमी पूरी त होने दूंगा (न सकामां करिप्यामि स्वामिमां मातृनिचनोम्, ७६१२)। भरत वी वर्र बात सुनकर सब लोगों ने उनका अभिनन्दन करते हुए कहा—"ऐसा उत्तम वक्त कहनेवाले आपकी सेवा मे पमा लक्ष्मी सदा विद्यामात्र रहे, वयोंकि आपका संवर्ष अपने ज्येष्ठ भाई को राज्य देने का है।"

एवं ते भाषमाणस्य पद्मा थीरपतिष्ठताम् ।

यस्त्यं ब्येष्टे नृषमुते पृथिवीं दातुमिच्छिति ॥ ७६१९<sup>५</sup> जय भरत ने राम को वापसलाने के लिए वन जाने का संगरण कर तिर्घा तो यात्रा से पूर्व एक दुकड़ी मार्ग बनानेवाली क्षेत्री गई। इन्हें उस समय वर्तन में भोविद' या 'मार्गिन्' कहते ये और आजन्कल की भाषा में सफरमैना बहते हैं। ऐमे काम में निषुण ये लोग थे। भूमि-प्रदेश जाननेवाले सुवकर्ष-विकारद, खनक, यम्बरः, कर्मान्तिक, स्वपति, यम्बकोविद, वर्धिक, बृक्षतक्षक, सूपकार, सुधाकार, वंशकार, चर्मकार थे लोग अपना साज-सामान लेकर पहले ही चळ पड़े। येलोग लता, बल्ली, गूल्म, ठूंट और पत्यर को काटके-छटित मार्ग बनाने लगे। कुछ वृक्षरिहत स्थानों में वृक्ष रोपे, और कुछ ने कुल्हाड़ों, टोक्यों और हॅसियोंसे वनकटी करके रास्ता साफ किया। कुछ ने पुराने कुओं और गढ़ढ़ों को भरकर मार्ग को सम बनाया। वानी के लिए कुओं और सोतों को ठीक बनाया। इस प्रकार सर्यू से गंगातट तक सुविधाजनक मार्ग तैयार कर दिया गया।

इसके उपरान्त, भरत राम को छाने के छिए घले। उन्होंने घ्टं गेवेरपुर में निवास किया। यहाँ निवादाधिपति गृह भरत से आकर मिछा। भरत ने उससे भरदाज-आश्रम का मार्ग पूछा। वव भरत प्रवाग-स्थित भरदाज-आश्रम में गये। यहाँ उन्हें भरदाज से कात हुआ कि राम चित्रकृट में कुटी बनाकर निवास कर रहे हैं। इस प्रसंग में बात्मीकि ने भरदाज-द्वारा किये गये भरत के आतिष्य का उरलेख किया है। वह तो स्थार्य है, किन्तु भरत की सेना के आतिष्य का विदाद वर्सन कालान्तर में जोड़ा गया उपनु हुण है।

चित्रकूट में मन्दाकिनी नदी के तट पर सेना को ठहराकर भरत राम के आश्रम की ओर गये। दूर से उनकी सेना को देखकर लक्ष्मण का मन शक्का के भरा । वे अग्नि की तरह कुढ होकर राम से कहने लगे, 'कैंगेयी ना पुत्र भरत सेना सजाकर हम दीनों का बध करने आया है। पर में स्वयं उने मार्लेगा। भरत के बध में कोई दोप नही। यह पूर्वापकारी है। उसे जीवित छोड़ने में अपमें होगा। बास्धदों के साथ कैनों को भी में छोड़नेवाला नही। शतु-सेना में आग लगाकर में बन को जला डालूंगा। सेना-सहित अरत को मारकर में अपने धनुष-बाग से उन्हण वर्तागा।

लक्षमण को कोश्रमु ज्लित देखकर राम ने मीठे वचनों से सान्त किया,
"लक्षमण ! भरत के प्रति खड़ा या चम के प्रयोग का अवसर नहीं। पिता के वचन
की रक्षा के लिए भरत को मारकर मुझे राज्य तो क्या, अधर्म से प्राप्त इन्द्रत्व भी
नहीं चाहिए। मरत के विना जो मुख हो उसे अिन जला डाले। मेरी समझ मे
मरत मेरे बनवास के दू.ख से शोका कुछ होकर मुमसे पिलने जा रहा है। कैंक्यों से
स्टहों और पिता के प्रमन्त करने मुझे राज्य देने आया है। भरत से हमारा अहित
हो गोगा नुमने भी पहले कभी उसके विषयरीत नहीं सोचा। अब यह समुद्रा वयां करते
हो देनुम भरत के लिए ऐमें निस्तुर और अधिम्न वचन न कहो। यदि राज्य से लिए
सुम ऐसा कहते हो, तो भरत के आने पर भैउससे कहाँगा कि वह राज्य तुमहें दे दे।
मेरी बात सुनकर भरत जतर में केवल 'हाँ' कहेगा।" राम के यह वचन सुनकर लक्ष्मण
लज्जा से अपने सरीर में सिकुष गये। बात बदलने के लिए लक्ष्मण ने कहा, "मालूम

होता है, पिताजी स्वयं क्षापते मिलने आये हैं।"लक्ष्मणकी यो संकोच में पड़ादेव-कर रामने कहा, "नहीं, स्वयं भरत ही गुक्से मिलने की इच्छा से आया है। अववा वन का कट देखकर वह हमें घर ले चलेगा। लक्ष्मण ! सुम वृक्ष से नीचे उत्तर आओ। भरत से युद्ध नहीं होगा। उस पर्वंत की तलहटी में सेना को ठहराने का प्रवाध करो।"

गुह की सहायदा से रामाध्रमका पता लगाकर भरत माताओं और मित्रमीं के साथ राम के पास पहुँचे। वहाँ उन्होंने महती पर्एंबाला में जटाधारी राम को बैठे हुए देखा। भरत धाड़ मारकर बिलाप करने लगे, "भेरे जीवन को धिक्कार हैं। जिसके कारण राम को यह दुःख सहना पढ़ा।" वे रोते हुए राम के पैरों में गिर पड़े। उनके मुख से केवल 'आर्य' तब्द निकला, और वे कुछ न कह सके। राम भी उनका आर्थिंगन कर रोने लगे।

राम ने पूछर -- "हे तात ! पिता का क्या हाल है, क्योंकि तू उन्हें जीवित छोड़ कर यहाँ नही आ सकता था। यहाँ राम ने भरत से राजनीति-संबन्धी अनेक प्रश्न किये, जो रुगमग ७५ क्लोकों में है (१००१४-७५)। यह उत्तरर्गामत प्रल-मुखी 'कच्चित' दौली थी। ये ही क्लोक स्वल्प-भेद से महाभारत के समा-पर्व में 'तारद-राजनीति' नामक अध्याय मे भी आये है। जैसे :—

रामायण — १००१२२ कच्चित्सहस्रमूर्खाणामेकिमच्छिति पण्डितम्। पण्डितोहार्यकृच्छे पु कुर्यात् तिःश्रेयतं महत्॥

महामारत-स० पर्व — ५१२४ किंचत् सहस्र्वभू क्षांणामेकं क्षीणाति पण्डितम् । पण्डितो ह्ययंकुच्छे व कुर्य्यातिःश्रेयसं परम् ॥

अन्त में, राम ने भरत से राज्य छोडकर यहाँ आने का कारण पूछा। भरत में नहां—"हे आयं ! पिता स्वर्ग विधार गये। माताएँ विधवा हो गई। ऐसी परि-स्विति में मैं आपको छेने आया हूँ। आप चलकर अयोध्या का राज्य करें। कोतल की भूमि को अविधवाबनाइए। अपने पितृ-पैतामह मन्त्रिमण्डल के बचन की रसा की जिए।" फिर भरत राम के चरणों पर गिर पड़े।

भरत को गले लगाकर राम ने कहा— "तुन्हारा कुछ भी दोप नहीं है। माता कैकेयी की भरतना करना भी जीवत नहीं। महाराजा मुक्ते राज्यासन पर या कुशचीर पहनाकर वन में रखने में समयं थे। और पिता के तुल्य ही माता की भी गौरव होता है। मुक्ते तो वन-गमन के लिए माता और पिता दोनों की ही लाता थी। तुम अयोध्या में राज्य करो, में दण्डक वन में रहेगा।"

भरत ने बारम्बार राज्यस्वीकार करने के लिए राम से आग्रह किया, किन्तु

राम किसी प्रकार सहमत न हुए।

यही जावालि नामक एक ब्राह्मण ने, जो अयोध्या के विस्तृत मण्डिमण्डत में भी थे, राम से कुछ छोकायतिक दर्जन के अनुसार वाक्य कहे — "हे राम ! इन प्रकार का निरर्थक विचार मत करो। तुम तपस्वी और आर्यबुद्धि हो, क्यों साधा-रण पुरुष की तरह सोचते हो । कौन किसका समा है ? मनुष्य अकेला आता है और अकेला ही जाता है। कोई किसीका नहीं है। जो बाता-पिता, भाई-वन्धु का सम्बन्ध मानता है, वह उन्मत्त है। जैसे किसी वाहरी गाँव को जाता हुआ व्यक्ति मार्ग में ठहर जाता है और फिर उस स्थान की छोड़कर आगे बढ़ जाता है, ऐसेही यहाँ रिस्ते-नाते का सम्बन्ध है। पिता-पितामह का राज्य छोड़कर तापस-वेश मेत्म्हारा बन-वास अच्छा नही । समृद्ध अयोध्या में अपना अभिपेक कराओ । वह नगरी तुम्हारे वियोग में एक्वेणी स्त्री के समान दुखी है। जैसे इन्द्र स्वर्ग में, वैसे भी तुम महार्प भीगों को भोगते हए अयोध्या में विहार करो। दशरण तुम्हारे कोई नहीं, न तुमदशरय के कोई हो। जैसा मन में आवे वैसा करो। राजा वहाँ चले गये, जहाँ त्मभी जाओगे। प्राणियों की यही गति है। परलोक कुछ नहीं है, ऐसा सोचो । प्रत्यक्ष को ही बहण करो, परोक्ष को पीछे फॅकदो। भरत तुम्हें मना रहे है तो राज्य ले लो।" जावालि के बचन मुनकर राम ने कहा-"'जी अकार्य है औरअवक्य है,

तुम ऐसी बात कह रहे हो । घम के वेश में यदि में इस अधर्म को स्वीकार करूँगा तो अग्रुभ विधिहीन क्या को स्वीकार करूँगां। में स्वेच्छाचारी नहीं बनूँगा । राजा

जैसा आचार करते हैं, प्रजाएँ भी वैसाही करती हैं :--

यद्वृत्ताः सन्ति राजानस्तद्भृताः सन्ति हि प्रजाः ।

अयोध्या० १०६।६

मृद्यियों और देवों ने सत्य की ही माना है। सत्यवादी पुरुप ही परम अक्षय लोक को पाता है :---

सत्यवादी हि लोकेऽस्मिन् परं गच्छति चाक्षयम् ।

अयोध्या० १०६।११

सत्यपरायण धर्म ही लोक में सवका मूल है-

धर्मः सत्यपरो लोके मूलं सर्वस्य चोच्यते । [अयोध्या० १०६।१२ लोक में सत्य ही ईदवर है। सत्य पर ही धर्म आश्रित है। सत्य सबका मूळ

है। सत्य से कोई और ऊँचा नहीं है :---

सत्यमेवेश्वरो लोके सत्ये धर्मः सदाश्चितः ।

सत्यमुलानि सर्वाणि सत्यात्रास्ति परंपदम् ॥ [अयोध्या० १०६।१३ दान, यज्ञ, तप और वेद सब सत्वमूलक है। अतः सबकी सत्वपरायण होना

चाहिए।"

ऊपर के इन बाक्यों (१६ इलोकों) में चार्वाक् के 'लोकामतिक' दर्शन और वेदों के 'सनातन' दर्शन के उत्तर-प्रत्युत्तर या दो दृष्टिकोण कहे गये हैं। राम सत्य-वादी वैदिक दर्शन के अनुयायी है। जाबालि के दृष्टिकीण को नास्तिक मत कहा गया है, जैसाकि वस्तुत: बृहस्पतिकृत प्रत्यक्षवादी भौतिक चार्वाक् दर्शन था ।वसिष्ठ ने भी रामसे राज्य ग्रहणकरने का आग्रह किया, पर राम के किसीभी प्रकारन मानने पर भरत ने उनकी चरणपादुका ग्रहण की, और अयोध्या को छोट आये। वहाँ वे राम की चरणपादुका को ही सिंहासन पर आसीन कर नन्दिग्राम में रहकर राज्यशासन चलाने लगे।

अवतक राम का समय सुख-सान्ति से वीता था। अव दण्डकवन की राव-गीनि की छाया उनके मन पर पड़ने लगी। वे अति मुनि के आश्रम में पहुँचे, बीर आगे के घटना-चकका नागपास उन्हें उत्तरोत्तरकत्तने लगा। उन्होंने देला कि पिन-कूट के ऋषि-मुनि कुछ पवराये हुए हैं। पूछने पर उस आश्रम के इढ उपबुज्जित ऋषि ने बताया, "राम, जबसे तुमयहाँ आये हो, रावण के छोटे भाई खर का उप-प्रव वढने लगा है। हम अब अन्यत्र चले जायेंगे। तुन्हेभी यह स्थान छोड़ देना चाहिए।" यह कहकर उस कुछपति ने अपने साथियों के साथ स्थान बवल दिया और राम भी अत्रि के आयम की और गये। वहाँ मुनि ने उनका स्वागत किया और ऋषि-परानी अनमुया ने पातित्रत धर्म के विषय में सीता को बहुत कुछ उपरेश दिया:

> नगरस्यो वनस्यो वा ग्रुमो वा यदि वाश्गुमः। यासां स्त्रीणां त्रियो भक्तां तासां सोका महोदयाः॥

[अयोध्या० ११७।२३

अत्रि के आधम में अनेक ऋषियों ने मिलकर राम से राक्षसों के उपद्रवरी चर्चा की, और उन आततायियों से युद्ध करके अपने कष्ट दूर करने को कहा।

इस परिस्थिति को समझकर राम ने निश्चय कर लिया कि अपने आफ्नो इस संकट में डालही देना चाहिए, और वेसीता और लक्ष्मण के साथ गहन बनकी ओर चल पड़े।

यह प्रदेश उस ग्रुग में घने जंगको से भरा हुआ था। कही-कहीं पर आर्य-बारितयाँ यी, जिन्हें ऋषियों के आश्रम कहा गया है। वहाँ अधिकाशनियार, शबर आदि जातियाँ वसी हुई थों, जिनको राक्षस कहा गया है। वे स्वच्छन्द रहते वेऔर ऋषियों के साथ यसैच्छ व्यवहार करते थे।

वन मे अनेक ऋषि मिलकर राम केपास आये । अपनी प्रसन्नता प्रकट की।
यह विच्यादवी का पहला जंगल था। यहीं विराध नामक राक्षस ने पहली सुठमेड हुई। विराध का दारीर हाथी के जैसा बल्यारी था। वह राम-करमण को क्यों पर चढाकर ले भागा। पर दोनो भादयों ने अवसर पाकर उसकी मुजाएँ तोड़ डाली और उसे गिरा दिया। यहीं बाल्मीकि ने एक महस्वपूर्ण सूचना दी है।

षायळ पड़े हुए बिराध ने रामसेकहा—"हमारी सनातन प्रवा स्त धरीर को गड्ढे में गाड़ने की है, तुम सेरे लिए ऐसाही करो।" यहां गड्ढे के लिए स्व<sup>प्रत</sup> प्रदर, अवटओर विरू दून चार सब्दो नाप्रयोग किया गया है।स्वप्रनिधात, निरोण, अवट-निधान, बिल-प्रवेश अथवा प्रदर-निपातन इन चारों का अभिप्राय शरीर को गट्ठे में फॅक्ना था। इसके बाद उसे भारी-भारी जिलाओं से ढक दिया जाता था, जिमे यहाँ सिला-अन्तर्धान कहा गया है। इसे लंबेजो में मेंगैलिय बरियल (Megalibh burial) कहा जाता है। इसेही दक्षिण में आजवक 'राक्षस गल्लू' कहते है, और इस प्रकार के हजारों नमुने पाये गये है।

वहीं पर विराध से राम को मुचना मिली कि पास में शर्मण मुनि का आग्रम है। वह मरमंगा नदी के किनारे था। जात होता है, शर्मण मुनि विराध के मित्र वनकर वहां अपना आध्रम बनाये हुए थे। उम खुछ बन में राम भी कुछ सहम गये, और गरमंग-आश्रम में चले जाने का विचार किया।

द्यारभंग मुनि उस समय जराजीण होकर मरणामन्न थे। उन्होंने राम मे कहा—"बहाँ से कुछ दूर मन्दाकिनी के भुरमुट मे गुतीदण मुनिका आश्रम है, वही चक्रे जाओ।" वही दारभग के आप्रम में दण्डकवन के अनेक मुनि-समुदायों ने राम से अपनी रक्षा के लिए राक्षसों से मुख ठानने की प्रार्थना थी। उनमें ये लोग थे:—

यैखानस, बालखित्य, संप्रधाल, मरीचिप, अन्मकुटू, पत्राहार, दन्तीलू-खली, चन्मज्जक, गात्रमध्य, अत्यय, अनवकाशिक, मलिखाहार, वायुमश, आवादा-निलय, स्पण्डिलशायी, अध्येवासी, दान्त, आर्द्रपटवासा, सजप, तपोनिच्छ और पंचानिसेबी।

राम मुतीरण मुनि के आध्यम में आवे। नरी और पहाड़ पार कर उन्होंने एकान्त में एक आध्यम देखा। उन्होंने सीच में उन्हें वॉसों से चीर मालाएँ बंधी हुई थी। मुतीरण उस प्रदेश में प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनसे सब हाल-चाल पाकर राम ने यह कहते हुए विदाली कि अब हम सीझ ही दण्डकथन के और दूसरे आधमों में ऋषिमण्डल से मिलते हुए आगे जायेंगे।

गही राम को राक्षस-संहार के लिए उद्यव देखकर धीता ने समझाया। किसीसे अकारण वैर मोल लेता ठीक नही है। राक्षमों ने आपका क्या विगाइ। है ? आप पिता का वचन पालने के हेतु यहाँ आपे हैं। सेव प्राणियों के प्रति धुन्न दर्शन रखते हैं। फिर आप विना वैर के ही इस पीक्र प्रतिहिंसा के लिए प्रयो कमर कस रहे हैं। लापने दण्डकन के मुनियों की रक्षा के लिए पाक्षत-यद्य की प्रतिहा कर ली है। इस स्थिति में आपको देखकर मेरा मन चिता से थर गया है:—

ततस्त्वां प्रस्थितं दृष्ट्या मभ चिन्ताकुलं भनः ।

त्वव् युक्तं चिन्तयःत्या वै भवेतिःश्वेषसं हितम् ॥ (अरण्य० ६) १२
"मुफ्तेआपना रण्डकवन मे जाना अच्छा नही रूपता। कही ऐसा नही कि
आपआपने इन वाशो का प्रयोग रण्डकानाथ्य के बनको पर कर वैंठ। नुता है कि
सन में तप करते निती मृनि के यहाँ इन्द्र एक योद्धा का रूप धारण करअपनी तरु-वार धरोहर के तौर पर खाया। उससे उस मृनि मे रीड सुद्धि आ गई और उसका तप भंग हो गया। मैं स्नेह और मान से ही आप से ऐता कहती हूं, कुछ उप-देश नही दे रही हूँ। बैर के विना दण्डकाध्यत राक्षसो के वध का विचार छोठ में अच्छा नही होगा, जैसे विनाही अपराध के किसीको दण्ड देना। कहाँ वास्त, कहाँ वन ? कहाँ क्षात्र-धर्म और कहाँ तण ? इन परस्परिवरोधी बातो को एक में मिछाना ठीक नहीं। शस्त्र-सेषा से बुद्धिकातर हो जाती है। अयोध्या सौटकर आप क्षात्र-धर्म का आपरण की जिएगा। आपने अबतक मृनि-जैसे नियमों का पालन किया है, वही आपका धर्म है":—

> धर्मादर्थः प्रभवति धर्मात्त्रमवते सुप्पम् । धर्मेण लमते सर्वं धर्मसारमिदं जगत् ॥

अरण्य० ६।३०

सीता ने बात बहुत गहरी कही। पर राम को वह एक औं की अच्छी न छगी। उन्होंने कहा — "देवि! तुमने ठीक ही कहा, किंतु तुमने ही तो पहले पर कहा या कि क्षत्रिय इसलिए धतुष धारण करते हैं कि सोक में कही दु.ख की पुकार न हो.

क्षत्रियंपिये चारो नार्मशस्त्रो मथेदिति । [अरप्य० १०१वें वण्यक्रमा नियान कहे हैं, जिल्हेतुमें भी सुना है। कूरकमों राक्षस उन्हें चैन से फल-फूळ भी नही के ने देते । तब मैंने उनकी दक्षा के प्राप्त के को प्रतिक्रा को है। मैं और क्षा के राक्ष्त ? यहाँ राम के की रिविद्य हो नियान के सिर्पाद हो गो । कहीं स्पार्ट का नियान हो की स्पार्ट को सिर्पाद हो गो । कहीं दुवियों की पुकार न सुनाई है, इसी लिए क्षत्रिय सारा प्रार्ट करते हैं, यही राम का हिंगुकोण या। उन्होंने कहा—"क्षीते ! अब मैं अपनी उस प्रतिज्ञा से नहीं किर सकता, यही राक्षसों के साथ युद्ध से तुम्हे और स्थमण को भी छोड़ना पड़े :—

मुनीनामन्ययाकतुँ सत्यमिष्टं हि मे सदा। अप्यहं जीवितं जहाां त्यां वा सीते सत्तक्ष्मणाम् ।।

[अरण्य० १०।१६

'है बैदेहि ! स्लेह और सीहादंबम ही सुमने ऐसा मुझसे कहा है।" अब राम पोर दण्डक में प्रचिट्ट होकर एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाते हुए आगे बड़े। पहुंठ उन्हें शातकाणि मूनि का पञ्चात्सरम् नामका तटाक मिका। वे कही आधा बिन, कही एक दिन, कही दो-तीन दिन, कही चार-पांच ग छह-गांत दिन, या आधा माम, एक मात या वर्षभर ठहरते हुए दण्डम ने में विचरते सी, (अरण्य० १११२४-२४)। इस प्रकार दस वर्ष बीत गये। तब वे मुतीक्ण के आश्रम में पुनः लोट आये, जैसांकि मुनि ने उनसे पहुले कहा था।

(आगन्तस्यं च ते बृष्ट्या पुनरेबाचमं प्रति । ६।१६) । यह उल्लेपनीय है कि इतने समय तक राम की राससों ने कोई छेड़-छाड़ नहीं हुई । एक दिन सुनीश्य ने राम से स्वयं कहा कि, "तूम बाजही झटफट यहाँ से चले जाओ ।" मालूमहोता है कि राम की उरिस्थिति से मुतीक्ष्ण को भी राक्षसों का कुछ खुटका पैदा हो गया था। राम संकेत पाकर अपस्त्य के आध्यम में चर्छ गये। अपस्त्य का राक्षमों से पहले से ही झगड़ा था। वे बातापिऔर इत्विलसे बैर भोल लेकरउनका वध करा चुके थे। उन्होंके सारण दक्षिण दिसा की ओर सोग आँध उठाने से डरते थे। उसके उपसोग की तो बात ही क्या?

तस्येदमाश्रमपदं प्रशायाद् यस्य राक्षसैः।

विभिन्नं विश्वण त्रासाद दृश्यते नीपमुज्यते ॥ [अरण्य० ११।६२ जब से अगस्य मे दिशण में अपना अहा जमामा, तबवे राक्षस निर्वे और भयमीत हो गये। अगस्य कोई साधारण स्विक्त नथे। उन्होंने विन्यं के निवासियों को अपना तिय्य बना निया था और उन्हें जन सकत बच्च जाता था। कृतकर्मी राधासों के लिए भी विश्वण दिशा अगस्य के कारण दुश्वमें वा गई थी। राम ने सीचा, "यह लोक-पूजित अगस्य हमारे लिए कस्याणकारी सिद्ध होगे। में अगस्य से मितकर अपने वनवात का रोप समय भी सुख से बिता दूँगा।" तात होता है कि अगस्य के आयम में आयं और नियाद दोनों संस्कृतियों का मेल था, और उनकी शिष्य-मण्डली में दोनों जीतियों के लोक ये। स्वय्ट लिखा है कि यहाद बीर अमरत्व दोनों की विद्य अगस्य के यहां होती थी। :—

यक्षरत्रममरत्वं च राज्यानि विविधानि च । [अरण्य० ११।६३ यदा-संस्कृति और देव-संस्कृति दोनों का मेलअगस्त्य ने किया, और अनेक

राज्यों को अपना अनुयायी बनावा।

अगस्त्य के आश्रम में बैदिक-जैसे इन्द्र, अिन तथा छौकिक जैसे गरह, नाय आदि अनेक देवताओं के धान और चीरे थे। राम ने वही औपचारिकता से अपने आने की सुचना कराई, और फिर महामुनि अगस्त्य से जाकर मिछे। अगस्त्य ने स्वागत करके उन्हें ठहराया और अपने यहां के दास्त्रास्त्र दे १ परन्तु राम ने रहने के छिए सुसार स्थान पूछा। अगस्त्य ने अपने आश्रम से दो योजन दूर पञ्चवही नामक स्थान का वर्णन किया, और राम वही जाकर ठहर गये। इस वर्णन के मूल में यह संकेत स्पष्ट है कि अगस्त्य नहीं चाहते थे कि उनके आध्रम में रहते हुए उनका राक्षसों से कोई टण्टा वहें। राम ने भी यही ठीक समझा, और अलग पञ्चवटी में रहने लगे। यहाँ तक सीता उनके साथ थी। पञ्चवटी के मार्ग में राम को गृध्र जाति के जिरा होते हैं। राम ने समझा कि यह नोई पदी जाति का राक्षस हो है, पर जटायु से भेंट इई। राम ने समझा कि यह नोई पदी जाति का राक्षस हो है, पर जटायु से अपने को राम के पिता दनरण का मित्र बताया। जटायु गरह के छोटे भाई अरह का पुत्र था। उसकी माता का नाम स्थेनी था। सपाति उसका बड़ा माई बा। ऐसी वंत-परण्या में कोवाता के अनुसार प्रान्ति से।

राम द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर गोदावरी केसभी प्रस्मण ने विपुल पर्णशाला बनाई। पञ्चवटी में रहने हुए राम को कही धूर्षणखा ने देख लिया। वस, यहीसे बात का बर्तगढ़ बढ़ गया। यह राम पर मोहित हो गई। बन्त में पूर्पणवा को छक्ष्मण ने विकृत कर दिया। उसके भाई खर ने राम से मुद्ध किया, पर वह भी परास्त हुआ।

जनस्थान में यह पटना घटी, तब अकम्पन ने जाकर रावण को सूबनादी।
रावण ने प्रतिशोध की वात सोची, और इस सम्बन्ध में वह ताटका-पुत्र मारीच से
मिला। मूर्पणवा स्वय रावण के पास पहुँची। उसे धिवकार ती हुई उसने राम-रुक्षण
और सीता का पूरा वर्णन सुनाया। रावण पुन. मारीच के पास गया, और उसने
वह पड़यन्त्र रचा जिसके द्वारा वह राम-रुक्षमण को आश्रम से दूर रे जाकर सीता
का हरण कर सके। यहाँ व्यञ्जना से यह स्मष्ट है कि रावण भी राम-रुक्षमण से
सीधी मुठभेड़ नहीं चाहता था। मारीच के साथ रावण का पड़यन्त्र सफल हुआ,
और वह सीता को अकेसी पाकर हर रु अया।

बानर जाति की राजधानी किंक्किया थी। वहाँ सीता नेअपने बस्त्रीऔर आमूपणों के कुछ चिह्न गिरा दिये, जो रामके वहाँ पहुँचने तक उस जाति के कीमी ने अपने राज-कराने में सँभाज रहे थे।

मार्ग में जटायु ने वाद्या की, पर वह सफल न हुआ। रावण ने लंका ने पहुँच-कर सीता को अजोक-वाटिका से रख दिया।

सीता को आध्रम में न पाकर रामपरिस्थिति को समझ गये। उनके भीतर से शोक और कोम का नया ज्वालामुखी फूट पड़ा। जदायु से उन्हें सब हाल जात हो गमा। भीता की खोज और राससों का यथ अब यही दो प्रस्त उनके सामने थे। किंक्किया, सुन्दर और युद्धकाण्ड में उन्होंने अपनी समस्त लोक-संग्रह की बुढि, सीमैं और सिक्त का परिचय देकर इन्ही दो प्रदर्नों का सफल समाधान किया।

मानं में राम ने दावरी से भेट की। वह शवर जाति की धमणा थी। उपने राम का स्वागत किया। वहीं से राम प्रमा के निकट किर्किश पहुँ हो। यहाँ हुनुमिर के द्वारा सुगीव से उनकी मित्रता हुई। दिक्षण की वानर जाति के राजा सुगीव थे, और क्टले जाति के जामबबान्। ये सुगीव के मित्र थे। वानर जाति में राम को एक ऐसे सहायक प्राप्त हुए, जिनके बुद्धि-बल, शरीर-बल और सेवा-मित्त की प्रांद्धी सं नहीं की जासकती। हतुमान् राम के लिए अनुसम सहायक सिद्ध हुए। हनुमान् राम के लिए अनुसम सहायक सिद्ध हुए। हनुमान् सानु-पार रावण की लड्डा में गये। यह सवको पता लग ही चुका था कि रावण ही सीता को हर ले नया है। रामायण से वाल्योकि ने रावण-पालित लड्डा का और उसके महलों का बहुत ही जवलन्त वर्णन किया है, जो बिन्ही अर्थों में अयोध्या के वर्णन से बढ़कर है। राषण बेदज ब्राह्मण था। जिन्नु कर्मों का प्रोप्त धा अर्थों स्वर्धीय के वर्णन से बढ़कर है। राषण बेदज ब्राह्मण था। जिन्नु कर्मों का प्रोप्त धा अर्थों रामाय के वर्णन से बढ़कर है। राषण बेदज ब्राह्मण था। जिन्नु कर्मों का प्रोप्त धा अर्थों राम से बुद्ध करते हुए अर्थ परिनार के साथ खेत रहा। यहां पर रावण-व्य की यह महती कथा समार्च होती है।

रावण के भाई विभीषण को राज्य देकर सीता और लक्ष्मण-सहित राम अयोध्या लौट आये। वहाँ भरत ने उनका हृदय से स्वागत किया, और कहा— "महावली वृषभ ने द्वारा जैसे अपने तरुण वछड़े के कन्ये पर रखे हुए जूये को वय कियोर नहीं दोपाता; वैसेही में इस राज्यका बोझ दोने में असमर्थ हूँ। हे राम ! कृपया अब आपही इस गुरु भार को सेभालिए:—

धुरमेकाकिना न्यस्तां वृषभेण वलीयसा ।

किशोरषद् गुरु भारं न घोडुमहमुस्सहे ।। पुद्ध का० १२८।३ जैसे कोवा हंस की चालनही जानता, बैसेही में आपके मार्ग से अपरिचित हूँ। हे राघव ! संसार आपको मध्याह्मगत सूर्य के समान अभिषिपत देखना चाहता है। जयतक कालचक घूमता है और जहाँतक गृथियी का विस्तार है, उसपर आप साप्तन कीजिए।" राम ने 'तया' कहकर भरत के इस वायय को स्वीकार किया।

तव सहज चुटुकीवाल (सुहस्त) नापितों ने राम का क्षीर किया (श्मश्रु-वर्षनाः) । शत्रुध्न ने राम और लक्ष्मण को सब भांति सजाया, तथा माताओं ने सीताको। कौसल्या ने प्रसन्त होकरवानर-पत्नियों का भी श्रु गार कराया। सुमन्त्र नै अग्निऔर मुर्य के समान चमकता हुआ रय ओड़ा और उसगर राम बैठे। संग्रीव और हनुमान ने स्नान करके दिव्य वस्त्र और कुण्डल पहने । सुग्रीव की पत्नियों के साय सीता अयोध्याकी शोभा देखने निकली। तब वसिष्ठ के साथ सब मन्त्रियों ने राम-राज्य और नगर की दृद्धि के लिए विचार किया, और राम के अभिषेक के संबंध में सब प्रकार की मंगलायंक तैयारी का निरुचय किया । राम रथ पर बैठकर नगर में आये। भरत ने रास पकड़ी। शत्रुष्त ने छत्र लगाया। लक्ष्मण पंखा झलने छरे । विभीषण चैंबर हुला रहे थे । सुग्रीव को शत्रूञ्जय नामक महागज पर वैठाया गया। उस समय शंख और दुन्द्रभी की ध्वति होते लगी। जब राम ने हम्य-मालिनी अयोध्यापूरी में प्रवेश किया, ब्राह्मण और प्रजाजन उनके चारों ओर रथ को धेरकर चलने लगे। रय के आगे अक्षत, सुवर्ण और गायें, अप्ट कन्याएँ तथा श्राह्मण चले । गाने-यजानेवालों की मण्डली के साथ चले । पुरवासियों ने घर-घर में पताकाएँ फहराईं, राम पिता के महलमें आ पहुँचे, जहाँ से वे चौदह वर्ष पूर्व वन को गये थे। भरत से रामने कहा-"मेरा जो अभोक-वाटिका-सहित निधि-भवन था, उसमें सुपीवको ठहराओ।" सुपीवने चार सुवर्खपट वानरोंको दिये, जिन्होंने ४ समद्रों का जल भरा और ५०० नदियों का जल भी कुम्भों में लाया गया। ब्राह्मणों, मन्त्रियों और पुरवासियों ने राम का अभिवेक किया ।

े विसिष्ठ ने सीता के साथ राम को रत्नजटित पीठपर बैठापा। मनु के अभि-पेक के लिए ब्रह्मा ने जो दिव्य मुकुट बनाया था, वह इस्वाकु बंदा में चला आता या। उसेही राम ने पहना। सुनहते चित्र-कटावों से अलंकृत सभाओं में बसिष्ठ ने राम को महापीठ पर बैठाकर उस सुनहले किरीट को रखा, जिसे अनेक राजे पहले पहन चुके थे। छव रायुष्टा ने हाथ में लिया और सुग्रीय ने एक स्वेत बंदर, विभोषण ने दूसरा चेंबर हाथ में लिया। इन्द्र की घेरणा से बायु ने सी सुनहले पुष्पों की माला और एक मुक्ताहार पहनाया। राम के अभिषेक मे देवता गान और अप्सराएँ हत्य करने लगी। अभिषेक-उत्सव के समय पृथिवी अन्त से भर गई, इस फलों से लद गये, पुष्प अधिक सीरक्ष फैलाने लगे :—

भूमिः सस्यवती चैव फलवन्तरच पादपाः ।

गन्धवित्त च पृथ्याणि बसूत्र राघवोत्सवे ।। यु० का० १२८।०२ इस अवसर पर अदव, रस्त, गौ, सुवर्णं आदि का बहुत-सा दान दिवागम। राम ने सुग्रीन को एक मणिमाला भेंट की तथा अगद को विल्लीर के वने हुए दो भुजवन्द दिये। जनक-नन्दिती सीता ने अपने कण्ड का हार उतारकर हनुमान को पहनाया। अन्य वानरों को भी बस्त्रों और आसूपणों से सम्मानित किया गया। वै सब प्रसन्न होकर अपने-अपने स्थानों को छोट गये।

महायदास्त्री राम राज्य का सासन करने छगे। शासन करते हुए छक्ष्मण से बोले, 'हे धर्मज, मेरे साय तुमभी इस पृथिवी का भार सँभाली। युवराज-पद पर स्थित होकर मेरे समान तुमभी इस भार को उठाओ:—

सातिष्ठ धर्मन मया सहे मां, गां पूर्वपानाप्युधितां बलेन । पुरुषं मया स्वं वितृभिष् ता या, तां योवपान्ये पुष्मुहहस्य ॥ यि० का० १२माध्य

राम ने अनेक यज्ञ किये, और दीयं-कालतक राज्य किया। उनके राज्य में विषवाओं का रदनवही था। न सर्पादि एवं हिस पत्रु का मय था। लेकदस्त्रुओं से रहित हो गया। किसीको कोई अनर्थ नहीं सताता था। सब पर्मपरायण हो यये। राम का दर्शन करते हुए एक दूसरे के प्रति हिसाभाव से मुक्त हो गये। सब लोग सहस्रो पुत्र-भौतों से सुखी, नीरोग, शोकरहित हो गये:—

आसन् वर्षं सहस्राणि तथा पुत्र सहस्रिणः ।

निरामया विद्योकादक राने राज्यंप्रशासति ।। [यु० का० १२८।१०१ यह उत्केखनीय है कि वास्मीकिकृत रामायण की समान्ति युदकाण्ड में ही जाती है। इसी काण्ड के अन्त में राम-राज्याभिषेक का वर्णन है और अन्त में फूज-श्रुति भी दी गई है:—

धर्म्यं यशस्यमायुष्यं राह्यं च विजयायहम् । आदिकाय्यमिदं चार्षं पुरा याल्मोकिना कृतम् ॥

्यु० का० १२८।१०७ यह राम-क्या तवनक लोक में प्रचार पाती रहेगी, जवतक भूलोक में पर्वर्त और नदियाँ चिरायु हैं :--- यावत् स्वास्त्राति भिरयो नद्यस्य महोतले । तावदियं रामक्या स्तोकेषु प्रचित्तव्यति ।। यहां यह उल्लेखनीय है कि वात्मीकि-सामागण में पहले पांच ही काण्ड थे । उसका आरम्भ आधियाकाण्ड से जोर समाप्ति युद्धकाण्ड में होती थी। बाल-काण्ड और उत्तरकाण्ड कालान्तर में ज्ञाने-पीद्धसकलित हुए, जब गुप्त-युग में उसे काल्य-कप में पल्लवित किया क्या।

## राम का चरित्र\*

## [थी वी. एस. थीनिवास शास्त्री]

<sup>\* &#</sup>x27;लेक्चसं ऑन दि रामायण' में के पाँचवें व्यात्यान से संकलित --संव

किये गये चरित्र के अनुसार है ? ति:सन्देह, मेरी राय में बात ऐसीही है।

वास्मीकि ने क्या अपने कथानक के लिए राम के सम्बन्ध में प्रचलित सारी ही प्राचीन गायाओं को लिया है अवचा उनमें से कुछ को, भले ही वे उनके अपने विचारों के अनुरूप न रही हों ? इस बारे में अनुमान ही किया जासकता है। जब वे राम के चरित्र को पूर्णतया विकासत मानते है, और उनके सामध्ये का विवेचन करते है, तब हमें यह सीचना ही पड़ता है कि हो सकता है कि वेठता । अतः इस चुनने में भी स्वतंत्र नहीं थे, क्योंकि उनमें पारस्परिक मेल नहीं बैठता । अतः इस परिणाम पर आता पड़ता है कि कुछ खास घटनायों, जिनका एक-दूसरे से तालमेल नहीं, कवि के चुनाव की इच्छा के अनुसार नहीं है। यह भी कि, कि उनधानाओं से सम्बन्ध रखनेवाली पुरानो परस्पाय के बराज उनको छोड नहीं सका ।

यदि हम राम को अपने जैसाही हाड़-मांसका पुतला माने, और उनमें भी उन्हीं सब भावनाओं को देखें, जो हममें हैं, तो मानना होगा कि उनके विचारों में उतार-चढाव आते थे। वे कभी किसी एक स्तर पर काम करते थे, तो कभी किसी दूसरे स्तर पर । तब हमें उनके चरित्र या उनके बचनों के बारे में अपने विस्वास के अनुसार निर्णुप, उनकी स्थितियों के अनुरूप ही, करना पडेगा। अपने अनुभव से हम यह जानते हैं कि हममें से कोईभी कभी एकही प्रकार के विचारों पर स्थिर नहीं रह सकता। अच्छे वातावरण में, अच्छे विचारों और अच्छे काम करनेवालों के बीच में रहते हुए हम धार्मिक विचारों और कर्तव्य-भावनाओं को ब्रहण करने, और प्रलोभनों को दबा लेने के कारण कभी-कभी ऊँचे स्तर पर पहुँच जाते हैं। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे क्षण सदा नहीं आया करते। ऐसी परिस्थितियाँ बहुत ही कम आती हैं, जिनके कारण हम सदा ऊँचे स्तर पर रह सकें। हमारे जीवन में प्राय: ऐसी दुर्भावनाएँ और प्रेरणाएँ आती हैं, जो मीचे स्तर पर खींच ले जाती हैं। अनेक प्रकार के प्रलोमन हमारेही नहीं, बल्कि उन लोगों के भी सामने आ जाते है, जिन्होंने अपना जीवन स्यागपूर्ण और तपस्यामय बनाया है। हम देखते हैं कि यदि हमें बहत ऊँचे स्तर पर रहना है, तो उस प्रकार के एक खास बातावरण की वाबस्यकता होती है। अक्सर हमारा पतन हो जाता है, और हम ऐसे काम कर बैठते हैं, जिनको भिन्न बाताबरण में न करते । उन कामों को जानते-बुझते हुए भी यह सोचकर हम करते है कि दूसरे छोगों को उसका पता न चलेगा, वे हमारी भूल को पकड़ नही सकेंगे, और किसी-न-विसी विचार से हमें क्षमा कर दिया जायेगा।

श्रीराम में सदाही ऊँचे स्तर पर रहने का असाधारण गुण था। वे कभी उस स्तर से या अपने उत्तम आचरण से नीचे नहीं उतरे। कभी ऐसा हुआ भी, तव उसका कारण उपेक्षा करने के जैसा या। कभी-कभी तो उसका कारण खोजना भी कठिन हो जाता है, नयोंकि सनुष्य की ट्रांटि बहुत सीमित होतो है। राम ने कई बार ऐसेमी कुछ काम किये और ऐसीभी बातें कही, जिनको उनका ऊँचा स्वभाव बच्छा नहीं समझता था, जिनका समर्थन नहीं करता था। यह कहना कठिन है कि उन्होंने बैसे काम बयो किये। क्या उन्हे उनके चरित्र की दुर्वे छता ही समझा जाय ? मेरे मत में इस प्रकार के कार्यों के कारण राम के चरित्र की उत्क्रय्टता में रसी-मर भी कभी नही आती है। मैं निस्संकीच कहना चाहता हूँ कि राम को मानव के हप मे भी देखा जाय, तो भी उनका चरित्र स्वच्छ है, पूर्णतः निर्मे छ है।

जब थीराम के हाथ में सम्राट के रूप मेशामन की बागडोर नहीं थी, और न किसीको देने के लिए धन-सम्पत्ति उनके अधिकार मे थी, तबभी वे, उस युवा-काल में ही, कीर्ति के ऊँचे शिखर पर पहुँच गये थे। वडा या छोटा, शासक या साधारण प्रजा, ऋषि-मुनि या महान् योद्धा, जो भी उनके सम्पर्क में आया, वह थढ़ा से उनके सामने नतगस्तक ही होता रहा। उनके अपने भाई भी, जो आयु मे समान ही थे, सदा उनको अपने से बड़ा, चरित्र में महान् और श्रद्धेय समझते रहे। जहाँ-जहाँ उनकी बरावरी के भी लोग उनके सम्पर्क में आये, वे उनसे अपनी समा-नता का साहस नहीं कर सके। इसका बहुत ही सुन्दर उदाहरण युद्ध-काण्डके अन्तिम दृश्य में मिलता है। युद्ध समाप्त हो चुका था। श्रीराम ने अपने सामने सीता की खुलाया, — उसी सीता को जिसके कारण इतना वड़ा युद्ध हुआ, जिसके कारण उन्होंने बडे-से-बड़े त्याग किये और जिसे वे अपनी प्राणवल्लभा मानते थे । उस समय सीता के प्रति जो शब्द उन्होंने कहे, उनसे सीता को ही नहीं, किन्तु लक्ष्मण, विभीषण, सारी वानर-सेना तथा युद्ध मे बचे राक्षसों को भी अरयन्त दु.ख हुआ। जब वेगंभीर तया निरास-से बैठे कठोर शब्द कह रहे थे, तब सब उनकी ओर देखते हुए सोवने रुगे कि राम आखिर चाहते क्या है ! उस समय न तो वे सम्राट् थे और न उन्ब कोटि के राजींप ही । पर वयों किसीने भी उनका प्रतिवाद नहीं किया ? हरेक ने यही सोचा कि राम जो-कुछ कह रहेहै, उसके विवेचन करने की सामर्घ्य हममें नहीं है। स्पष्ट है कि किसीने भी उस बात को अच्छा नही माना होगा, पर विरोध में एक भी आवाज नहीं उठी। बात यह है कि राम के पास जो भी आया, वह इतना अधिक प्रभावित हो गया कि उसके लिए उनका वचन एक अटल सिद्धान्त बन गया, और जो भी बादेश उन्होंने दिया उसका पूरा पालन, बिना किसी हिचक के, उसने किया । कोई उनका विरोध नहीं कर सकता था । वह कितना महान् होगा जो बिना किसी प्रतिवाद के इस अनुपम उज्वता तक पहुँच गया ! ऐसा होना असंभव था, यदि थोराम सत्य के महान् रक्षक और स्वयं धर्म के अवतार न होते। समय-समय पर भयंकर मुसीवते आई, और सबने उन्हें सासारिक व्यवहार के अनुरूप सलाह दी, उन्हें नीचे स्तर पर लाने का यत्न किया। किन्तु उन्होंने सदाही ऊँचे चरित्र की उदाहरण रखते हुए सबको आक्चर्य-चकित कर दिया ।

विभोषण को द्यरण मे लेने का ही असंग लीजिए। जब वह श्रीरामकी ग्ररण में आया, तो युद्ध-परिषद् में इसपर खासा विचार हुआ। परामर्श देनेवालीं में अनेक मुखिषे थे। एक हतुभान को छोड़कर किसीने भी यह परामर्श नहीं दिया, कि विभीषण को शरण में लिया जाय। एक-दो ने तो उसका वस कर देने को बात भी कही। परन्तु अनेले थोराम ने अपने चरित्र की परम उच्चता दिखाते हुए कहा, "कोई भी व्यक्ति व्ययं मेरी शरण में नही आता। कोई कैसा ही दुष्ट हो, मलेही अपात्र हो, त्वयं राजण-सरीखा अयंकर शत्रु हो नयों न हो, यदि वह अहंकार छोड़-कर यित्रता की भावना से मेरी अरण में आता है, तो मैं उसे निरास न कलेंगा।" इस प्रतिसा को यीराम ने पुरा निवाहा भी।

रावण के साथ भीयण युद्ध के समय का एक और उदाहरण है। युद्ध में रावण का रथ ट्रट गया, और उसे नीचे उतरना पड़ा। प्रसिद्ध धनुष भी उसका खण्ड-युण्ड हो गया। उस समय राम अपने महान धानु को यदि चाहते तो नव्टकर सकते थे। पर उन्होंने अपनी उच्चता का परिचय देत हुए कहा, "राजण, पुन इस समय संकट मे हो। भैने आज तुम्हारा पराकम देखा। तुम बड़ी बहादुरी से लड़े। भेरे बहुत सारे बीरों का सुमने सामना किया। अब तुम्हें रच से उतरना पड़ा है। भेरी ही तरहतुम विवस खड़े हो। तुम्हाराधनुष भी ट्रट गयाहै। तुम यक गये हो। मैं तुम्हें समम देता हूँ। घर जाओ और अच्छो तरह स्वस्थ हो दूसरे रव पर बैठकर साम अधिकत कल किर युद्ध-मृति पर आओ। तब में तुम्हें वताऊँगा कि युद्ध कैसे लड़ा आता है।" क्या कभी कहीं ऐसी वात सुनी गई है? किसी बीर ने कभी ऐसा

रावण के धराबायी हो जाने के बाद का एक और उल्लेखनीय प्रसंग है। इविद्या में उठता हुना अपून्स्य विभाग राम के पात आकर कहता है, "यह सस्य है कि रावण मेरा बड़ा भाई था। यह भी सत्य है कि दावण मेरा बड़ा भाई था। यह भी सही है कि उत्तने कई बार मेरी राम की थी। कि लि वह दुरातमा था। उस भी सही है कि उत्तने कई बार मेरी राम कि थी। के लीवन से खिलवाड़ किया, और अन्यायपूर्ण मुख किये। इसलिए मैं उस हो अन्यीय्ट किया नहीं करूंवा।" यह सुनकर कोई भी साधारण व्यक्ति कह सकता है कि, "तब ठीक है, उसकी लाश को समुद्र में फेंत्वा।" यरनु श्रीराम ने उत्त समय विभीपण से वया कहा, "विभीषण ! सुनकर कोई भी साधारण व्यक्ति कह सकता है कि, "तब ठीक है, उसकी लाश को समुद्र में फेंत्वा।" यरनु श्रीराम ने उत्त समय विभीपण से वया कहा, "विभीषण ! सुम्हारी यह भूल है। मैं किती सुष्ट और नीच आदमी को युद्ध में नहीं मारता हूँ। रावण महान योदा था, महान पुरप था। वह महान समाद था। वड़ी सान से उसने मौत पाईहै। जाजो, दास्त्रोजन विधि से सुन उसकी अन्येटिट करो और पुष्य के भागी वनो।"

राम के चरित्र की यह कत्पनातील निमेलता और महानता थी। क्या यह भारी आश्चर्य नहीं कि संसार ने रामकी छोटी-बड़ी सभी आझानों का सिर मुका-कर पालन किया और परपेबबर का आदेस मानकर किया ! इतने पर भी हम उस मानव-प्रकृति के कृतत है, जैसा कि कवि और सारा विश्व कहता है कि, यह स्वभाव यहाँ श्रीराम के चरित्र की कुछ ऐसी घटनाओं और प्रसंगों को हम दे रहे हैं, जिनसे जनके मानव-स्वभाव कायता चलता है, देवी अयवा अतिमानवीय स्वभाव

कानही।

प्रसंग है राजा दरारव और उनकी पत्नी कैनेयी का । राजा का निश्वव बदलने के लिए कैनेयी हठ किये बैठी है। राम को जब बनवास का हु खद समाचार सुनाने के लिए बुलाया गया, तब वे सीता के साथ बैठे थे। इससे पहले दिता ने उनसे राज्याभिषेक की बात कही थी। शीता से उन्होंने कहा था कि जीवन में ऐने गुभ अवसर भगवान की कुपा से ही आते हैं—

देवि देवरच देवी च समागम्य मदन्तरे । मन्त्रपेते ध्रवं किञ्चिदमिपेचनसंहितम्।।

भन जनका स्वच्छ था। कोई शंका नही थी। कहते हैं, "देवि, निस्संदेह मेरे पिता और माता कैनेशी मेरे राजतिलक को तैयारी के सबंध मे ही बोई अच्छी मत्रणा कर रहे हैं।"

> लक्षयित्वा ह्यमित्रायं प्रियकामा सुदक्षिणा । सञ्चोदयति राजानं भदयं भदिरेक्षणे ।।

कैनेयो का राम पर कितना अधिक स्मेह या, इसीसे वे कहते है, "निस्से दें मुझपर स्मेह के कारण ही कैनेयी पिता से कह रही हैं कि राज्याभिषेक का यह पूमकार्य ययाशीझ आप सामन कीजिए।" सा प्रहृष्टा महाराजं हितकामानुवर्तिनी । जनती चार्यकामा से केकयाधिपतैः सुता ।।

यह निष्कत है कि माता कैक्यों पिता के अभिप्राय को देखकर मेरे राज्य-तिलक के लिए उन्हें प्रेरित कर रही होंगी। वे मुसपर सदा प्रसान रहती हैं, और महाराज के हित के पीछे चलनेवाली तथा भेरा कल्याण चाहनेवाली है।

हन्त शीद्रमिती गत्वा द्रध्यामि च महीपतिम् ।

सह त्यं परिवारेण सुखमास्य रमस्य च।।

अच्छा, यहाँ से सीघ जाकर महाराज का दर्धन करता हूँ और तुम सखी-सहेडियों के सत्य सुख से तबतक यही रहो।

श्रीराम का कैसा महान् चरित्र है ! वे अपने पिता से ही नहीं, सौतेली मा से भी अपने सीमाप्य की कामना करते हैं।

और, जब उनको यह दु.खद समाचार मिला, तो लीटकर अपनी माता सौसत्या को बनवासकी दात मुनाने जाते है। किव यहाँ उनकी बात को एक दूसरी ही मोड़ दे रहा है। जब बीजल्या ने मुना कि राम के राज्यतिकक के बदले भरत को प्रवाराजन्य मिलेगा, और चौदह वर्ष के लिए राम को देण्डकारण्य मेजाजा रहा है, तो कि कहता है, राम का मुख बैसाही देदीन्यमान या, उसमें कोई अन्तर नहीं जाया। देखकर यही प्रतीद होता या कि राम उरी समृद्धि और सीनाय के मार्ग पर खड़े है। उन्होंने तिनक भी निराक्षा और दु.ख प्रकट नहीं किया।

'पारपन् मनसा हु:सम्' अपने दु:स की अन्तर में दबाकर के वहाँ गये। जनको अप्रसन्ता तो थी, किन्तु वे उसके बत्तीभृत नहीं हुए। यह बात नहीं कि जन्होंने दु:स का अनुभव नहीं किया, परन्तु इन्द्रियों पर उनका पूरा नियंत्रण था। अपने कर्त्तव्य के प्रति वे दक और उच्च विचार रखनेवाले थे, तो भी जनपर परि-स्थितियों का प्रभाव तो पड़ना ही था।

इसके अनन्तर वे सीता केपास जाते है। स्वभावतः यह और भी कठोर अव-

सर था--

प्रविवेशाय रामस्तु स्ववेश्म सुविसूपितम् । प्रहृष्टजनसम्पूर्णं हिया किचिदवाइमुखः ।।

प्रहुस्टजनसम्पूर्ण हिया किन्यद्वादमुखः ।। संनोच के कारण नीचे को गुख किये राम हॉयतजनो से बिरे अपने सुसज्जित भवत में गये---

> अथ सीता समुत्पत्य बेपमाना च तं पतिम् । अपश्यन्छोकसंतप्तं चिन्ताव्याकुलितेन्द्रियम् ॥

कांपती हुई सीता आगे बढी, और पति का सोक-संतप्त और उतरा हुआ चेहरा देखा।

यह नवा ? गम्भीर और निचार-मम्न ! अवतक राम ने अपने हुदय के

भावों को दया रखा था, न तो चेहरे पर और न वाणी पर उन्हे आने दिया था। परन्तु सीता के आगे अपने मनोगत दुःख को वे रोक न सके, और वह प्रकट हो ही गया---

तां दृष्ट्वा स हि धर्मीत्मा न शशाक मनोगतम् । तं शोकं राधवः सोढुं ततो विवृततां गतः ॥ मुख का रंग बदल गया था, पीला पड़ गया था। मनी भावों की वे रोक नहीं

पा रहे थे।

'प्रभो ! यह स्या हुआ ? मन आपका व्यथित क्यों हैं', काँपती हुई सीता

नेपूछा ।

अब मैं एक दूसरे प्रसंग पर आता हूँ, जहाँ छ ध्मण से राम बात कर रहे हैं। छटमण उनके साथ-साथ दण्डकारण्य में जाना चाहते हैं । किन्तु राम वाहते हैं कि वे अयोध्या मे ही रहें। ऐसा वे क्यों चाहते हैं ? कारण क्या है ? यहाँ उनकी मात-बीय दुवंलता प्रकट होती है। लक्ष्मण सेवे कहते हैं-

दिनाधी धर्मरती धीरः सततं सत्यपे स्थितः । प्रियः प्राणसमो यहवो विधेवहच सखा च मे 11

रुक्मण सुम मेरे स्नेही हो। धर्मरत हो और बीर हो। सदा सन्मार्ग पर चलते हो। मुक्ते प्राणों के समान प्रिय हो, मेरे अनुगामी हो और मित्र भी। इसिंहए मैं जो कहता हूँ उसे मानना ही चाहिए तुम्हें। मैं बन जा रहा हूँ, सीता भी मेरे साथ जा रही है। और तुम भी मेरे साथ चलने को तैयार हो रहे हो। तब मेरी माता कौसल्या और यशस्त्रिमी सुमित्रा की सेवा कौन करेगा ?

मयाञ्च सह सौमित्रे स्विय गच्छति तद्वनम् । की नजिप्यति कौसल्यां समित्रां वा यशस्विनीम् ॥

राजा काम के वशीभूत हो गये हैं। कैकेयी ने उनकी मित हरली है और वह सफल हो गई है। अपने हठ से वह पीछे हटनेवाली नही। राम का दु ख बसई हो जाता है। कौसल्या और सुमित्रा की देखमाल हमारे पीछे कैकेसी करनेवाली नहीं, और कही भरत भी अपनी माता के प्रभाव में न आ जायें-

एवं क्रव्य सौिमित्रे भत्कृते रधुनन्दन । अस्माभिवित्रहीणाया मातर्नी न मवेत्सलम् ।।

बतः लक्ष्मण ! तुम मेरी बात मानलो, नयोकि हमारे वियोग में हम दोनों की माताओं को सखनही होगा।

हम देखते हैं कि यदि कोई दूसरा व्यक्ति कैकेयी के लिए कोई ऐसी बात कहता है तो राम कैकेयी का पक्ष लेते है, और कहते है, उसकी निन्दा मत करी, यद्यपि वै स्वय उसपर सदेह कर रहे हों और उसे बहुत अच्छा भी न समझते हो। उनका यह विश्वास रहा हो कि दुर्भाग्य के निर्देश हाथ मे पड़कर अनिवार्य परि स्वितियों में अपने पुत्र भरत के लिए उसने यह पड्यंत्र रचा है। श्रीराम कैंकेयी के संबंध में जो यह दूट देते हैं वह दूसरे लोग नही देंगे। जब कभी लहनण कैंकेयी के प्रति घृणा की भावना प्रदक्तित करते, और उसे तुरा-भला कहते हैं, तो राम उन्हें रोकते हैं, 'नहीं-नहीं, लक्ष्मण, ऐसी बात नहीं है।' इसी प्रकार जब कोई भरत की तुराई करता है, तब वे भरत के गुणों का बखान करते है।

हम देखते हैं कि कठिन परिस्थितियों में राम किस प्रकार बहुत-कुछ सर्व-साधारण की तरह ही अनुभव करते हैं। छोगो पर वे सदेह करते हैं। कैकेयो पर संदेह करते हैं, और किसी हद तक भरत पर भी। यह सब हम-जैसे मानयों के स्व-

भाव को ही प्रकट करता है।

एक ऐसा भी प्रसंग रामायण में आया है, जहाँ उन्होंने लोगों के साथ सरल परिहास और ग्रेलवाड़ करना भी पसन्द किया । त्रिजाता नाम का एक निर्धंन ब्राह्मण, अपनी स्त्री के वहने पर, राम से कुछ सहायता लेने आता है। कहता है, "आप इतना सारादान-पुण्य कर रहे हैं, मुक्ते भी कुछ दीजिए । मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ। मेरे बहुत-से बच्चे है। मेरी जीविका फसल कटे हुए खेतों के अन्त के दाने भुनने से चलती है। उससे इतने बड़े परिवार का पालन नहीं हो पाता। क्या आप मुझपर दया करेंने ?" उस समय राम ने उस बाह्मण से क्या कहा ? कहते हैं, "यह हंडा लो और अपनी शक्तिभर इसे जोर से फेंगो। देखो, वहाँ मेरी सारी गौबें खडी हैं। जहाँतक यह उड़ा जायेगा वहां खड़ी सारी गीवें तुम्हारी ही जायेंगी।" ब्राह्मण को लोभ में भरा देख राम उससे कुछ मनोरजन करना चाहते हैं। उसने टंडा दो-तीन बार जोर से घुमाकर फेंका। वह सरयू के उसपार जाकर गिरा। सारी गौर राम ने उसे दे दी, और कहा, "तुन्हारे प्रति मेरी यह कूरता थी। में थीं भी तुन्हें गौबें दे सकता था, पर मैं जानना चाहता था कि किसी बस्तु को पाने के छिए तुम अपनी पूरी शक्ति लगा सकते हो या नहीं। तो भी भेरे लिए यह उचित न था। सुम्हे यह कच्ट नही देना चाहिए था। मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरा तो यह केवल एक परिहास था। अब मैं प्रसन्त हूँ। और भी कुछ चाहते हो ? मुक्ते प्रसन्तता होगी यदि कुछ और भीतुम्हें दे सकूँ।" त्रिजाता गर्ग-परिवार का ब्राह्मण था। वह संतोपप्रिय था। उसने कुछ और नहीं माँगा। यह कहकर चला गया, "राम! मैं इतने से ही परम संतुष्ट हैं।"

ऐसे भी एक-दो प्रसंग आये हैं, जिनले श्रीराम के स्वभाव पर एक दूसरे प्रकार का प्रकाश पढ़ता है। वन जाने के समय का प्रसंग है। राम राज-मवन छोड़ रहे हैं। सारी अयोध्या नगरी में शोक छाबा हुआ है। सीता और लक्ष्मण के साव वे रथ पर बैठ जाते हैं। सुमंत्र सारयी का काम कर रहा है। दशरथ, कौसल्या और दूसरे परिजन उन्हें श्रीतम बार देखने के लिए राज-मवन से बाहर निकल आये।

रद राजा ने चिल्लाकर कहा, "सुमंत्र, ठहरो, ठहरो।"

"मही, सुमंत्र, रख बढा दो।" राम ने आदेश दिया। सुमंत्र निर्णय नहीं कर पा रहा कि वह क्या करे। राजा का आदेशमाने या राम का। किव कहता है कि सुमत्र की गति उस व्यक्ति की तरह हो गई, जो रथ के अगले और पिछले पहिंगों में फैस गया हो। किकर्त्तव्यविमूद है बहा राम की ओर देखकर पूछता है, "आपके पिता मुक्ते जो आदेश दे रहे है, आप उससे यह विल्कुल उलटी बात क्यों कह रहे हैं?"

"तुम्हें इस बात का डर है कि हमे बन में छोड़कर जब तुम वापस जाओंगे, तो महाराज तुमपर नाराज होगे कि तुमने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया।"

नाश्रीयमिति राजानमुपारुत्धोऽपि वक्ष्यप्ति । चिरं दुःखस्य पापिष्टमिति रामस्तमस्रयोत् ।।

यदि आज्ञा-भंग के कारण मेरे विता तुमपर नाराज हों, तो यह कहना कि

'छोगों के कोटाहल में आपका आदेश सुनाई नही दिया।' इस असत्य के बचाव के लिए राम यह औचित्य देते है कि दु:ख को बहुत अधिक लम्बा खींचना उचित नही—

'चिरं दुःखस्य पापिष्ठम ।'

इसी प्रकार जब राम ने देखा कि उनके वियोग से पौरजन पीछे-पीछे पौरे-बिरुपते चले आ रहे है और छोटते हो नही, तब फिर सुमंत्र से उन्होंने यही कहा, 'रुको नही, तुम तो चले ही चलो, व्योंकि-—

'चिरं दु:खस्य पापीयः।'

संकटकाल मे राम सर्वसाधारण के जैसा व्यवहार भी करते थे।

अनेक तपस्वी ब्राह्मण और प्रजाजन राम के बहुत समझाने पर भी अयोध्या को लीटे नहीं। चलते-चलते तमसा का तट आ गया। चन-यात्रा का यहाँ पहता पड़ाव था। राम ने रात को उठकर देखा कि लोग गहरी नीद में सोये हुए हैं। उगता है कि में लोग प्राणों को भले ही स्थाप दे, पर हमारा पीछा नहीं छोड़ेंने। इविल्ए जबतक ये सोये पड़े हैं, हम दीघर पर सवार होकर शून्य मार्ग पर इसी सम्ब चल्दों। सुमत्र ने जल्दी से पीड़ों से रच को जोड़ा, और वे चल दिये। सुमत्र से राम ने कहा, 'तुम उत्तर की और जाओ और जल्दी-ले पाकर कि रच को लीडा छोड़ों। जिससे कि पीरणम यह न जान पाये कि मैं कि घर गया हूँ।'

वियोग-पीड़ित उन ब्राह्मणो और पुरवासियो से बचने के लिए राम ने यह

यक्ति अपनाई, और उनसे अपनापीछा छुड़ाया।

ऐसे प्रसंगों और घटनाओं से यह प्रकट होता है कि बात्मी कि ने औरामका चरित्र हमारे सबके समझनेयोच्य निर्माण किया। यदि सदा-सबंघा राम महार्ग पुरुष ही बने रहते, और हमारी पहुँच के बाहर रहे होते, तो हमें क्या लाम होता। कुछ बातों में या कुछ हदतक राम को हमारे जैसा होना ही बाहिए। और भी कुछ घटनाएँ हैं, जहाँगर हमश्रीरामके साथ अपनासाम्य तते हैं। इस महाकाव्य के अध्ययन का यही बड़ा लाग है कि हम अपनी निम्नहत्तियों को जीतकर वहाँतक संभव हो ऊँचे स्तर पर पहुँचकर अपने जीवन को सफलतामुर्वक वितायों । मानव का विकास इसी माग पर चलने से होता है। मनुष्य शृदियों से ऊपर या उनसे रहित नहीं है। वह ऊँचे-सै-ऊँचा उठने का प्रमत्न कर सकता है ऐसे-ऐसे अंट उदाहरणों को सामने रखकर। हो सकता है कि वह इतनी ऊँचाई तक पहुँचने में बहुत सफल नहो। पर उसके रिएप्रयत्न करना थी अच्छा है। बार-बार प्रयत्न करने से निस्तयन्देह वह कँचा उठ सकता है। प्रयत्न वारी रखना हो वाहिए। श्रीराम के थेट जीवन से हम यहां सीखते हैं। प्रयत्न जारी रखना हो वाहिए। श्रीराम के थेट जीवन से हम यहां सीखते हैं। प्रयत्न करते हैं। द्वान करते हैं।

# शरणागत की रक्षा

#### [च० राजगोपालाचारी]

समुद्र-तट पर खडे वानर-सेनापतियों ने देखा कि आकाश में कुछ वसक सा रहा है। ऐसा उनता था, मानो मेरु पर्वत विद्याल मुनहरा मुकुट घारण किये आकाश में खड़ा हो। विज्ञली चयकती है, फिर विलीन हो जाती है। किन्तु यह प्रकाश, बी बानरों ने देखा, स्थिर-सा दिखाई दिया। उन्होंने ध्यान से निरीक्षण किया। पीच महा-काय राक्षस आकाश में मेंडरा रहे थे। सुगीव ने भी स्वयं यह इस्य देखा। "देखों, हमें नष्ट करने के लिए राक्षस छका से आये दीखते हैं," उसने कहा।

यह मुनते ही बीर वानर इक्षों और भारी-भारी परवरों को लेकर रालतो पर प्रहार करने के लिए तैयार हो गये। कहने लगे, "राजन, लाप आजा दीविष् । अभी इन राक्षसों का हम अग्त कर देंगे।" जनका कोलाहल राक्षसों ने भी सुना। किन्तु विभीषण रंच भात्र भी नहीं पवराया। बोला, "मैं राक्षसों के अधिपीं रावण का छोटा माई हूँ। बीर जटायु का जिसने निन्धता से वस कर डाला, जो जयरदस्ती सीता को उटा लाया, उसी रावण का मैं भाई हूँ। रावण को मैंने बहुत समसाया कि यह भारी अस्यावार है, सीता को राम के पास वापस पहुँवा देना चाहिए। बार-वार अनुरोध किया, किन्तु रावण ने मेरी बात नहीं मानी। भरी समा में एक तुच्छ भूत्य की तरह मेरी भरतना की, और मुक्ते अपमानित किया। मैंने उसके पाए-कम में से सम्मिलत होने से इन्कार कर दिया। अपना परवार, धन-सम्पत्ति सव-कुछ स्याक्तर थीराम की सता में वार सवार हो सान-सम्पत्ति सव-कुछ स्याक्तर थीराम की सता में साम हो सवार की साम हो सहस्ती का स्वीतापति सीराम को बताने नी कुषा करें।"

मुप्रीव तुरन्त राम के पास यह सदेश लेकर गया, "राघवेन्द्र ! रावण की छोटा माई विभीषण चार राक्षसों के साथ समुद्र-तट पर पहुँच गया है। कहता है कि बह आपका श्वारणार्थी होकर आया है। अभीतक तो आकाश में हो वे मेंडरा रहें हैं। नीचे नहीं जता है। आप समझदार हैं। सहुझ किसीकी बात पर विद्वसा न करनें। ये राक्षस बडे चालाक होते हैं। मुफ्ते तो लगता है कि ये रावण के कहतें से हमारे पास आये हैं। हमारे अंदर कल्ड व पूट पैदा करने के लिए रावण ने वहंद भेजा होगा। यह भी हो सकता है कि समय पाकर हमारे प्रधान वानरों की हत्या करने के लिए से वर्ण के सहनें से किस होगा। यह भी हो सकता है कि समय पाकर हमारे प्रधान वानरों की हत्या करने के लिए से हमारे श्वार करने के लिए से हमारे सकता है कि समय पाकर हमारे प्रधान वानरों की हत्या करने के लिए से हमारे श्वार करा आ हो है। सकता हो पत्र हमारे प्रधान वानरों की हत्या करने के लिए से हमारे स्वार का समा आई है। सकता पर कराणि विद्वास नहीं किया आ मकता।

"मुफ्ते तो यही छय रहा है कि रावण का यह एक नया पड्संत्र है। इन राक्षसों को मार ही डाछना चाहिए। अपने बीच में इन्हें जगह देने से अनर्थ हो सकता है।"

राम से इस प्रकार निवेदन कर सुग्रीव उत्तर की प्रतीक्षा में खड़ा रहा।

रामं ने सुधीव की बात ध्यान से सुनी। हनुमान आदि वानरों से वे बोले, "मीति-बास्त्र जाननेवाले वानर-राज सुधीव ने जो कुछ कहा है, वह आप सवने सुना। आप छोगों का बिषप्राय इससर्वध में क्या है? ऐसे विषय पर सबके विचार मालूम करने के बाद ही कुछ निर्णय किया वा सकता है। अपने-अपने विचार आप सोण विना किसी संकोच के कहें।"

सबने अपने-अपने मत प्रकट किये।

मुवराज अंपन ने कहा, "विभीषण शत्रु-पक्ष से आया है। वह स्वयं आया है, या रावण के कहने से, यह बताना किन है। पर उसकी माँग का तिरस्कार करना उचित नहीं होगा। किन्तु कुछ भी जाँच किये बना उसे अंगीकार कर लेता भयावह हो सकता है। हमें इस विषय पर सीच-समझकर निर्णय करना चाहिए। पहले उसके हाव-भाव देखें। यदि उसका व्यवहार पसंद न आया, तो उसे हम मगा देंगे। अच्छा करा, तो रख लेंगे।"

धरम बोला, "अपने बीच में आने देकर बाद में परीक्षा लेना मुक्ते तो यह ठीक नहीं लगता। यह काँठन भी होया और खतरनाक मी। पहले से ही हम क्यों न अपने गुरतचरों से पता लगवा लें कि विभीषण के मन में क्या है, तब बाद में सोचें कि उसे अपने पक्ष में लिया जाय या नहीं।"

जांववान ने कहा, "राक्षस ये बड़े चालाक होते हैं। इनकी परीक्षा करके इनके भेदों का समझना जाहान काम गई। हम तो अभी समुद्र के इस पार ही है, तब इस विभीषण को इतनी जल्दी नथीं पढ़ गई? रावण हमारा सदा का हानू है। उसके भाई की वार्तों को हम तरस करेंद्र मान सकते हैं? कुफे तो उपता है कि इसे अपने पढ़ां में लेना ठीक नहीं होगा!"

मयन्द ने राय दी, "हमारे पास यह अपने-आप पहुँचा है। केवल सदेह के कारण उसकी माँग को हुकराना ठीक नहीं। पूरी मावधानी कोर युक्ति के सायहम विभीयण को परीक्षा लेखकते हैं। यह तता करना चाहिए कि उसने सवमुच रावण का परीक्षा लेखकरे हैं। यह तता करना चाहिए कि उसने सवमुच रावण का पक्ष लोड़ दिया है क्या ? हमारे कुछ चनुर बानर यह काम बड़ी आसानी से कर सेंगे।"

सब-कुछ मुत लेते के बाद थीराम ने बुद्धि के माण्डार हनुमान की ओर देखा।

हनुमान समझ गये कि शीराम भेरा भी मत सुनना चाहते हैं। प्रदुवाणी से उन्होंने कहा, "प्रभो, बाव हम लोगो से बयो अभिप्राय मांगते हैं ? बापसे अधिक समझदार तो बृहस्पति भी नही हो सकता । अभी मेरे मित्रों ने जो-जो नहा, उससे मै सहमत नहीं। मैं तो सोचता हूँ कि विभीषण को अपने पक्ष में लेने में कोई डर नहीं। यदि वह हमारा अहित करना चाहता, तो छिपकर आता। हमारे गुप्तचरी को इसमें क्या भेद मिलनेवाला है ?

''इन मित्रो का कहना है कि शत्रु-पदा छोडकर जो इस तरह अचानक हमारे पास आ रहा है, उसपर विश्वास कैसे किया जाय <sup>२</sup> ठीक है। किन्तु यदि कोईअपने भाई के दुर्गुणों को देखकर उसे चाहना छोडदे, तो उसमे आक्चर्य की क्या वात है ? आपकी महिमा से विभीषण प्रभावित हो, तो उसमें कीन आश्चर्य है ? परि-स्थितियों को देखते हुए मुक्ते तो मन में विभी पण पर किसी प्रकार की भी शंका नहीं होती है।

"हममें से कुछ लोगों का ऐसा विचार है कि विभीषण को अपने पक्ष में लिया जाय या नहीं, इसका निर्णय तभी कर सकेंगे जब विभीषण की परीक्षा लेकर उसके उत्तरीसे सतुष्ट हो जायेंगे। मुक्के यह बात ठीक नही लगती, वयोकि जब कोई यह जान लेता है कि उसकी बातो पर शंका की जा रही है, तब उसका व्यवहार अस्वाभाविक हो जाता है। डर के कारण उसका स्वभाव कुछ विकृत भी होजाता है। मैने विभीषण को देखा है। उसके चेहरे के भावों से तो वह जो कुछ कहता है उसे सच मानने को में तैयार हैं। उसके भोले चेहरे पर कपट के कोई विह्न नहीं दीखते । अतर के बुरे भाषों को, खासकर कपटको, छिपाना बहुत कठिन होता है।

"मैं तो यही सोचता हूँ कि विभीषणऔर उसके भाई लंकेश रावण में भारी मतभेद पैदा हो गया है। विभीषण का लंका में रहना कठिन हो गया है। इसी कारण बह आपका आश्रय चाहता है। उसे यहभी पता है कि रावण आपमे परास्त ही जानेवाला है। उसने यह भी सुना होगा कि आपने वालि का वध करके सुप्रीय की राज्य दिलाया है। रावण के बाद यदि विभीषण लंका का आधिपत्य चाहता हो। तो उसमें भी कोई अनुचित बात नहीं, न आइचर्य करने की आवश्यकता है। में तो

कहता हैं कि विभीषण को हम अगीकार करलें।

"अपनी अल्प बुद्धि में तो मुक्ते यही सूझता है। अब आप जो निर्एय करें, वह हम सबके लिए मान्य होगा।"

इस प्रकार बीर वानरों ने विभीषण के सम्बन्ध में भिन्त-भिन्त मत ब्यक्त किये।

[कुम्भकर्ण ने सामान्य धर्म का पालन किया । उसे समझने मे कोई किंठ-नाई नही हो सकती । किन्तु विभीषण ने जो कदम उठाया, वह असाधारण या । इसलिए लोग उसे दोषी ठहराते हैं। विभीषण की अतरातमा रावण द्वारा गृहीत नीति को मानने के लिए तैयार नही हुई। उसने जो मानसिक संघर्ष का अनुभव किया होगा, उसकी कल्पना करना दूसरों के लिए संभव नहीं। इसी कारण कुछ प्रमुख वानर विभीषण को शंका की हप्टिसेदेखने रुगे, जैसे हममे से भी कुछ लोग विभीषण को दोपी समझते हैं । [

श्रीराम ने प्रमुख बानरों के अभिप्राय ध्यान से सुने। पर उन्हें हनुमान की राय पसंद आई। झरलागतों की रक्षा करना वे अपना धर्म मानते थे। हनुमान् के अभिप्राय से राम के मन मे श्वान्ति हुई। अपने मत से सहमत होनेवाले को देखकर सार्तिक स्वभाववालों को बानद का अनुभव होता ही है।

थीराम बोले, ''आप सभी मेरे मित्र हैं। मेरी स्थितिको समझने का आप प्रयत्न करें। मुक्ते अपना मित्र समझकर जब कोई मेरेपास आध्यसमाने आता है, मेरे अपर संपूर्ण श्रद्धा रखता है, ती उसे मं कैसे छकेल दूँ? मेरा धर्म आश्रितों की रक्षा करना है। बरणागतों में कुछ दोष भी हों, तो भी उनकी रक्षा करना मैं अपना धर्म सनता हैं।''

सुप्रीव को समाधान नहीं हुआ। यह बोळा, ''हो सकता है कि विभीषण बहुत अच्छा हो। पर उसने संकट केसमय अपने भाई का परिस्वाग किया है। ऐसा ध्यांकत भविष्य में हमारे साथ भी इसी प्रकारकाव्यवहार कर सकता है। हम इस पर विक्वास नहीं कर सकते।''

बाल्मीकि कहते है कि उस समय लक्ष्मण की और देवकर थीराम जरा मुस्करामे । उन्हें सुग्रीय के अपनी स्वयं की बात भूक जाने पर कुछ हैंसी आ गई। वे बोले, "राजाओं को अपने निकट के लोगों पर सदा संदेह होता रहता है। ऐसे भी राजा है, जो अपने भाई-मतीजों पर संवा नहीं करते, पर उनकी संख्या बोड़ी ही होती है। रावणकों जब किभीरणपर सदेह, हेप और फोड़ हुआ, संख्या बोड़ी ही होती है। रावणकों जब किभीरणपर सदेह, हेप और फोड़ हुआ, संख्या असमें उसका अपनान किया। उसपर सह आरोग क्यांच कि वह रावण से हें य करता है, जान-बूझकर अपनान करना चाहता है। सब विभीषण समझ प्या कि उसके छिए लंका में रहना दिवकर नहीं। भान किया जाय कि उसे रावण के बाद राज्याधिकार पाने की इच्छा है, तब भी इसमे असाधारण बात कीन-सी है ? क्योंकि अब उसे दिवसा हो। गया है कि रावण की परावय और अन्त निश्चत है। छहमण! सारे संसार में भरत-जैसा त्यांगी, इंडवंकल्प भाई दूसरा कोई हो नहीं सकता।"

इतना कहरूर श्रीराम कुछ क्षण भरत के ध्यान से सान हो गये। फिर बोले, "मुझ-सरीखा भाग्यवान और कीन हो सकता है ? मरत-जैसा भाई और किसका हो सकता है ? मेरे वियोग से दुखित पिता ने प्राण त्यान दिये। ऐसे स्नेही पिता हमारे थे। सुयीय, तुम छोगों के जैसे मित्र भी किसे मिले हैं ?"

श्रीराम कुछ देरतक भाव-विभीर रहे। फिर कहा, 'मुझे यह तर्क ठीक नहीं लगता कि जैसे विभीषण ने रावण को स्वाग दिया, उसी तरह अवसर आने पर वह हमारा भी परिस्थाग कर देगा। विभीषण से हम कौन-सी ऐसी विशेष अपेसा रख रहे हैं ? हमें उसके राज्य का मोह तो है नहीं। रावण को हम जीतेंगे, सभी सो लंका का राज्य विभीषण को मिल सकेगा।

"फिर, विभीषण चाहे कैसे भी स्वभाव का हो, वह हमारी अरण मे आवा है। अतः उसे अभयदान देना मेरा धर्म है। यह भेरे स्वभाव में है। उससे यिर मेरी हानि भी हो, तो भी में उसकी वरवा न कर विभीषण की रक्षा करूँगा। धर्म की रक्षा करना मेरा प्रथम कर्तव्य है। विभीषण मेरा क्या विगाइ सकता है? शरणागत की रक्षा अवस्य होनी चाहिए। यदि रावणस्वयं भी मेरी शरण में आता, तो उसकी परीक्षा लिये बिना ही में उसे अपना आश्रम दे देता। तव विभीषण का तिरस्कार क्यों किया जाय ?"

"अब मेरी दोका दूर हो गई। विभीषण भी आज से जैसे हम हैं, वैसा ही प्रिय मित्र बनकर रहेगा। में अभी उसे बुला छाता हूँ," सुग्रीब नै कहा।

वैष्णव सप्रवाय के भवतगण श्रीमद्रामायण में राशस विभीषण की शरणागति को बड़ा महत्त्व देते हैं । वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्रधान सिद्धात यही है कि
चाहे कैसाभी अधम हो, प्रमु को घरण में यदि वह चला जाय तो उसके लिए मुक्ति संभव है । सभी पाप प्रभु के चरणों के सामने जलकर नष्ट हो जाते हैं । विभीषण की चरणागतिवाले इस प्रसंग को वैष्णवजन एक धर्मदास्त्र के जैसा हो महत्त्व देते हैं । सब प्रकारसें जो निराशित है, उसके लिए एक मात्र आध्य-स्थान प्रभु के बरण हो हैं ।

केवल बैटणव संप्रदाय में ही नहीं, सभी संप्रदायों में, सभी धर्मों में, गहीं बोध मिलता है कि हमें कभी निराय होने की आवश्यकता नहीं। हमारी पुनार सुनने के लिए प्रमु सर्वदा तत्यर रहता है। ''अहं स्वां सर्वमायेभ्यो मोसियिष्याम मा युवः।'' यह भगवान् में अर्जुन के लिए कहा था, किंतु सारी मानव-जाति के लिए समय-समय पर, स्यान-स्थान पर, यह अभयदान मिला है।

वाल्मीक रामामण के इस प्रसम से हमें दो बातें सीखनें को मिनती हैं। संबु-पत्त से अरुग होकर हमारे बीच यदि कोई आ जाये, तो क्या-स्था बातें चीचनें की होती हैं, यह राजनीति का पाठ सुखीव आदि बानरो के मुख से मिल जाता है। सुसक्तारीसच्चरित व्यक्तियों को हनुमान के तथा श्रीराम के मुख से धर्म का रहत्य सीखने को मिल जाता है। आध्ययतात श्रीराम कहते हैं, 'ध्यदि रावण भी मेरे पास आये, तो में उसका तिरस्कार नहीं कल्लामा।''

यह बाक्य हम सभी के लिए अमृत-तुल्य है।

#### महामारत

महाभारत में पर्मशास्त्र, लर्मशास्त्र और मोसशास्त्र सभी कुछ का गया है। इतना ही नहीं, उसकी महिमा का गान बहांतक किया गया है कि, 'बिह्मासित तरमन, पन्नेहासित न सन् वर्षान (— अपनेत् वो कुछ महाभारत में है बहो अन्वत्र है; जो इसमें नहीं है, यह और कहीं भी नहीं है।

बड़ी-बड़ी कठिनाइमों के समय भी प्राचीन महापुरुपों ने कैसा बर्ताव किया, इसका सुगम आख्यानों के द्वारा साधारण जनों को बोप करा देने के लिए ही महाभारत रचा गया है।

--वाल गंगाधर तिलक

हमारे देश में शायर ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा, जो महाभारत से परिचित न हो । यह अपने देश काअनुष्ठा ग्रंथ है । मेरा विश्वसा है कि इसका मनन करनेवाले जान, समता और आत्मशरित प्राप्त करेंगे । सहाभारत से यहकर और कहीं भी इस बात की विश्वानहीं मिल सकती कि जीवन में विरोधमाय, बिद्देय और कोय से सफतता प्राप्त नहीं हो सकती।

—च० राजगोपालाचारी

महाभारत में यद्यपि ऐसे जन-समाज का वर्षन किया गया है, जो कूटनीति और चड्यंत्रों से मरा हुआ है, युद्ध के

दूषित वातावरण में जिसका दम घुट रहा है, तथापि प्रत्यकार

सत्तागत राजनीति के खिलाफ़ है, और उसकी स्पय्ट घोषणा है

कि धर्म की बुनियाद पर ही राज्य टिक सकता है — 'यतो धर्म-

स्ततो जयः। इस सचाईको कौन विचारशील व्यक्ति स्वीकार

नहीं करेगा ?

---स॰ राधाकृष्णन्

#### अध्याय-६

#### महामारत

## [डॉ॰ वासुदेवश्वरण अग्रवाल]

महाभारत महीय वेदव्यास की रचना है। व्यासजी का जन्म-नाम कृष्ण था, क्योंकि वर्ण इनका साँवला था। यमुता की घारा के बीच में एक द्वीप में जन्म होने के कारण इन्हें 'ईपायन' भी कहा जाता है। इस कारण महाभारत की 'कारण देवांचे के कारण करें प्राथम के स्वार की माता का नाम सरववती, और पिता का पराघार कार्य था। इनका एक आश्रम हिमाज्य में बदरीनाथ के पास, कार्य कतात्वा के तटपर, व्यास पर्वत के निकट था। प्रसिद्ध है कि वही इन्होंने तीन वर्ष के सतत परिथम से महाभारत की रचना की थी। कहा जाता है कि मूल प्राथम का नाम 'जय इतिहास था। उससे केवल आठ हजार दलोक थे। पीछे वही चौतीस हजार कोजों में 'भारत' नाम के प्रसिद्ध हुआ, जिसका नाम 'चतुर्विश्रांतिसाहस्त्री संहिता' भी है। आगे चलकर भारत-संहिता में अनेक उपास्थातों का समावेश हुआ, और वह 'शतताहुकीसंहिता' या 'महाभारत' नाम से प्रसिद्ध हुई।

कृष्णद्वैपायन द्यास के इस महाभारत ग्रन्थ में कुस्विपायों का महान् चरित कहा गया है। कहते हैं कि एक पलड़े पर चारों वेद और दूसरे पलड़े पर महा-भारत—इन दोनों को देविष्यों ने रखकर लोला, तो महत्त्व और गुरुस्व से महाभारत ही अधिक हुआ। तभी इसका नाम महाभारत पड़ा। विगत ते नक्ष्मी क्याय का जितना कुछ अभिमत था, वह इन छ्या क्लोकों में भर गया है। श्रद्धियों से संस्तुत यह पुराण प्रश्य वस्तुलों में सर्वोत्तम है। यह पित्र अर्थवाहन है। यह परम धर्मसास्त्र है। यह उच्चतम मोदवाहन है। यह विरो को जन्म देनेवाला है। यह महान् कत्वाणकारी है। धर्म, अर्थ, काम, भोश का निवोड इस ज्या नामक इति-हास में आ गया है। साव-शुद्धि इस प्रश्य की प्राण-गित्त है। तम, अध्ययन और वेद-विधि, इनके पीछे यदि भाव-शुद्धि नहीं है, तो ये ध्याय है।

इस प्रत्य में कही संक्षिप्त और कही विस्तृत बौकी से महाप्राज्ञ ऋषि ने सब-कुछ कहा है । इसमें अनादि अनन्त लोकजन के रहस्य का भी वर्णन है। इसमें बहापियों और राजिपयों के चरित हैं। सबिस्तर भूत-पृष्टि, सबिजान शृतियाँ, धर्म, अर्थ, काम, विविध सास्त्र, लोकयात्रा-विधान, इतिहास और उसकी व्याख्या, सभी कुछ पराशर-पुत्र, विद्वान् एवं तीव्र बतों का पाखन करनेवाले ब्रह्मीय व्यासने अपने तप और ब्रह्मचर्य की दावित से कह विया है। ऋषियों के आध्यमों में जिम संस्कृति का प्रतिपालन हुआ, राजिपयों के पुण्य चिता हुं उस सांस्कृतिक गंगा को हिमालय से साम्यत्य के लोग-प्रतिलोग में जो व्याप्त हुई, उस सांस्कृतिक गंगा को हिमालय से सागरपर्यस्त यदि एकही स्थान पर देवना हो, तो यह दर्गन व्यास के महामारत में सर्दय सुलम है। बायुदेव कृष्ण का महासम्य, पाण्डवीं की तस्तवा और धुतराष्ट्र के पुत्रों का पुढे ते, यही तो मगवान व्यास ने चीदिय सहस लगे को की प्तारत-सहिता' में कहा। उसी भारत-सहिता में अनेक उपाल्यानों के मिलजाने से, नीति और धर्म के अनेक प्रकरणों के समाविष्ट हो जाने तथा भूगोल, इतिहास, प्रमं और दर्गन की विपुल सामग्री के एकत्र हो जाने से लक्षकरणेकारमक महामार्य का जन्म हुआ।

जिस प्रकार समुद्र और हिमालय रत्नों की खान हैं, उसी प्रकार गर्ह महाभारत है। जो इसमें है, बही अत्यत्र मिलेगा। जो यहाँ नहीं है, वह अत्यत्र भी नहीं है:—

यदिहास्ति तदग्यत्र यग्नेहास्ति न तत् पर्याचत् ।

[आदि पर्व, ५६।३३

महॉप ब्यास ने वेद और लोक की सामग्री का अपूर्व समल्य महाभारत में प्रस्तुत किया है। सम्पूर्ण महाभारत में संस्कृत के दाव्यों का विजयन प्राण्डार भरा है। राजना-कोगल की अनेक धाराएँ इसमें आकर मिली हैं। सूक्ष्म बर्ध और त्याय से गुकत, वेदाय से अलंकृत, नाना शास्त्रों से उपवृ हित, प्रमें के आलोक से प्रकारित भारतवर्ण की राष्ट्रीय संहिता का ही नाम महाभारत है। भारतीय संस्कृति का प्राणीन नाम 'धर्म' है। उत्तीकी बहन्सूबी ब्याख्या महाभारत में है। ब्यास के प्रतिभाष्ट्रमन चसु में धर्म का पूरा अर्थ समायया। कौरवों और ताब्वी की गुद्ध-कथा में उसी धर्मायुत को उड़ेक्कर उन्होंने महाभारत की महती वर्गा प्रवाहित की।

एक ही तत्व 'नारायण' और 'नर' इन दो नामों से विस्वात है--'नार्य-यणी नरस्वैव तत्त्वमेकं द्विधाकृतम्।' एक ही महान् सत्य के ये दो रूप हैं। वह नारायणी महिमा किस प्रकार नर-रूप में चरितायं होती है, इसका सांगोपा निरूपण महाभारत का उद्देश्य है। वेदच्यास की द्रष्टि में मनुष्य हो ज्ञान और विज्ञान का मध्यविन्दु है---"मैं सुमसे यह रहस्य बतलाता हूँ कि इस लोक में मनुष्य से बदकर श्रेष्ठ और कुछ नहीं है"--

गुह्यं बह्य तदिदं ब्रद्योगि.

उष्ट नष्ट भावपा अधिकारी हैं किचित् । [शानित, १८०११ नहिं मानुष्याच्छ्रे अञारी हिं किचित् । [शानित, १८०११ 'मह लोक कर्मभूमि हैं' (वन, २६१३५) । 'मनुष्य का लक्षण कर्म हैं।' (आइन० ४३।२०)। 'जैसा कर्म नैसा लाम, यही धारमों का निचोड़ हैं'(शानिक २७६।२०) । 'जो स्वयं अपनी बाँग्र से लोक का दर्शन करता है, उसीकी सचमुच में सर्वदर्शी मानता हूँ' (उद्योग, ४३।३६) । 'वेद का रहस्य सत्य है, सत्य का
रहस्य बात्मसंयम है, आत्मसंयम से ही मोक्ष होता है, यही सब उपदेशों का सार
है' (बान्ति, २६६।१३) । 'जो 'एकमेबाद्वितीयम्' तर्व है, उसे समझने का प्रयत्न
क्यों नहीं करते? समुद्र के पार जाने के लिए जैसे नाव आवश्यक है, ऐसे ही अकेला
स्वर्य स्वर्य का सोपान है' (उद्योग, ३३।४६) । 'मनुष्य का धृब बंध जसका सत्य
है। हे मुधिपिठर, इस मनुष्य-तीक में ही जी श्रेयस्कार है, उसेही कत्याण का श्रोष्ठ
रूप कहना चाहिए' (यन, १५३।१८५)।

इस प्रकार के अनेक रत्नों की कान्ति से यह महान् ग्रन्थ आलोकित है। भारतीय राजनीति, अध्यात्म-सास्त्र, समाज-विद्यान, मानय-जीवन, धर्म, दर्शन— इन सबका सुनहला ताना-याना इस अनुष्म ग्रन्थ में बुवा हुआ है। बस्तुतः भारतवर्ष की बैदिक और लौकिक दीर्घनिकाएँ संस्कृति के लिए 'ब्रह्मजालसुरा' के

समान एक महाब्रह्माजाल सूत्र महाभारत के रूप में हमें प्राप्त है।

महाभारत नाम की ब्युत्पत्ति इस प्रकार है—कीरव और पाण्डव दोनों भरतांवी थे, इसलिए वे 'भारत' कहे गये। अरतब्रितायों के संप्राम या युद्ध की संप्रा' भारत' हुई। पाणिनीय सूत्र भारा ६ (संप्रामेप्रयोजन योद्धण्यः) के अनुसार मोद्धाओं के नाम से युद्ध का नाम रखा जाता था। बत्र एव स्वामाविक रीति से भरतों का संग्रम 'भारत' कहलाया। महाभारत में एक स्वान पर 'महाभारत युद्ध' (आस्वमेस = ११=)। इस शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है, 'बड़ा भारत युद्ध', अर्थोत् भरतों के बीच में जो बड़ा संग्राम हुआ वह महाभारत युद्ध कहलाया। अत्यत्र आर्थित् में 'महाभारताय्यानम्' (५६।३०) शब्द प्रयुत्तत हुआ है, जिसका तात्यर्थ है 'भरतों के महान् संग्राम की कहानी'। महाभारतास्यान का ही संक्षित्त रूप महाभारत है।

महामारत के वर्तमान रूप में १८ पर्व है। सब पर्वों में कुछ मिळाकर १,६४८ अध्याय है और ८३,१४६ रठोक। यह संस्था पूना से संपादित संशोधित संस्करण के अनुसार है। दक्षिणभारत से प्रकाशित विस्तृत पाठ में, जिसे 'महस्त्क पाठ' भी कह सकते है, अध्यायों की संस्था १,६५६ और रठोकों की संस्था ६१, ५८६ है, अर्थात् उसमें कारभीरी प्रतियों की बपेक्षा १३,४५० रठोक अधिक हैं।

अठारह पर्वों के नाम इस प्रकार हैं :---१. आदिपर्व ६, भीदमपर्व ११. स्त्रीपर्व २. सभापवं ७. द्रोणपर्वं १२. शान्तिपर्व ३. आरण्यकपर्व कर्णपर्वे १३. अनुसासनपर्वे ४. विराटपर्व E. शल्यपर्वं १४. आश्वमेधिकपर्व ५. उद्योगपर्व १० सौष्तिकपवं १५. आश्रमवासिकपर्व

१७ महाप्रस्थानिकपर्व १८. स्वर्गारोहणपर्व १६. भौसलपर्वं इन अठारह पर्वो के पीछे महाभारत का एक दूसरे प्रकार का भी पर्व-

विभाग था, जिसमें सौ पर्व गिनै जाते थे। उनके नाम और गिनती 'पर्वसंग्रह' पर्व

मे दी हुई है। सौ पर्यों की यह मूची इस प्रकार है :— (१) पर्वानुक्रमणी पर्व, फिर (२) पर्व-संग्रह पर्व, (३) पौष्यपर्व,(४)

पौलोम पर्व, (४) आस्तिक पर्व और (६) आदिवंशावतारण पर्व हैं। उसकेवाद अस्यन्त अद्भुत (७) संभव पर्व है । फिर(८)छाक्षागृहदाहपर्व है, (६)हैडिम्बि-

पर्व, (१०) वकवध पर्व,और (११) चैत्ररथ पर्व है। इसके बाद (१२) देवी पाचाली का स्वयवर पर्व है और पुन. (१३) वैवाहिक पर्व है। तदनतर (१४) विदुरागमन पर्वे, (१५) राजलम्भ पर्वे, (१६) अर्जुन-बनवास पर्वे और (१७)

सुभद्राहरण पर्व है। सुभद्रा का हरण हो जाने के बाद कृष्ण और बलराम केदायन लेकर इन्द्रप्रस्य जाने की कथायाला (१८) हरणहारिक पर्व है। उसके बाद

(१६) खाण्डव-दाह पर्व है, जिसमें मय के साथ पाण्डवो कापरिचयहुत्रा। उसके बाद (२०) समापर्व, तब (२१)मन्त्र पर्व, (२२) जरासंघवध पर्व, और (२३) दिग्वजय पर्व की कया है। दिग्वजय के बाद (२४) राजसूयिक पर्व, तब (२४)

अध्वाभिहरण पर्व है; जिसमे अनेक देशों के राजा युधिष्ठिर के लिए तरहत्तर की भेंट लेकर आये। तब (२६) शिशुपालवध पर्द, (२७) द्यूतपर्व और उसके

बाद (२०)अनुयू तपवंकी कथा है। फिर (२९) आरण्यक पर्व, (३०)किमीलब-पर्व, (३१) शिव और अर्जुन के युद्ध का कैरात पर्व, और उसके बाद (३२) इन्द्रलोकाभिगमन पर्व है। पुन: (३३) तीर्थयात्रा पर्व में कुरुराज वृधिष्ठिर की

सीयंयात्रा का वर्णन है। तद (३४) जटासुरवध पर्व, (३४) यक्षमुद्ध पर्व, (६६) आजगर पर्व, और उसके बाद (३७) मार्कण्डेय-समस्या पर्व, एवं (३८) द्रौपदी-सत्यमामा-संवाद पर्व है। फिर (१९) घोपयात्रा पर्व, (४०) मृग-स्वष्तभय पर्व, (४१) बहुद्द्रौणिक पर्व और तदनन्तर जयद्रय द्वारा वन में (४२) द्वीपदी-हरण-पर्व है। फिर (४३) कुण्डला-हरण पर्व, उसके बाद (४४) आरऐप पर्व और

तब (४५) वैराट पर्व है। इसके बाद (४६) की चकवछ पर्व, पुनः (४७) गोग्रहण-पर्व और तब (४८) उत्तरा और अभिमन्यु का बैवाहिक पर्व है। इसके बाद, महाद्भुत (४१) उद्योग पर्व है। तव (५०) संजय-यान पर्व, और उसके बाद

(५१) गृतराष्ट्र-प्रजागर पर्ने हैं। उसके बाद गुह्य अध्यात्म-दर्शन से युक्त (४२) सनत् सुजातीय पर्वे है। तव (१३)यानसन्ध पर्वे, (१४) भगवध्यान पर्वे, (११) कर्णविवाद पर्व पुनः (५६) कुरू-पाण्डव-सेनाओं का निर्याण पर्व और तदनन्तर (५७) रथातिरथ-संस्या पर्व है। उसके बाद (५८) उलूक-दूतागमन पर्व और (४६) अम्बोपाख्यान एवं (६०) भीष्माभिषेचन पर्व है। इसकेअनन्तर(६१) जम्बूखण्डविनिर्माण पर्व और (६२) द्वीपों के विस्तार का वर्णन करनेवाली,

भूमिपर्व है। उसके बाद (६३) गीता-पर्व और (६४) भीष्मवध पर्व है। तब (६५) द्रोणाभिषेक पर्वे (६६) संशष्तकबद्य पर्वे, (६७) अभिमन्युवय पर्वे (६८) प्रतिज्ञा पर्व, (६९) जयद्रयवध पर्व, (७०) घटोत्कचवध पर्व, (७१)द्रे.ण-बग्र पर्व और (७२)नारायणज्ञास्त्र-मोक्ष पर्व है।इसके बाद(७३)कर्ण पर्व, और तब (७४) सत्य पर्व है। फिर (७५) हृदप्रवेश पर्व, (७६) गदा-युद्ध पर्व, (७७) सारस्वत पर्व, और उसके बाद (७८) भयंकर सौष्तिक पर्व है। तदनन्तर वहत ही दारुण (७१)ऐपीक पर्व है, फिर (८० ) जलप्रदानिक पर्व, (८१)स्त्री पर्व और (८२) थाद पर्व है, जिसमें कुरओं की घाद-त्रियाओं का वर्णन किया गया है। इसके बाद (६३) युधिष्ठिर का आभिषेचनिक पर्व, (६४) चार्वाक-निग्रह पर्व, और (६४) गृहप्रविभाग पर्य है। तदनन्तर, शान्ति पर्व का महाप्रकरण है, जिसके अन्तर्गत (= ६) राजधर्मानुकीत्तंन, (६७) आपद्धमं और (६६) मोक्षधमं वे तीन वहेपवं सम्मि-लित है। इसके बाद (८६) आनुशासनिक पर्व है। तब भीष्म का (१०) स्वर्गा-रोहण पर्व है। पुन: सब पापों का नाश करनेवाला (६१) आश्वमेधिक पर्व है, भीर उसके बाद (६२) अनुगीता पर्व में अध्यात्म-विषयों का विवेचन है। पुनः (६३) आश्रमवास पर्व, (६४) पुत्रदर्शन पर्व, और (६५) नारदागमन पर्व है। तत्परचात् अत्यन्त घोर (६६) मौसिळ पर्व है, और पुनः (६७) महाप्रस्थानिक-पर्व एवं (६०) स्वर्गारोहण पर्व है। इस प्रकार ये ६० पर्व हुए। इन्हीके दो परि-शिष्ट है, एक (६६) हरिवंश पर्व और दूसरा १०० भविष्यत पर्व, जो हरिवंश-पुराण का अन्तिम भाग है।

ये १०० पर्व महारमा ब्यास द्वारा कहे गये थे, किन्तु सूतपुत्र लोमहर्पणने नैमिपारण्य में १८ पर्वो का विश्वाय ही कहा (३३।७१)।

#### १. ग्रादिपर्व

अहार वर्षोवाले महाभारत के पहुछे पर्व का नाम आदि पर्व है। उसमें प्रस्तावना और निपय-सूची के बाद पहुछे जनमेजय के नाम-यज्ञ का चर्णन आता है। येद को जनमेजय के अपना पुरोहित बनाया। वेद के शिष्य उसके को नामी है। है। येद को जनमेजय के अपना पुरोहित बनाया। वेद के शिष्य उसके को नामी के हुआ दिया था। उसने हिस्तापुर जाकर राजा को नामों से बदला होने के लिए मड़काया। तीर ठीक निवात पर लगा, क्योंकि जनमेजय के पिता परीविता को तथक नाम से जपने प्राणों से हाथ घोना पड़ा था, और प्रतिवाध को अधिन जनमेजय के मन में जप रही थी। उसके ने जनमेजय को पर्य-सूच के लिए तथार कर दिया। १३ वें अध्याय से १३ वें अध्याय सक जनमेजय के नाम को निस्तृत कहानी है। इसमें कडू और बिनता की स्पर्ध एवं नाम और गढ़क के जन्म की कहानी है। इसम्बद्ध यार देश देश के उसला है। समुद्र-सन्यन द्वारा चौदह रलों के उसला होने का महान् आस्थान भी पही है। धन्यन्तरि अस्त का स्वेत कमण्डलू लेकर जब समुद्र से निकरों, तो उसके

लिए देवो और असुरों मे बड़ा कोलाहल हुआ। तब विष्णु ने मोहिनीरूप घारण कर असुरो को छल लिया, और अमृत देवों को बाँट दिया।

गरुड़ोपास्थान का सार यह है कि गरुड़ अपने दुर्धपं पराक्रम से स्वगं से अमृत का घट पृथ्वी पर लाये और अपनी माता को दासता से छुड़ाया।

व्यासजी स्वय जनमेजय के नाग-यहां से पधारे, तब जनमेजय ने उनसे कुछ और पाण्डयों के चरित सुनाने की प्रार्थना की। व्यासजी यह कार्य व्यनेशिय वैद्यान्यान को सौपकर स्वय वहाँ से चले गये।

वैशामायन ने सबसे पहले कुरू-पाण्डवों के पूर्वपुरुष भरत के जन्म की क्या कहीं। पौरवों के वशकत्ता दुष्यन्त की पत्नी शकुन्तला से भरत का जन्म हुंगा। एकवार महावाह दुष्यन्त आखेट के लिए मालिनी नवी के तट पर महाँग कार्य के रमणीक आश्रम में गये। वहाँ तापसी के वैश्व में शकुन्तला से उनका परिवय है। गया, और दोनों प्रणय-सूत्र में देश गये। उन्हीसे कण्य के आश्रम में ही भरत का जन्म हुआ। दुष्यन्त ने भरत को युवराज-पद पर अमिषिवत किया। मरत का अप्रतिहत चक्र लोकों को गुँजाता हुआ सारी पृथ्वी पर फुल गया। भरत सार्वों का मन्तर्नतीं हुआ। उसने अनेक अश्वभेध यज्ञ किये। उसी भरत से कुरू-पाण्डवों का कुरू 'भारता' कहलाया।

शकुनतोपास्थान के बाद राजा ययाति का बड़ा उपास्थान है। (अध्याय १०-६८) चन्द्रवंशी नहुष के पुत्र ययाति कीरवों के पूर्व पुरुष थे। उनकी दो स्त्रयों भी। एक शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी, और दूसरी अनुरों के राजा इपपत्रों की पुत्री सिम्प्रयों भी। एक शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी, और दूसरी अनुरों के राजा इपपत्रों की पुत्री सिम्प्र्या। देवयानी से यह और पुर्व सिम्प्र्या। से हुह, अनु और पुर्व सामक पुत्र हुए। ये पाँचो नाम बड़े विचित्र हैं। इन्होंकी संतित सारेदेश में फंकी। हुँह के पुत्र गोगार देश में जाकर वस गये। अनु के पुत्र आतत्र दो मागों में बँद गये। पित्रमी आनव पजाव में और पूर्व लात्र पाँच भागों में बँद गये। पित्रमी आनव पजाव में और पूर्व लात्र पाँच मागों में में बँद गये। सिक्स्मी आनव पजाव में और पूर्व लात्र पाँच मागों में में देश के वंशन यादव सीराप्ट्र में सेते, और वहाँ से चैदि देशतक फैल पांच पित्र में उन्हों में इप्प्र हुए। वुर्व में में सत्तान परिचम की ओर चली गई। फिर उनका पता न चला। साजानर में पत्री के सत्तान परिचम की ओर चली गई। फिर उनका पता न चला। साजानर में उन्हों के बसाज दिश्यके देर, चील और पांच्य हुए। पाँच वृं पुरुष को हिस्तनपुर का राज्य मिला। उसी पीरव वदा में कुरूयाएव हुए। पाँच वृं पुरुष को हिस्तनपुर का राज्य मिला। उसी पीरव वदा में कुरूयाएव हुए। पाँच वृं पुरुष को हिस्तनपुर का राज्य मिला। उसी पीरव वदा में कुरूयाएव हुए।

ययाति के बाह्यान में ही कच और देवयानी की छोटी, पर अत्यन्त गुनर कथा है। इसके अनुसार ब्रह्सपति के युक्त पुत्र कच ने ब्रह्मचर्य क्षत धारण <sup>कर</sup> आचार्य पुत्र से संजीवनी विद्या सीखी, और अपने ब्रत की साधना मे देवयानी के प्रेम को भी अस्वीकार कर दिया। ययाति के विषय में लिया है कि जबअटनर्दि ऋषियों ने उन्हें स्वर्ग जाने के लिए अपना-अपना पुण्य देना चाहा, तो ययाति के इंगपर उत्तर दिया—"जिसके लिए भैंन स्वयं पहले कमें नहीं किया है, में उसेव भी नहीं ले सकता--

अहं तु नामिष्णिसि यत्कृतं न सया पुरा," [आदि० वदा ११ अन्त मे, ययाति ने अपने जीवन का गृह्य अर्थ प्रकाशित करते हुए इतना और कहा—'पेरा खु.लोक और मेरीपृथिकी सत्य के बल पर टिकी है। सत्य से ही सुन्यों मे अनिन प्रज्विलत होती है। भैंने कभी मिच्या वचन नहीं कहा। सज्जन सत्या की ही पूजा करते हैं। सब देवता, मृति और मनुष्य सत्य से ही पूजानीय बनते है, ऐसा मैं मानता हैं—

सत्येन मे छौदच यमुन्धरा च तर्षवाग्निज्वंतते मानुवेषु । न मे वृषा ज्याहृतमेव वात्रयम्, सत्यं हि सन्तः प्रतिपृजयन्ति । सर्वे च देवा मृत्यदच तोकाः

सत्येन पूज्या इति मे मतोगतन्। [आदि० ८६।२४ यमाति के बंशघर पुरु के नाम से कुरू-पाष्डवों का बंदा 'पौरव' कहुलामा। पौरव वंदा मे ही हुप्यान, भरत, हस्तिन, जिन्होने हस्तिनापुर बसाया, और पुरु नामक राजा हुए। कुरू-पाण्डव वंदा के लोग पुरु से पौरव, भरत से भारत, और कुरु से कौरव कहलाये। कुरु के ही नाम से कुरुक्षेत्र प्रसिद्ध हुआ। कुरु के वंदा मे ही सान्तन, भीरम, विविजयोर्य, युदराष्ट्र, साण्डव, अधिमन्यु, परीक्षित दितीय

और जनमेजम तृतीम का जन्म हुआ।

मही पर शास्तु के पुत्र गायेय भीष्म का चरित्र सामने आता है। येयालब्रह्मचारी महापुर्य पितामह भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनका जनन-नाम देवकत
था। महाभारत की घटनाओं के चल्लिय में देवकरण भीष्म महाहिनयत के ऊँचे
द्वास्य को भाँति दिखाई पढ़ते हैं। शान्तिपर्य और अनुतासनपर्य में भारतीय घर्म
और दर्शन की ध्याच्या भीष्म के मुख से कराई गई है। भीष्म ने अपनी पिता
शास्तु का सत्यवती के साथ विवाह समयवनाने के लिए प्रयं आजीवन ब्रह्मचार्य रुदे की प्रसिद्धा को। यह सत्यवदी अपनी कुमारी अवस्था से वेदव्यास को जन्म
दे बुकी थी। यह शास्त्रा की कत्या थी। सत्यवती और शास्त्र का विवाह हो
वाले पर उनके चित्रांगद और विवासत्योगीसमक दो पुत्र उत्तरन हुए। गण्यव देश के
राजा के साथ गुढ में विवासत्य की मृत्य होगई। यह पुत्र प्रस्तु विवास को साथ
नाया। विचित्रवीर्य कुआ हुआ, तब भीष्म उसके व्याह के लिए काशिराज की तीन
कत्याओं को हुर के आये। ज्येटक क्या अवस्था सीभपित शास्त्र को पहले ही वर चुकी
थी। अत्यत्य भीष्म ने उसे बढ़ां जाने की आजा दे दी। अस्त्रिक और अव्याखालका
इन दो कन्याओं का विवाह विचित्रवीर्य के साथ कर दिया। सात वर्ष तक उनके
साय रमण करने के बाद विचित्रवीर्य वेश्व पर पे से प्रसित हो गया, और उसी में

वह यमलोक सिधार गया । इस ममैभेदी घटना के बाद फुएवंडा के सामने किटन समस्या उपस्थित हुई । सत्यवती ने बहुत चाहा कि भीष्म को दोनों वहुजों में निषेण के लिए प्रेरित किया जाये, पर भीष्म ने पुन: अपनी प्रतिज्ञा को दोहराया—"माता, मैं त्रिलोकी को चाहे छोड दूँ, और देवो का राज्य भी त्याग दूँ, पर सत्य को कभी न छोडूँगा।" तब भीष्म के कहने से सत्यवती ने हुंगायन ब्यास का स्मरण क्या, और ब्यास ने अभिवना से खुतराष्ट्र को और अन्वालिका से पाण्डु को उत्सन किया। पर धृतराष्ट्र जन्म से ही अन्ये थे, और पाण्डु जन्म से रोगी थे। इसी अव-सर पर जेठी रानों को दासी ने क्यास द्वारा प्रज्ञावान विदुर को पुत्र रूप में प्राप्त किया।

भीष्म ने धृतराष्ट्र, पाण्डु और विदुर इन तीनी कुमारों की शिक्षा का यथोचित प्रवन्ध किया। घनुर्वेद, घोडे की सवारी, गज-शिक्षा, गदा-युद्ध, ढाल-तलवार का कौराल, नीतिशास्य, इतिहास-पुराण, वेदवेदांग और अन्य शास्त्रों का उन्हें प्रसिक्षरए दिया गया । शारीरिक श्रम और व्यायाम का भी उन्हें अम्यात कराया गया । जब ये कुमार युवावस्था को पहुँचे, तो भीष्म को उनके बिवाह की चिन्ता हुई । धृतराप्ट्र का विवाह गाग्धार देश के राजा सुवल की पुत्री गान्धारी से, तथा पाण्डु का विवाह यदुवंदा में उत्पन्न शूर की पुत्री और बसुदेव की बहन पृवा से हुग्रा। तूर ने प्रया को अपने फुकेरे भाई कुन्तिभोज को, जिसके कोईसतान पी, गोद दे दिया था। इसीलिए अर्जुन को 'पार्थ' और 'कौन्तेय' कहा जाता है। गान्धारी को जब मालूम हुआ कि उसके पति अन्धे हैं, तब उसने भी अपने नेत्रों पर सदा के लिए पट्टी बौधली। इधर कुन्ती जब अपने धर्म-पिता कुन्तिभोज के घर पर थी, तब उसने दुर्वासा ऋषि को प्रसन्त किया और ऋषि ने उसे एक मन्त्र सिखाकर कहा—"इस मन्त्र से तुम जिस किसी देवता का आवाहन करोगी, उससे तुम्ह एक पुत्र उत्पन्न होगा।" कुन्ती जय तुमारी थी, सभी उसने मन्त्र की सर्वाई परखने के लिए मूर्य की युला लिया, और उससे कर्ण का जन्म हुआ। कुछ समय बाद भीष्म को ज्ञात हुआ कि मददेश (वर्तमान पजाव, जिसकी प्राचीन राजधानी शाकल या स्यालकोट थी) के राजा की पुत्री माद्री बहुत मुन्दर है, तब उन्होंने पाण्ड का विवाह माद्री से कर दिया। पाण्डु ने बहुत से देश जीते। अन्त में वह मृग्या के लिए हिमालय की तराई के घने शालहक्षों के जगल में कुन्ती और माद्री के साय विहार के छिए चला गया।

समय बीतने पर गान्धारी ने धृतराष्ट्र से १०० पुत्रों को और हु.सहां नामक एक कन्या को जन्म दिया। दुःशला का विवाह सिन्धुदेश के राजा जबरण से हुआ। इधर राजा पाण्ड अपनी दोनो पत्नियों के साथ वन में रहते थे। तव उनकी पुस्तव-प्रवित नष्ट हो गई और बहुव कुछ सोच-विचार के बाद जन्होंने कुन्ती को नियोग की बाजा दे दी। कुन्ती ने पति के बाग्रह से धर्मराजसे सूधिरिंटर, वायु से भीम और इन्द्र से अर्जुन नामकतीन पुत्र उत्पन्न किये। छोटी रानी माद्रीको भी कुन्ती ने देवताओं के आवाहन का यह उपाय बताया, और दोनों अश्विनीकुमारों से मादी के नकुल और सहदेव नामक जुड़वा पुत्र उत्पन्न हुए।

एक बार वसन्त ऋतु में पाण्डु अपने आपको न रोक सके, और मादी के साथ संगम करने से उनकी मृत्यु हो गई। माद्री पित के साथ चिताग्नि मे प्रवेश कर गई। पाण्डु की मृत्यु के अनन्तर आध्यम के तपस्वियों ने उसके शव की हस्तिनापुर छे जाकर भीष्म, धृतराष्ट्र, विदुर और सत्यवती को सौप दिया। पर तथ्य यह जान पडता है कि पाण्डु का दाह-कर्म हिमाल्य में ही कर दिया गया था। पाण्डु की औध्वंदैहिक क्रियाओं से निद्यत होकर माता सत्यवती का शरीरान्त हो गया। पाँचों पाण्डवों और धृतराष्ट् के पुत्रों का एकसाथ लालन-पालन होने लगा। उन्हें सब शास्त्रों की शिक्षा देने के लिए भीष्म ने द्रोणाचार्य को नियुक्त किया। महा-धनुधारी द्रोण ने उन्हें अपना शिष्य स्वीकार कर शस्त्राध्यास कराया । जब कुमारो की शिक्षा समाप्त हुई, तब द्रोण ने धृतराष्ट से कहकर 'समाज' नामक उत्सव किया, जिसमे कुमारों ने अपनी शस्त्र-परीक्षा दी।

भीमसेन के बल और अर्जुन की धनुविद्या को देखकर दुर्योघन मन-ही-मन जलने लगा। उसने पाण्डवों को मारने के लिए कर्ण और राष्ट्रीन की सहायता से एक युनित सोची, और धृतराष्ट् को उस पड्यन्त्र मे सम्मिलित कर लिया । निक्चय हुआ कि वारणावत स्थान पर जुड़नेवाले बड़े मेले के समय पाण्डवों को वहाँ भेजा जाय और वही लाक्षागृह में ठहराकर आग लगा दी जाय। लाक्षागृह में सन, राल आदिजलनेवाले पदार्थ दीवारों के बीच-बीच में भरवाकर घी, तेल और लाख की मिट्टी में सानकर बने हुए मसाले का पलस्तर दीवारो पर चढाया जाता था। बांस, छकड़ी आदि से बना हुआ घर ऐसा होता था कि आप की जिनगारी दिखाते हो स्वाहा हो जाय । इसे ही 'जत्युह' कहते थे, जहाँ स्वियाँ जौहर कर लेती थी। पाण्डवों को इस पड्यन्त्र का पता रूग गया। वे गुष्त सुरंग से बाहर वच निकले, और रातो-रात किसी गहन बन में चले गये। आगे बढ़ने पर हिडिम्बा के भाई हिडिम्ब राक्षस से उनकी मुठभेड़ हुई। भीम नेघमासान युद्ध में उसे मार डाला। भीमसेन ने हिडिम्बा से विवाह किया और उससे घटोत्कच नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। वहाँ से पाण्डब एक चन्ना नगरी में पहुँचे, और एक ब्राह्मण के घर में ठहर गये। वहाँ उन्होंने वक नामक राक्षस का वध किया। तव किसी ब्राह्मण ने आकर सुचना दी कि पांचालदेश के राजायबसेन द्रुपद की पुत्री कृष्णा याझरेनी द्रौपदी का स्वयवर होनेवाला है। पाण्डव बहाँ पहुँचे और अर्जुन ने लक्सभेद करके द्रौपदी से विवाह कर लिया। कुन्ती के एक बाक्य के कारण द्रौपदी पंचपतिका या पाँचों पतियो की स्त्री मानी गई। पर मालूम होता है कि यह बात महागारत की कथा मे पीछे से जोड़ दी गई है।

पाण्डवों के सकुराल जीवित रहने की बात छतराष्ट्र के पासतक पहुँच गई। उसने विदुर को दूपद के यहां नेजकर पाण्डवों को हिस्तनापुर बुलवा लिया। कृष्णा की सलाह से पाण्डव खाण्डवप्रस्थ नामक वन में जा वसे। छृतपाष्ट्र ने उन्हें आधा राज्य दे दिया। वहाँ उन्होंने इन्हमस्थ नामक नमा नगर वसाया। यही रही हुए अर्जुन बारह वर्ष के लिए तीर्षयाग पर चले गये, और अनेक स्वानों में पूषते हुए प्रभासतीर्थ में पहुँचे। वहाँ थीकुष्ण उनसे आकर मिले, और उन्हें साव लेकर देवतक पर्वत पर्वत (वर्तमान गिरनार) पर गये। वहाँ गिरिमह नामक एक वड़ा उत्तव वृष्णायों ने किया, जिससे सारण की सानी बहन सुमद्राभी सजयज्ञ आई। कृष्ण को सलाह से अर्जुन ने सुमद्रा का बलपूर्वक हरण किया और रघपर वैठा- कर उसे हिस्तनापुर ले गये। वृष्ण कोन बहुत गरम हुए, पर कृष्ण ने उन्हें तर्री- सम्मों की और बहुत-सा यीतुक धन लेकर इन्द्रप्रस्य चले गये। इसी अवसर पर अर्जुन ने खाण्डवचन को जलाकर वहाँ के नागों और अयुरों की बहितयों को ताक कर्जुन ने खाण्डवचन को जलाकर वहाँ के नागों और अयुरों की बहितयों को ताक विक्वा, जिससे कि यमुना के काठ से इन्द्रप्रस्थ के राज्य को फेलने का अधिक अवसर पिल से है।

### २. सभापर्व

उसी खाण्डव वन में माम नामक एक असुर रहता था। उसे अर्जुन ने क्षमय-दान दिया। मम ने कुतत होकर कुछ सेवा करनी चाही। उसने कहा—"मैं अपुरों का विश्वकर्मा हूँ। मुक्ते महाकवि कहते हैं। मैं आपके लिए कुछ निर्माण कार्य करना चाहता हूँ।" अर्जुन ने उसे कृष्ण के पास भेजा। कृष्ण ने उससे बुधिष्टिर के लिए एक समा का निर्माण करने के लिए कहा। गय ने युधिष्टिर के लिए विमान की आकृति की एक समा निर्माल की। तब कृष्ण पाण्डवों से विदा नेकर द्वारका चने

# नारद का राजधर्मानुशासन

एक बार देविंप नारद युधिष्ठिर के साथ उस सभा में उपस्थित हुए, और उन्होंने धर्म, बर्य, काम और भोशसंबंधी अनेक कुशक-प्रदन पूछे। इसे 'नारद-राजधर्मानुसासन' कहते हैं। यह व्यावहारिक राजनीतिका सुन्दर निवोड़ है। राजा को किस प्रभार शासन करना चाहिए और प्रजाके साथ उसका केंसा ध्यहार होना पाहिए, इसका यहीं यहां अच्छा वियेचन किया गया है। इसी प्रभरण में गुधिष्ठिर की सभा को पाणा से बनी पहली सभा कहा गया है। उसके बास्तु और स्याग्दन ना भी अच्छा वर्णन है।

इसके बाद युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के साथ मन्त्रणा करके राजगून यह करने का संकरप किया, और द्वारका में कृष्ण के पास अपना दूत भेजा। सुधिष्ठिर की इच्छा जानकर कृष्ण इन्द्रप्रस्थ याये। उन्होंने सब हाल जानकर कहा कि, राज-सूय यज्ञ की सफलता के लिए मयध के प्रतापी सम्राट् जरासंघ के गुट को तोड़ना भावश्यक है। सब कुछ निदिचत करके कृष्ण, भीम और अर्जुन गिरिन्नज गये और गुप्तरूप से प्रदेशकर जरासंघ से मिले। जरासंघ और भीम में भयंकर बाहुयुद्ध हुआ, और भीमसेन ने उसे मार डाला। जरासंघ के पुत्र सहदेव का राज्याभियेक कर वे हस्तिनापुर लौट आये।

युधिष्ठिर का राजनैतिक कण्टक तो दूर हो गया, पर राजसूय यज्ञ के लिए धन-धारंय आदिकोष का संग्रह आवश्यक था। उसके लिए उन्होंने अपने भाइयों को दिग्विजय करने के लिए भेजा। अर्जुन उत्तर की ओर गये। भीमसेन पूर्व की ओर, सहदेव दक्षिण की और, और नकुल परिचम दिशा की दिग्विजय के छिए गये। जब चारो पाण्डव भाइयों ने चारों दिसाएँ जीत छी, तब युधिष्ठिर ने राजमूब बज्ञ क्षारम्भ किया । जसमें अनेक राजा उपहार लेकर आये । यह में भीष्म के प्रस्ताव पर कृष्ण का सर्वप्रयम पूजन किया गया; पर चेदिराज शिक्षपाल ने इसका कड़ा विरोध किया, और बन्त में वह मारा गया। यज्ञ पूरा होने पर कृष्ण द्वारका चले गये । दुर्योधन युधिष्ठिर से विदा लेकर हस्तिनापूर लौटा । पर उसका मन क्षोम से जल रहा था। अन्त में, राकुति से सलाह करके उसने एक योजना बनाई। सद-मुसार युधिष्ठिर की जूला घेळने के लिए आमंत्रित किया । विदुर ने धृतराष्ट्र की बहुत समझाया कि इस कपट चाल की वे रोकें। पर धृत राष्ट्र ने यही कहा-- 'ब्रह्मा में जो रच दिया है, सारा जगत् उसी चाल से चलता है।" युधिष्ठिर आये और दुर्पोधन की ओर से उसके मामा शकुनि पासा फॅककरजूआ बेलने लगे। युधिष्ठिर दौव-पर-दौव हारते गये। अन्त में, अपने आपको औरश्रीपदीको भी दौव पर लगा दिया, और हार गये। चारों ओर सन्नाटा छा गया। स्थिति अत्यन्त भयंकर हो उठी । उस समय दुर्योधन ने डिठाई की पराकाष्ठा दिखाते हुए दूत भेजकर झैपदी को सभा-भवन मे बुलवा लिया । सभा मे हौपदी ने सुहमधर्म संबंधी कई प्रश्न पूछे, पर द्र्योंधन के भाई विकर्ण को छोड़कर किसीने स्पष्ट उत्तर नहीं दिया।सब द.शा-सन ने सभा के वीच में वलपूर्वक द्रौपदी को वस्त्रहीत करना चाहा। संकटके समय द्रौपदी ने भगवान् का स्मरण किया, और उसकी लाज बच गई। धृतराष्ट्र ने द्रौपदी को अभय देकर महलों मे भेज दिया। युधिष्ठिर इन्द्रप्रस्य लौट गये। पर अभी उनके मुख में कालिख लगना दोप था। उनकी पांचाटेरी बुद्धि और जुए की लपट का अन्त नहीं हुआ था। दुर्योधन ने तुरन्त दूत दौड़ाया और युधिष्टिर मार्ग से ही फिर छोट आपे । उनके बाते ही शकुनि ने जूए को नई शर्त मुनाई । पासा फंका गया, और चट सकुनि ने कहा, "मेने दांव औत लिया, अब तुम लोग बारह वर्ष यन में रहकर तेरहवें वर्ष बज्ञात-बास करो।" युधिष्ठिर सब प्रकार सेहीन होकर चारों भाइयों और द्वीपदी के साथ बनको चल दिये।

## ३. आरण्यकपर्व

इस पर्व में पाण्डवों के बनवास की कथा है। इसमें तीन सौ अध्याय और लगभग १२००० इलोक हैं। किन्तु कथा-प्रवाह की दृष्टि से सामग्री इसकी बहुत थोड़ी है। इसमे अधिकाश उपाख्यान, चरित, नीति और धर्म के प्रसंग एवं तीर्ब-यात्रासंबंधी वर्णन कटहल के कोओं की भौति भरे हुए है। इमीमेनलोपाख्यानकी सुन्दर कथा है। यहप्यपर य-उपास्थान और रामोपास्थान भी इसीमें है। वहते हैं, वन को जाते समय युधिष्ठिर ने अपने पुरोहित धौम्य के कहनेमे मूर्य की आराधना की, और सूर्य ने वरदान में द्वीपदी को एक बेक्सय बटलोही दी । बिंदुर भी पाण्डवों को समझाने आये, और चोट पर अधिक चोट करते हुए कहा, "धृतराष्ट्र के मन मे तुम्हारी ओर से कुछ बुदका है, इसलिए तुम लोग तत्कालक्षमा-वृत्ति बनामे रचना।" युधिष्ठिर ने उन्हें आश्यस्त किया । पाण्डयो का संकट सुनकर कृष्ण उनसे मिलने के लिए काम्परवन मे आपे, और उन्होंने वडे ओजस्वी झब्दों में समझाया। द्रौपदी ने भी विलापकर अपनी दु ख-गाया कही, "हे कृष्ण, न पिता या बन्यु हैं, और तुम भी कोई नहीं हो, जो मुक्ते उन नीचों से इस प्रकार अपमानित होना पड़ा।"द्वीपरी के दु सभरे वचन सुनकर कृष्ण ने उसे 'बहुन आस्वासन दिया। शूतसभा के समय कृष्ण द्वारका में नहीं थे। वे शाल्यराज से युद्ध करने के लिए आनर्त देश में स्थित उसकी राजधानी सीमनगर चले गये थे। इसिलए वे हस्तिनापुर नहीं पहुंच सके। युविष्ठिर से विदा लेकर कृष्ण द्वारका चले गये। सुभद्रा और अभिमन्यु को भी उन्होने अपने साथ ले लिया ।

पाण्डन उस महाअरण्य के एक नाग में, इेतबन स्थान में, बले गये। वहीं एक बड़ा सरोवर था। बही परमाकंण्डेय ऋषि उनसे मिलने के लिए आये। माकंग्डेन ने युधिष्ठिर को सारत्वना देनेके लिए अनेकप्राचीन कथाएँ सुनाई। इस लम्बे प्रक रणको 'माकंण्डय समस्या चैठक पर्य' कहते हैं। उन्होंने युधिष्ठिर को राम की भी

कथा सुनाई, जब उन्होंने भी बनवास के अनेक सकट सहे थे।
हैतवन में रहनेवाले एक दूसरेतपस्थी धुनि बकदालम ने युधिष्टिर को बहाँ
और क्षत्र का तारतस्य समझाया। फिर पाण्डव शापस में ही अपने दु ख और सीकें
को चर्चा करने लगे। इस प्रसंग में युधिष्टिर ने क्षा और अक्रीध पर लम्बा प्रविक्त दिया, जिसे सुनकर दौपरी हतप्रभ होगई। उसने कहा, 'हा! विधाता, सुन्होरे पैर इसी हैं। सुनने दनकी बुद्धि पर कैसापदी हाल दिया है!" पर युधिष्टिर अपनीही बात पर जमे रहे। फिरभी दौपदी ने बीरोचित कार्य करने के लिए युधिष्टिर शे बहुत उसीलत किया। भीम ने भी युधिष्टिर को समझाया। पर जनका उत्तर सुन-कर थे गहरी सीम छोडने लगे।

उसी समय महायोगी व्यास वहाँ पहुँचे, और उन्होने उस स्थान को छोड़ने

की सलाह दी। व्यास की बात सुनकर युधिष्ठिर हैतवन से सरस्वती नवी के किनारे काम्यक वन के दूसरे भाग में चले गये। वहीं युधिष्ठर ने अर्जुत से एकान्त में कहा, ''हे तात! महींघ व्यास ने मुझसे कहा है कि तुम अर्कों की सिद्धिक लिए देवताओं के पास जाओ। वहें भाई की बात मानकर अर्जुन ने कसी समय बार घारण किया, और वे इन्द्र के पास हिमालय में इस्त्रों के पास जिल्हा के स्वान हुए। इन्द्र ने ज्हें भगवान शिव का दर्शन कर कर कर विश्व प्राप्त करने की सांवाह हुए। इन्द्र ने व्यान करने की सांवाह हुए। इन्द्र ने ज्हें भगवान शिव का दर्शन कर के अर्क् ने व्यान महाभारत में करात पर्व ने मामक प्रकरण है। इसमें किरात नेया- घारी शिव से युद्ध करके अर्जुन ने दिव्य पागुपत अरत प्राप्त किया, जिसे ब्रह्मिशर भी कहते थे। वहाँ हिमालय पर अर्जुन और भी देवों के लोकों में गये।

इधर काम्यक वन से पाण्डवों के पास बृहदश्व ऋषि पधारे। उन्होंने निपध-देश के राजा नल की कथा सुनाई। वह भी अपनी पत्नी के साथ विपत्ति सहता हुआ वन में रहा या । यह धार्मिक आख्यान है । मानवीय दु.ख-सुख के अनेक स्थल इस कथा में आते हैं। जात होता है, प्राचीन नियतिवादी दार्शनिकों वे तरकश का एक अचुक बाण यह 'नलीपाख्यान' था, जिसमें बड़ों-वड़ी की चनकर में डाल देने-वाले भाग्य की करतुत का प्रभावशाली ह्यान्त पाया जाता है। नल की कथा सुनकर पाण्डव तीर्थयात्रा के लिए निकले। वे अपने पूरोहित धीम्य के साथ काम्यक वन से चलकर पूर्व में गया और महेन्द्रपर्वत तक, पश्चिम में पुष्कर और द्वारका तक, और दक्षिण में कन्याकुमारी तक गये। यही एक दूसरी तीर्थयात्रा पुरुस्त्य के नाम से है। उसका क्षेत्र पूरव में कामहप तक और पश्चिम में तिन्ध्-सागर-संगम तक है। उसके बक्ता नारद हैं। तीसरी दीशंयात्रा छोमश ऋषि के नाम से संबंधित है। इसमें बदरी, केदार एवं कैलास, मानसरोवर से लेकर दक्षिण में कन्याकूमारी तक के तीर्थों का विस्तृत वर्णन पाया जाता है । छोमश-तीर्थयात्रा से ही गंगा के जन्म की कथा और हिमालय में गंगा के भूगोल का विस्तृत वर्णन है। तीर्थयात्रा-प्रसंग में ऋष्यशृंग की कथा और अव्दावक की भी कथा आई है। इसीमें अव्दावक और जनक की ब्रह्मीय चर्चा तथा पवकीत की कथा है। यही करखल में पहुँचकर विशाल-वदरी की ओर वे गन्धमादन पर्वत पर चले गये। वहीं से यामन पर्वत या बन्दर-पूँछ पर गये, और फिर सीगन्धिक वन की और गये, जो सम्भवत: आजकल की भूड़ारघाटी है। यामुन पर्वत पर पाण्डवों की एक अजगर से घेंट हुई, जो पूर्व जन्म में राजा नहुपया। यही अजगर और युधिष्ठिर का बुद्धि को झकझोर देनेवाला संवाद है, जिसमें जाति या जन्म की अपेक्षा कर्म और सत्य की श्रेष्ठता बताई गई है।

हिमालय से पाण्डय काम्यक वन में कोट आवे । तब सत्पभामा के साय कृष्ण उनसे मिलने आये । उन्होंने बुधिध्विर से कहा, "सारे दृष्णि योदा आपके आदेश की प्रतीक्षा में है । हस्तिनापुर पर चढाई करके आप दुर्योधन का नाग्न करें ।"समय आनेपर हम अवस्य वैसा करेंगे, युधिध्विर ने हाथ जोड़कर कहा। उसी समय ऋषि मार्कण्डेय वहीं आ उपस्थित हुए । सुधिष्ठिर और भार्कण्डेय के संवादरूप में कई अध्यायों और लगभग २००० दलोकों का एक लम्बा प्रकरण आरम्म होता है, जिसका नाम 'मार्कण्डेय-समस्या' पर्व है ।

काम्यक बन की घीतल छाया में पचपाण्डव, द्रौपदी, अनेक ब्राह्मण, पुरी-हित धोम्य, कृष्ण, सत्यभामा, नारद और मार्कण्डेय का एकत्र जमघट मानोकयाओ के लिए प्रलोभनभरा आमन्त्रण था । कथाओं के इस समूह में पौच उपास्यान मुख हैं। पहला मार्कण्डेय-उपारुयान, दूसरा धुन्युमार की कथा, तीसरा पतिव्रता-उपा-स्यान और कौशिक ब्राह्मण के साथ मिथिला के धर्मव्याध का संवाद, चौथा आणि-रस-उपाल्यान और पाँचवां स्कन्द-जन्म की विस्तृत कथा । यही मिथिला के धर्म-व्याध ने कौशिक ब्राह्मण से जिष्टाचार-धर्म की व्याख्या की है। 'शिष्टाचार' जा समय का पारिभाषिक सब्द था। समाज में जो श्रुतिस्पृति-प्रतिपादित सत्यघर्म चला आता था, जो शील, नीतिधमं एवं सदाचार का वढमूल आदर्श था, उसीको यहाँ 'शिष्टाचार' कहा गया है । युद्धिपूर्वक रहने और कर्म करने की जिस जीवन-पढ़ित का विकास युग-युगों के भीतर से भारतीय समाज ने किया था, उसे शिष्टाचार की संज्ञा दी गई और वही धमें में प्रमाण माना गया। इसी संवाद के अन्त में स्कन्द के जन्म की कथा है। इसमें छोक औरवेददोनो धाराओं कासम्मेछन है।स्वन्द-लोक में एक वालगृहदेवताकी संज्ञा थी । उसीका प्राचीन 'वैदिक कुमार-विद्या' के साथ समन्वय किया गया, और देवसेना, पष्ठी, श्रीलक्ष्मी, अपराजिता आदि देवियो ही एकारमकता बताते हुए उन सवका सम्बन्ध स्कन्द के साथ जोड़ा गया। स्कन्द की कथा के साथ मार्कण्डेय पर्व समाप्त होता है । यहीं द्रौपदी-सत्यभामा के संवाद-रूप में स्त्रियोचित धर्मों का विवेचन है। इसके बाद सत्यभामा के साय कृष्ण ने विदासी। जसी समय दुर्योधन की इच्छा हुई कि युधिष्ठिर और भीम उसकी राज्यसहमी को देख पाते । कर्ण ने उपाय बताया कि सुना है, इस समय राजकीय घोप द्वेतवन में है। घोप-यात्रा के बहाने वहाँ चलना चाहिए। धृतराष्ट्र की अनुमति से दुर्योधन अपने साथियों के साथ वहाँ गया । प्राचीन काल में प्रतिवर्ष राज्य के गोद्यन की जो गणना होती थी, उसके लिए अधिकारियों का जाना 'घोप-यात्रा' कहा जाता था। गायों की संख्या करते हुए तुरन्त की ब्याई गायों को, बछडों को और गाभिन हुई ओसर बछियो को गिनकर उत्पर अंक या निशान डाल दिये जाते थे। दस सहस्र गामों की संख्या को 'वज' कहा जाता था। यौओं की गणना समाप्त करके दुर्योधन द्वैतवन सरोवर की ओर वढ़ गया। युधिष्ठिर का पड़ाव भी सरोवर के चारों और था। वहाँ उसने अपने विहार के लिए अखाड़ा बनवाने की आज्ञादी। परगन्धवं-राजा चित्रसेन भी अपनी अप्सराओं के साथ वहीं पर विहार कर रहे थे। उन्होंने रोक-थाम की । इसपर बात बढ़ गई । गन्धवों ने कौरवों की सेना को तितर-वितर करके दुर्योधन, कर्ण आदि को बंदी बना लिया । उसके मंत्री रोते-पुकारते युधिष्ठिर के पास पहुँचे । भीमसेन तो बहुत प्रसन्न हुआ, पर मुधिष्टिर ने अर्जुन और भीम के साय गन्धवों को जीतकर कौरवों को खुड़ाया। तब दुर्मोधन हिस्तनापुर लौट आया। वहाँ उसे इतनी अधिक लज्जा हुई कि उसने राज-पाट छोड़ देना पाहा। पर कर्ण, दुःशासन और शकुनि के समझाने से उसे अपना विचार छोड़ देना पड़ा। उसके वाद दुर्मोधन ने मंत्रपा-सभा जोड़ी कि आगे बया करना चाहिए। कर्ण ने सालह दी कि पाण्डवों ने जैसा राजसूय यह किया, वैसा तुम्मी तरे। उसकी बात मानकर पुर्मोधन ने इमन्याम से अपना यत्त समान्त किया। पाण्डवों के भी नेवता भेजा गया या, पर बनवास का समय पूरा न होने से वे नहीं बाये। ईतवन से हटकर वे मरुभूमि के सिरे पर नुणविन्दु सरोवर के निकट चलेग्ये।

एक दिन वे द्वीवती को आश्रम में छोड़कर मृगया के लिए चले गये थे। तब सिन्धुसौबीर का राजा जयद्रय आश्रम की ओर आ निकला,और सूने में द्रौपदी को वल्पूर्वक से चला। लोटने पर पाण्डब सौपों की तरह फूंक्कारते हुए उस और दौड़े, और जयद्रय द्वीपदी को छोड़कर अपने प्राणक्षेकर भागा। भीम और अर्जुन ने उसे पकड़ लिया, पर पुद्धिन्टिर ने किसी तरह उसे छुड़ा दिया, और वह अपने वैक्ष को लोट गया।

युधिष्ठिर ने मार्कण्डेय से अपनी भारी विपक्ति की कया कही, तो जन्हें सान्त्वना देने के लिए मार्कण्डेय ने राम की कया सुनाई, जिसमें सात सौ रलोकों पर वह बालमीकीय रामामण की कथा पर आधित है। रामीपाल्यान के बाद ही सावित्री और सस्प्रवान् का उपास्थान आधा है, जो भारत के पर-घर की बन्तु है। युधिष्ठिर ने मार्कण्डेय से पूछा— "हे महाभुनि, तथा आपने कोई ऐसी पतिव्रता स्त्री देखी या सुनी है?" उत्तर मं मार्कण्डेय ने सावित्री का हत्तान्त सुनाया, जो सद्रदेश को राजकुमारी थी। उसने अपने पति सर्ययान् के प्राणों की रक्षा के लिए यमराजको भी प्रसन्त किया था।

इसके बाद इन्द्र द्वारा कर्ण के कुण्डल मांगने की कथा है। और कुलीदारा सूर्य से कीमार अवस्था में ही कर्ण को जन्म देने की कथा है। आरण्यक पर्व के कथा, समृद्र की अनित्र में हिल के को स्वाम देने की कथा है। आरण्यक पर्व के कथा, समृद्र की अनित्र में हिलों की देन सीहित्य का सीम्मयण पाया जाता है। इसमें १८ इलोकों में भावत की सीम्मयण पाया जाता है। इसमें १८ इलोकों में भावत के लिए महामारत में इस अंश को 'प्रश्त-व्याकरण' कहा गया है। कथा यह है कि चारी प्रश्त-व्याकरण कहा गया है। कथा यह है कि चारी वाजत में सुधिष्ठिर ने प्रश्तों का जत्तर देव एवं प्रश्ति के स्वाम किया और अपने मिस्स में की अवित कर दिया। यदा के अन्ति कर दिया। यदा के अन्ति प्रश्ति कर दिया। यदा के अन्ति का स्वाम किया और अवस्थि के स्वाम किया। स्वाम की अवस्थि कर दिया। यदा के अन्ति महत्त्र का समुना इस प्रकार है—'हे युधिष्ठिर पुरस्प का विस्तार दिया। किया की छुकर बाकाश को छू लेता है। उस पुष्य कर्म की ध्वनि का

जितना विस्तार होता है, उतना ही पुष्य का विस्तार समझो। जिसे प्रिय-त्रप्रिय, सुख-दुःख, भूत-भविष्य दोतों एक-से है, ऐसा समदर्शी व्यक्ति समस्त धनों वा स्वामी होता है।

इस प्रकार वनवास में रहते हुए पाण्डवो के बारह वर्ष पूरे होगये।

## ४. विराटपर्व

पाण्डवों ने तेरहवां वर्ष राजा विराट के यहाँ अज्ञातवास में बिताया। उनरी निज कथा का रुका हुआ प्रवाह फुटकर आगे वढता है। पाण्डवों का विराटनगर में आना, वेदा वदलकर राजा की सभा में प्रवेदा करना, कीचक-वध, कीरवों झार विराट की गायें पकड़ने के लिए आने पर अर्जुन का उनके साथ युढ, कीरवों नी पराजय और अन्त में पाण्डवों के प्रकट होने पर अभिमन्युका उत्तरा के साथ विवाह, ये ही कथा के मुख्य सूत्र है। उपाल्यानों के लिए यहाँ कोई अवसर न था।

अर्जुन की सलाह से युधिष्ठिर ने विराटनगर में अज्ञातवात कातिरहवां वर्ष वितान का निरुचय किया। उन्होंने अपने वेश और नाम वदल लिये, और वे अपने पुरोहित यौम्य की शिक्षा लेकर विराट की राजसभा में पहुँचे। इससे पूर्व अर्जुन ने एक स्मय वामीवृक्ष के उत्तर अपने वाहवों को छिपा दिया। सभा में राजा विराट ने उनका स्वागत किया। सहदेव तंतियाल नाम से विराट के पशुपाल को। अर्जुन ने एक तका स्वागत किया। सहदेव तंतियाल नाम से विराट के पशुपाल को। अर्जुन नृहन्नला नाम से कुमारी-अन्तः पुर में कुमारी उत्तरा को नृत्य सिखाने पर लिखुन हुए। नृत्य तियाले के स्वया के अक्ष-विद्या में कुमारी अन्तर स्वागत के अक्ष-विद्या में कुमारी अपने पास रख लिया। अन्तर पुर की स्वियों के मनबहुला के लिए महावाली भीम की वच्नो-कमी सिहो के साथ कुरती कराई जाती थी। यो पाण्यतों को दस मास बीत गये। तब विराटका सेनायितिकीचक द्योपती के स्वय पोहित हो गया। जब उसने गुरेपणा को सौठ-मौठ से द्योपतीय सार डाजी है इस प्रमार अज्ञातवास का तिरहनों वर्ष भी लगभग समान्त हो यथा।

इघर दुर्योधन के मन में विचारों का बवंडर चल रहा था। उसने निगर्त के राजा मुसमा और कर्ण की सलाह से बिराट देश पर चढ़ाई कर थी। सुसमा ने विचाट की गौबों को छीन लिया। समाचार पाते ही विराट और उनके सूर-बार मौति-मौति के कवंच पहनकर गौबों को रसा के लिए दौड़े। विदाट ने अपने साथ पाण्डवों को मोले दिया। विदाट के गोट में साठ हुनार गायें थी। टीक मौते पर चुँचनर सुर्वोधन ने उन बाब गौबों को बलने अपने ताय थी। टीक मौते पर चुँचनर सुर्वोधन ने उन बता गौबों को अपने अधीन कर लिया। दंग युद्ध में विदाट के छोटे पुन उत्तर ने अपने साथ मुक्त का को लेकर भारी पराप्त दिगाया। अर्जुन ने कीरव-सेना को हराकर गोधन की एकद करके गोसलों से वहा कि, हर्ग

सबको विराटनगरी में ले चलो। अन्त में बात खुल गई। पाण्डन पहचान लिये गये। मस्य-राजा विराट ने अपनी पुत्री कत्तरा अर्जुन को देनी चाही, किन्तु अर्जुन ने जसे अपनी पुत्र-वधू के रूप में स्वीकार किया। उत्तरा और अन्निमन्यु का धूम-धाम से विवाह सम्पन्न हुया। उस उत्सव में कृष्ण भी सम्मिलित हुए।

## ५. उद्योगपर्व

तेरह वर्ष के बनवास की सपस्यासे पाण्डव कंचन की तरह तप रहे थे। परि-स्थिति उनके पक्ष में न्याय की पुकार कर रही थी। पर सत्य के उस बिन्दुतक पहुँचने में अभी कई बाधाएँ थी। उन्हींको हटाने के आरम्भिक प्रयत्नों की क्रांकी इस पर्व में मिलती है। इनमें सबसे आवर्षक प्रयत्न कृष्ण का कीरवों की समा में दूत बनकर जाना है। वहाँ उन्होंने सान्ति की याचना का यह स्वर ऊँवा किया—

कुरूणां पाण्डवानां च शमः स्यादित भारत । अप्रणाशेन चीराणामेतद याचितुमागतः ॥

परन्तु दुर्योधन के हठ की बद्दान से टकराकर यह सीम्य प्रयत्न छिन्न-भिम्न हो गया। इस समय धृतराष्ट्र के मन में सबसे बड़ी खलवरी थी, जिससे उनकी नीद जाती रही। उस उनिनद्र अवस्था को 'प्रजासर' कहा गया है। उस ब्याधि को दूर करने के लिए दो प्रकार की औषधियां धृतराष्ट्र को दी गई। एक तो बिदुर के नीति-धर्म की, और दुसरे ऋषि सतस्युजत के अध्यात्मधर्म की।

उपण्डव नगर में अभिमन्यु के विवाह से निव्हत होकर पाण्डव पुनः विराटनगर छोट वाये। मत्रणा-सभा में कृष्ण ने प्रस्ताव रखा कि कोई सुयोग्य व्यक्ति इन
कौरतों की सभा में जाय और पुधिन्दिर के लिए बाधा राज्य मिंगे। बहुत सोच-विचार
के बाद हुपद को दूत बनाया गया। मका उस वैचार की बात कोन मुनता है धृतराष्ट्र
नेयह कहकर उसे छौटा दिया कि मैं भी संजय को पाण्डवों के पास भेजूँगा। संजय
पाण्डवों के पास आये, और कमंत्रपा धर्म की ऐसी मीनात करने कोल सुधिन्दिर
मोह दके-बक्के रह गये। इस अवसर पर कृष्ण ने कुछ स्पष्ट कथन किया—"हे संजय!
मैं तो सभी के लिए सानित चाहता हूँ, पर चहाँ धृतराष्ट्र-जैसे सुध हो; यहाँ पुढ़
होकर ही रहेगा।" युधिन्दिर ने नम्रता से संजय को विदा विया।

इसके बाद, आठ अध्यामों में 'प्रजानर पर्व' का उपदेश है, जिसे 'विदुर-नीति' कहते हैं । इसमें प्राचीत भारत के प्रजा-दर्शन का बहुत अच्छा विवेचन है, जैसा अन्यत्र कहीं नहीं मिलता । प्रजा-दर्शन का अये था समभ्रतारी, सूस-पूत या बुढिमता का व्यावहारिक मार्गे, जिसके अनुसार चलना सबका कर्तस्य है। यह भागवाद या नियतिवाद का उल्लाया। पर सब कुछ मुनकर धृतराष्ट्र ने यहीं कहा कि, जो होनेवाला है वहीं होकर रहेगा।

इसके बाद चार अध्यायों में ऋषि सनत्सुजात का उपदेश है। उन्होंने

धृतराष्ट्र के लिए प्राचीन अध्यारममार्ग की ब्याख्या की, जिसमें सत्य, अमृत और अप्रमाद का विवेचन था। पर धृतराष्ट्र तो केवल सुनने के रसिक थे, इस कान सुना, उस कान निकाल दिया।

जव संजय ने लौटकर कीरवों की सभा में पाण्डवो का सच्चा हाल बताया, तो वहाँ आपस मे बडी किच-किच हुई। सजय ने एकान्त मे धृतराष्ट्र की हृष्ण

का माहारम्य समझाया ।

अव पाण्डवों के पहल करने की बारी थी। उन्होंने कृष्ण को अपना दूत वनाकर भेजा। कृष्ण जानते ये कि युद्ध होकर रहेगा। पर उन्होंने नीति के मार्ग से मूँहन मोड़ा। ये कौरव-राज-सभा में आये। लगभग द० अध्याओं के इत लम्बे प्रकरणका नाम 'भगवद्यान पर्व' है। चलते समय युधिष्ठिर, भीम, अर्वं, द्वीपदी सब ने अपने मनोभावों के अनुसार कृष्ण को सदेश दिया। गृतसपु की सभा मे कृष्ण ने सान्ति के लिए बहुत प्रयस्त किया। उनके भागको समीने प्रशासा की। पर प्रयत्न उनका सफल नहीं हुआ, और दुर्योधन ने कृष्ण की सक्त को नो कृष्टमन्त्रणा की। कृष्ण लौट आये, और सब हाल सुनाकर उन्होंने कृष्ट कि, "यदापि मैंने सत्य और पद्म बचन कहे, परन्तु किसीने कुछमी नहीं माना।" युधिष्ठिर ने परामर्थ-सभा बुलाई और सबने युद्ध के ही पक्ष से मत दिया।

#### ६. भीव्मपर्व

दोनों पक्षों की सेनाएँ अस्त्र-सस्त्रों से सज-धजकर कुरुक्षेत्र के मैदान में इक्ट्वी हुई। उसमें सारे भारतवर्ष के राजा एकत्र हुए। कौरबो के पक्ष में गान्यार देश के, कुरुलू-कांगड़ा के, मद्र या पंजाब के, कुछ राजस्त्रान के औरदिश्लि दिशा के चेर, चोल, पाण्ड्य आदि राजा थे। पाण्डवों के पक्ष में गंगा-यमुना की अन्तर्वेदी के देशों के एवं सीराष्ट्र से टेकर चैदि देश के राजाओं को ठीव पित्रों थो। सायही, अंग और मृत्य, कॉल्जा और वंग के राजाओं का पुछल्ला भी, जरासंघ की मृत्यु के बाद, उनके पुत्र सहदेव के नेतृत्व में पाण्डवों के साथ चुड़ गया था। इस प्रकरण में मुतन-कोष नामक एक बड़ा अध्याय है। उसमें गई मारत-प्रशिक्ष है—

"है मारत ! अन में तुमसे उस भारतवर्ष का बखान कर्रगा, जो भारत देवराज इन्न को प्यारा है, विवस्त्वान् के पुत्र मृतु ने जिस भारत को अपना प्रिय-पात्र बनाया था । हे राजन् ! आदिराज वैन्य पृष्टुने जिस भारत को अपना प्रिय-अपित किया था, और महात्मा राजांचवर्य इक्वाकु की जिस भारत के लिए हार्दिक प्रीति थी, प्रतापी ययाति और भक्त अन्वरीप, त्रिलोक्वियुत मान्याता और तेजस्वी नहुप जिस भारत को अपने हृदय में स्थान देते थे, राजाद् मुपुकुन्द और श्रोतीनर शिवि, म्हपुम, ऐल और नृषति नृग जिस भारत को हृदय से पाहने थे, हे दुधंपं महाराज ! कुशिक और महारमा गाषि, प्रतापी सो प्रक और बती दिछीप जिस भारत के प्रति मक्ति-भावना रखते थे, उसे में तुमसे कहता हूँ। हे महाराज! अनेक बळवाळी क्षत्रियों ने जिस भूमि को प्यार किया है, और सभी जिस भारत को चाहते हैं, हे भारतवर्ष में उत्तरना! 'उस भारत को' में तुमसे कहता हूँ।"

इस भुवन-कोप-प्रकरण में भारत के पर्वतों, नदियों और जनपदों की लंबी सुची है। समस्तदेश को उदीच्य, प्राच्य, दक्षिणापथ, अपरान्तया पदिचम, विग्ध्य-पृष्ठ, पर्वताथयी और मध्यदेश इन सात भागों में वौटा गया है। यह प्राचीन

भारतीय भूगोल की अनमोल सामग्री है।

इसके परचात् सुप्रसिद्ध शीमद्भगवद्गीता पर्व है । युद्ध-भूमि मे जब शस्त्र चलाकर युद्ध करने का अवसर आया, तो अर्जुन को मोह हुआ और उसने कृष्ण से कहा कि, मैं युद्ध नहीं करेंगा। उसके मन में भारी संदेह और कर्म के विषय में अनिश्चय हो गया था। उसके विपाद की हटाने के लिए कृष्ण ने कर्ममार्ग या बुद्धियोग का उपदेश दिया और उसीके साथ प्राचीन विद्या की भी मीमांसा की। गीता में प्राचीन उपनिपदों ना सार भरा हुआ है । ज्ञान और कर्म दोनो ही गीता के विषय है, और दोनों ही मनुष्य के लिए आवश्यक हैं। गीता का दूसरा सूत्र यह है कि विश्व और मनुष्य दोनों का मूछ उद्गम सत्-तत्त्व है। वही ईश्वर या ब्रह्म है। गीता अधिकारी-भेद से प्रवृत्ति और निष्टत्ति दोनों मार्गों का प्रतिपादन करती है। ये दोनो मार्ग भारतीय संस्कृति में प्राचीन काळ से ही चते आ रहे थे। गीता प्रज्ञा-दर्शन का ग्रन्थ है। जीवन में अध्यारम और व्यवहार इन दोनों का मेल ही सच्ची प्रशा या समझदारी है। इन्द्रियों पर विजय यही दोनों मागी का निचीड़ है। कृष्ण ने कर्म के पक्ष में बहुत-सी छिनतयाँ दी, जो आजभी वैसी ही हरी है। स्वास लेकर जीवित रहनेतक को भी उन्होंने कर्म कहा। गीता के दसवें अध्याय में लोग-देवताओं की बहुत बड़ी सूची है। ग्यारहवें अध्याय में भगवान के विराट् रूप का वर्णन है। दिश्व-रूप-दर्शन नामक यह प्रकरण बहुत ही विलक्षण है। यह दिस्य दृष्टि मा मन की शक्ति से अनुभव में आता है। इसके अतिरिक्त, गीता में और भी वैदिक विषय है, जैसे ज्ञान-विज्ञान, क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ, क्षर-अक्षर, अपराप्रकृति-पराप्रकृति एवं सत्त्व, रज, तम इन तीन गुणोके व्यापार और उनके अनुसार विद्य और व्यक्ति की रचना, दैनी और आसुरी संगत् के अनुसार सारा विश्व उजाले-अँधेरे के समान दो भागों में बेंटा है। जिस परमेदवर ने यह विदव रचा है और जिसने प्राणियों को बनाया है उसी एक तस्त्र की उपासना मनुष्य अपने-अपने स्वभाव के बनुसार करते हुए सिद्धि की पाते हैं। चाहे कर्मसंन्यास हो, चाहे कर्मयोगदोनों का अन्तिम लक्ष्य ब्रह्मसाझारकार ही है, और ईश्वर की अनन्य भक्ति से बढकर उसका कोई दूसरा उपाय नहीं है।

थीकृष्ण का यह उपदेश सुनकर अर्जुन युद्ध के लिए तैपार हो गया ।पहले

दस दिन तक भीष्म के सेनापितत्व में युद्ध हुआ। सबसे पहले युधिष्ठिर ने भीष्म और द्रोण को प्रणाम कर उनसे आसीर्वाद सिया। प्रथम दिन दोनों पक्षों के पुने हुए सैंनिको का द्वन्द युद्ध हुआ। दूसरे दिन घृष्टद्युम्न ने पाण्डवों की बोरसे कौंच-ब्यूह् बनाकर युद्ध किया। तीसरे दिन भीष्म ने अद्भुत पराक्रम प्रकट किया, यहाँ-तक कि कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा भूलकर भीष्म को मारने के लिए रय-चक क्षेकर दौरे।

चीये दिन भीष्म और अर्जुन का ह्यरय-युद्ध हुआ। गांचर्वे दिन भीष्म एवं अर्जुन केसाय भीष्म का घनघोर युद्ध हुआ। छुठेदिन पाण्डव-सेना ने मकर-व्यूह और कीरव-सेना ने केच-व्यूह स्वाकर युद्ध किया। सातर्वे दिन कीरव-सेना ने मण्डल-व्यूह और पाण्डव-सेना ने ने क्य-व्यूह एक र भीषण संग्राम किया, एव त्रिगते देश के राज युद्ध माने का, जो सराप्तक गणो का राजा था, अर्जुन के साथ घोर युद्ध हुआ। आठवें दिन दोनो सेनाओं के पमासान युद्ध के अतिरियत मेदान घटोल्ज के हाय रहा। को देश को पमासान युद्ध के अतिरियत मेदान घटोल्ज के हाय रहा। को देश भीष्म ने आ ने पराक्षक मे पूरा प्रयोग करते हुए बड़ा भयंकर युद्ध किया। दसवें दिन अर्जुन ने शिखण्डी को आगे करके भोष्म पर आकर्मा और उसकी ओट में भीष्म को वाणों से वीधकर रथ से गिरा दिया। भीष्म युद्ध भूमि में घर-प्रयाप पर गिरकर मृत्यू पाने के लिए उसरायण की प्रतीक्षा करते लगे।

## ७. द्रोणपर्व

दस दिनतक युद्ध करने के बाद जब भीरम धराशायी हुए, तब त्यारहरूँ दिन दुर्योधन ने द्रोण को सेनापति बनाकर फिर युद्ध सुरू किया। द्रोणानार्य पीव दिन तक सेनापति रहे। इस अवधि में पांच बड़े थोदा युद्ध में कूदे। एक तो त्रिगर्त या कुल्लू-कांगड़ा के छोटे छड़ाकू राज्यों के संवादक राजा अतिन रिति छे हैं पत्ते। इससे, द्रोणानार्य के चक्र-व्युह के छह महारिवयों ने अकेले अभिमयु को वेदकर उसका वस कर दिया। यह भीपण घटना युद्ध के तेरहर्वे दिन घटी। अर्जुत ने अस्तन्त सोकाकुछ होकरजनक्ष्य को सारने की प्रतिज्ञा की। अद्भुत प्रवश्म दियाते हुए अन्त में उन्होंने सिन्धुराज जयद्रय का वश्च करही डाला। इसके परुणात् पाण्डयों की बोर से घटोत्कच ने कर्ण के साथ युद्ध करते हुए इन्द्र की दी हुई सांकस से वीरानित प्राप्त की अब दोणानार्य रणभूमि में इटे थे। सारोपण्डय वीरों ने उनपर एकसाथ आप्तमण किया। इसके द्वार बीरानित प्राप्त का वा ध्रव्य को ते वार से राज्य और सी पोर वाष्ट्र मण किया, और अदरत्यामां की स्त्यु पन ने द्वारा दिया, जिसे सुनकर होण ने हिवादर डाल दिये। इस अवस्था में पृष्ट खुम्म ने उनका विरास्थे द कर दिया। अपने पिता का वर्ष सुनकर बाह्य स्थान प्राप्त हो। सा वा वर्ष सुनकर बाह्य स्थान स्थान का वर्ष सुनकर बाह्य सा सा वार की स्थान स्थान स्थान स्थान का वर्ष सुनकर बाह्य सा सा सा सा वार की स्थान स्यान स्थान स

यार का प्रयोग किया, जिसे किसी तरह कृष्ण ने रोका।

## ८. कर्णपर्व

सोलहर्षे दिन अब दुर्योधन ने कर्ण को धेनापति बनाया। इस पर्व की विशेषता कर्ण और शत्य की 'तृत्त, भैं-मैं' है। शत्य ने कर्ण की निन्दा की। बदले में कर्ण ने शत्य पर बात्याणों की बीह्यार की। किन्तु वस्तुतः क्या के इस झीने आवरण को हटाकर देखा जाय, तो कर्ण की लिताओं के वीहे मदक, यवनों (पंजाब के इण्डोग्रीक) के कुरिसत वैयस्तिक और सामाजिक व्यवहारों का व्यंप्पूर्ण वर्णन है। यह भारतीय इतिहास की विचित्र सामाजिक व्यवहारों का व्यंप्पूर्ण वर्णन है। इस मारतीय इतिहास की विचित्र सामाजी है। इसका कुछ नमूना इस प्रकार है।—

"मद्र देश कुदेश या पाप का देश है। वहाँ की स्त्रियाँ, वालक, बूढे और तरण प्राय: वेल-कूद में मस्त रहते हैं । वे इन गायाओं को ऐसे गाते हैं, मानों कोई अध्ययन कर रहे हो। मद्रक दुरात्मा है। उनकी इस तरह की गायाएँ, जैसा कि उनको पहलेबाह्मणों ने राजसभा में सुनाया था, इस प्रकार है। मदक बड़ा मित्रद्रोही होता है। जो हमारे साथ नित्य रायुता का व्यवहार करता है, वही मद्रक है। मद्रक के साथ कभी दोस्ती नहीं हो सकती, क्योंकि वह झूठा, कुटिल और दुरात्मा हीता है। दुष्टता की जितनी हद होती है, वह सब मद्रकों में समझी। उनकी एक विचित्र प्रथा है कि माँ, बाप, बेटे-बेटी, सास और ससर, भाई, जमाई, पोते और धेवते, मित्र, सतिथि, दास, दासी, जान-पहिचान के और अनजान स्त्री और पुरुप सब एक दूतरे के साथ मिलकर संगत करते हैं। वे शिष्ट व्यक्तियों के घर में इकट्ठे होकर सत् की पिण्डियो और उसका घोल पीते है, और गोमांस के साय शराव भीकरहेंसते और चिल्लाते है, एवं कामवश होकर स्वेच्छाचार बरतते है। जनकी काम-वासनाओं से भरी वार्ते सुनकर, जान पड़ता है कि, उनमें धर्म का सबैया छोप हो गया है। मद्रक के साथ न दो वैर और न मैत्री करनी चाहिए। वह अत्यन्त चपल होता है। उसमें शीच का भाव नहीं। उसे स्पर्स और अस्पर्स का ज्ञान भी नहीं होता। विच्छू जैसे विषवुका डंक मारता है, वैसेही महकका मेल है। उनकी स्त्रिया शराब के नशे में धुत्त होकर कपड़े फेंककर नाचती है। यहाँतक कि असंबत कामाचार से भी नहीं चूकती हैं। हे मद्रक !तू उन्हीका बेटा है, तू धर्म क्या जाने ? जैसे ऊँटनी खड़ी होकर मूतती है, वैसेही स्त्रियाँ भी । यहाँ कांजी पीने का वेहद रिवाज है। कांजी की शौकीन स्त्री कहती है कि, मैं पुत्र दे दूंगी, पर कोई मुझसे कांजी न मारे । वहाँ की स्त्रियाँ लम्बे-चौड़े घरीरवाली, ऊनी वस्त्र पहननेवाली, डटकर मोजन करनेवाली, निर्लंज्ज और अपवित्र होती हैं, ऐसा मैंने मुना है। उसके विषय में और भी कुछ कहा जा सकता है। मद्रक धर्म को क्या जानें ? दे पापी देश में उत्पन्न हुए भ्लेच्छ है। हे महराज ! फिर यदि समने कुछ कहा, ती मैं गदा से तुम्हारा सिर तोड दूंगा।"

हुसी प्रकार मदक यवनों के विषय में गायाओं का तीता गुरू हो जाता है, श्रीर लगभग एक-जैसा वर्णन कुछ है। फिर उसे दस-यगरह बार दोहराया गया है। इस वर्णन में न केवल मदक यवनों और बाह्मीको का नाम कई बार आया है, बिल्क इसमें कुछ संकेत तो ऐसे हैं, जो पजाब के यूनामियों परही घटित होते हैं। जैसे, यह घटना कि उनकी सगतों में हिमयों और पृथा मिलकर नामले और गते थे। वे सांकलदेश में विशेष पर्व गनान र अपनी प्रसिद्ध गणिकाओं के साथ नृत्य करते थे, जिन्हें 'हाहते' कहा गया। यह यूनानी हैतेरा का हप या। इस उसवी के समय भोज में पहला दीर समाप्त होने के बाद जब रात्रि और बढ़ती, तो इसरे दौर में बौतुरी, वीगा आदि बाजों पर गाना गाते थे, जिन्हें यहां 'घोषिका गाया' कहा है। यह यूनानी सिम्पोजिया का संस्कृत रूप है। यवनों में मिट्टी के पार का विशेष रिवाल था, और उनके जुठे हो जाने वा कोई विवार न या। उनमें पुजा रिवाल के सिरपर भूत-प्रेत आजाने का रिवाल या। जब वे अनुवाने योजने काते तो उनसे तरह तरह को बातें पुलते थे, जिसे यहां 'संसिद्धवयनोत्तर' कहा गया है। वह विवस्त हत तरह कहा को दोरोक्त के प्रया का उत्तरेख है। इस प्रभंग का मूल सिरच ही यूनामियों के 'शौरिकत्स' की प्रया का उत्तरेख है। इस प्रभंग का मूल सिरच ही यूनामियों के 'शौरिकत्स' की प्रया का उत्तरेख है। इस प्रभंग का मूल सिरच की पुरियक में आया है। वह नियक कुरहत्त ' यही था, जैसा कि इस वर्ष की पुरियक में आया है।

जब कर और शहर पहुंचित । यह चुच जा बुलिया ना स्वर्ध । ता वितेष कुप हो गये। तब चोनों सेनाएँ ब्यूहबद होकर पोर संग्राम करने लगी। युद्ध मे कर्ण का पुत्र मारा गया, और भीम के हाथ से दु:तासन का वय हुआ। अन्त में कर्ण और अर्जुन युद्ध में एक दूसरे के साथ गूँच गये और विपन्न दशा में पड़े हुए कर्ण को अर्जुन के अपने

बाणां की बृष्टि से चूर-चूर कर डाला।

#### ६. डाल्यपर्व

कर्ण-वय के बाद शस्य को सेनापित बनाया गया। उसने केनल आधे दिन नेतृत्व किया। इस पमासान युद्ध में बचे-खुने बीर भी काम आ गये। अन्त में, पुधिष्ठिर के हाथों शत्य और उसके भाई का वध हुआ। इससे निराम होकर हुर्योधन युद्ध-पूमिसे भाग गया, और ईपायन नामक सरीवर में आ छिया। पाण्डव उसकी घोज करते-करने वही आ पहुँचे। युधिष्ठिर की चुनौती पर हुर्योधन तालाव से बाहर निकल आया। युधिष्ठिर ने प्रस्ताव रखा कि वह किसी भी एक पाण्डव से हाइ-पुद्ध करले। इस बात पर फुल्मने युधिष्ठिर की मुग्नेता को मस्त्र नाकी, दिन्तु हुर्योधन ने वीरोचित रवभाव के अनुसार भीम से छड़के का निरुप्त क्या। दोनों के उस गया-युद्ध में भीम ने नियम के विरद्ध बुर्योधन की अंधा पर प्रहार किया, सिसने उसकी जंधाएँ टूट गई थोर वह पूमि पर गिर गया। उसे उसी अवस्था में छोड़कर पाण्डव अपने शिवर में वापस चले आये। दुर्योधन ने उस मर्मान्तक पीहा नी दत्रा में संदेश भेजकर अक्वत्थामा को बुळवाया, और सेनापति-पद पर उसका तिलक कर दिया ।

### १०. सौष्तिकपर्व

इस पर्व में अदबरयाना के द्वारा द्वीपदी के सोते हुए पाँचों पुत्रों के संहार की कथा है। पांचालों से अदबरयामा के पिता द्वीण का पुराना वेर था, जिसे उसने हतनों कूरता और कायरता से चुकाया। इस समाचार से प्रधन्न होकर दुर्योधन ने अपने प्राण त्याग दिये। योका कुल पाण्डयों ने तब अदबरयामा से बदला लेने की ठानी। तबतुसार उन्होंने उसके मस्तक की मणि निकाल ली, और अदबरयामा शिरो-वेदना से पीड़ित हो गया। अदबरयामा में बल तो था, वर घर की शुद्धि नही थी, जैसा किसीने भड़का दिया वह कर बैठता था। उसने पूषियों को पाण्डविद्यों करने के लिए प्रह्याह्म छोड़ा, जिससे गर्भस्य परीक्षित भी दग्ध होने लगा। पर कुल्ण ने युपित से सबकी रक्षा को उस युद्ध-क्या को अन्त में स्वत्यकार ने ऐसे अव्यंकर संहार के विषय में यही समाधान दिया है कि इस ने वड़ी घटना वैव की इच्छा से हुई। विस्व के नारा और पालन में महाकाल की लीला ही प्रधान है। बस्तुतः जीवन के साथ भरण, यही विस्व का अटल नियम है।

## ११. स्त्रीपर्व

इस पर्व में मृत व्यक्तियों के लिए जलांजिल का उल्लेख है। इसमें मुहस्तर पुत्रपाट्ट के शोक का वर्णन है। जब पाण्डव प्रतराट्ट से मिलने आमे, तो पृतराट्ट ने छोड़े के भीम को पूर-पूर कर अपना अरम्य कोध प्रकट किया। उधर गान्यारी गाण्डवों को शाप देने पर उताक हो गई, तो व्यास ने उसे समझाया। भीम और पुधिन्ठर ने गान्यारी से समा मांगी। हुखी होगदी को यान्यारी ने सान्यता दी। गाण्डारी ने बहुत शोकानुर होकर विलाप किया। अन्त में, युधिन्ठिर के कहने से सबने अपने मरे हुए संबंधियों को जलांबिल देकर श्राद्ध किया। तब वेदव्यास ने नियतिवादी दर्गन का साराश, जिसकेष्टत राष्ट्र अनुवायों थे, सामने रखते हुएकहा— 'देव का निश्चत किया हुआ जो मार्ग है, उसे कोई भी व्यक्ति, कितना हो प्रयत्न करे, टाल नहीं सकता।'

#### १२. शान्तिपर्वं

द्यान्तिपर्व में द्यांकाकुल युधिष्टिर लादि को भीष्म के द्वारा दिया गया राज-वर्म, लापद्-घर्म और मोक्ष-घर्म का उपदेश है। यह बहुत ही विलक्षण पर्व है। इसमें चारण-युग के साहित्यकी बहुविय सामग्री चारों लोर से मिमिटकर सुरक्षित रह गई है। संस्कृत साहित्य में इसके जोड़ का और कोई भी संग्रहस्वल नहीं है। इसमें सर्वप्रथम महर्षि ध्यास ने अनेक युवितयों से ग्रुधिटिर को समझाग, और ब्यास और कृष्ण की आजा से ग्रुधिटिर ने नगर में प्रवेशिकया। युधिटिर का राज्याभिषेक किया गया। इसके अनत्तर कृष्ण की सलाह से ग्रुधिटिर और कृष्ण भीम्म के पास गये। वहाँ भीम्म ने श्रीकृष्ण की स्तुति की, जो 'मीम्मस्तव-गज' के नाम से संस्कृत-साहित्य का सर्वोत्तम स्तीन है। कृष्ण को प्रेरणा से भीम्म ने युधिटिर को पहले राजधर्म का उपदेव किया। इसमें उस समय के राजदम्य का सिक्तार वर्णन है। इसीमें संघ या गणतम्र राज्यों के स्वहप और उनकी नीति का उद्येख किया। उसमें उस समय के राजदम्य का सिक्तार वर्णन है। इसीमें संघ या गणतम्र राज्यों के स्वहप और उनकी नीति का उद्येख वहत महत्वपूर्ण हुआ है।

१३० अध्यायो के बाद आपत्ति-काल में राजा के धर्मों या कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। इसीके अन्तर्गत कणिन्द्ध भारद्वाज द्वारा दिया गया सौराष्ट्र देश के राजा को कूटनोति का उपदेश है। किन्तु शान्तिपर्व का सबसे महत्त्वपूर्ण अंश मोक्ष-धर्म पर्वे है । इसमें प्राचीन दार्शनिक मतवादों का बहुतही अच्छा संब्रह है। कालवाद, स्वभाववाद, नियतिवाद, यहच्छावाद, भूतवाद, योनिवाद, पुरुपवाद, आत्मवाद, अह्यवाद आदि विभिन्न दार्शनिक मतवादों या दृष्टियों का जैसाअच्छा विवेचन मोक्ष-धर्म-पर्व में किया गया है, वैसा संस्कृत-साहित्य में अन्यत्र कही भी नहीं है। पालि-साहित्य में इन दिट्ठियों के बारे में जो कुछ कहा गया है, उससे भी अधिक सटीक और टकमाली सामग्री मोक्ष-धर्म-पर्व में पाई जाती है। इस सामग्री का अभीतक कोई अच्छा अध्ययन नहीं हुआ है। इस पर्व की शब्दावली फुछ विलक्षण ही है, जो स्वतंत्र न्यास्या चाहती है। इसमें सामग्री की दृष्टि सेतीन स्तर हैं। पहले स्तर में व्यक्तिगत आचार्यों की दृष्टियों का संग्रह है। दूसरे स्तर में प्राचीन सांख्य एवं योग दर्जनो का संप्रह है। तीसरे स्तर में माहेश्वर दीव और पांचरात्र वैष्णव दर्शनों का विवेचन है। इनमें नारायणीय पर्व में पाचरात्र धर्मी का सविस्तार उल्लेख है । इसमें देवपि नारद पहले बदरिकाश्रम में नर-नारागण ऋषि के पास जाते है, और फिर नारायण के आदेश के अनुसार क्वेतद्वीप में जाकर भगवान् विष्णु के दर्शन करते हैं, और वहां पांचरात्र या एकान्तिन आगम का ज्ञान प्राप्त करके पुनः बदरिकाश्रम लौट आते हैं, और उन्होंने स्वेतद्वीप में जो कुछ देखा था उसका वर्णन करते है। तब नारायण की ही महिमा के संबंध का यह विचित्र उपास्यान समाप्त होता है।

#### १३. श्रनुज्ञासनपर्व

इसमें पहले झानधर्म का महत्त्व कहा गया है, फिर उपमन्यु और थीडरण के संवाद के रूप में तरिष्ठ द्वारा कहे गये 'शिवमहस्रमाम' का वर्णन है। पुन अनेक छोटे-मोटे दानों का वर्णन करने के बाद श्रास्त्र, स्वमं, नरक आदि संकीर्ण विषयों वा सामान्य निरूपण है, जो असल में तो विसी धर्मशास्त्र का अंग होना चाहिए था।

### १४. धाश्वमेधिकपर्व

शान्ति और अनुसासन वयों के उपदेश सुन लेने के बाद भी युधिष्ठिर का शोककम नहीं हुआ । तब व्यासची ने उन्हें अत्वनेधन्यन करने का उपदेश दिया । युधिष्ठिर ने ऐसा ही किया । पहले आवश्यक धन जुटाने के अर्थ अपने भाइयों को दिग्विजय के लिए भेजा, और फिर यज्ञ किया । आश्वमेधिक पर्व में 'अनुगीता' पर्व बहुत ही सुन्दर प्रकरण है। इसमें अध्यात्म विषयों की चर्चा है। इसीका एक भाग 'कासुण-गीता' है।

#### १५. आध्रमदाप्तिकपर्व

इस पर्व में युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ मिलकर शृतराष्ट्र और गान्धारी की सेवा क़रके उन्हें प्रसन्न करते हैं, और अन्त में शृतराष्ट्र पाण्डवों को राजनीति का उपदेश देकर आश्रमवास के लिए वन में चले जाते हैं, और वहाँ दावानल में दाध हो जाते हैं।

१६, १७ और १८, मौसल, महाप्रस्थानिक और स्वर्गारोहणपर्ध

हसके बाद की घटना और भी शोक से भरी हुई है। द्वारका में समस्त यादवों का, परस्पर-मंहार के परिणामस्वरूप, अन्त हो जाता है। तब अर्जुन बचे हुए यादवों और उनकी स्थियों को लेकर इन्द्रप्रस्य आते है। बलराम और कृष्ण भी परमदाम की सिधार जाते हैं।

त्तवनतर दृष्णि-बंशियो का श्राह करके पंच पाण्डव और द्वीपरी हिमालय पर महाप्रस्थान के लिए जाते है, और सतीपन्य से आगे स्वर्पारीहण नामक हिमा-लय के भाग में पहुँचकर संशरीर गल जाते है। इसप्रकार इस महान् श्राक्यान का शन्त होता है।

महाभारत की महिमा में जी-मुळ कहा जाय पोडा है। विश्व के साहित्य में इसके ममकदा दूसरा कोई विदाल और गम्मीर सन्य नहीं। अंगों और उप-निपदों के साथ चारों वेदों का जिसे जात है, किन्तु चो इस महाभारत-गंजक अस्थान को नहीं जानता, उसे विचल्लण नहीं कहा जा मकता। इस आस्थान को मुन केने के बाद बौर कुळ उच्छा नहीं, कराता, जैसे कोयळ का मचुर स्वरसुत केने पर कीवों के रुखे योळ नहीं मुहाते। इस उत्तम इतिहास से कियों की विधाल प्रतिभागें जन्म केती हैं। इस अस्थान का आश्यर किये बिना पृथिबीपर कियी कथा का अस्तित्व नहीं है, वैसे ही, जैसे आहार के बिना शरीर-पारण नहीं किया जा सकता। सारे श्रेष्ठ कियों ने इस आस्थान का आश्यर लिया है। सस्य जागमों में यह इतिहास चेठ है, और अर्थों को हिंह से प्रशान है। इस उत्तम रतिहास में भगवान् वेदव्यास की उत्तम बुढि उसी प्रकार ओत-प्रोत है, जिस प्रकार स्वर एवं व्यंजनों में लोक बौर वेद को समस्त वाणी अपित है। महाभारत के ओज पूर्ण प्रवाह के कितने ही प्रकरणों की गूंज राष्ट्र के कानों में, अनेक बता-ब्रिट्मों के बीत जाने पर भी, बरावर सुनाई देती रही है। शत-सहम बाधाओं में फैले हुए पुराण-यट-ट्स के नीचे अखण्ड ममाधि में विराजमान महिंप वेदव्यात ने धम-संज्ञक किसी अपरिभेय एव अचित्य तत्त्व का स्वय साक्षात्कार किया, त्वाअपनी अलोकिक काव्य-प्रिमिश द्वारा उसे मब जनों के हिनार्य महाभारत में निवद कर दिया। उनके भगीरय तप से जो अमान्युवती ज्ञान-गण प्रवाहित हुई उनकी सरक धारा में समस्त राष्ट्र ने सहस्रो वर्षों तक अवगाहन किया है। जवतक भूषव्यत पर चन्द्र और सूर्य का प्रकाश है, जवतक अनियोगीय पुरुषका मानवीय व्यवहार जगत् में चालू है, जवतक गगा-यमुना के तटों पर आकाशचारी हस प्रतिनिमंक सार्य में उत्तरते हैं, तवतक भगवान् की अनन्त महिमा को प्रख्यात करनेवाल यह 'जय' नामक इतिहास छोक में अमर रहेगा।

# विदुर-नीति

विदुर को 'महाप्राज्ञ' कहा गया है। प्रज्ञावान् व्यक्ति प्राप्त कहा जाता था। उपनिपदों के युग में जहाँ अध्यारम और दर्शन-तत्त्व का इतना विकास हुआ, वही

उसका जो अंश मानव-कीवन की ब्यायहारिक आवश्य-कता के लिए निचीड़ लिमा गया, उसी समझवारी का नाम प्रज्ञा था। अथवा, कह सकते हैं कि मानव ने निजी जीवन में और सामाजिक ब्यवहारों में समझवारी का जो सुन्दर घरातक तैयार किया था, उसी प्रज्ञा की हुक भूमि पर ठेंचे उटले हुए कोग उपनिषदी के अध्यायत कर पहुँच सके होगे। प्रज्ञा पुरु मुख्यतान सदद बन गया था। आज अंग्रेजों में जिसे 'नामनसेन्स' या हिन्दी में 'समझवारी' कहते हैं उसेही प्रज्ञा कहा जाता था। उस युग के ही आखपास यूनान में भी प्रज्ञा का हिस्टकोण विकसित हुआ था, जैसा हम सुक्रात आदि विचारकों की हब्दि में पाते हैं, जो यह बाहते थे कि मानव प्रत्येक क्षेत्र में व्यावहारिक बुद्धि-मानों से काम से जौर बुद्धिक्षक विचारकौंको ते ही सबंग विचार करे। कम और विचार में ऐसे मुळके हुए व्यक्ति को ही पडित कहने को। पडित, प्रजाजान और प्रज्ञा का पहन्ही अर्थ था। प्रज्ञा का पहन्य लिया देविन देविन से विचार करती है। धर्म, अर्थ था। प्रज्ञा का मुख्य विषय है—

> यस्य संसारिणी प्रज्ञा धर्मार्थावनुवर्तते । कामादयं वृणीते यः स वै पंडित उच्यते ॥

<sup>\*</sup>यहाँ विदुर-नीति को संक्षिप्त रूप में लिया गया है-सं०

विदुर ने आरम्भ मे पंडित और मूर्ख इनकी व्याख्या की—"पडित ग प्राज्ञ वह है, जो जीवन मे प्रशस्त ध्येय को चुनता है, निदित मे मन नहीं देता। थदा उसके कर्मी का मुख्य लक्षण है। वह जो लक्ष्य पंडित की व्याल्या बनाता है उससे कोघ, दर्प या सम्मान की इच्छा उने नहीं हटा पाती। वह जो सोचता है उसके कमें से ही वह व्यक्त होता है, कहने से नहीं । शीत, उष्ण, गरीबी, अभीरी ये उसके कार्य में विध्न नहीं डालते। वह सिंबत के अनुसार ही इच्छा करता है और शक्ति से ही कर्म-यात्रा बनाता है। बिना पूछे हुए दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करता। यह पिडत की सबसे बड़ी पहचान है कि वह समझ-बूझकर अपने कार्यों का निश्चय करता है, कामबश नहीं । जोनहीं मिल सकता, उसे वह चाहता नहीं। जो नष्ट हो चुका है, उसका सोच नहीं करता। वह आपत्ति मे घवराता नही । यही पडित की पहुँचान है । जी निश्चय करके उसपर बढ़ चलता है, बीच में रुकता नहीं, जिसने अपने मन को साधकर समय से अधिक-से-अधिक दुहना सीखा है वही पडित है। गमा के गहरे दह के समान पंडित की क्षोभ नहीं होता । उसे न सम्मान से हुए और न अपमान से ताप होता है। वह काम की युक्ति और मनुष्यों से व्यवहार का उपाय जानता है। जो आर्य-जीवन की मयावाओं का रक्षक है, जिसकी प्रज्ञा उसके स्वाध्याय के अनुरूप है वहीं पडित है।"

जो दरिद्र होकर बड़ी-बड़ी इच्छाएँ करता है, जो बिना कमें के फल पाहता रहता है, वह मूद है। जो अपने अर्थ को स्थागकर दूसरे के कम में उलझा रहता है, जो

मूड़ कौन ? मित्र केकाम में मिथ्या व्यवहार करता है, वह मूढ है। जो कर्तव्य को टालता रहता है, सब जगह शंकाशील रहता है जिसे सीझ करना चाहिए उसे बिलम्ब से करता है, वह मूढ है। जो बिना बुलाये आती हैं, बिना पूछे बोलता है, जो अपनी शुटियों को न देखकर उनके लिए दूसरों पर कटाश

करता है, जो निक्ला रहकर भी अलभ्य वस्तु पाने की इच्छा करता है, वह मुझ है।"

धनुर्धारीका छोड़ा हुआ वाणएक भी व्यक्ति को मार सके या न मार स<sup>के</sup>, पर दुद्धिमान की चलाई हुई युक्ति सारे राष्ट्र और राजा को नष्ट कर डालती है।"

इस कथन से सूचित किया गया है कि प्रक्षाबादी दर्शन जीवन के सबस्वन हारों को चलाने के लिए और विदोषतः राजधर्म के लिए अत्यन्त महस्वपूर्ण गा। वह जीवनोपयोगी सद दर्शनों में सिरमीर था।

"इस विश्व का कत्तां एक ब्रिह्मिया बहा है। जैसे समुद्र गार करने के लिए नाव उपयोगी है, वैंसे ही बजेला सत्य स्वर्ग तक पहुँचने की सीड़ी है। जैसे सौप विल-मायों चूरे को खा लेता है, वैंसे हो जो राजा विभित्रज्ञ के लिए नहीं उठता और जो बाह्मण अपने पाण्डिटल के प्रकाशत के लिए देशवाश नहीं करता, उन दोनों को यह भूमि प्रस लेती है। दो जुकीले कटि सरीर को सुखानेवाले है, एक निर्धन की कामना और दूसरे असमर्थ का कोष। सुख्यासीन प्रकार के होते है, उसम, मध्यम और अधम । उन्हें उनके योग्य कामों में लगाना चाहिए । अल्पवृद्धि, दीर्घसूत्री, आलसी और चापलूसों के साथ परामर्श करना पण्डित को उचित नहीं। बड़ा-बूढ़ा सबंधी, टोटे में पड़ा हुआ कुलीन, दरिद्री मित्र, नि.सन्तान बहुन, इन चारोंका प्रतिपालन उत्तम गृहस्य का कत्तंथ्य है। वृहस्यति ने इन्द्र से कहा था कि, चारवार्ते तुरन्त फल दिखाती है—देवताओं का संकल्प, प्रजाशील की युक्ति, विद्वान् की साधना और पाप कर्मों का क्षय । मनुष्य को उचित है कि पिता, माता, अग्नि, आत्मा और गुरु इस पंचारिन की नित्य सेवा करे। पाँच इन्द्रियों में से यदि एक भी छिद्रयुक्त हो, तो उसी रास्ते मनुष्य की प्रज्ञा नष्ट हो जाती है, जैसे नीचे के एक छेद से मशक का सारा पानी बहु जाता है। निद्रा, तन्द्रा, भय, कोध, आलस्य और काम को लम्बा टालने की प्रवृत्ति, इन छह दोपों को छोड़ने में ही मलाई है। सत्य, दान, अनालस्य, अनसूया, क्षमा और छृति, इन छह गुणों को रखना ही अच्छा है। ये बाठ बातें आनन्द का मया हुआ मक्खन है-मित्रों का समाज, महान् धन की प्राप्ति, पुत्र का सूख, हत्री का सुख, समय पर मीठी वातें, अपने वर्ग में सम्मिलन, इप्ट वस्तु की प्राप्ति और लोक में सम्मान। जिस घर में नव द्वार है, तीन खम्भे है, पाँच सूचना लानेवाले साक्षी या सेवक हैं, और जिसमे क्षेत्रज्ञ आत्मा स्वयं बैठा है, ऐसे इस दारीर ल्पी गृह की जो ठीक प्रकार से जानता है वही परम बुद्धिमान् है।" प्रजा-दर्शन में समाज और निजी जीवन दोनों का समान महत्त्वथा, नयोंकि दोनों की सफ-लता से चलाने के लिए प्रज्ञा या समझदारी की आवश्यकता है।

जो राजा अपने राज्य के कोश, जनपद, दण्ड, बुद्धि, क्षय एवं सेना आदि की उचित साथा के विषय में पक्की जानकारी नही रखता, वह राज्य में स्थिरनहीं

रह सकता। जो इन्हें ठीक से जानकर इनकी देवभाल करता है, और धमें ओर अर्थ की जानकर से रखता है, और धमें ओर अर्थ की जानकरों रखता है, विद धमें कोर धमें कोर प्राप्त करता है। राज्य मिर्छ प्राप्त करता है। राज्य मिर्छ प्राप्त करता है। राज्य मिर्छ हो जातों है। मुद्ध ले किया हुआ चारा देवती है, भीतर की केरिया नहीं देवती। ऐसे हो जो कम में भ भीतर छिपी अड़कों की नहीं देवता, उसके बाहरों क्यों को देवता है वह तट्ट हो जाता है। जिस प्राप्त को निमष्ठा जा सके, जो कटकर हुआ पच जाम और जो पचा हुआ जन्म में हित करें उसीको खाने में मठाई है। यूश के कक्षे प्रजो को पचा हुआ जन्म में हित करें उसीको खाने में मठाई है। यूश के कक्षे प्रजो को पचा स्पर पमा हुआ फल दोड़ने से रख और बीज दोनों मिर्छ है। जेसे मुंबरा फूलों से पर चुनता है वैसे ही मिन-भिन्न मनुत्यों से अपने उपयोग की वस्त्रों का संग्रह करता चाहिए। कूलों को चुनता उचित है, उनको जड़ कारना ठीक नहीं। यगीने मं जैसा माली करता है, बैदा करें। कोवल क्षेत्र क्या हान होगी, इस बात का विचार करने से क्या हानि होगी, इस बात का विचार

करके तब फिर करने या न करने का निश्चय करे । जिसमे किया हुआ परिश्वम निर्मंक हो, ऐसा काम सदा अकरणीय है । बुद्धिमान् व्यक्ति अपनी प्रज्ञासे किन्हीं ऐसे कामों को मोचता है, जो आरम्भ में छोटे है, पर फल बहुत देते है और फिर पुरत्त उन्हें करने लगता है, जो आरम्भ में छोटे है, पर फल बहुत देते है और फिर पुरत्त उन्हें करने लगता है, उसमें पिष्टा नहीं करता । जो सबको ऋजु भाव से देव-कर अपनी जगह वैटे-बैटे ही चुपचाप आँख से सबको पी जाता है ऐसे राजा को प्रजा चाहती है । मन, वाणी, बर्म और टिप्टों जो लोको को प्रभान करता है उसेही लोक चाहता है । ब्याध से जैसे प्रमु करते हैं बैसेही यदि राजा से उसकी प्रजा डरे तो समुद्रान्त राज्य भी फिस काम का ? वायू जैसे मेघो को छिटका देती है वैसेही राजा अनीति से वार-बंदों का राज्य चो देता है । पहले से सज्जन जिस धर्म-मार्ग पर चलते आये है उसपर चलनेवार का को छिए धरती धन-पाय से पूर्ण ही जाती है । पराये पाए को छिल-भिन्न करने में जो ह्याँ धम जाता है, उसे यदिस्वराद्ध के प्रतिपालन में छनाया जाय, तो चया कहना—

य एव यत्नः क्रियते परराष्ट्रावमर्दने।

स एवं यत्नः कत्तंव्यः स्वराय्ट्रपरिपालने ॥ [उद्योग, ३४।२=

राज्य-लक्ष्मों का मूल धमें है। गाएँ गर्छ से, बाह्यण बेंद से, राजा चरों से और इतर जन आंचों से बस्तु का जान करते हैं। सिस्का धोनकर खानेवाला जैसे धीर फान से खसे बोनता है, ऐसेही जहां-तहीं से बुढिमानों के मुनर्म और वचनों का संग्रह राजाओं को करना चाहिए। कड़वी गाय को पुहरे में महावकेश होता है, पर सहल गाय के लिए परनाहों करना पड़ता। की तीता तपाये मुकता लाता है उसे कीन तपाता है? जो स्वय मुकता हुआ काट है उसे मुकताना मही पड़ता। हन उपमाओं को मनमें रखकर जो अपने से सक्वान है उसे मुकतान मही पड़ता। हन उपमाओं को मनमें रखकर जो अपने से सक्वान है उसके सामने मुकता चाहिए, वमों कि स्वयान के सामने सुकता एसाही, है, जैसे हरू को प्रणाम करना-

इन्द्राय स प्रणमते नमते यो बलीयसे । [उद्योग, ३४।३५

पशुओं का बन्धु भेष है। राजाओं के बन्धु जनके मित्र होते हैं। स्त्रियों के बन्धु पति और श्राह्मणों के बन्धु जन हैं। धर्म की रक्षा सत्य से, विद्या की नियम-पूर्वक अध्ययन से, सोन्दर्म की सात्र-शार से और कुळ की आचार से होती है। बाचारहीन व्यक्ति की अजीनता का कोई अर्थ नहीं। परावे घत, रूप, बळ, कुळ, सुख और सीमाग्य में ईप्पी की वृत्ति अन्तहीं। पोण है। विद्यानद, धनमद, कुळलस मूड़ों के लिए दो ये मद है, पर सज्जनों के लिए येही संयम के हेतु बन जाते हैं।

जीवन में सबसे अधिक महत्त्व शील या सदाचार का है। सुन्दर वस्त्रों से सभा, घर में गौ होने से भोजन, सवारी होने से मार्ग और शील होने से सब-कुछ

चीत लिया जाता है। मनुष्य का तीलप्रमान है। जिसका शील का महत्त्व वीलजाता रहा, उसके जीने का कोई अर्थ नहीं, चाहें उसके घन और बन्धु कितने भी हों। नमक की छत्ती के साथ जो निधेन रोटो छा लेते हैं, वह भी उन्हें तरावट देती हैं, नवोंकि स्वाद भूख में है । रईसों के पास भूख कहाँ ? श्रीमन्तों में प्रायः भोजन की शक्ति नहीं होती ।

जो अपने आपको न जीतकर अमार्य और अमित्रों को जीतने चलता है वह दुःख पाता है । अपनेको ही पहले एक देश मानकर यदि जीत लिया जाय, तो फिर अमात्य और अमित्रों का जीतना सकल होगा। यह शरीर रय है, आत्मा सारथी है, इन्द्रियां बदव है। कुशल व्यक्ति सधे हुए अस्वों से धीर रथी के समान सुपपूर्वक यात्रा करता है। इन्द्रियाँ वश में न हों और चाहे बहुत-सा धन मिल जाय, तो भी राजा ऐश्वयं से अप्ट हो जाता है। बारमा ही जारमा का बन्धु है, और भारमा ही आरमा का शत्रु । अतएव संयत मन, बुद्धि और इन्द्रियों की सहायता से अपनेको पहचानना चाहिए। काम और कोधरूपीदी घड़ियाल इस शरी ररूपी बारीक वृत्ते हुए जाल में छिपकर बुद्धि को कुतर रहे हैं। पापी का साथ न छोड़े, तो अपापी को भी दण्ड भुगतना पड़ता है, जैसे सूखे पेड़ के साथ गील को भी जलना पड़ता है। नीच बुद्धि-मानो पर आक्रोश और निन्दा से चोट करता है। उसका पाप वनता पर पड़ता है, क्षमाधारी छूट जाता है। गुणी का वल क्षमा है। वाकु-संयम सबसे कठिन है। कुल्हाड़ी सेकाटा हुआ वन फिर शनै:-शनै: फुटाव ले लेता है, पर वाणी का चीट जाया हुआ नहीं पनपता, वर्षोकि बचन का वाण हृदय को छेद डालता है। मुखे अपने. मुँह से टपाटप बाग्वाण चलाया करता है, पर जिसे वे लगते हैं उसका हो रात-दिन मरण ही हो जाता है। बुद्धिमान को चाहिए कि ऐसे मर्भवाती तीर दूसरे पर न छोड़ें। देवता जिसका पराभव सोचते है उसकी बुद्धि हर छेते है।

को प्राज्ञ का उच्च स्थान था यह कोई नई करपना न भी, बिल्क प्राज्ञ को ही बैदिक युग में 'धोर' कहते थे । उपनियद्-युग मे थुत ज्ञान प्राप्त करके जो उसे कमों में उतारते थे उन्हें ही 'कमींकि पिन.' इस परिलाय 'न काचार पर 'धोर' कहा जाता था। उन धोर महिपयों की यह काव्यमयो उदार वाणीयो। वे धमें में निरात अपने भीतर ही देखते थे, बाहर अन्य व्यक्तियों के दोयों पर टिट न करते थे। इस संवाद का निजोड़ वाणी का संयम है। यनुष्यको उचित है कि रूखी पर्म-च्छित वाणी का संयम है। यनुष्यको उचित है कि रूखी पर्म-च्छित वाणी कभी न कहें। वह मुख में सालाव डायन (मिन्हें ति) का निवास है। वाक्-कंटकों से बडकर अस्मीनासक और कुछ नहीं। वोजने से न बोलना अच्छा है, यह पहला पस है। उससे सत्य चनन जच्छा है, यह इसरा पस है। सत्य-कथन से भी प्रयक्तिय दीसरा विकल्प है, और उससे भी धर्मानुक्रल वचन अन्तिस है। सत्यना तहीं, गृह, दानत, उत्तम पुरुष सवका 'अस्ति' भाव चाहता है, किसीका 'पास्ति' भाव नहीं।

प्रशादर्शन सामाजिक शहरमधर्म का समर्थक पा। समाज की इकाई कुल है। अतएब व्यक्तियों के उच्च आचार-विचार का प्रत्यक्ष फल कुलों की श्रेष्ठता के रूप में समाज को मिलता है। व्यक्ति चले जाते हैं, परकुल-प्रतिब्डापीड़ी-दर- पीढ़ी बनी रहती है। प्राचीन भारतवासी कुछ की प्रतिष्ठा पर बहुत ध्यान देते थे। ऋषिमों की दृष्टि में सामाजिक उच्चताका बाधार पन नहीं, तपस्चर्या, ब्रह्म-दिवा, इन्द्रिय-निग्रह आदि वैयदितक गुण ही थे, जिनसे कुछो की प्रतिष्ठा बढ़ती थी। जिन कुछों में सदाचार का पाछन होता है वे बलपम होने पर भी महाकुछों में गिने अति है। जो महाकुछी है वे ही समाज के भारी दायित्व को सँमाछते है, जैसे सँदन के युक्ष (स० स्यन्दन) की छोटी छकड़ी भी रथ में लगी हुई भारी बोमे, को सह सेती है।

जोअवल का दुश्मन हो, वही भक्तुआमूर्य है। वह मानों मुद्दी से आकाश कूटता है, हाथ में फन्दा लेकर हवा को बाँधना चाहता है, याआकाश के इन्द्रधनुप

को झुकाना चाहता है, या सूर्य की किरणों को मोड़कर मूखं के सक्षण छपेटना चाहता है, जो श्रीदाप्य को सिखाता है, जो की

करता है, जो बलहीन होकर बलवान से वर सामता है, जो हिनमों की रक्षा नहीं करता, जो दूसरे के क्षेत्र में बीज बोता है, जो उधार लेकर कह देता है कि याद नहीं पड़ता, जो देकर डीग हॉकता है, जो समुर होकर पत्तोहू के साय हुँसी करता है, जो हभी के मुँह लगता है, जो ध्यदाहीन के सामने ज्ञान वभारता है, ऐसे व्यक्ति पत्ले सिरे के मूर्व है।

मनुष्य को उचित है कि अभिवादनहपी शिष्टाचार का वह मनुष्यमात्र के

साय ठील-ठील पालत करे। जब कोई बुद्ध व्यक्ति किसी युक्त के पास मिलने शाता सामान्य शिक्टाकार है। जुक्त के प्राणों का संतुक्त शुक्ध हो उठता है। अपने केंद्र को किर स्थिर-शान्त बनाने के लिए उसे साहिए कि उठकर बुद्ध व्यक्ति का स्वागत करे शेर धिम्मादन करें। मनुष्य को यह से अवित है कि शिक्टाकार के विषय में यह स्वयं पहल करें। अपनेकी कभी दूसरों से पिछकों ने दे। अभ्यानत को पहले शासन देना चाहिए। कुराल-प्रस्त पुक्तर जो अपने पास सुलम हो जो सरल हृदय से निवेदन करके सत्कार करना चाहिए। जिसके यहाँ विदान को अतिथ-सालार न भिले उस व्यक्ति के जीवन को आर्थ पदलि में नीपित रहना नहीं मानाजाता। विधान दु, शील दु, अथोन दु, नुद्ध वृद्ध उत्तर के जीर साल हृदय से निवेदन करके सत्कार करना चाहिए। जिसके यहाँ विदान को अतिथ-सालारा । विधान दु, शील दु, अथोन दु, नुद्ध वृद्ध वृद्ध वान वृद्ध और अभिजनन दु, इन छह प्रकार के लोगों को उपित सम्मान मिलना ही बाहिए। कोई मह ही इनका अपनान करेगा।

प्रशावाद उन अनेक भतवादों की काट या, जो भाग्य, निर्वेद, कर्मत्याग पर आश्रित समाजविरोधी आदवों का प्रतिपादन करते थे। प्रशायाद पुरुपायं, सत्कर्मं, प्रतावाद और भाग्यवाद पर्मं, ग्रहस्य, भजापाठन आदि आदवों पर आश्रित पा, जिनसे जीवन का वर्षमंत्र होता है, निराक्तरण नहीं। यदि इस इंटिट से विदुर-नीति याप्रजागरपर्वका तुल्जा-

रमक अध्ययन किया जाय तो आदि से अन्त तक प्रज्ञावाद के सैंकड़ो सिद्धान्तों का

दन इसमें मिलेगा । प्रज्ञावादका इतना सुन्दरसमन्वित विवेचन अन्यय कही रतीय साहित्य में नहीं मिलता । प्राचीन भारत में प्रज्ञाबाद एक प्रौढ़दर्शन में प्रचलित था। इसकी बहुत-सी चूलें अन्य दार्शनिक मतों के साथ विशेषतः त के साथ भी मिली हुई थी। बुद्ध स्वयं प्रज्ञावादी थे, किन्तु उनकी सारी त्धारा ने श्रमण-धर्म की आगे बढ़ाया, गृहस्य-धर्म की उसके सामने छोटा '। पर प्रज्ञाबाद प्राचीन बैदिक परम्पराओं को लिए हए था जिसमें व्यक्ति हिमा, गृहस्याश्रम की महिमा, पूरवार्य और उत्यान की महिमा का प्रति-किया गया । प्रज्ञावाद अभावारमक नही, जीवन का भावारमक दृष्टिकीण -'भावमिरुद्धति सर्वस्य नाभावे कुरुते मतिम' जिद्योग, ३६।१६

प्रज्ञानाद उत्थान, समारम्भ एवं पराश्रम का दृष्टिकोण रखता है। इन्द्रियों में छोड़ बैठना ऐसा ही है, जैसे पृत्यु हो जाना । उत्साह ही जीवन है । ने उत्साह छोड़ दिया उन्होंने मानो लक्ष्मी और श्री से भी बिदा से ली। हपरायण कर्म हो सुख की प्राप्ति, दुःख के नाग और श्री का मूल है। न मन नहीं बुझा बही जीवन में महान् वन सकता है। जी प्रश्निष्णु या पंवान है उसीकी क्षमा सच्ची क्षमा है। जो अदारत है उसके पास ती क्षमा वा और कुछ है ही नहीं। जो अर्थ और अनर्थ दोनों को एकसमान समझ बैटा

ही निरय क्षमा का आश्रय ठेता है।

प्रजाबाद छोटे और बड़े, बिद्वान् और मुखं में उचित भेदकरता है। इसके ार छोडों को बड़ों का स्वागत, सरकार, अभिवादन करना आयश्यक है।

> न जातु कामान्न मयान्न छोमाद् धर्मं त्यजैज्जीवितस्यापि हेतोः ।

नित्यो धर्मः शुलदः से स्वनित्ये,

नित्यो जीवो घातुरस्य स्वनित्यः ।। [उद्योग, ४०।११-१२ अर्थात काम से, भय से, लाभ से या प्राणों के भय से भी धर्म की न छोड़ना ए, क्योंकि पर्म नित्य है और सुख-दु:ख जनित्य है, जीवन नित्य है और शरीर य है। अनित्यको छोडकर नित्य का बाजय खेना चाहिए। इस उत्तम इलीक हामारत के अन्त में पून: दोहराते हए 'भारत-सावित्री' कहा गया है।

प्रज्ञावान इस बात का समर्थन करता है, कि मनुष्य को व्यावहारिक जीवन र-गृहस्थी, खान-पान, वस्त्र-शयनासन, भूमि, राज्य-शासन आदि सबमें रुचि चाहिए। पुरुपार्थवादी या प्रजावादी कुटुम्य, खेत, मूमि, घर, रहन-सहन, भोजन-सबको अच्छे कुछ की कसौटी समझता है, और उनमें सुघार करना चाहता है। घर में दरिद्रता के कारण जीविका का अभाव है, तो उसे भाग्य पर न टाल-विनय या जीवन में प्राप्त शिक्षा से उपलब्ध करना चाहिए। कार्य में अध्य-य प्रज्ञा का लक्षण है। कभी ऐसा भी देखने में बाता है कि बुद्धि होने पर भी धन-

## हमारी परम्परा

भ नहीं होता और मूढ़ के पास रुपये-पैसे की तरावट देखी जाती है। ऐसी घटना प्रज्ञानादी घवड़ाता नहीं । छोक-पर्यायधर्म से ऐसा सम्भव है, किन्तु अन्त में प्रज्ञा फल मिलता ही है। भाग्यवादी मूढजन विद्यावृद्ध, शीलवृद्ध, बुद्धिवृद्ध आदि

जनों का अपमान कर बैठते है, क्योंकि वे गुणों को नही मानते।

प्रज्ञावादी उसेही त्रिय मानला है जो सहज स्नेह से त्रिय और हिंतु है। ो प्रकार क्षय और दृद्धि भाग्य के खेळ नहीं । इनमें भी मनुष्य के पुरुपार्थ का रंश्मा और कर्म का जादू काम करता है। कैसा भी क्षय हो यदि उसके साय पार्य जुडा हुआ है और वह चृद्धि की ओर उन्मुख है, तो उसे क्षय नहीं माना

सकता। किन्तु कैसी भी समृद्धि हो यदि वह पुरुपार्थ से शून्य है तो उसे क्षय समझना चाहिए । नियतिवाद का परिणाम श्रमण-धर्म था, अर्थात् घर-वार इकर वैराग्य साथलेना । यह अच्छी स्थितिनथी। प्रज्ञावादी की दृष्टिमे अग्नि-त्र, शील, सदाचार, विवाह, दान, भोग, स्त्री, धन, अध्ययन और वेद इन सवका

,य है और जीवन में सबके लिए इनकी बावश्यकता है।

# यक्ष के प्रवन

# [वियोगी हरि]

प्रसंग यह हैत बन का है। चित्रसेन गंधर्व के बन्धन से राजा दुर्योधन को कर युधिष्ठिर पुनः हैत बन लौट गये। वहाँ एक ब्राह्मण घबराया हुआ पहुँचा, : युधिष्ठिर से बोला, ''राजन्! घरा तो चुरा हालहुआ, अरणियों-सहित भैने ना वर्तन एक पेंड़ पर टाँग रखा था। एक हिरण आया और उसे लेकर भाग '। हाय! अब में अपिन कंसे जलाजेंगा? तुन और तुन्हारे चारों भाई जाकर

बोजो, और मेरा अरणियों का बतन मुक्ते लादी।"

पाण्डव उस हिएण को दूँड़ेने निकल पड़े। पर उसका कहीं भी पता न 1। यके हुए खिन पाण्डव एक वट वृक्ष की ठंडी छाया में जा बैठे। बुधिध्किर ने ने भाई नकुल से कहा, "देखो, पास में कही पानी हो, तो तूजों में भरकर प्यास ाने के लिए यहाँ लाओ।"

समीप ही एक कुष्ड या । मकुल वहाँ पहुँचा । ज्योंही जसने वहाँ का पानी 11 चाहा, अन्तरिक्ष से कोई बोला—"खबरदार ! ऐसा दुस्साहस न करना । कुष्ड पर पहले से ही मेरा अधिकार है । मादी-पुत्र ! पहले मेरे प्रश्नों का ।र रो, तभी तुम इसका पानी भी सकोगे ।"

वह यक्ष था। उसकी इस बात पर नकुल ने ध्यान नहीं दिया।

प्पास के मारे ब्याकुछ था। किन्तु पानी पीते ही वह गिर पड़ा और के प्राण छूट गये। इसी प्रकार सहदेव, अर्जुन और भीम एक-एक का यही हाळ TI

युधिष्ठिर ने भाइयों को मृत देखकर बहुत विलाग किया। उन्होंने भी ही। बही कापानी पीना बाहा, वही आवाज सुनाई दी, 'पुधिष्ठिर ! मेरे प्रश्नों उत्तर देकर ही तम इस पानी को हाथ लगा सकते हो।"

"पूछो, यथामति मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दूँगा," युधिष्ठिर ने कहा ।

यक्ष : धर्म का एकमात्र साधन क्या है ?

यश किस एकही उपाय से प्राप्त होता है ?

स्वर्ग-प्राप्ति का एकमात्र साधन वया है ?

कौन-सा ऐसा एकही उपाय है, जिससे सुखलाभ हो सकता है? पष्टिर : बाध्यमेकपर्व धम्म बानमेकपर्व धक्त:।

सत्यमेकपर्वं स्वर्थं शीलमेकपर्वं सुखम् ॥

दशता धर्म का एकमात्र साधन है; यस-तात्र का एकमात्र उपाप दान है; स्वमें केयल एक सत्य में ही प्राप्त होना है; एक तील ही मुख वा पूल है।

यक्ष : मनुष्य का आत्मा कीन है ? कीन उसका भाग्य द्वारा प्राप्त मित्र है ?

युधिष्ठिरः पुत्र आत्मा मनुष्यस्य भावा देवकृतसस्या ।

मनुष्य का आत्मा उनका पुत्र है; मित्र उसका बह भाषा है, जो भाग्य ने ही मिलती है।

यक्ष : सर्वोत्तम लाभ वया है ? सर्वोत्तम मुख क्या है ?

सवातम सुख क्या ह : मुधिष्ठिर : सामानां श्रेय शारोग्यं मुखानां तुव्हिरत्तमा ।

आरोग्य सर्वोत्तम लाभ है;

सन्तोप ही सबसे उत्तम मुख है। यक्षः घर्मंसे बढ़कर संसार में और नया है ?

बह कीन-सा धर्म है, जो सदा फल देता है ? यह क्या है, जिसका नियत्रण करके सोक नहीं होता ?

ये कौन हैं, जिनके साथ की गई मित्रता कभी जीएँ नही होती ? मुधिष्ठिर : आनुशंस्य परं धर्मात् त्रेताधर्मस्सदाफतः।

मनो यस्य न शोबन्ति सन्विस्तिद्भूनं जीवते ॥ उदारता धर्मं से भी बङ्गर है;

सदा फल देनेवाला दैदिक धर्म है; यह मन है, जिसका नियंत्रण करके शोक नहीं होता; सज्जनों की मित्रता कभी जीण नहीं होती।

यक्ष : किसे त्यागकर मनुष्य प्रिय हो जाता है ? किस यस्तु के त्याग से उसे शोक नहीं होता ?

वह क्या है, जिसे त्यागकर मनुष्य सम्पत्तिशाली हो जाता है ? किसे त्यागने से वह सुखी हो सकता है ?

युधिष्ठिर : भानं हित्या प्रियो भवति श्रोधं हित्या च शोचति । भामं हित्यार्ज्यवान्भवति सोभं हित्या सुसी मवेत् ॥ भर्वे का त्याग करने से मनुष्य सवका प्रिय हो जाता है;

गव का रेगाग करने से मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है

काम का त्याग करके वह सम्पत्तिशाली बनता है; और, लोग के त्याग से वह मुखी होता है। यक्ष : तप का क्या लक्षण है ?
दम किसे कहते हैं ?
सबसे बड़ी क्षमा क्या है ?
और लज्जा की भावना क्या है ?

युधिष्ठिर : तपस्त्वधर्मवर्तित्वं मनतो दमनं दमः ।

क्षमा इन्द्रसहिष्णुरवं हीरकार्यनिवर्तनम् ॥ स्वधमं का परिपालन ही धमं है;

स्वधम का पारपालन हा धम है; सच्चा दम मन का दमन, वर्षात् निग्रह ही है;

(शीत-उष्ण, सुख-दु.ख बादि) इन्हों का सहना ही सबसे बड़ी क्षमा

ह । न करनेपोग्य कमंं से मुंह मोड़ छेना ही छज्जा की भावना है।

यक्ष : सबसे बड़ी दया नमा है ?

भौर आर्जव अयात् सरलता किसे कहते है ? युधिष्ठिर : दया सर्वसुर्वेषित्वमार्जवं समिचत्तता ।।

सबके सुख की इच्छा ही सबसे बड़ी दया है; समिचत्तता को ही आर्जन कहते हैं।

यक्ष : मनुत्यों का दुर्जय जानु कीन-सा है ?
ऐसी कोन-सी व्याध्य है, जिसका अन्त ही नहीं ?
साधु किसे कहा जाये ?
और असाधु किसे कहते हैं ?

युधिन्ठिर : श्रोधस्तुदुर्जधव्यात्रुर्लोमो व्याधिरसन्तकः।

सर्वेमुतिहतस्साधुरसाधुनिदंयस्स्यृतः ।। मनुष्यो का दुवंय अतु क्षेय है; क्षेत्र ऐसी न्याधि है, जिसका कोई अन्त नही; साधु बहु है, जो सब प्राणियों का भला चाहता है;

और निदंग ही असाधु है। यक्ष: सबसे बड़ा स्नान न्या है?

और सबसे बड़ा दान किसे कहा जाये ?

युधिष्ठिर : स्नानं मनोमलत्यागो दानं वं मूतरक्षणम् ॥ मनोदिकारों का त्याग ही सबसे बड़ा स्नान है;

प्राणियों की रक्षा ही महान् दान है। मक्ष : मेरा जन्तिम प्रस्त यह है, जिसका उत्तर पाने से तुम्हारे भाईजीवित

हो जायेंगे। इस जगत् में आदनर्थ बया है ? मुधिष्ठिर : अहत्यहनि भूतानि गच्छत्तीह यमातयम् । दोवास्यावरिष्ट्रिति किमाइचर्यसतःपरम्।। दिन-प्रति-दिन प्राची यमळोत को जा रहे हैं। यह देयते हुए भी रोप प्राची चाहते हैं, कि वे अनत्वकान तक जीविन रहें ! इससे यड़ा आस्वर्य और स्था हो सनता है ?

बारपंप कार प्या हा समया है। यह को मुधिष्ठिर के इन उत्तरों से पूरा सन्तोप हो गया, और उसने चारों पाण्डवों को जिला दिया।

# शर-शय्या पर से प्रवचन

# [वियोगी हरि]

मृद्ध समाप्त हो गया था । दुर्सोधन और उसके सारे ही भाई तथा साथी योद्धा मृद्ध में मारे गये और पाण्डव विजयी हुए । युधिष्ठिर इस जातिन्यध और कुल-नाव से लिजित और संताप-पीड़ित थे । ग्टानि के मारे सोचने लगे कि हम से यह सहात पाप हुआ । मैंने ही लपने बड़े थाई कण की सरवा डाला । बालक अभिनम्बु के वध का भी उत्तरदायों में ही हूँ । श्रोधी के पौचों युत्र भी मारे गये । मेरे हृदय में आज जैसे आग जल रही है। राज्य यह मेरे सामने पड़ा है। पर इसे केकर में बचा करूंगा ? अब तो में अनका करके डारीर को सुवाकर प्राण स्याग दूंगा, क्योंकि यह सारा अनयं मेरे ही कारण हुआ है।

मुधिन्दिर को इस प्रकार संताप-पीड़ित देवकर चेदव्यासजी ने समझाया और क्षात्र-धर्म का उपदेश किया। उन्होंने कहा—"अन्त तो एक-न-एक दिन समीका होता है। संयोग का वियोग निविचत है। तुम तो बुढिमान हो और धर्म का मर्मे समझते हो। तुन्हें विधाता ने कर्म करने के लिए ही पैदा किया है। कर्मे

को छोड़ने का सुम्हें कोई अधिकार नहीं है।

श्रीकृष्ण में भी गुधिष्ठिर को प्राचीन उपास्यामों के उदाहरण दे-देकर समझाया। उन्होंने कहा, "धर्मराज, क्षात्र-धर्म का पालन न करने से आप पाप के भागी बनेंगे। प्रजा आपको छोड़ और किसका आश्रय हेगी? राजसिहासन पर आपको प्रजा में हित को देखते हुए बैठना ही होगा। युधिष्ठिर को इस प्रकार राजस्त द्वापत के साथ राजसिहासन पर बैठा दिया गया। श्रीकृष्ण ने शब में जल हेकर उनका अभिषेक किया। हिस्सानपुर के नागरिकों ने पर-धर बड़े उत्साह से उत्सव मनाया।

एक दिन धमराज बुधिष्ठिर शोक्टण के पास गये और बोले, "मैं आपकी ही कृपा से युद्ध में पिजय पाकर इस राज्य का अधिकारी हुआ हूँ। संसार में यह जो हमारी कीर्ति फैली है वह असल में आपकी ही कीर्ति है!"

श्रीकृष्ण ने एक शब्द भी नहीं कहा। वे ध्यानस्य वैठे रहे।

गुधिष्ठिर को आवज्ये हुआ कि जिन थीकृष्ण का ध्यान वड़े-बड़े ऋषि-मुनि भी करते हैं, वे आज यह किसका ध्यान कर रहे है ।

गुधिष्टिर के बहुत पूछने पर थीकृष्ण ने कहा, ''धर्मराज, कुलपितामह भीष्म बुसती हुई अग्नि की माँति कार-सम्या पर पड़े भेरा ध्यान कर रहे है। भेरा मन इस समय उन्हीकी ओर या । महात्मा भीष्म के स्वर्गस्य होने पर यह पृथिवी उसी तरह शोभाहीन हो जायगी, जैसे चन्द्रमा से हीन रात्रि । अभी समय है। अप भीष्म वितामह के समीप जाकर धम, अयं, काम और मोक्ष इन चारो पुरुवायाँ तया राजधमं के विषय में उनसे पूछ छीजिए। मुक्ते दीख रहा है कि भीष्म का अत होने पर सारे भूमण्डल मे ज्ञान का ह्यास हो जायेगा।

महाराजा युधिष्ठिर, थीकृष्णतया अपने चारों भाइयों के साथ तुरन्त रथ तैयार कराकर भीष्म पितामह के समीप पहुँचे । वे शर-शब्या पर पडे अपनी मन-चाही मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहेथे । थीकृष्ण को देखकर आनन्द से पुरुक्तित हो गये

वे । पुरुषोत्तम कृष्ण की उन्होंने गद्-गद कण्ठ से स्तुति की ।

वया ही दिव्य दृश्य था वह ! महात्मा भीष्म श्रीकृष्ण की स्तुति कर रहे थे, और पुरयोत्तम स्वयं उनके सम्मुख विनीत भाव से खडे थे। सच्चे अर्थ में कुरक्षेत्र उसी घड़ी धर्मक्षेत्र मे परिणत हुआ था।

युधिष्ठिर एकटक देख रहे थे कि पितामह सन्ध्याकालीन मूर्य के समान निस्तेज होकर शर-शय्या परपड़े हुए है। अनेक ऋषि-मुनियों से वे घिरे हुए ये।

यह स्यान ओघवती नदी का तट था।

शीकृष्ण ने महात्मा भीष्म से कहा, "युधिष्ठिर इस महान् युद्ध के परिणामी से, जाति-यथ और कुल-नास से अत्यन्त शोक-पीड़ित और लिजित हैं। किसी प्रकार हमने इनको राजसिंहासन पर बैठाया है। किन्तु धर्म के विषय में यह आज किकत्तंब्यविमूढ़ हैं । आप इनको सामान्य पर्म और राजधर्म का रहस्य खोलकर वतलाइए, जिससे इनके मन का संताप दूर हो जाय और यह धर्मपूर्वक राज्य का द्यासन करें।

महात्मा भीष्म ने महान् धर्म को,पुरपोत्तम कृष्ण को और धर्मज ब्राह्मणो को नमस्कार करके, गुविष्ठिर को सम्बोधन करते हुए शास्त्रत धर्म का प्रवचन

प्रारम्भ किया । उन्होने कहा-

उत्यानेन सदा पुत्र प्रयतेया युधिष्ठिर । न ह्युत्यानमृते दैवं राज्ञामयं प्रसाधवेत ।। साधारणं द्वयं होते दैवमुत्यानमेव च । पौरषं हि परं मन्ये दैवं निश्चित्यमुद्धाते ॥

सारे ही कार्य राजा को अपने स्वयं के पौरुप से करने चाहिए। जिन राजाओं में पौरप नहीं होता है, जनको भाग्य कुछ भी फल नहीं देता।

पौरप और दैन यही सिद्धि के दो उपाय है, परन्तु इन दोनों में पौरप बड़ा है। वह प्रत्यक्ष फल देता है। भवितन्यता तो फल के द्वारा निश्चित है।

न हि सत्यादुते किचिद् राज्ञां वै सिद्धिकारकम् । आर्जवं सर्वकार्येषु श्रयेथाः कुरुनन्दन ॥ हे कुठनन्दन ! राजाओं के लिए सत्य के सिवाय दूसरी कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसके वे सिद्धि पा सकें।

सत्यपरायण राजा इस लोक में और परलोक में भी सूध पाता है।
मूर्डीह राजा सततं लड़क्यो भवति सर्वज्ञः।

मृदुाह राजा सतत लड्ड्या भवात सवशः। तोक्ष्णाच्चीद्विजते सोकस्तस्मादुभयमाचरेत्।।

जो राजा सदा सब तरह से कोमलता को बर्ताव करनेवाला होता है, उसकी आज्ञा का उल्लंघन लोग कर वाते हैं, और केवल कठोरवर्ताव करने से भी लोग उससे प्रवरा उठते हैं।

इसलिए जहाँ जैसी आवश्यकता हो, उसे देखते हुए तुन्हें कठोरता और

कोमलना दोनों का हो सहारा तेना चाहिए।

वातितव्यं कुष्धेष्ठ सदा धर्मानुवितना। स्वं प्रियं तु परित्यज्य यदात्लोकहितं भवेत्।।

हे कुरुपेट ! अपने आपको जो प्रिय लगता हो उसे स्वागकर धर्मास्मा राजा को ऐसा कार्य करना चाहिए, जिससे कि सब लोगों का हित होता हो ।

> आत्मवांत्र्य जितक्षीयः दाहत्रार्यक्रतितृत्वयः। धर्मे चार्ये च कामे च सीक्षे च सत्ततं रतः॥ इध्यां संवृतमग्रद्यच राजा सवितुत्तर्गति । धृजिनं च नरेन्द्राणां नान्यस्वारक्षणात् परम्॥ पठप राजा होने के थोग्य है. जिससे अपने मन को वज में कर कि

बही पुरुष राजा होने के योग्य है, जिसने अपने मन को बदा में कर लिया है, कोघ को जीत लिया है औरशास्त्र के सिद्धान्त का निश्चयारमक ज्ञान प्रान्तकर जिया है;

नी धर्म, अर्प, काम और मोक्ष की साध्या में सरा लगा रहता है, जिसे हीनों वेदों का झान हो गया है और जो अपने युद्म विचारों को दूसरों पर प्रकट नहीं होने देता है।

प्रजाकी रक्षा न करने से बड़ा राजाओं के लिए दूसरा कोई पाप नहीं है। शुचिस्तु पृथिवीपाली लोकचित्तग्रहे रतः।

न पतत्परिनिग्रंस्तः पतितश्चावित्रहते ।।

जो राजा बाहर और भीतर से पवित्र रहकर प्रजा के हृदय को अपनाने का यस्न करता है, यह आक्रमण किये जाने पर भी शत्रुकों के वश मे नही पड़ता ।

यदि वह गिर भी जाय, तो अपने सहायकों को पाकर बीझ उठ खड़ा होता है।

> पुत्रा इव पितुर्गेहे विषये यस्य मानवाः । निर्मया विचरिष्यन्ति स राजा राजसत्तमः ॥ सर्वोत्तम राजा वही है, जिससे राज्य में छोग इस प्रकार निर्मय विचरते

है, जैसे अपने पिता के घर में पुत्र निर्मीक रहते है।

अर्थमूलोऽपि हिंसां च कुरुते स्वयमात्मनः।

कररज्ञास्त्रबुरटेहि मोहात्संपीडयन्प्रजाः ॥ धन के लोभ से जो राजामोहत्रवा प्रजा से शास्त्र-विरुद्ध अधिक कर लेकर

उसे बलेश पहुँचाता है, यह अपने ही हाथो अपना विनाश करता है । क्रूपणानाथबुद्धानां विषयानां च योषिताम् ।

कृपणानाथवृद्धानां विधवानां च योगिताम्। योगक्षेमं च वृत्ति च नित्यमेव प्रकल्पयेत्।।

ग्रांगक्षम च वात च नित्यमय अकल्पनत् ।। गरीवों, अनायों, वृद्धो और विषवा स्त्रियों की रक्षा और उनकी जीविका का राजा को सदाही प्रवत्य करना चाहिए।

मा ते राष्ट्रे याचनका मुबन्मा चापि दस्पवः।

एयां दातार एवते नैते भूतस्य भावकाः।।

मुम्हारे राज्य में न तो कोई भिखमंगे हो औरन चोर-लुटेरे; क्योंकि ये प्रजा के धन को सिर्फ छीननेवाले होते है, उसके ऐश्वयं को

बढानैवाले नहीं।

संरक्ष्यान पालयेव राजा स राजा राजसत्तमः।

ये केचित् तान् न रक्षन्ति सैरयों नास्तिकश्चन।।

बही राजा सब राजाओं में श्रेष्ठ माना जाता है, जो रक्षा करनेमोग्य मनुष्यों को रक्षा करता है। जो ऐसा नहीं करते, उन राजाओं की दुनिया को कोई ब्रावस्थकता नहीं।

राजा चरति चेद् धर्मं देवत्यार्यंद कल्पते ।

स चेदधम चरति नरकायैव गच्छति।।

धर्माचरण करने से राजा देवता वन जाता है; और यदि वह अधर्म करता है तो नरक मे हो गिरता है।

दुर्बलस्य च यच्चसुर्मृनेराशीविषस्य च।

अविषद्यतमं मन्ये मा सम दुर्बलमासदः ॥

दुर्वेल मनुष्य और मुनि और सर्प इनकी दृष्टि को मैं अस्यन्त असहनीय मानता हैं, इसल्एितुम किसीभी दुर्वेल प्राणी को न सताना ।

दुर्वलांस्तात मन्येथा नित्यमेवाविमानितान् ।

मा त्वां दुर्बलचक्ष्मीय प्रदहेयुरसवान्यवम् ।। विसीभी दुर्वेल प्राणी का तुम कभी अपमान न करना;

सदा सावधान रहना कि कही दुवैलो की दृष्टि तुम्हें बन्धु-बान्धवों-सहित जलाकर भस्म न कर डाले ।

> विमानितो हतः विलय्टस्त्रातारं चेन्न विन्वति । अमानुषकृतस्तत्र दण्डो हन्ति नराधिपम् ।।

यदि कोई अपमानित, मारा-पीटा हुआ और गाली-गलीज से तिरस्कृत दुवंल मनुष्य राजा को अपने रक्षक के रूप में नहीं पाता है, तो वैव द्वारा दिया हुआ दण्ड उस राजा का ही अन्त कर डालता है।

मा स्म तात रणे श्यित्वा भुंजीया दुर्वलं जनम् । मा त्वां दुर्वलचक्षंणि दहत्विमितिदाश्यम् ।।

बरस ! युद्ध में संख्यन होकर हुम किसी दुबँल मनुष्य को, उससे कर लेकर, अपने उपभोग की वस्तु न बनाना । जैसे, आग, जिस लकड़ी में वह रहती है, उसी को जला देती है, चैसेही दुबंलों की दृष्टि तुम्हें कही जला न डाले ।

यानि मिध्याभिशस्तानां पतन्त्यश्रूणि रोदताम् । तानि पुत्रान् पश्नुम्बनित तेवां मिध्यामिशसनात ।।

झूठे आरोप लगाये जाने पर ब्हन करते हुए दीन-डुवंबों की आंखों से जो आंसू गिरते हैं, वे मिथ्या दोप लगाने केकारण उन अपराधियों के पुत्रों और पशुओं का भी नाश कर डालते हैं।

> अयुद्धेनैय विजयं वर्षेयेद्वसुधाधियः। जवन्यमाहृविजयं युद्धेन च नराधिय।।

है राजन् ! युद्ध के विवाय किसी दूसरे हैं। उपाय से राजा को अपनी जीत बढ़ाने का प्रयत्न करता चाहिए; युद्ध से जो विजय मिछती है, उसे निम्म कोटि का बताया गया है।

नाधर्मेण महीं जेतुं लिप्सते जगतीपतिः। अधर्मविजयंतक्का कोज्युमन्येत भूमिपः॥

किसीभी राजा को अधर्म के द्वारा पृथियी पर विजय पाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अधर्म से विजय पाकर कीन राजा सम्मान पा सकता है ?

रागो द्वेयस्तया मोहो हपँउद्योकोऽनिमानिता। कोषो दर्पंडच तन्द्री च परयुद्ध्युपतापिता।। अज्ञानमेतिर्ज्ञिंद्द्रं पापानां चैव याः क्रियाः।।

राग, हैंप, मोह, हर्ष, शीक, अहंकार, काम, घोष, गर्व, तन्द्रा, दूसरों की बढ़तो देखकर जलना और पापकमें करना इन सब कार्यों को अज्ञान बताय गया है।

> दमेन सदृशं धर्मं नान्यं लोकेषु शुक्षुम । दमोहि परमो सोके प्रशस्तः सर्वविमिणाम् ॥

संसार में हमने इन्द्रिय-दमन के समान कोई दूसरा घर्म नही सुना। सभी धर्मवाठों ने जगत् में दम को सर्वोच्च बताया है। सभीने उसकी भारी प्रशसा की है। क्षमा पूरितरहिंसा च समता सत्यमार्जवम् । इन्द्रियामिजयो दाक्ष्यं मार्वेवं ह्वीरचापतम् ॥ अकार्पण्यमस्तरभ्यस्सन्तोयः प्रियवादिता । अविहिसाऽनसूया चाप्येषां समुदयो दमः॥

क्षमा, भीरता, बहिसा, भमता, सरमवादिता, सरलता, इन्द्रिय-विजय, निपुणता, कोमलता, उज्ज्वा, अवस्वता, उतारता, कोधहीनता, सन्तोप, मधुर वचन बोछने का स्वभाव, किसीभी प्राणी को पीड़ा न देना और दूसरों के दोयों को न देखना इन सद्गुणों का प्रकट होना ही दम कहलाता है।

द्गुणों का प्रकट होना हो देंग कहलाता है। असर्प यस्य भूतेभ्यः सर्वेषामसर्प यतः।

नमस्यः सर्वमूतानां रान्तो भवति बुद्धिमान्।। जिसे सारे ही प्राणियो से भय नही है और सभी प्राणी जिसकी ओर से निर्मय हो गये हैं उस दमनदील और बुद्धिमान पुरुप की सभी वन्दना करते हैं।

सत्यस्य वचनं साधु न सत्याद् विद्यते परम्। सत्येन विचते सर्वं सर्वं सरये प्रतिध्वितम्।।

सत्यन विश्वत सव सत्य आताध्वतम् ॥ सत्य बोलना शुभ कर्म है। सत्य से वड्डा कोईदूमरा कार्य नहीं है। सबको सत्य ने हो धारण कर रखा है और सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्टित है।

जीवितुं यः स्वयं चेच्छेत् कयं सोऽन्यं प्रधातयेत्। यद् यदात्मनि चेच्छेत् तत् परस्योपि चिन्तयेत्।।

जो स्वयं जीवित रहना चाहता है, वह दूसरो के प्राण कैने से सकता है? अपने लिए जो-को मुख-मुविधा मनुष्य चाहता है वही दूसरो के लिए भी सुलभ कराने की बात उसे सोचना चाहिए।

> जत्यानेन जयेत् तन्द्रां वितर्कं निश्चयाज्जयेत् । मौनेन बहुभार्यं च शौर्येण च मर्यं स्यजेत् ।।

आलस्य को उद्योग से तथा वितर्कको टढ निश्चय से जीतना चाहिए; मौन का सहारा लेकर बहुत बोलने की आदत को, और शूरवीरता के ढारा भय को स्थाग देना चाहिए।

> यच्च काममुखं त्रोके यच्च दिन्यं महत्सुखम्। तृष्णाक्षयमुख्तस्यैते नाहतः धोडज्ञां कलाम्॥

जगत् में जो काम-चासना से उत्पन्न सुख है और जो स्वर्ग का दिव्य और महान् सुख है, ये दोनों ही नृष्णा-क्षय से होनेवाले सुख की सोलहनी कला की भी तुलना में नहीं था सकते।

मृत्युनाऽभ्याहतो लोको जरया परिवारितः। अहोरात्राः पतन्त्येते ननु कस्माझ बुष्यसे।। अर्द्धन कुर पन्दे,यो मा त्वां कालोऽत्यगादयम् । सकुतेत्वेव कार्येषु मृत्युर्वे संप्रकर्येति ।।

खीचकर ले जाय।

मृत्यु लोगों को पीट रही हैं, और बुढ़ाफे ने उनको घेर रखा है। ये दिन और रातें तेजी से बीतती जा रही हैं। तथ, तुम बयों नहीं जाग जाते ?

अवभी ऐसा काम करो जिससे तुन्हारा कल्याण हो और समय आगे न निकल जाये । कही ऐसा न हो कि तुन्हारे कार्य अधूरे रह जायें और प्रस्यु तुन्हें

> अमृतं चैव मृत्युक्व हमं देहे प्रतिम्वितम् । मृत्युरापदाते मोहात् सत्येनापदातेनमृतम् ॥ सम्बन्धः सीर प्रवासे रोजो देवते भीत्य ही वसे समर्वे स्वयस्य

अमरता और इरखु ये दोनों देहके भीतर ही वर्षे हुएहैं; इख्यु मोह से प्राप्त होती है, और सस्य से अध्त-पद । नास्ति विद्यासमं चध्नसित सत्यसमं तपः ।

नास्ति रामसमं दुःखम् नास्ति स्मामसमं सुखम् ।। दिखा के समान कोईनेत्र नहीं, सत्य के समान कोई तप नहीं, राग के समान कोई दःख नहीं और त्याग के समान कोई सख नहीं।

तात्ववस्ता सुद्धमान्तोति नात्ववस्ता विग्दते परम् । नात्ववस्ता चामधरशेते त्ववस्ता सर्वे सुखी मनेत् ॥

विना कुछ स्थाग किये सुख प्राप्त नहीं होता, और न विना स्थाग के मनुष्य परमतत्त्व तक पहुँच पाटा है। स्थाग के विना निर्भय होकर कोई रह नहीं सकता। मनुष्य सर्वस्थाग से ही सुखी हो सकता है।

> प्रता प्रतिष्ठा भूतानां प्रज्ञा लामः परो सतः । प्रज्ञा निःश्येयसी लोके प्रज्ञा स्वर्गो सतस्तताम् ॥

प्राणियों का आश्रय स्थान एक प्रज्ञा ही है। शक्ता को सबसे बड़ा लाभ कहा गया है। इस कोक में प्रज्ञा ही कल्याणकारिणी है, और सत्युक्यों ने प्रज्ञा को ही स्वर्ग माना है।

> सत्यं ब्रह्म सपस्तत्यं स्वर्गं सत्येन मन्छति । अनृतं तमसो एवं तमसा नीयते हायः ॥

सत्य ही बहा है, सत्य ही तप है, सत्य से ही मनुष्य स्वर्ग को पाता है। असत्य, जो अन्धकार का रूप है, मनुष्य को नीचे गिरा देता है।

वेदस्योपनिषत्सत्यं सत्यस्योपनिषद्धः । दमस्योपनिषन्मोक्ष एतत्सर्वानुशासनम् ॥

वेदों का रहस्थात्मक अर्थ सत्य है, सत्य का अर्थ दम है, और दम का है मोझ । यही सर्वानुशासन है। इयः कार्यमधः कुर्वति पूर्वाह्नी धापराह्निकम्।

न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतं बास्य न वा कृतम् ।।

जिस काम को कलकरना हो, उसे आजही कर लिया जाय। जिसे दोपहर बाद करना हो, उसे दोपहर से पहले कर डालना चाहिए; क्योंकि मृत्युइस बात की बाट नहीं देखती कि इसका काम पूरा हो गया या नहीं।

अर्थंय कुर यच्छे यो सा त्यां कालोऽत्यगान्महान्।

को हि जानाति कस्याच मृत्युकासी भविष्यति ॥

जो कल्याणकारी कार्य है उसे तुम थाजही कर डाली। यह महान् काल कही तुम्हे लांघ न जाय। भीन जानता है कि आज किसकी मीत की घडी आ पहुँचेगी।

# गीता-नवनीत [वियोगी हरि]

## दूसरा अध्याय

अशोध्यानन्यशोचरत्वं प्रज्ञावादांद्रच भाषसे । सतासूनपतास्कृष्टच नानुशोचन्ति पण्डिताः ॥११॥ अरे, तू उनके लिए शोक कर रहा है, कि जिनके लिए नहीं करना चाहिए ! साथ ही जान की वार्ते विषारता है ! प्राण किसीके जार्ये या रहें, ज्ञानी पुरुष उनके लिए शोक नहीं किया करते।

म स्वेवाहं जातु नासं म स्वे नेमे जनाधियाः।

म चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्।।१२।।
यह बात तो है नहीं कि मैं पहले कभी नहीं था; तू और ये सब राजेमहाराजे पहले न थे।
यह भी नहीं कि हम सब अब आगे न होगे।

हेहिनोअस्तरस्या देहे कीमार भीवनं जरा। तया देहात्वरप्राप्तिधीरस्तत्र न मुह्मति ।११३।। जैसे देहधारी की इस देह में घाळपन, जवानी और युडापा प्राप्त होता है, प्रसी तरह उसे दूसरी देह प्राप्त होती है।

इसलिए इस विषय में जानी मनुष्य को मोह नही होता। अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः।

अनाशिनोऽप्रमेषस्य तस्माद्युध्यस्य मारत ॥१२॥ कहा गया है कि शरीर का स्वामी अर्थात् आत्मा नित्य है, शविनाशी है, और अधिनत्य है; किन्तु उसे मिळनेवाळे ये शरीर नाकवान हैं। अतः है भारत! तु यह

किन्तु उसे मिलनेवाले ये शरीर नाणवान हैं। अतः हे भारत ! तू युद्ध कर।

य एर्ज बीतः हत्तारं यद्यवेनं मन्यते हतम्। उनी ती न विज्ञानीतो नायं हिंग्ल न हृत्यते ।) १६।। इस सरीर के स्वामी या आत्मा को मारतेवाळा यह समझता है कि वह मारा जाता है, उन दोनों को ही चज्जा ज्ञान नहीं है। यह न तो किसीको मारता है, और न किसीके मारा जाता है। वासांसि जीर्णानि यया विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि । तथा शरीराणि विहाय जीर्णा-न्यन्यानि संयाति जयानि देही ॥२२॥

न्यन्यास समात अवान दहा ।। र्या जैसे कोई पुराने बस्त्रों को उतारकर नये वस्त्र पहनता है, वैसे हो यह देही अर्थान् बात्मा पुराना शरीर छोड़कर नया झरीर धारण

कर लेता है।

नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः।

न चैने बलेदयनपापी न शोपपति मारतः ॥२३॥ इस आस्मा को न सो कोई शस्त्र काट सकता है, न इसे आग जला सकती है;

पानी इसे भिगो नहीं सकता, और याबु सुखा नहीं सकती।

जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्यं जन्म मृतस्य च । सस्मादयरिहार्षेऽयं न स्वं शोचितुमहंसि ॥२७॥

जो जन्म केता है, उसकी मृत्यु निश्चित है; और जो मरता है, उसका जन्म भी निश्चित है।

भत: इस न टल सकनेवाली बात के लिए घोक करना तुफे उचित नहीं।

देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत । तस्मात्सर्वाणिभूतानिन त्वंशोचितुमहंसि ॥३०॥

स्मातस्वाण भूतानन त्व सामजुबहास् ॥३०॥ सबने देह में रहनेवाले इस बारमा का यश्रकदाचिनहीं किया जा सकता। इसलिए है भारत! किसीभी प्राणी के विषय में शोक करना तुम्ने उचित नहीं।

अय चेत्विममं धर्मं संद्रामं न करिष्यति ।

ततःस्वधमं कीर्ति च हिल्ला पाषमबाष्ट्यति ।।३३।। तू यदि अपने धमं के अनुकूल युद्ध नहीं करेगा, क्षो अपने धमं को और यदा को खोकर तू पाप ही बटोरेगा।

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।

मा कर्मकलहेतुभूमति सङ्गोऽस्त्वकर्माण ॥४७॥ तेरा अधिकार केवल कर्म करने का है; फल का मिलना या न मिलना कदापि तेरे अधिकार में नहीं।

इसलिए यह सोमकर तू कर्मनकर कि उसका अमुक फल मिलना चाहिए, और कर्मन करने का भी आग्रह मत कर। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते। तस्माद्योगाययुज्यस्वयोयः धर्ममुक्तीयालम् ॥५०॥

जिसमें (साम्य-) युद्धि आ गई, वह संसार में पाप एवं पुष्प से लिप्त नहीं होता; अतः तू योग-मुक्त हो जा।

हाता; अतः तू याग-मुक्त हा जा। कर्म करने की कुबलता ही योग है।

पता ते मोहकालियं बुढिर्व्यतितरिष्यति । तदा पनवासि निर्वेदं थीतव्यस्य युत्तस च ॥५२॥ जद तेरी बुढिर मोह के कैले खावरण की हटा देगी, तब जो कुछ दूने मुना हैं और जो सुनने को हैं उससे तृ बिरत हो जायगा ।

हु:लेखनुद्धिग्नमनाः सुखेषु धिगतस्पृहः। बीतरागमयभोधः स्थितयीर्मुनिरुच्यते।।४६।।

दु:स में जिसका मन जिन्न नहीं होता, और मुख में जो आसकत नहीं होता;

प्रीति, भय और क्रोध जिममें रहा नहीं, उसेही 'स्थितप्रक्ष' मुनि कहते हैं।

यः सर्वत्रानिभरनेहस्तत्तरप्राप्य शुभाशुभम् । नामितन्दति न द्वेध्दि तस्य प्रशा प्रतिधितता ॥५७॥

नामितन्दात ल द्वाष्ट तस्य प्रशासाता ।।१७॥ समंग जिसका मन अनासक हो गया; यथाप्रान्त शुभ का जिसे आनन्द नहीं और अगुभ का विपाद नहीं,

कहना चाहिए कि उसकी बुद्धि स्थिर हो गई है।

ध्यायतो विषयान्युंसः सङ्गस्तेपूपजायते । सङ्गात्संजायते कामः कामारकोयोऽभिजायते ।!६२॥ । विषयों का जिल्ला करता रहता है. उनमें उसकी आमक्ति ।

जो निषयों का चिन्तन करता रहता है, उनमें उसकी आसक्ति घड़ती जाती है, इस आसक्ति से विषय-वामना पैटा होती है।

और (बासना तृष्त न होने पर) उससे कोग्र उत्पन्न होता है।

कोषाद्भवति संमोहः संमोहात्समृतिविश्वमः। स्मृतिश्रंशाद्बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्रणश्यति ११६३१। कोष से अधिवेक पैदा होता है, और उससे स्मृति श्रद्ध हो जाती है,

स्मृति के भ्रष्ट होने से बुढि का नाग, तथा बुढि-नाश से सर्वस्त्र नष्ट हो जाता है।

प्रसादे सर्वेडुःखानां हानिस्स्योपज्ञायते । प्रसानचेतसी ह्यागुङ्गुद्धिः पर्यवतिष्ठते ।।६५।। चित्त प्रसान रहते से सभी दुःख नष्ट हो जाते हैं; नेपोकि प्रसानचित्त पूरव की वृद्धि तुरन्त स्थिर हो जाती है। मा निशा सर्वभूतानां सस्यां जार्गात संयमी। यस्यां जात्रात भूतानि सा निज्ञा पश्यती मुनेः ।।६६॥ जो सबके लिए रात्रि है, उसमें स्थितप्रज्ञ जागता रहता है, और जब सारे प्राणी जागते रहते है, तब ज्ञानवान् के लिए वह रात्रि है।

आपूर्यमाणसञ्चलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविद्यन्ति यद्वत् । तद्वत्कामा यं प्रविद्यन्ति सर्वे सद्यान्तिमाप्नोतिन कामकामी ॥७०॥

स्वात्त्रसानात्त्र कार्यक्षमा । १००० । चारों ओर से पानी घर जाने पर भी अपनी मर्यादा न छोड़मेवाले समुद्र मे जैसे सारा पानी चला जाता है, उसी तरह उस मनुष्य मे सब विषय प्रवेश तो करते है, पर उसकी शान्ति भंग नहीं होती ।

शान्ति उसेही प्राप्त होती है, विषयों की कामना रखनेवाले की नही।

## तीसरा मध्याय

म हि करिक्तस्थापमिष बातु तिरुद्ध्यकमंकृत् । कार्यते द्वादवाः कमं सर्वः प्रकृतिवर्षपूर्णः ॥४॥ कुछ-न-कुछ कमं किये विना एक क्षण भी कोई रह नहीं सकता । प्रत्येक परतंत्र मनुष्य को प्रकृति-जय्य गुण कुछ-न-कुछ कमं करने के लिए सदा प्रेरित करते ही रहते हैं।

कर्मेन्द्रियाणि संगम्य य आस्ते मनसा स्मरन्। इन्द्रियार्थीन्वसूद्रास्मा मिण्याचारः स उच्यते ॥६॥ भ्रपनी कर्मेन्द्रियों को रोककर वो युद्र व्यक्ति मन से उनके विषयों को सोचता रहता है,

उसे मिथ्याचारी अर्थात् दम्भी कहते है।

यस्त्यात्मरतिरेव स्वादात्मतृप्तत्रच मानवः । आत्मन्येत च संतुद्धस्तस्य कार्ये न विद्यते ।।१७।। जो केवल आत्मा में ही अनुरत्तत है, उसीमें तृष्त है और उसीमे सन्तुष्ट, उसके लिए अपना मुख्यी करने को धेप नही रहता ।

लिए लपना कुछभा करने को धेय नहीं रहता। तस्मादसक्तः सतर्तं कार्यं कर्मं समाचर । असक्तो ह्याचरन्कर्म परमग्रनोति पुरुषः ।।१९।।

असका ह्याचरकाम परमाणांति पुरुषः ।।१६॥ जब ज्ञानी पुरुष कुछमी बपेशा नही रखता, तब तूमी फल-प्राप्ति का मोह छोड़कर सतत कर्त्तव्य कर्म कर। आसक्ति छोड़कर कर्म करनेवाले मनुष्य को ऊँची-से-ऊँची गृति प्राप्त होती है।

यद्यवाचरीत श्रोष्ठस्तत्तदेवेतरी जनः। स यत्प्रमाणं कुरुते सोकस्तवनुवर्तते॥२१॥

भेष्ठ पुरुष जोकुछ करता है, उत्तीको जनताघारण करते हैं । वह जिसे प्रमाण मानकर चलता है, लोग उत्तीका अनुकरण करते हैं ।

सक्ताः कर्मण्यविद्वांसी यया कुर्वन्ति भारत ।

क्यांद्रिद्दास्त्यासक्तिःचकीर्यस्तिंकसंप्रहम् ॥२४॥ हे अर्जुन ! जो 'लोक-संप्रह' करता चाहता है, लोकहित के विचार से लोगों को सदाचारी बनाना चाहता है, उस ज्ञानवान् मनुष्य को आसिक त्यागकर वैसा वर्ताव करना चाहिए, जैसा किव्यावहारिक कमें में आसक लोग करते हैं।

काम एप जोष एप रजोषुगसमुद्धयः। महाप्रानोमहापाप्या विद्वये निमह विराम् ॥३७॥ तूयह समझले कि रजोगुण से उत्पन्न यह कामऔर यह कोछ बड़े छोलुप और बड़े वाची है,

ये दोनों ही तेरे घातु हैं।

सस्मारविमिन्द्रियाण्यादी नियम्य भरतर्यम । पाप्मानं प्रजहि ह्येनं झानविज्ञाननाशनम् ॥४१॥ इसलिए, हे भरतश्रेष्ठ ! यहले इन्द्रियों को नियंत्रण में रख ज्ञान-विज्ञान का नाश करनेवाले इस पापी को तू मार डाल ।

एवं बुद्धेः परं बुद्ध्या संस्तभ्यात्मानमात्मना ।

जिह शर्त्र महायाहो कामरूपं दुरासदम् ॥४३॥ हे महावाहो ! जो बुद्धि से परे है उसे ठीक तरह से जानकर और अपने-आपको रोककर इस कामरूपी दुराराध्य शत्रु का तु हनन करदे ।

### चौथा अध्याय

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभंदति भारत । अम्युत्यानसद्यस्य तदारमानं सुजाम्यहम् ।१७।। हे भारत ! धर्म जबसीण हीने रुगता है, और अधर्म प्रबल्ठ हो उठता है, तव में स्वयं ही अवतार रोता हूँ ।

परित्राणायसाधूनो बिनाशाय च हुप्कृताम् । धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥६१।

सञ्जतों की रक्षा और दुष्टों का नाश करने के लिए, धर्मको स्थापित

करने के प्रयोजन से, (अर्थात् लोक-सग्रह की दृष्टि से)युग-पुग में मैं जन्म लेता हैं।

ये यथा मां प्रषद्यन्ते तांस्तयैव मजाम्यहम् । सम यरमन्त्रिवर्तन्ते सनुष्याः पार्थे सर्वेशः ॥११॥

भूभ जो जिम प्रकार भजते हैं में उसी प्रकार के फुछ उनको देता हूँ। हे पायं ! किसीभी ओर से हो, सब मेरे ही मागं में आ मिछते हैं।

चातुर्वर्ण्यं भया सुष्टं गुणकर्मविभागशः।

तस्य कर्तारमधि मां विद्वयकर्तारमध्ययम् ।।१३।। चारो वणा की व्यवस्था, जनके गुण और कर्म के अनुसार, मैंने निर्माण की हैं।

तू इसे समझले कि मै उस व्यवस्था का कर्ता भी हूँ और अकर्ता भी; उसे न करनेवाला मैं अव्यय (अविनाक्षी) भी हूँ।

यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवीजताः।

शानारिनदाधकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ।।१६।। दुद्धिमान लोग उसीको ज्ञानी कहते हैं, जिसके सारे ही उद्योग फलेच्छा से रहित है;

और जिसके कमें ज्ञान की अग्नि में भस्म हो गये है।

यदृच्छालाभसंसुप्टो इन्हातीतो विमत्सरः।

सनः सिद्धावसिद्धी च कृत्वापि न निनय्यते ॥२२॥ जो कुछ भी प्राप्त हो जाय, उद्यीने संतुष्ट, सुख-बुःख आदि हन्हों से मुक्त, नित्यों के भी प्रति ईच्यों न रखनेवाला, जोर सफलता या असफलता को एक-मा माननेवाला मनुष्य कर्म करके भी उसके यंपन में नही आता।

सर्वधासि समिद्धोऽनिमस्समात्कृदतेऽर्जुन । इतारिनः सर्वकर्याणि मस्पतात्कृदते तथा ॥३७॥ जैसे प्रज्जिलि जानि सार्र देधन को मस्स कर डालती है, वैदो ही, हे अर्जुन ! ज्ञान की जानि सभी कर्यों को (उनके शुभ-अशुभ बन्धानों को) जला डालसी है।

न हि ज्ञानेन सद्भं पित्रभिष्ट विद्यते । तास्वर्षे पोगसीसिद्धः कालेनास्मिन विन्दति ॥३६६। इसं संदार में सचपुच ज्ञान के समान पवित्र और जुळमी नहीं । जिसका योग खिद्ध हो यथा, वह समयपाकर उस ज्ञान को स्वयं ही प्राप्त कर लेता हैं ।

## पाँचवां ग्रध्याय

योगयुक्तो यिशुद्धात्मा विजितातमा जितेन्द्रियः । सर्वभूतात्मभूतातमा पूर्वभ्रपि न लिप्यते ॥७॥ जो योगयुक्त हो गया, जिसका अन्तःकरण विशुद्ध हो गया, अपने मन को और इन्द्रियों को जिसने जीत लिया, और सब प्राणियों का आत्मा जिसका अपना आत्मा वन गया, वह कर्म

क्षोर सब प्राणियों का आरमा जिसका अपना आरमा वन गया, वह कर्म करता हुआ भी (जनके पुष्प क्षोर पाप से) अलिप्त ही रहता है। सर्वकर्माण मनसा संन्यस्थास्ते सुखं बज्ञी।

त्तवक्षाणा चर्चाता सन्यव्यक्त सुठ वजा । नवहारे पुरे रेही नैव सुर्वेग्न कारयन् ॥१२॥ समस्त कर्मो सन संस्थायकर जितिन्त्रप पुरुष नौडारोंवाले इस देह-क्यो नगरमें स फक्त करनाओं न कराना हुआ आनत्यपूर्वक तमना है।

समस्त कमी को मन संत्यागकर जितीन्द्रय पुरुष नोझाराबाल इस दह-रूपी नगरमें न कुछ करताऔरन कराता हुआ आनन्दपूर्वक वसता है। विद्यापितयसंपन्ते बाह्मणे यदि हस्तिन।

धुनि चैव दवपके च पिछताः समब्दिनः शहन। विद्वानः, विनयतील ब्राह्मण, गाम, हानी और इसी तरह कृता और चाण्डाल सभीके प्रति पिछतों अर्थात् झानियो की दृष्टि समान रहती है।

न प्रहृत्येक्ष्रियं प्राप्य नोडिजेत्याच्य बाग्नियम् । स्निरपुद्धिरसंभुदो प्रह्मविष् वहाणि स्थितः ॥२०॥ जो प्रिय बस्तु को पाकरप्रसन्त नही होता, और अग्निय को पाने से खिला नहीं,

ार। इस प्रकारजिसकी बुद्धि स्विर हो गई है, और जो मोह के फंदे में नही फेंसता, वह यहाजेता पुरुष ग्रह्म में स्थित रहता है।

### छठा अध्याय

उदरेदात्मनात्मानं नात्मानमबसादयेत् । प्राप्तनेव ह्यात्मन्ते वन्युरात्मेव रिपुरात्मनः ॥४॥ अपना उद्धार स्वयं हीकरना चाहिए, अपने-आपको गिराना नही चाहिए, क्योकि मनुष्य आपही अपना मित्र है, और आपही अपना दात्रु । वन्युरात्मातम्बरस्यय चेनात्मेवातम्या जितः ।

अनात्मनस्तु धापुर्वेष वर्ततात्मेय धापुरत् ॥द्व॥ वह आप अपना मित्र है, जिसने अपने आपको जीत लिया । पर जिसने अपने आप पर क़ान्नू नहीं पाया वह स्वयं अपने साथ धापु की तरह वैर करता है। मुह्निमत्रार्थेदासीनमध्यस्यद्वेध्यवन्तुषु । सामुष्यपि च पापेषु समबृद्धिविशिष्यते ॥६॥ मुह्द, मित्र, सात्रु, उदासीन, मध्यस्य, द्वेप करनेयोग्य, बान्यव, सज्जन और दुष्ट---

इन सबके प्रति जिसकी समान बुद्धि है, उसी मनुष्य को विशेष योग्य कहना चाहिए।

नात्यक्ततस्तु |योगोऽस्ति न चैकान्तमनक्ततः। न चाति स्वप्तदोत्तस्य जायतो नैव चार्जुन ॥१६॥ हे अर्जुन ! दूंस-र्ट्सकर खानेवाले या विल्कुल न पानेवाले, इसी तरह बहुत अधिक सोनेवाले या रतजगा करनेवाले मनुष्य को यह योग सिद्ध होने का नहीं।

युक्ताहारविहारस्य युक्तवेय्स्य कर्मेषु १ युक्तस्वप्नादबोयस्य योगो भवति दुःखहा ॥१७॥ जिसका आहार और विहार नियमित है, कर्मों का आचरण निसका नपा-तुला है, और सोना और जागना जिसका परिमित है, उसेही यह योग सुखरायक

होता है। यतो यतो निरव्यति मनश्वप्र्यलमस्वितम् । सतस्ततो नियम्प्रैतदासमयेव वर्षा नयेत् ।।२६।। मह चंचल और अस्थिर मन जहाँ भी वाहर को दौड़े, वहाँ से रोककर इसे अपने नियंत्रण में रखना चाहिए ।

यो मो पद्मति सर्वेत्र सर्वे च मिंप पश्चिति । तस्याहं न प्रणदमामि स च मे न प्रणस्ति ।।३०।। जो छुझ (परमेस्वर) को सर्वेत्र, और सबको छुद्दामे देखता है, उससे में कभी अलग नहीं होता, और न यह शुक्कसे कभी दूर रहता है।

ो में कभी अलग नही होता, और न यह धुझसे कभी दूर रहता है। सर्वभूतस्थितं यो मां मजस्येकस्यमास्थितः। सर्वया वर्तमानोऽपि स योगी मणि वर्तते।।३१।।

जी सब प्राणियों में समान युद्धि रखकर जनमें ह्यित मुझको मजता है, बह योगी सब प्रकार से बतता हुआ भी मुझमें ही रहता है। आस्मीपम्पेन सर्वत्र समंगदयति योऽर्जुन।

जाताराज्य का विकास का प्रतिकृति । सुखं वा यदि या दुःखं स योगी परमी मतः ।।३२॥ हे अर्जुन ! मुख या दुःखं वपनी हो तरह दुसरो को भी होता है। जो ऐसी दुष्टि तर्वत्र 'स्खता है, उसेही उत्तम योगी मानना चाहिए। असंतर्य महाबाही धनो दुनिप्रहं चलम्।
अभ्यासेन तु कौलेय वैदायेण च यृह्यते।।३४।।
हे महाबाहु अर्जुन ! संदेह नहीं कि मन यह चंचल है और इसे बना में रखना
वड़ा कठिन है।
किन्तु, हे कीलेय ! इस यन को अभ्यास से तथा वैदाग्य से वस में किया
जा सकता है।

#### सातवां अध्याय

मनुष्याणां सहस्रेषु कविष्यव्यतीत सिद्धये। यततासपि सिद्धानां कविष्यनमं वैश्वित तत्त्वतः ।।३।। हचारों में कोई एक-जाध ही सिद्धि पाने का यत्न करता है, और ऐसे अमेक प्रयत्न करनेवाले सिद्ध पुरुषों में से कोई विरला ही मुफ्ते ज्ञानपूर्वक जानता है।

रसोडहमानु कौत्तेय प्रमास्ति शशिबुर्वयोः । प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः से पौरुषं नृषु ॥=॥ हे कौत्तेय ! में जल में रस हूँ; मैं ही चन्द्र और सूर्यं की प्रमा हूँ; सब वेदों में ऑकार में हूँ, आकाश में मैं शब्द हूँ, और सवका मेही पूरुपाय हूँ।

बीजं मां सर्वभूतातां विदिः पार्यं सनातनम्। बुद्धिबृद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् ॥१०॥ हेपार्यं! मुक्ते तू सव प्राणियों का सनावन बीज समझ । मेंही बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ और तेजस्वियो यन तेज।

धलं बलवतां चाह कामराणविवजितम्।
धर्माविवद्धो मूतेषु कामोऽस्मि मरतयंन ॥११॥
काम (वासना) और रात (विषयाधिकः) से रहित बलवानों का मेंही
बल हूँ;
और हे भरतयेष्ठ ! सब प्राणियों में धर्म के विरुद्ध न जानेवाला मैं काम
भी हैं।

मे चंब सास्विका शाखा राजसास्तामसाइव ये। मत्त प्रवेति तामिबीं व स्वहं तेषु ते मिष ॥१२॥ सू यह समझते कि को भी सास्विक, राजस या तामस भाव है, वे सव मुझते ही उत्पन्न हुए हैं; किन्तु वे यहमें हैं, मैं उनमें नहीं हैं। र्ववी होपा गुजमपी मन माया दुरस्यया । मामेव ये प्ररक्षने मायामेतां तरन्ति ते ।।१४।। मेरी यह त्रिगुणमयी दैवी माया कठिनाई से पार की जा सकती हैं। परन्तु इसे चे मनुष्य (अवायास)पारकर छेटीहैं, जो मेरी शरण मंत्राजारीहै।

न मां दुरकृतिनो भूडाः प्रयद्यन्ते नराधमाः ।

भाषयापहृतज्ञानः आसुरं भाषमाश्रिताः ॥१४॥ जिनका ज्ञानमाया ने नष्ट कर दिया है,ऐसे मूढ़, दुष्कर्मी नराधमआसुरी वृद्धि से फँसकर सेरी दारण मे नही आते ।

बहुमां जम्मतामने जानवाम्मां प्रपद्यते । बासुदेवः सर्वमिति स महारमा मुदुर्लमः ।।१६।। अनेका जम्मो के अनत्तर जब यह अनुभव हो जाता है कि जो कुछ भी है यह सब 'बामुदेय' हो हैं— तब जानी पुरुष मुक्ते प्राप्तकर लेता है; ऐसा महारमा बहुत दुर्षम है।

#### आठवां अध्याय

अनग्यवेताः सततं यो मां स्मर्रात नित्यतः। सस्याहं सुलमः पायं नित्ययुक्तस्य योगिनः।।१४४।। हे पायं ! अनन्य चित्त से जो निरन्तर मेरा स्मरण करता है, उस निरय-युक्त योगी को मैं सुलक्ष रीति से प्राप्त हो जाता हूँ।

मामुरेत्व पुनर्जनम दु.खालयमशाहवतन् । नाष्मुबन्ति महासमानः संसिद्धि परमा गताः ।११।। मुक्षमे मिळ जानेपर परमसिद्धि पानेवाले महारमाओ का पुनर्जन्म नही होता, जो दःखों का घर है और जो अनित्य है ।

#### नवां अध्याय

पिताहमस्य जगती माता धाता पितामहः।
वैद्यं पित्रमाँकार ऋषताम यजुरेव चा।१७।।
मैं इस जगत् का पिता, माता औरिपतामहृहुँ। इसे पारणकरनेवाला भी
मही हूँ। जो कुछ पवित्र या जो कुछ जाननेवाल है वह सब मैं ही हूँ,
ओकार तथा ऋषेद, सामवेद और यजुर्वेद सी मैं हूँ।
मितमंती प्रमु: साक्षी निवास: शाणं मुहत ।

यातमता प्रभुः साला ।नवासः शरण सुहृत् । प्रमवः प्ररूपः स्यानं निषानं बीजमन्ययम् ॥१८॥ मैं सबकी गति हूँ, पोषक हूँ, प्रभु हूँ, साक्षी और आश्रय-स्यान हूँ । करण औरसुहृद् भी में हूँ ; उत्पत्ति, प्ररुप, स्थिति, भाण्डारऔर अविनाशी बीज भी मेंही हूँ ।

पत्रं पुष्पं फलं तीवं यो मे मक्त्या प्रयच्छति ।

तदह मदस्युपहृतमःनामि प्रयतास्मतः ११२६।। एक-आध पता, कूछ, फल या योड्डा-सा जल भी जो मुक्ते अर्पण करता है, उत्त स्पिर विश्ववाले व्यक्ति की वह भक्तिपूर्ण भेंट में प्रसन्ततापूर्वक ग्रहण करता हैं।

यत्तरोपि यदस्तासि यज्जुहोपि ददासि यत् । यत्तपस्यसि कौलेय तत्कुरस्य मदर्गणम् ॥२०॥ हे गीलेय ! तू जो कुछ करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, बह साराही मुक्ते तु अपंण करदे ।

समोऽह सबैभूतेषु न में हेट्योऽस्ति न प्रियः। ये भजनित तु मां भक्त्या मधि ते तेषु चाप्यहम्।।२६।। मैं समीके लिए एक्तमान हूं; मुक्ते न तो कोई अप्रिय है और न कोई प्रियः

किन्तु मितिपूर्वक जो मुक्ते भजते हैं, वे मुझमें स्थित हैं, और में भी उनमें स्थित हैं। अपि चेत्सुदुराचारी भजते सामनन्यमाक ।

साधुरेव स मन्तव्यः सम्बब्धविस्ति हि सः ११३०।। कोई कैमाही बड़ा दुराचारी हो, यदि वह मुक्ते अनन्यभाव से भजता है, तो उसे साधु हो मानना चाहिए; कारण कि उसकी बुद्धि ने भनी-भांति ऐसा निस्वयकर लिया है।

मन्मता भव महाना भागानाता (सा गर्यक्ष कर तथा है। मन्मता भव महानो भदात्वी मां नमस्कुत। मामेवैय्यति युक्त्वैयात्वानं मत्त्रत्यकः ।१३४। तु मुसमें मन क्या; मेरा पक्त वन; मेरी पूजा कर, और मुफ्ते नमस्कार कर— इस प्रकार मुफ्ते परायण होकर योग का अध्यास करने से तु मुक्ते प्राप्त

## दसवाँ अध्याय

करलेगा ।

थहं सर्वस्य प्रमबो मतः सर्वं प्रवत्ते । इति मत्वा नजन्तेमां बुधाभावसमन्विताः ।।=।। यह जानकर कि सवकी उत्पत्ति मुतसे हुईहै, और सबकी प्रष्टत्ति भी मुझसे होती है, जानी मनुष्य भावनापूर्वक मुक्ते भजते है। अहमात्मा गुडाफेडा सर्वसूतारागरियतः। अहमाविष्ठ्यं मध्यं च सूतानामन्त एवं च ॥२०॥ हे गुडाफेडा ! सब प्राणियों के भीतर रहनेवाळा आत्मा हूँ मैं; भैं सबका आदि हूँ, मध्य हूँ और अन्त भी।

यराद्विमूर्तिसत्सत्यं थीनद्वजितमेव या। तत्त्वेयावगच्छ त्वं यम तेर्जोऽशसंमवम् ॥४१॥ जोभो वंभवशाली और थीसम्पन्त है, उसे तू भेरे तेज के अश से उत्पन्त हुआ समझ।

## ग्यारहवां अध्याय

करमाच्च ते व नमेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणीऽप्यादिकर्त्रे । अनन्त देवेश जगिव्यवात

त्यमधारं सदसत्तावरं यत् ।।३०।। हे महारमत् ! तुम ब्रह्मा के आदिकारण हो, और उनसे भी श्रेष्ठ हो । तब तुम्हारी बन्दना वे वयों न करेंगे ? हे बनन्त ! हे जगन्निवास ! तुम्ही यत् हो और तुम्हीं असत्;

सत् और असत् से परे जो अक्षर है, वह भी कुम्ही हो । त्वमादिदेव: पुरुष: पुराण-स्त्वमस्य विश्वस्य परं विधानम् ।

स्त्रमस्य विश्वस्य पर वैत्तासि वेद्यं च परं च धाम

रवया ततं विद्यमनन्तरूष् ।।३६॥ तुम आदिदेव हो, पुरातन पुरप हो, जगत् के एकमात्र आधार हो ; तुम सब कुछ जानते हो, और तुम्हो जाननेयोग्य हो । है अनन्तरूप !तुम्हीने इस विद्य को इतना वड़ा विस्तार दिया अथवा व्याप्त किया है।

भक्तमं कुन्सत्वरमी सद्भक्तः सङ्घर्षज्ञतः । निर्वेदः सर्वभूतेषु यः स सामेति पाण्डव ॥४५॥ है पाण्डव ! जो यह समसकर कर्म करता है कि सारे कर्म मेरे हो अर्थात् परमेश्वर के हैं, जो भूतमय है तथा आसक्ति-रहित हैं, और जो किसीके भी साथ बैर-माच नहीं रखता, उस अपने भनत को मैं प्राप्त हो जाता हैं।

## बारहवां भ्रध्याय

अइच्या सर्वभूतानां भैनः करण एवं च।
निर्मसी निरहंकारः समदुःलसुषः क्षमी।।१३।।
किसीसे भी जो देव नहीं करता, सब प्राणियों के साथ जो निम्नता का
सर्वाव करता है, और जो दयानु है,
जो न ममस्व-बुद्धि रसता है, और न अहंकार, जिसे दुःख और सुख समान
है और जो रामावान है.

संतुष्टः सततं योगो पतातमा दृबनिष्ट्ययः। मप्यपितमनोबुद्धियों मद्भक्तः स मे प्रियः ॥१४॥ जो सदाही संतोषी, संयमी और दृङ् निष्ट्ययगुरूर है, जिसने भपना मन और बुद्धि मुक्ते अपित करदी है, ऐसा मेरा भवन मुक्ते प्रिय है।

यस्मायोद्विजते सोको सोकाकोद्विजते खयः। हर्यामर्थभयोद्वेनेमुंको यः स च मे प्रियः ॥१४॥ जिससे न तो लोगों को बलेश होता है, और न जो लोगों से प्लेश पाता है,

जो हर्ष, कोघ, भय और विपाद से मुक्त है, वह मुक्ते प्रिय है। अनपेक्षः त्रुचिदंक्ष उदासीनी गतस्ययः ।

सर्वारम्भिरित्यानी यो सञ्चलः स मे प्रियः ।१६॥
मुभे अपना ऐसा मक्त प्रिय है, जो निरपेश है, पवित्र और दस है,
जो (कर्म-कल के प्रति) उदासीन है, कोई भी विकार जिसे विकलित नहीं
कर सकता, और जिसने (कलासवित में फ्रेंसानेवाले) सारे संकर्पों को
स्पाप दिया है।

यो न हृष्यति न द्वेष्टिन क्षीचित न फांक्षति । शुभाशुमपरिस्वागी अक्तिमान्यः स मे प्रियः ।।१७॥ जो न सो हुपं मानता है, न द्वेष करता है, ओर न योक ही, जो न कोई इच्छा रखता है, जो खुभ और अयुम (कर्म-फलों) को छोड मुना है, यह भनितमान मनुष्य मुक्ते प्रिय है।

समः शत्री च मित्रे च तथा मानापमानयोः । श्रीतोष्णसुखदुःखेषु समःसङ्गविद्यालतः ॥१८॥ शत्रु और मित्र, मान और अपमान, सर्दी और गर्मी, सुख और दुःख जिसके लिए सब समान हैं, और किसीपर भी जिसकी बासकि नहीं है,

तुत्पिनिबास्नुतिमौती संबुद्धो येन केनचित्। अनिकेतः स्थिरमितर्भक्तिसानमे प्रियो नरः॥१६॥ निन्दा और प्रशंसा जिसकी दृष्टि में समान है, जो मितपायी है, जो कुछ मिल जाय उमीपे संसुद्ध हैं, जो अनिकेत हैं अर्थात् जिसको कही भी आसक्ति नहीं, वह भक्तिमान् मनुष्य मभे प्रिय हैं ।

## तेरहवाँ अध्याय

अमानित्वमदम्मित्वमहिमा ध्यान्तिराजंवम् । आचार्योपासनं भौचं स्थैर्यमात्मविनिम्रहः ॥७॥ मानहीनता, दश्महीनता, अहिंसा, धमा, सरलता, क्षाचार्य-उपासना, घचिता, स्थिरता, मनोनिम्रह,

इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च ।

जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखरीधानुदर्शनम्।।=।। इन्द्रियों के विषयों में विरत्तित, अहबारहीनता तथा जन्म-मृत्यु-बुढापा-ध्याधि एवं दुःखों को (अपने पीछे छगे हुए) थोप समझना,

भत्तक्तिनिष्टक्कः पुत्रदारगृहादिषु । नित्यं च समिचत्तत्विमष्टानिष्टरोपपत्तिषु ॥६॥

कर्म में अनासक्ति, स्वी, पुत्री और गृहस्थी में आसक्त न होना, चाही या अनचाही यस्तु के मिलने पर चित्त-दृत्ति को सदा एकसमान रखना,

मिय चानन्ययोगेन अक्तिरव्यमिचारिणो ।

विवक्तदेशसेविस्वमरसिजंनसंसदि ॥१०॥ मुझमे अनन्य भाव से अटल अक्ति होना, एकान्त स्थान में रहना, साधारण कोगोर की भीड़-खाड़ की पसन्द न करना,

अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानायंदर्शनम् ।

एतज्ज्ञानिमिति श्रोक्तमज्ञानं यदतोऽग्यया ॥११॥ अध्यात्मज्ञानं की नित्यता को समझना, तथा तत्त्वज्ञानं का अनुशीलन,— इस सबको 'ज्ञान' कहते हैं; इससे अन्यया सारा अज्ञान है।

समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्।

विनस्यस्विविनस्थातं यः पस्यति स पस्यति शर्भाः सभी प्राणियोमें सदाएकस्स रहनेवाला, तथा सवका नाश हो जानेपरभी जिसका नाश नहीं होता ऐसे परभेश्वर को जिसने देख लिया, उसीने, कहना चाहिए कि, (सन्ते तस्य को) बस्तुतः पहचाना है।

समं परविन्हं सर्वत्रं समवस्थितमीश्वरम् । न हिनस्त्यारमनात्मानं ततो याति परां गतिम् ॥२८॥

परमेश्वर को सर्वत्र एक-सा व्याप्त समझकर जो अपने आपका धात नही करता, स्वयं अच्छे मार्ग पर लग जाता है, वह उत्तम गति पाता है।

## चीदहवां अध्याय

प्रकाशं च प्रयृत्ति च मोहसेव च पाण्डव । न हेप्टि संप्रयृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति ॥२२॥ हे पाण्डव ! प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह के प्राप्त होने पर जो दुःख नहीं मानता.

और वे प्राप्त न हों, तो उनकी इच्छा नहीं करता,

उदासीनवदासीनी भुपैयों न विचाहयते। गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते ॥२३॥ जो तटस्य-सा रहता है, तीनों ही गुण जिसे विचळित नही करते, जो यह मानकर स्थिर रहता है कि गुण तो अपना-अपना काम करते हैं, जो डिगता नहीं है, अर्थात् को किसीभी विकार के वश में नहीं होता।

समदुः असुक्तः स्वस्यः समलोध्यासमाञ्चनः।
तुःचित्रयात्रियो चौरस्तुत्यानिन्दात्मसंस्तुतिः।।२४।।
सुख और दुःख जिसे समान हैं, जो अपनेमें ही स्थिर है, पत्थर और सीने
में जो भेद मही करते, निन्दा और प्रशंसा को जो समान दृष्टि से देखता
है, जो सदा धेयंबान है,

मानापमानयोस्तुत्यस्तुत्यो नित्रारिपसयोः। सर्वोदममपरित्यागी गुणातीतः स उज्यते ।।२१।। जिते मान बोर अपमान, या मित्र-पक्ष और बानू-पक्ष ये दोनों ही समान हैं, स्वीर जिसने सारे ही (काम्य) उद्योगों को छोड़ दिया है, उसे 'गुणातीत' कहते हैं।

# पन्द्रहवाँ ग्रध्याय

निर्मानमोहा जितसङ्गदीया अध्यात्मनिरया विनिवृत्तकामाः। इन्द्रेविमुक्ताः सुखदुःखर्राने-र्गच्छन्त्यमृद्धाः पदमध्ययं सत्।।५।।

जिनके मन में न तो मान है, न मोह है, जिन्होंने आसक्ति-दोप को जीत लिया है, अध्यारमान में जो स्थिप रहते हैं, जिन्होंने कामकों का रतान कर दिया है, और सुख-दुःख आदि हत्हों से जो मुक्त हो गये हैं, दे ज्ञानी पुरुष अविनाशी पद को अर्थात् ब्रह्मधाम को प्राप्त करते हैं।
हाविमी पुरुषौ सीके सरस्वाधार एव च ।
सरः सर्वाणि भूतातिकृतस्थोऽकर उच्यते।।१६।।
इस लोक मे दो पुरुष है—एक 'सार' दूसरा' अक्षर'—
क्षर सभी नावाबान प्राणियों को कहते हैं, और अक्षर कहते है कूटस्य को,
मबके मूल में रहनेवाले अव्यक्त तत्त्व की।

उत्तमः पुरुषस्वन्यः परमात्मेत्युवाहृतः । यो सोकत्रयमाधिदय विमत्यंव्यय ईश्वरः ।।१७॥ किन्तु उत्तम पुरुष क्षर और अक्षर इन दोनों से किन्न है । उसे परमात्मा कहते है । वही अविनासी परमेश्वरसीनों लोकों में स्थाप्त होकर उनका सदा भरण-

# सोलहवां ग्रध्याय

लमर्यं सरवसंग्रुद्धिर्ज्ञानयोगय्यवस्थितिः । दानं दमदत्व पत्रदत्व स्वाध्यायस्तप आर्जवम् ।।१॥ अभय सुद्ध सारिवक इत्ति, ज्ञानमार्गं और कर्मयोगको तारतम्यपूर्वक व्यवस्थाः

दान, दम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता,

पोपण करता है।

अहिंसा सत्यमकोधस्त्यायः ज्ञान्तिरपैश्चनम् ।

काहता सत्यमकाधस्त्यामः शास्त्ररस्तुनम् । स्या मूतेव्यत्तेषुद्ध्यं मार्देवं हिरिधापसम् ।।२॥ अहिंसा, सत्य, अकोध, कर्म-कल का स्याग, शास्ति, अपैशुन्य अर्थात् शुद्ध दृष्टि त्यानकर उदारभाव रखना, सभीप्राणियों पर दया, तृष्णा न करना, कोमलता, (बुरेकाम की) लज्जा, स्पिरता,

तेगः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता । मयन्ति संपर्व देवीमभिजातस्य भारत ॥३॥ तेजस्विता, क्षमा, घृति, पवित्रता, द्रोहन करना और अतिमान न रखना— दे भारत ! ये गुण देवी सम्पत्ति में जन्म लेनेवालों को मिलते हैं। त्रिविष्यं नरकस्येवं द्वारं नाशनमात्मनः ।

त्रिविषं नरकस्येवं हारं नाशनमात्मनः।
कामः कोधस्त्रया सोमस्तात्मात्रेतात्रयं त्यजेत् ॥२१॥
काम, त्रीय और छोम ये तौन प्रकारके नरक-खारहें; ये हमारा नाश कर
बालते हैं,
इसिलए इन तीनों का ही परिस्थाम करना चाहिए।

## सत्रहवाँ अध्याय

अनुद्रोगकरं यावयं सत्यं प्रियहितं च यत् । स्वाच्यायाभ्यसमं चैव चादमयं तप उच्यते ॥१४॥ बनेदा न देनेवाले, सत्य, प्रिय और हितकारी भाषण तथा स्वाध्याय को वाचिक अर्थात् वाणी का तप कहते हैं।

मनःप्रसादः सौम्पर्त्वं मीनमात्मविनिष्ठहः । भावसंगुद्धिरित्येतत्त्रयो मानसमुन्यते ॥१६॥ मन को प्रसन्त रखना, सौम्यता, मृनियो की जैसी वृत्ति रखना, बारम-निष्ठह तथा शुद्ध भावना, इनको भानसिक तथ कहते हैं ।

दातस्यमिति यहानं दोयतेऽनुपकारिणे। देशे काले च पात्रे च तहानं साहित्यकं स्नृतम् ॥२०॥ वह दान साहित्यकं स्नृतम् ॥२०॥ वह दान साहित्यक है, जिसे किया जाता है स्थान, काल और पात्र का विचार करके कत्तंव्यवृद्धि से, और जो दान अपने साथ बदले में उपकार न करनेवाले व्यक्ति को दिया जाता है।

यते तपिस दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । कर्म चैद सदर्योयं सदिरयेवाभियीयते ॥२७॥ यज्ञ, तप और दान में स्थिर भावता रखने को 'सर्' कहते हैं; इनके निमित्त जो कर्म किया जाय, उसका नाम भी 'सर्' है है

## अठारहवां स्रध्याय

न हि देहमुता शक्यं स्वक्तं कमाण्यशेषतः। यस्तु कर्षफलत्यायी स स्यामीस्यमिषीयते ११११११ देहभारी के लिए कमीं का सम्पूर्णतया त्याग संभव नहीं है। अतः जिसने केवल कर्मफलों का स्याग किया है, वही वास्तव में त्यागी अर्थात् संन्यासी है।

बिष्टानं तथा कर्ता करणं च पृथािवयम् । विविधात्व पृथवेष्टा देवं चैयात्र पञ्चमम् ॥१४॥ अधिष्ठान अर्थात् स्थान तथाकत्ती, किन्त-किन करण याने साधन, अतेक प्रकार की अता-अक्षम चेर्च्टाएँ अर्थात् कर्ता के व्यापार और उनके साथ ही पौचर्वां कारण है देव ।

सर्वभूतेषु येनैकं सायमञ्जयमीक्षते। अविभवतं विभवतेषु तज्ज्ञानं विद्धि सान्त्रिकम् ॥२०॥ जिस ज्ञान सेयहजाना दाय कि भिन्न-भिन्न प्राणियों में एकही अविभयत और अविनाशी तत्त्व व्याप्त है, तुके जानना चाहिए कि वह सास्विक ज्ञान है।

स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः ।

स्वकर्मानरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छूणु ॥४५॥ अपने-अपने (स्वभावजनित गुणोके अनुसार )कर्म मे निरन्तर निरत रहने-बाला उसीसे परमसिद्धि पाता है ।

अब यह सुन कि स्वकमं में तत्पर रहने से सिद्धि कैसे मिलती है।

यतः प्रवृत्तिभूतानां मेन सर्वभिदं ततम् । स्वकर्मणा तमभ्यरूपं सिद्धि विन्वति मानवः ॥४६॥ समस्त प्राणियों की जिससे प्रवृत्ति हुई है और जिससे साराजगत् व्याप्त है, अपने कर्मों द्वारा उसकी अर्चना करने से ही मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होती है।

अहंकारं बलं दपं कामं कीधं परिग्रहम् ।

विमुच्य निर्ममः शास्तो ब्रह्ममूयाय कत्त्वते श ४३।। अहंकार, वल, गर्व, काम, जोश और परिग्रह को छोड़कर वह 'ब्रह्मभूत' अर्थात् ब्रह्मम्य हो जाता है।

बह्ममूतः प्रसन्नात्मा न शोचित न कांशति।

समः सर्वेषु भूतेषु मञ्जीक समते पराम् ॥४४॥ ब्रह्मभाव को प्राप्त कर वह प्रश्नानित्त मनुष्य न तो शोक करता है, और न किसी वस्तु की बार्काशा ही। प्राणिमात्र में समस्वभाव रखकरबड़ मेरी परमभक्तिको प्राप्त कर लेता है।

ईश्वरः सर्वमूतानां हृदेशेऽर्जुन तिष्ठति ।

श्रामयसर्वभूतानि यन्त्राख्डानि भाषया ॥६१॥ हे अर्जुन ! ईवनर सभी प्राणियों के हृदय में रहकर अपनी माया से उनकी इस तरह पूमा रहा है,

जैसे वे किसी यंत्र पर चढा दिये गये हो।

तमेव शरणं यद्यक्ष सर्वमावेन भारत । तत्प्रसादात्परां शार्मित स्थानं प्राप्स्यति शास्त्रतम् ॥६२॥ हे भारत ! तू अनन्यभाव से उसीको शरण मे जा । उसके अनुग्रह से तुम्मे परमशान्ति और शास्त्रत स्थान प्राप्त होगा ।

मनमना भव सद्भक्तो मदाजी सां नमस्कुर। मामेर्वस्यक्ति सत्यं ते प्रतिज्ञाने प्रियोशित से ।।६४।। मुझमें अपने मन को तूपिरो छे, मेरा घक हो जा, मेरा यजन कर और मेरी बन्दता. मैं तुझसे प्रतिज्ञापुर्वेक कहता हूँ कि इससे तूमुझमें ही आ मिलेगा; क्योकि तू मेरा प्रिय भक्त है।

सर्वधर्मान्यरित्यच्य मामेकं शरणं प्रजः। अहं त्या सर्वपापेभ्यो सोक्षपित्यामि मा शुचः।।६६॥ सारेधर्मोअर्थात् अनेक मार्योकोछोडकरत् केवल मेरी ही शरण आजा। मैं तुमें सभी पापों से मुक्त कर दूँगा, मत सोच-विचार में पड़ः।

#### अध्याय-७

## पुराण

## [शास्त्री रामप्रताप त्रिपाठी]

क्षयवै-संहिता के एक मंत्र के बतुसार कि 'ऋचः सामानि छन्दांसि पुराणं यजुपासह' पुराण वैदिक काल से भी थे। शतपथ बाह्मण से पुराण को वेद कहा गया है—'पुराणवेद'। पर यह मान तेने का कोई आधार नहीं, कि वैदिक साहित्य में उत्लिखित 'पुराण' का आशय बर्तमान काल के १० पुराणों से है।

'पुराण' इस शब्द का अर्थ है पुरानी कवाओं या आख्यायिकाओं का संबह । बहुवा ये कवाएँ और नावाएँ श्रामिक व सामाजिक भूमिका पर आधार रखती हैं। बहुत प्राचीन काल से परम्परागत सम्पदा के रूप में ये सुरक्षित रही है। पुरा काल से इन पंत्री पर लोक-श्रद्धा रही है। जैन एवं बौद्ध धर्म के अनुवामियों में भी पुराणों के नाम से प्रसिद्ध कई शंथ मिलते हैं, और उन ग्रंथों पर उनकी भी ऐसीही श्रद्धा है।

> परिभाषा - अनेक पुराणों से पुराण की परिभाषा यह दी गई है --सर्गहच प्रतिसर्गहच वंद्रों मन्वन्तराणि च।

वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम् ॥

जिस ग्रंब में से गां सुष्टिका विज्ञान, प्रतिसमें अर्थात् सुष्टिका विस्तार और प्रत्नय, सुष्टिकी आदि गंतासकी, मन्यन्तर साने किस-किस मनु का अधिकार कदक रहा और उस समय की महत्त्वपूर्ण घटनाओं का बणन तथा इतिहास के प्रमुख राजवंगों के राजाओं का विवरण इनसामिश्यों का क्रम से या विनाही कम से जिन प्रयों में वर्णन किया गया हो, उन्हें पुराण' कहा जाता है। महापुराणों में इन पांच छक्षणों का होना आवश्यक माना पया है।

पुराण की यह परिकाषा समयन सभी महापुराणों पर बहुत-कुछ सही उतरती है। परनु कुछ ऐसेसी महापुराण है, जिनमें ये वौनों वार्ते एकसाय नहीं पाई जाती है। किन्तु ऐसा भी नहीं कि किसीपुराण में इन पोची स्रक्षामों में से दो-सीन स्वस्त भी न मिस्रते हो।

> भागवत में पुराण के लक्षण दस गिनाये यये है.— सर्गडचाय विसर्गडच बूत्ती रखान्तरागि च । वंदोी वंदानुचरित्तं संस्या हेतुरपाश्रयः ॥ [भाग० १२।७।६

सर्ग — पाँच लक्षणों के अनुसार, विसर्ग — जीव सृष्टि, वृक्षि — जीव के लिए उपयोगी वस्तुएँ, रक्षा — दृश्वर के विशिष्ठ अवतारों से आश्चष है, यंस तथा बंशानुवर्षित — पाँच लक्षणों के अनुसार ही, संस्था — प्रतिसर्ग से तालय है, हेतु — जीव से आश्चय है,

पुराणों को सामिक प्रत्य साता गया है। प्राचीन मान्यताओं की पुराणों में विविध प्रकार से स्थापना की गई है। आज के मुन में यद्यपि पुराणों की अनेक कथाओं का महत्त्व घटता जा रहा है, फिरभी उनमें ऐसी अनेक कथाएँ हैं, जिनका मूल्य कम नहीं अनाया जा सकता । मानव-जीवन के साव्यत सत्यों पर प्रकाश झाजनेवा हो के कथाएँ आजभी भारतीय साहित्य में आवरणीय है। आजभी ऐसे सहस्रों परिवार मिलेंगे, जो पुराणों का धामिक ग्रन्थों के रूप में आवर करते हैं। ऐसेभी शाखोगिरवार है, जो पुराणों का भकी मौति अर्थ न समझने पर भी केवल कनके पाठ मचल से अपना करवाण समझने है। सीयों व इनों के प्रसंगों पर, जनमीत्सत, उपनयन मा विवाह के समारोही पर, पूर्वजों के देहा सान या शाहादि के असतों पर पूराणों का पाठ कराया जाता है।

पुराणों में परम्पत्त से चली था रही विविध मान्यताओं का स्रोत देखा जा सकता है । परमात्म-तत्व तथा परलोक के चिन्दत के साथ-साथ ऐहिक जीवन के सुख-साधनों को सुक्षम दनाने की तरफ भी पुराणों का व्यान रहा है। विशास संस्कृत साहित्य की रचना में पुराणों का दासा हाथ रहा है। संस्कृत साहित्य में जितने महाकाथ्य, नाटक, कथाएँ और आस्थापिकाएँ पाई जाती हैं, उन सव' पर पुराणों की छार देखने में बाती है। इतिहास न होते हुए भी उनमें इतिहास की ऐसी सामग्री भरी पढ़ी है, जिसकी उपेसा नही की जा सकती।

किन्तु पुराणों के महत्त्व को स्वीकार करने के साथही यह भी मानना उचित होगा कि सामाजिक उपक-पुषल के कारण पुराणों में कई विकृतियों का भी समावेज हुआ है। इसिलए जाँव भूँदकर उनका उपयोग नहीं किया जा सकता। पुरानी सम्मदा का उपयोग सबंत्र इसी प्रकार संभव होता है। उनका सबींश निर्दोग नहीं होता है। जो अंश बाज के समाज के लिए अनुपयोगी हैं, उनको तो उपेशा ही की जायगी। अनुसरण उन्हीं अंशों का किया जायेगा, जो उपादेय समक्षे जायेगे।

<sup>\*</sup>बत्तदेव उपाध्याय-पुराण विमर्श, पृष्ठ १२८-२६ व ३०

पुराणों में आजमी हमऐसा बहुत-कुछ पाते हैं, जिससे किसी विशेष जाति, वर्ष या समाज का ही नहीं, किन्तु सारी मानवता का हिन हो सरुता है। परोपकार, सहानुभूति, करणा, तप, श्रद्धा, सत्यपरावणता, आग्म-विदवास, म्वाथंसाग, स्त्री-पुस्त-मर्यादा, दीरता, चरित्र-रक्षा, अन्य धर्मों के प्रति अपने ही धर्म के समान आदर-इप्टि आदि सद्गुणों को प्रतिष्ठित करने में पुराणों की कयाएँ विदय-माहित्य मे ऊँचा स्थान रखती है।

यही नहीं, पुराजों में राजनीति, कूटनीति, धर्मनीति तथा गृहस्य के सामान्य व विवोद धर्म तथा खादद्धमें को भी सरल, सरस शैली में प्रस्तुत किया गया है, जिनका साधारण अधिक्षित लोगों पर भी सीधा प्रभाव पडता है।

व्यायहारिक जीवन के लिए उपयोगी कलाओ और कार्यों को ओर भी पुराणों का व्यान रहा है। कृषि, वाणिज्य, राजधर्म, नृत्य, वाद्य, सगीत, मूर्ति-कला, चित्रकला, वृक्षारोपण, वापी-न्यूग-तङ्गान की प्रतिक्टा, उद्यान की सजावट, भवन, दुर्ग तथा सानों का निर्माण आदि उपयोगी विषयों की पुराणों में वासी अच्छी सामग्री मिलती है।

पुराणो की कितनी ही कथाओं के नायक व उपनायकों के रूप में अनेक राजिंपियों, ऋषियों, मुनियों और गृहस्थों के आदर्श जीवन का समाज पर चिर-नाल से खासा प्रभाव रहा है। ये कथाएँ उस कालकी सामाजिक,सांस्कृतिक और राजनीतिक परिस्थितियों का विश्वांन कराती है।

मानव-जीवन के सभी अंगों पर ऊँवे आदशों का वित्रण पुराणों ने किया गया है। वेदों व शास्त्रों के दुर्गम झान-दुर्ग में प्रवेश पाने के लिए भी पुराणों ने राजमार्गों का काम किया है। वेदों के गस्भीर झान, दर्शनों के उच्च विचार सथा धर्मशास्त्र की सुक्त व्याख्याएँ भी पुराणों के द्वारा सुगम हुई है।

हमारे साहित्य का भी पुराणों ने कम उपकार नहीं किया है । पुराणों की कितनी ही कपाओं के आधार पर भास, कालिटास, भवभूति, वाणभट्ट, दण्डी, श्रीहर्यं, भारति, माध आदि कवियों ने अमर रचनाएँ की है । आजभी भारत की विभिन्न भाषाओं के कवियों और सेखकों को पुराणों से प्रेरणा मिलती है ।

िन्तु धार्मिक श्रिया-कलापो की परम्परागत रूढियों की माँति पुराणों की कुछ कथाओं मे जही-तहीं विकृतियाँ भी मिलती है। कही-कहीं पर मतमतान्तरों का पुराग्रह तो देखने में आता ही है। एक दूसरे के छिद्वान्वेषण की
प्रवृत्ति भी पाई जाती है। समय-समय पर क्यातों व सूतों को मनमानो के
कारण जहाँ-तहाँ बतित्रायीनितयाँ और विसंगतियाँ भी देखने में आती है। विकन् बन्धुता के जिल केंचे आदर्श की स्थापना को सामने रखकर पुराणों की रचना हुई भी कहीं-कहीं पर संकृषित पृष्टि के कारण उसीका हनन किया गया है। अतः पुराणों के अध्ययन के लिए विवेक-सृष्टि आवश्यक है। जैसे, आम के ममुर- रस में बाघा डालनेवाले खिलके य बुठली को सावधानी से अलग कर देना पड़ता है, उसी तरह विवेक की दृष्टि से पुराणों का अध्ययन करना उचित होगा। स्पष्ट है कि समय-सनय पर लोकरुचि के आग्रह के कारण पुराणों में पीछे से जो नई-नई बातें जोड़ी गई, उनका मूलक्याओं से मेल नही बैठता। किन्तु कुल मिलाकर विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि पुराणों की रचना उदार-भावना को लेकर ही हुई थी।

पुराणों में तीनों मतों—वैष्णव, वैव एवं जानत के समन्वय का खासा अच्छा प्रयत्न किया गया था। कुछ स्थलों को छोड़कर, जो साम्प्रदायिक दुराग्रह से कारण बाद में 'प्रशिष्त' हुए होंगे, यह साफ़तौर से कहा गया है कि शिव से विरोध पढ़तेवाले वैष्णव की, तथा विष्णु के निन्दक धीव या शाक्त की घोर दुर्गित होती है। इतना ही नही, पुराणों में वेदों जीर ईश्वर की सत्ता को न माननेवाले तथावत बुढ़ को तथा जैनम में के आदि प्रवतंत्र सीयंकर ऋषमदेव को ईश्वर के क्षवतारों में पिना गया है।

पुराणों की सबसे वड़ी देन है, 'भागवत धर्म' । शुष्क ज्ञान तथा कर्मकाण्ड की नीरसता से बचाकर बैष्णव धर्म की नवधा भिन्न का भारतीय जन-जीवन को पुराणों ने जो नयाक्षेत्र प्रदान किया, विस्ववन्त्रुता खीर उदारता को जी नई दृष्टि दी, उससे उसका महान् हित-साधन हुआ है। सन्देह नहीं कि इन दोनों डेंबी भावनाओं ने अनेक गुमों तक बर्वेदता और गुढ़ की विभीषका से जन-जीवन को बचाकर ही नहीं रखा, बदिक परंदु, कत्वत्रता, जीवनात्र के प्रति समान दृष्टि आदि सद्-विचारों को भी एक नया क्य दिया।

पुराण साहित्य को समझने के लिए जमकी रचना-प्रित्रमा का जानना शावदयक है। मनोवैज्ञानिक या तुरुनास्यक सभीक्षा की दृष्टि से पुराण-साहित्य का अध्ययन करना उसके प्रति न्याय नहीं होगा। किसीभी देश, जाति या समाज के प्राचीन साहित्य पर, विदेशतया धार्मिक साहित्य पर इस प्रकार को दृष्टि से बहुत सही विचार नहीं किया जा सकता। आवार्य बजदेव उपाध्याय ने 'पुराण-विनसी' के वक्तव्य में यह सत्य ही कहा है कि 'आजकल पुराण की ऐतिहासिक प्रवृत्ति से विश्ते-पण की प्रया इतनी जागरक है कि उसके पुराण एक जीवित सास्य न रहकर जजायवधर में एवते की चीज़ बन जाता है। उसके अंग-प्रत्येग का इतना निर्मम विस्तेषण आज किया जाता है कि उसके मूळ में कोई तरव ही सेंप मही रह जाता।''

पुराण-साहित्य की अपनी एक बीठी है। इतिहास, काव्य, उपन्यास, कहानी या तथ्यात्मक साहित्य की भौति उत्तपर केवल तक या मनोविज्ञान की दृष्टि से विचार करना ठीक नहीं। उसके अध्ययन के लिए जरूरी है वह उदार दृष्टि, जिसमें पुराकाल को परिस्थितियों और कर्तव्य-सीमाओं के प्रित सहानुभूति हो। इस प्रकार के अध्ययन के समय ही इस वात का पता पल सकता है कि पुराण-महोदधि में कितने तो रत्न है और कितनी निर्पंक वस्तुएँ। प्रकृति में परमात्म-सत्त्व के दर्यन की जो प्रेरणा पुराणों से मिलती है, उसीका यह परिणाम है कि हम सूर्य और क्वन्य को केवल ग्रह मानकर सतुष्ट नहीं होते, और न हिमालय और क्विन्यावल की पापाम तिलाओं का एक समूह मानकर ही। इन सबमे देवत्व की प्रतिष्ट्या की उदार करणना से बचा लाम होता है, इसे कोई कोरा बैज्ञानिक नहीं बता सकता। इसका विक्तेषण तो वहीं कर सकता है, जो गंगा, यमुना, सरस्वती, सत्त्व, ग्रोशवरी, कृष्णा, कावरी आदि महानियों में मातृत्व की कल्पना करके भारत राष्ट्र की ग्रह्म मित से देवता और कर्तना करके भारत राष्ट्र की ग्रह्म मित से देवता और कर्तना करके भारत राष्ट्र की ग्रह्म मित से देवता और कर्तना है—
'माता भूमि: पुत्रोहर पृणिस्या: ।'

यही बयो, कूपो और सरोवरों में, इक्षों और वनस्पतियों में देवस्व की भावना फैलाने में भी पुराणों का यही उद्देश्य रहा है कि ये सब हमारी भू-माता के सुन्दरश्यार है, और इनकी प्रतिष्ठा करके हमन वेवस्त अपनाऔर अपने पड़ो-सियोका ही उपकार कर रहे हैं, वरन्आनेवाली पीड़ियां भी इनसे उपकृत होंगी।

पूराणों के रचना-काल के सम्बन्ध में अनेक मत हैं। कुछ पुराण बहुत प्राचीन साने जाते हैं, तो कुछ की प्राचीनता में, बहुत बाद की सामग्री का समापुराणों का रचना-काल वेश होने के कारण, सन्देह किया जाता है। किन्तु 
पुराणों का रचना-काल इतना तो निष्वाद है कि वेशों की रचना के समय भी 
पुराण नाम से प्रचात कोई-ल-कोई सामग्री भीजूद थी। यह सामग्री कितती थीव 
किन-किन क्यों में थी, इतका कोई स्पन्ट विवरण, पुराणों के सिवाय, अन्यत्र नहीं 
मिलता। इसलिए यह बताना कठिन है कि उस सामग्री मे कालान्तर में कितना 
परिवर्तन या परिवर्दन हुआ और उसमें कितना अद्याप्ताचीन और मीछिक है। 
किन्तु किरमी पुराणों के काल-निर्णय-सम्बन्धी कुछ तथ्य, संक्षेप में, इस प्रकार

उपलब्ध है:

कुछ विद्वानों का मत यह है कि भागवत, वाराह और विष्णु पुराण
१२वी घताब्दी, कुछपुराण १४वी, पपपुराण १२वी तथा १६वी, और नारदीयपुराण १६वी मा १७वी शताब्दी की राजाएँ हैं। परत् १०३१ ई० मे लिखी गई
अलवेब्नी की भारत सम्बची पुरतक में १६ महापुराणों और १६ उपपुराणों के
जो नाम गिनाये गये है, उससे इस मत का खण्डन हो जाता है। इसके अतिरिक्त,
महाभारत मे अठारहों महापुराणों के पढ़ने और भुनने की फलपूति से भी यह
विद्व होता है कि महाभारत की राजा से पूर्व अठारहों महापुराणों के
किसी रूप मे असित्व रहा होगा। प्रसिद्ध इतिहास-लेखक भी पन्तामणि भी की
अनुसार एक लाव ब्लोकों मे महाभारत की रचना ईसा की प्रधा महास्वी

पहले ही हो चुकी थी। इसपरसे, जुछ भी हो, इतनातो कहा ही जा सकता है कि पुराणों को अति आधुनिक मानना खही नहीं है। देवी भागवत के इस स्लोकसे यह सिद्ध होता है कि समय-समय परस्वमं व्यासो ने ही पुराणों का सम्यादन किया था :

अतीतास्तु तथा व्यासाः सप्तविशंतिरेव च ।

पुराणसंहितास्ते तु कथितास्तु युगे-युगे ॥ विवी मा० १।३।३४

कृष्ण्द्वैषायन व्यास ने पाण्डवों के राज्यकाल में पुराणों का २०वीं बार सम्पादन किया था। इसके पूर्व २७ बार व्यास लोग इनका सम्पादन कर चुके थे। इससे यह गानना चाहिए कि बहुत प्राचीन काल से ही पुराणों में पाठान्तर तथा नईकवाएँ बोइने की परम्पराचली बारही थी, और अति आधुनिक कालतक वही परम्परा विना किसी बाधा के चळती रही है। अतः कोई विकोध नियम्बण न होने कारण युख्य पुराणों में जहाँ-तहाँ क्षेपकों का होना असम्भव नहीं है। व्याकों और सूतों ने ही नहीं, लिपकारों ने भी जहाँ-तहीं थिएकों का होना असम्भव नहीं है। व्याकों और सूतों ने ही नहीं, लिपकारों ने भी जहाँ-तहीं परिवर्तन आदि किये होंगे। पर ऐसा सभी पुराणों में नहीं किया गया। भागवत की भीति जिन पुराणों मा किसी विशेष सम्भवाय से सम्बन्ध था, उनमें इस तरह के क्षेपक या परिवर्तन की गुजाइश बहुत कम थी।

स्पट है कि कथावाचकों और सूतों ने अपने-अपने राजाओं के बंधों के वर्गन मे नियन्त्रण नहीं रखा। परिणाम यह हुआ कि पुराणों में दी गई बंधा-बिलयों में परस्पर मतभेद पैता हो गये, जिनसे किसी निष्कर्ण पर पहुँचना कठिन हो गया है। बम्बई के वेंकटेश्वर प्रेस से प्रकाशित 'पविष्य पुराण' को देखकर सो यही मानना पड़ता है कि इन प्रत्यों में काफी गोजमाल हुआ है। अकबर के बंधन से ही सत्योप मही किया गया, महारानी विच्होरिया का उल्लेख करता भी बावस्यक मालूम हुआ। परन्तु इस प्रकाश के क्षेपकों से यह नहीं समझ केना चाहिए कि पविष्य पुराण अति आधुनिक रचना है। अविष्य पुराण का नाम 'आपसान्य धर्मसुत्र' में भी आया है, जिसका एचनावगळ डां॰ सुह लर के सवानु-सार ३०० वर्ष ईसापूर्व है। कुछ ऐसीही वात दूवरे पुराणों की भी है।

महापुराणों की संस्या १ प है। इनके कम केसान्वत्य में यद्यपि एकमत महापुराण तथा उपपुराण नहीं है, तीथी नीचे दिया गया कम प्रायः बहुसम्मत कहा जा सकता है:

| कहा              | जासकताह:          |                |
|------------------|-------------------|----------------|
| १ ब्रह्म         | ७ मार्कण्डेय      | १३ स्कन्द      |
| २ पद्म           | द अग्नि           | १४ वामन        |
| ३ विष्णु         | ६ भविष्य          | १५ कुमें       |
| ४ शिव (अथवा वाषु | ) १० ब्रह्मवैवर्त | १६ मत्स्य      |
| ५ श्रीमद्भागवत   | ११ लिंग           | १७ गरुड        |
| ६ नारद           | १२ वराह           | े१८ ब्रह्माण्ड |

इन अठारहों महापुराणों के स्लोको की संस्था लगभग ३,६५,१०० होती है। १८ उपपुराण भी गिनाये भये हैं। प्रसिद्ध है कि कृष्णद्वैपायन द्वारा २८वी बार पुराण-संहिता के सम्पादन के बाद जो पुराण रचे गये, उन्हें उपपुराण का नाम दिया गया। ये ये है:

|   | भागवत                    | 9          | मन्द्रकर्प ५ | 14        | 4011463     |
|---|--------------------------|------------|--------------|-----------|-------------|
| 7 | २ माहेरवर                | 5          | साम्ब        | 88        | दुर्वासस्   |
|   | ३ ब्रह्माण्ड             | 3          | कालिका       | 14        | शिवधर्म     |
|   | ४ आदित्य                 | १०         | वरुण         | 38        | वृहन्नारदीय |
|   | ५ पाराशर                 | 25         | उपनस्        | १७        | नारसिंह     |
|   | ६ सौर                    | <b>१</b> २ | मानव         | १द        | सनत्कुमार   |
|   | इ.स. च्याप्यसम्बद्धाः से | के कई अ    | ਜ਼ਰਤ ਨੂੰ ਸੁਣ | अधिक के । | -           |

इन उपपुराणों में से कई बादास्त हैं, कई खीण्डत है। इन उपपुराणों के बतिरिक्त महाभारत का खिल पर्व हरियंदा पुराण कहा जाता है।

फिर १८ औपपराण या अतिवराण भी कहे जाते हैं. जिनके नाम ये हैं :

| ł | कार्तंव | b  | सूर्यं   | 1 | F  | भागंव   |
|---|---------|----|----------|---|----|---------|
| ₹ | ऋजु     | 5  | परमानन्द |   | १४ | वाशिष्ठ |
| ą | খাৰি    | 3  | वृहद्धमं | 1 | 4  | कीर्म   |
| ٧ | मुद्गल  | १० | महाभागवत | 1 | Ę  | गर्ग    |
| ĸ | पशुपति  | ११ | देवी     | 8 | e) | चण्डी   |
| Ę | गर्गोश  | १२ | कल्कि    | 1 | 5  | रुधमी   |

इनमें से भी कई दुष्प्राप्य और खण्डित है। ये सभी परवर्ती काल की रचनाएँ है। इनमें से कुछ अच्छी मनोहर शैकी में लिखे गये हैं, और उनमें इतिहास, धर्मशास्त्र, समाजवास्त्र और दर्शनशास्त्र की भी अच्छी सामग्री मिलती है।

जैनो और बौदों के भी पुराण ग्रन्य इन्ही पुराणों को बौली पर रचे गये है। इनके बारे में इतिहासकारों का कहना है कि ये ईसा की ६थी प्रध्यो शताब्दी में रचे गये थे। जैनों के २४ सीर्यंकरों के नाम पर २४ पुराण है, जो सब संस्कृत भाषा में हैं।

नैपाली बौढों में जिन १ पुराणी का प्रचलन है, वे नवधर्म के नाम से प्रस्थात है। इनमें भी पुरानी कथाओं, इतिहास, जीवनचरित, व्रत आदि का वर्णन है।

पुराणों की रचना बहुधा सरल संस्कृत के गेम छन्दों में हुई है। कुछ पराणों में भागवत की भाँति उत्कृष्ट पदा व गदा की रचना-शैली भी मिलती है, पर अधिक मात्रा में नहीं। सर्वेक्षाधारण में अधिक-से-अधिक लोकप्रिय हो सके, इसी उद्देश्य से इनमें, पुनरुविद्यरों की चिन्ता न कर, प्रत्येक दिपय को सुन्दर इंग से रखा गया है। इननी कथाओं का आरम्भ प्राय: मनीचैनानिक दंग से होता है, और कहीं वहुत थोड़े मे, तो कही वहुत विस्तार के साथ किसी-न-किसी आदशं या उद्देश्य को स्थापना में उनकी समाधित होती है। बहुत सारी कथाओं मे असम्बद और अतिशासित होती है। बहुत सारी कथाओं मे असम्बद और अतिशासित होती है। वहुत कारी कथाओं की रावेक्त सारी कराओं से असम्बद और अतिशासित होती है। किन्तु अनेक कथाओं की रोवकता का निर्वाह बहुत करके कुशालदाषुर्वक किया गया है।

कई पुराणों में कुछ कथाएँ विविध रूपों में प्रस्तुत की गई है। वंदा-वली का वर्णन भी कही-कही भिन्न-भिन्न है। यही नहीं, सैकड़ों ऐसीभी कथाएँ है, जो महाभारत में भी हैं। कुछ ऐसीभी कथाओं का विस्तृत वर्णन पुराणों में जाया है, जिनका मूळ वेरों में पाया जाता है। कहीं उनमें समानता है, तो कहीं कुछ जनतर है। पुराणों में माहारम-आहिस की बहुतता है। तीचों, ततों, बनों आदि के माहारम-के साथ पुराणों की फळभूति का भी माहारम-वताया गया है। लोक-रिच को जपाने के विचार से ही सामद ऐसा किया गया है। किन्तु सुतों का हाप भी इसके मूळ में देखने में आता है।

प्रत्येक महापुराण का विवरण बहुत सक्षेप मे नीचे दिया जाता है:

इते 'आदि ब्रह्मपुराण' भी कहते हैं। यह पुराण वस्वई, पूना और करुकत्ता के कई संस्करणों में मिलता है। विवयुराण, मायवत, नारद पुराण, देवी भागवत और ब्रह्मवैवर्त की पुराण-सुची के अनुसार

बतापुराण इसकी क्लोक-सरुया एक लाख होनी चाहिए। मस्स पुराण इसके क्लोकों की संस्था १३,००० वतलाता है। पर आज जो संस्करण इसके मिळते है, उनमें क्लोकों की मंह्या १३,७०२ है। अनुमान है कि इसके ७८३ क्लोक मस्स्य पुराण की रचना के बान बड़ाये यये होंगे। पुराणों पर क्षोध करनेवाले कुछ विद्वानों का अनुमान है कि ११वी या १२वी दाताब्दी में दाक्षिणात्य सतों ने इसमें अनेक माहास्थ-प्रकरण बढ़ा दिये हैं।

श्रह्मपुराण का रचनाकाल १२वी याताच्यी से पूर्व का जान पड़ता है, क्योंकि विल्लालसेनकृत 'दानसामर' अन्य में तथा उसीके आस-पास रचे गर्म 'श्राह्मणसर्वस्व' एवं 'हेमाहि' में भी इसके अनेक क्लोक उद्भृत किये गर्मे हैं। यही नहीं, इसकी अधिक प्रांचीनता का एक प्रमाण और भी हैं। श्रह्मपुराण में भूवनेस्वर के अन्तवसासुदेव का साहात्म्य मिलता है। श्रृवनेस्वर का प्रस्थात अनन्त- सामुदेव-मन्दिर ११वीं खताब्दी में भवदेव भट्ट ने सनवाया था। श्रह्मपुराण में इस मिदिर का उल्लेख नहीं किया गया है। यदि ११वीं शताब्दी के याद इसकी रचना हुई होती, तो इस मन्दिर के सम्बन्ध में भी श्रुष्ट वर्णन अवस्य निया गया होता।

ब्रह्मपुराण के अनेक दलोक महाभारत में भी पाये जाते है। या तो महा-भारत से ये स्लोक ब्रह्मपुराण में लिये गये है, या ब्रह्मपुराण से महाभारत में लिये गये है। तब ब्रह्मपुराण की रचना महाभारत की रचना के पूर्व की भी हो। सकती है। महाभारत का रचना-काल ईंखा से ४००वर्ष पूर्व का बहुचा माना जाता है। इस हिसाब से ब्रह्मपुराण की रचना ईंबा से ५००वर्ष पूर्व से भी पुरानी हो सकती है। ब्रह्मपुराण की कथायाँ ली और भाषा भी सभी पुराणो की सौली और भाषा से जुख पृथक्सी मालूम देती है। उसमें 'आर्थ' अयोग और दैदिक लाक्यान माने हैं। अधि-कता से यह निदिचत होता है कि पूराणों में यह सबसे अधिक प्राचीन है।

श्रीकृष्ण-चरित का वर्णन इस पुराण मे विस्तारपूर्व के किया गया है । सूर्योपासना के सहस्व को भी इसमें दिखाया गया है । सांख्ययोग का भी इसपुराण

मे अच्छा विदलेषण किया गया है।

रचना-काल के विचार से पद्मपुराण का स्थान दूसरा है । मत्स्य, मार्य, भागवत, देवी भागवत और जिवपुराण के अनुसार इसमें ५५००० दलोक होने चाहिए, किन्तु ब्रह्मवैवर्तपुराण इसके स्लोकों की सक्या

पर्मपुराण ५६००० बतलाता है। आज जो पर्मपुराण मिलता है, उसकी क्षेत्रक-संख्या ४८,४५२ है। सम्भव है कि कालान्तर में उसके कुछ अंश मन्द हो गये हों, अयवा उनको उपपुराण या अतिपुराण के रूप में किर से उस दिया गया हो।

इस पुराण मे पाँच खण्ड हैं—मृष्टिखण्ड, भूमिखण्ड, स्वर्गखण्ड, पाताल-

खण्ड और उत्तरखण्ड।

पद्मपुराण भी प्राचीन पुराण माना जाता है। इसके कुछ बचनों का छढरण 'आपस्तम्ब धर्मसूत्र' में किया गया है। किन्तु सायही इस पुराण में क्षेपक भी काली है। इसमें बिलत सीधाँ व बतों के माहारस्यों की अतिवासीवित्यों से यह स्पट हो जाता है कि परवर्ती काल में इस पुराण पर सूतों और बन्दीजनों की कुणा बहुत अधिक रही। इसकी भाषा और बैली बहुयुराण की भाषा और बैली से कुछ सुकरी हुई तथा लोकक्ष के अनुकुछ है।

पद्मपुराण में विष्णु-मनित का वडा अच्छा प्रतिपादन किया गया है।

इसीलिए वैष्णव सम्प्रदायों में इस पुराण को बहुत अधिक आदर मिला है।

इस पुराण का स्थान तीसरा ठहरता है। ब्रह्मवैयतं, मस्य, देवी भागवत, नारद और विवयुराण के मतानुसार इसकी क्लोक-संस्था २३,००० है। कुछ छोग इसके क्लोकों की सस्या १०,००० बताते हैं, और

विष्णुपुराण छान इसक २७०० ही । कुछ केवल २००० ही ।

प्रो० विस्सन इसके क्लोको की सस्या ७००० बतलाते है। श्रीधर स्वामी, जिन्होने भागवत की सुप्रसिद्ध टीका 'श्रीधरी' लिखी है, इसकी दलोक-संस्था ६,००० अनुमान करते हैं। 'विष्णु-धर्मोत्तर' नामक अंश इस पुराण का उत्तर-खण्ड जान पड़ता है। अलवेरनी का तथा भारदपुराण का भी यही मत है।

विष्णपुराण की जो प्रति मिलती है, उसमें यदि 'विष्णु धर्मोत्तर' को मिला दिया जाय, तो इसके दलोको की संख्या १६,००० हो जाती है। विष्णु-धर्मोत्तर वा वर्तमान रूप खण्डित जान पड़ता है, वगोकि उसके उपलब्ध कम में श्रु खला की कड़ी हुटी हुई मालूम देती है।

विच्लु पुराण की भाषा, शैली, कथावस्तु व साहित्यिक हप सभी पुराणी से कुछ-न-कुछ अलग हैं। बतः इसकी बति प्राचीनता में संदेह नहीं किया जा

सकता ।

इसमें गद्य और पद्य दोनों प्रकार की रचनाएँ हैं। दोनों में ही भाषा-संस्कार और रस-परिवाक भी खब हुआ है। प्रो॰ विल्सन विष्णुपराण के बड़े प्रशंसक हैं। उन्होंने स्वयं इमका अंग्रेजी अनुवाद भी किया है।

बिष्णुपुराण में ६ अंग वर्थात खण्ड हैं। दूसरे श्रश में तत्कालीन भूगोल का विशद वर्णन आया है। तीसरे अंश में वैदिक शाखाओं पर विशेष प्रकाश डाला गया है। कृष्ण के चरित का भी इस पुराण में वडा सुन्दर वर्णन किया गया है।

शिवपुराण का, रचनाकाल की दृष्टि से, चौथा स्थान है । किन्तु मस्स्य, नारद और देवी भागवत में चतुर्थ स्थान पर शिव और वायु दोनों पुराणों का

नामोल्लेख आया है। कुछ विद्वान कहते हैं कि इसका

शिवपुराण असली नाम वायुप्राण ही है। इसमें मुख्यरूप से शिव-तस्य की व्याख्या और प्रतिष्ठा होने के कारण इसका नाम शिवपुराण भी पड़ गया होगा । इस मत के विपरीत, विष्णु ,पद्म,मार्कण्डेय, कुर्म, वराह, भागवत और स्कन्द, इन पुराणों में शिवपुराण का ही उल्लेख किया गया है, वायुपुराण का नहीं। पर गहराई से विचार करने पर मारूम पढ़ता है कि प्राचीन काल में ये दोनो पुराण एकही रहे होंगे, वयोंकि दोनों के जो वर्तमान रूप मिलते हैं, उनमें बहुतेरे रलोक समान हैं, यद्यपि कही-कही पर भेद भी दिखाई पड़ता है।

देवी भागवत के अनुसार शिवपुराण के इलोकों की संख्या १०,६०० और शिव, नारद, मागवत, मत्स्य तथा श्रह्मवैवर्त के अनुसार २४,००० होनी चाहिए । पर आज जो शिवपुराण उपलब्ध है, उसके श्लोकों की संस्या १२,००० है। उसमे बुछ ऐसी संहिताएँ आई हैं, जिनके इलोकों की संस्था जोड़ने पर २४,००० दलोकोंवाली संख्या सही मालूम पड़ती है।

शिवपुराण वायुपुराण से प्राचीन है, इसमें सन्देह नही। कादम्बरीकार बाणभट्ट ने, जो ईसा की सातवीं शताब्दी में मौजूद था, बायुपुराण का उल्लेख अपने ग्रन्थ में किया है। महाकवि कालिदास रचित 'कुमारसंभव' की कथा भी वायूपुराण से ली गई है। प्रो॰ विल्सन इसे सैंकड़ों वर्ष ईसापूर्व की रचना मानते है ।

शिवपुराण में ४ पाद है, अर्थात् राण्ड । भूगील व रागील का वर्णन इस पूराण में खासा अच्छा मिलता है। बैदिक शाखाओं का भी इस पुराण में वर्णन आया है। सिवपुराण में वर्णित 'पास्पत योग' अपना विशेष महस्व रखता है। आचार बलदेव उपाध्याय के शब्दों में "यह अश श्राचीन योगशास्त्र का स्वरूप जानने के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है।"

रचना-काल के कम से भागवत का पाँचवा स्थान है। किन्तु सभी पुराणों में लोकप्रियता, उक्तम कथावस्त्र, साहित्यिक सौन्दर्य तथा आध्यात्मिक प्रेरणा के

लिए भागवत का पुराणों में सबसे ऊँचा स्थान है। अब-थोमद्भागवत तक इसकी अनेक व्याख्याएँ व टीकाएँ लिखी जा चुकी है। प्रसिद्ध है कि 'विद्यावतां भागवते परीक्षा' अर्थानु विद्वानो की परीक्षा भागवत के अर्थ को स्पष्ट करने में होती है। इसकी वर्णन-गैली और भाषा-सीप्ठव में अद्-भूत चमत्कार देखने में आता है। इसके गदा व पदा दोनों में ही काव्य के गुण कूट-कुटकर भरे हुए है। कया का कम बहुत लिलत और मनोरम देग से चलता है।

शिवपुराण, देवी भागवत, अहावैवलं, नारद और मत्स्यपुराण के अनुसार भागवत पुराण की बलोक-संख्या १८,००० है। इसके वर्तमान संस्करणों के ब्लोकों की संस्या १८,००० पाई भी जाती है। मुख्य कारण इसका यह है कि सैकड़ी वर्षों से यह प्रसिद्ध प्रन्थ धार्मिक जनता का, विशेषकरके बैष्णवों का कण्ठहार रहा है। किसीभी मूल्य पर इसका अंग-भंग नहीं होने दिया गया। इसकी मौलिकता सुरक्षित रखने में इसकी प्राचीन प्रस्यात टीकाओं ने भी यड़ा काम किया है। दूसरे प्राणों को ऐसा सयोग नहीं मिला। पर कुछ विचित्र वार्ते भी भागवत के सम्बन्ध में पाई जाती है। गारद, ब्रह्मवैवर्त, श्रीधर स्वामी, मितासरा के टीका-कार आदि के मतों से इसकी गणना अठारह महापुराणों के अन्तर्गत की जाती है, किन्तु शिव, मत्स्य, कालिका, भागवत-कथासंग्रह आदि के अनुसार देवी भागवत ही महापुराण है, श्रीमद्भागवत नहीं । इस सम्बन्ध में एक इसरे के विरोधी तर्क उपस्थित किये गये है।

भागवत में राधा के नाम का उल्लेख नहीं है, जो परवर्ती कृष्ण-काव्य की आधार-मिम है। उसमें भद्रकाली का माहारम्य है, जबकि देवी भागवत में राधा की सारी कथा बड़ी रोचकता के साथ वर्णन की गई है। भागवत में जहाँ दार्श-निक भावों की प्रधानता है, वहाँ देवी मागवत मे तान्त्रिक भावों की बहलता है। उसकी इसी तान्त्रिक भावना के कारण उसे कुछ लोग अर्थाचीन मानते है। परन्तु

१ पुराण-विभर्श, पुष्ठ १४५ ।

तन्त्र की पद्धति बहुत नई नही है। प्रापा और वस्तु-विन्यास की दृष्टि से उसमें भागवत की अपेक्षा कुछ नवीनता अवश्य पाई जाती है। जहाँ भागवत की भापा अत्यत्त परिज्ञुत, पाण्डित्यपूर्ण, अर्थ-गाम्भीय से युन्त और पद-पद पर समाय-बहुला है, वहाँ देवी भागवत की भापा दूसरे पुराणों की भांति सामान्यतमा सरल और सुगम है। उसके छन्दों में की भागवत की भांति विविधता नहीं है। किन्तु महापुराणों के अन्तर्गत सिना जानेवाला स्टीमदूभागवत है या देवी भागवत, इसका निर्णय करना एक कठिन समस्या है। कुछ लोगों की घारणा है कि जब देव में सावतों और वेंप्णदों का प्रभाव अधिक बढ़ा, और दोनों में प्रतिस्था की भावना पैदा हुई, तब भागवत पुराण के नाम से, जो पंचमपुराण अपने मूलक्ष्म में या, दोनों सम्प्रदायों ने अपने-अपने मत के अनुकूल संकितवारी सम्प्रदायों की सीवन किया होगा। इस घारणा में सिवा तर्क की संगित के हुन की कुछ भी हो, भागवत की गणना महापुराणों में हो या न हो, उसकी प्रतिस्था सभी पुराणों से बहुत अधिक से। किसी अंग में तो बातमीकि-राभायण और महाभारत से भी बढ़कर मारत में सागवत का प्रसार सीर आदर है।

यह छठे पुराण के नाम से निरुप्तत है। इमे 'नारदीयपुराण' भी कहते है। भागनत, देनी भागनत, मत्स्य, ब्रह्म इन्दर्त और स्वयं नारदीय पुराण के मतानुसार नारदपुराण नारद-पुराण मिलता है, उसमें २२,००० स्लोक हैं।

पूर्व और उत्तर भाग के नाम से इसके दो खण्ड है। उत्तर खण्ड में ३००० क्लोकों को ही कुछ लोग मूल 'नारद पुराण' मानते है। नारव पुराण के कुछ प्रसंगों का उस्लेख ११वीं सताब्दी में मौजूद अलबेरनी तथा १२वीं शताब्दी में वस्लालसेम ने भी फिया है। किन्तु बाँव जिस्तान ने इस पुराण को १६वी शताब्दी की रचना माना है। पुराणों के सभी लक्षण इसमें पूरे घटित होते हैं। अन्य पुराणों की असाव-धानों से कुछ-न-कुछ परिवर्तन इस पुराण में भी हुए हैं। विष्णु-भनित कर चड़ा सुन्दर प्रतिपादन नारवपुराण में मिलता है। इतिहास की वृद्धि में भी इस पुराण का अपना विशेष महत्त्व है।

इसका स्थान सातवाँ माना जाता है। भागवत, देवी भागवत, शिवपुराण,
नारदीयपुराण, बहार्ववर्त तदा मत्त्यपुराण के अनुसार इसके स्लोकों की संस्था
मार्कण्डेयपुराण
भारते के स्थान स्

ने मार्कण्डेय पुराण के बचनों को खढ़त किया है। 'दुर्गायप्दायती' इसी महापुराण का एक छोटान्सा अंदा है, जिसे बाक्त कोग अपना पूज्य प्रन्य मानते हैं। पर इस पुराण में साम्प्रदायिक विचार को कोई आदर नहीं दिया गया है। कतिपय पाइचारय विद्वानों से इस पुराण को अच्छा सम्मान मिळा है। पाजिटर महोदय मे तो इसका अग्रेजी अनुवाद भी किया है।

इसका आठवाँ स्थान थाना गया है। मत्स्य, देवी भागवत और शिव-प्राण के मतानुसार इसके स्टोकों की सस्या १६,००० होनी चाहिए । बहार्यवर्त

अरि भागवत में २,५००० इलोकों को उल्लेख है। परन्तु प्राप्त अग्निपुराण के इलोकों को सत्या १५००० के लगभग है। अग्निपुराण में वेद-वेदांगों का विस्तृत परिवय दिया गया है। इसके पहले अध्याय में हो वेदिक सत्र द्वारा आग को सहिमा बताई गई है। अद्वैत वेदान्त का नित्योद्ध इस पुराण में देखा जा सकता है। नाच्य-नास्त्र अवाकरण, ज्योतिष आदि की भी इसमें चर्चा है। पर जो संस्वरण आज प्राप्य है, उसमें प्रीक्षण को का स्वय् हैं। उस जो संस्वरण आज प्राप्य है, उसमें प्रीक्षण का अधिक महत्व है, इसीलिए यह कहा गया है कि:

'आग्नेवेहि पुराणेऽस्मिन् सर्वाः विद्याः प्रदर्शिताः ।'

इसे कालत्रम से नवां स्थान दिया जाता है। नारतपुराण के अनुसार स्वमं १४,००० रहोक होने चाहिए। किन्तु शिव, मत्स्य, यहाबैवर्त, भागवत और भीवस्यपुराण देवी भागवत के अनुसार इसमे १४,५०० रहोक हैं। उपलब्ध भनिष्य पुराण के रहोको जी संस्था भी लगभग इतनी हैं। है। आज चार प्रकार के भनिष्य पुराण के तहें। इनमें से कीन-सा प्राचीन है और कीन-सा नवीन इसका निणय करना कठिन हो गया है। किन्तु मविष्यविषयम् वातों का वर्णन सभी भनिष्य पुराणों थे है। वांत्रिक विषयों की

मिन्यानियम वार्तों का वर्णन सभी भनिष्य पुराणों भे है। वांत्रिक विषयों भी चर्चा भी सबमें समान ही है। भनिष्य पुराण में क्षेत्रकों की भरमार है। लिपिकारों के अलावा मैतवालों ने भी जी खोलकर इस पुराण का स्तुति-गान किया है! यह दसवां पुराण माना जाता है। मत्स्य, भागवत, नारदीय, शिवपुराण

श्रीर देवी भागवत के अनुसार इसमें १८००० रुजेफ होने चाहिए। पर जो बहावैवर्त अहावैवर्त पुराण आण मिलता है, उसको रुजेक-संस्था इतनी नहीं है। साथ ही, विभिन्न पुराणों में इस पुराण के साबन्य में जो बच्चे वियय खाये यये हैं, वे भी वर्तमान संस्करण में नहीं मिलते। सामिक विययों का इसमें अधिक वर्णन है। विभिन्न जातियों की उत्पत्ति का भी विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। हुस्थ-काव्य की प्रमुख आराध्या राघा का भी इस पुराण में वर्णन काया है। हुस्थ-काव्य की प्रमुख आराध्या राघा का भी इस पुराण में वर्णन काया है। हुस्थानाव वर्णन है सो कारण यह पुराण वहन लोकप्रिय है।

काल-कम के अनुसार इसका ग्यारहवाँ स्थान माना गया है। अन्य पुराणों के अनुसार इसके स्लोकों की संस्था ११,००० है। किन्तु जो लिंगपुराण जाज सितापुराण पितता है, उसमें इतने स्लोक महीं है। असल में लिंगपुराण एक कर्मकाण्ड का प्रन्य है। पुराणों से ऐसी में गणना किये जाने के कारण इसमें कुछ क्याएँ बाद से जोड़ो हुई जान पड़ती है। इसमें अनितिज्ञ के महस्य होकर जिब ने धर्म, अर्थ, काम और मोझ का उपयेख किया है। ज्ञिव के १८ जवतारों का इस पुराण में उल्लेख किया गया है। पर इसमें

लिनिर्लिश के मध्यस्य होकर जिन ने धर्म, वर्ष, काम और मोक्ष का उपरेश किया है। जिन के १० जनतारों का इस पुराण में उल्लेख किया गया है। पर इसमें आधुनिक विषयों की अधिकता है। कुछ स्थलों पर विष्णु के निन्दात्मक वचन भी इसमें एख दिये गये है।

इस पुराण का स्थान बारहवाँ है। इसके दलोकों की संस्था दूसरे पुराणों में दी गई अनुक्रमणों के अनुसार २४,००० होनी चाहिए। किन्तु इसके पूर्वीर्ट के रूप में एकड़ी खण्ड आज मिलता है, जिसकी श्लोक-

बराहपुरान क्ष्य १०,५०० है। वस्तराई, हस्तिलिखित रूप में, कही-कही पाया जाता है। एर उचके क्लोकों की सक्या का निश्चित पता नहीं लग सका है। सम्भव है, उत्तराई के स्लोकों की सक्या का निश्चित पता नहीं लग सका है। सम्भव है, उत्तराई के स्लोकों को मिलाकर २४,००० की संस्या पूरी हो जाय। किंगनुराण की भीति वराहपुराण भी एक कर्मकाण्ड विषय का म्रत्य है। इसले रचना १२वीं सताब्दी के आस्यास की मालूम पड़ती है। इस पर रामानुतीय वैराजव सम्प्रदाय की छाप स्पष्ट है। सम्प्रदाय विरोध सम्बन्ध होने के कारण इससे क्षेत्रक कम हुए हैं। दूसरे पुराणों में इसमें बॉला विषयों की जो अनुकरणी दी गई है, वह लगमम पूरी-की-पूरी मिल जाती है।

वराहपुराण में निवकता का उपाख्यान विस्तृत रूप में आया है, परन्तु

आध्यात्मिक दृष्टि से देखने पर कठोपनिषद् से वह भिन्न है।

यह तेरहवा पुराण माना जाता है। ब्रह्मवेवतं, नारदीय तथा देवी भागवत में इसके क्लोकों की संस्था ६१,००० वार्ष गई है। भागवत और मस्स्पराण इसकी

स्कान्दपुराण में हुए से किया कर किया है। शिवपुराण में हुए से हिता पूरें किया उत्केख है। स्कान्दपुराण में ६ संहिताएँ हैं —सनस्कुमार, सूब, शंकर, बैण्णव, ब्राह्म तथा थीर। इनमें सुतसंहिता विवापासना भी वृष्टि से विदोयतीर पर उत्केखनीय है। दूसरे प्रकार से इसे इन सात खण्डों में विभवत किया गया है—माहेश्वर, वैण्णव, ब्रह्म, काशी, रेवा, तापी और प्रभास। इन तेरह सातों में एक छाय के छगभग स्कोक मिळते हैं। इस पुराण में कुछ आधुनिक विषयों की भी चर्चा की गई है। गदिष मूछ रूप में इसके अस्तित्व की सुवना ७वी साताब्दी में भी प्राप्त होती है, तोभी इसमें १५ वीं, १६वीं सताब्दी तक साम्प्रदायिकों द्वारा परिवर्डन और परिवर्डन हुए हैं। उनके ऐसे अर्वाचीन विषयों का इदमें समावेश किया गया है, जिन्हें देवते हुए यह

कहना पड़ता है कि कुछ कालतक अनेक सम्प्रदायों के अनुपायियों की कुपाइप्टि इस महायुराण पर रही है ! इसके 'हहदाकार' का कारण भी शायद यही हो ।

इसकी गणना चौदहवें स्थान पर की जाती है। दूसरे पुराणों के मतानु-सार इसके क्लोकों की सस्या१०,००० होनी चाहिए। पर यह सम्पूर्ण रूप में उपलब्ध

नहीं है। अवतक इसका पूर्व भाग ही प्रकाश में आया है। परन्तुअनेक प्रमाणीं से यह पुराण १५वी और १६वी

सताब्दी की रचना मालूम होता है। ऋष्वेद में विण्त 'पिविकम' के प्रतीक की इसमें लौकिक कवा का रूप दिया थया है। साथ हो, नारदीय पुराण में आये हुए विषयों की जो सूची उत्तमें दी गई है, वह भी सही मालूम होती है। इस पुराण में तीयों, बतो आदि के माहात्म्य के रूप में अनेक छोटी-मोटी पुन्तको का समावेदा हुआ है।

यह पन्द्रहवी पुराण कहा जाता है। शिव, नारदीय, ब्रह्मवैवतं, देवी भाग-यत और श्रीमद्भागवत के अनुतार इसके क्लोकों की संस्या १७०० तया महस्य-

कूमंपुराण में अनुसार १६००० होनी चाहिए। किन्तु कूमंपुराण का जो सस्वरण आज मिलता है, उसमें केवल ६००० होहलोक है। इसमें कूमंवतार की कया का विस्तार के साथ वर्णन किया या है। तंत्रवास का भी इसमें उत्तरेख है। जोन पड़ता है कि या तो तांत्रिकों ने इसमें देशकर एउ दिये है या किर उसकी रचना तांत्रिक काल के बाद हुई है। इसमें बाह्मी, भागवती, सौरी और वैण्यो ये चार संहिताएँ हैं। मस्य और नारदीय पुराण में इसको जो वनुक्रमणी दो गई है, वह भी ठीक बैठती है।

और नारदीय पुराण में इसकी को अनुकमणी दी गई है, वह भी ठीक बैठती है। यह पुराण सोळहवां कहा जाता है। रचना-कीशळ औरवस्तु-विन्यास फी दिन्ट से यह महत्त्वपूर्ण पुराण है। नारदीय पुराण के अनुसार इसकी बजोक-संस्या १५,००० होनी चाहिए, जो प्राप्त सरकरण में

भत्सपुराण मिलती हैं। किन्तु स्वयं मत्सपुराण के अनुसार इसके स्वेतिकों की संस्था २०,००० होनी चाहिए। इस पुराण में भी दान, यज्ञ, तप, तीर्ष जत आदि के माहास्य का विस्तृत वर्णन है। राजवंशाविल्यों के साय ऋषियों की भी वंसावली इसके दी गई है। इस पुराण की राजना अधिसीम कृष्ण के सासनकाल में हुई, जो कलियुग के आदिम राजाओं में से था। आधुनिक विषयों की अधिक चर्ची होने के कारण मालूम होता है कि सुतों और मागधो ने इस पुराण में भी क्षेत्रक जोडे है।

यह सबहवां पूराण कहा गया है। बहुधा इस पुराण के उत्तर खण्ड का वाचन सरणासीच के दिनों मे कराया जाता है। कारण यह है कि इस पुराण में पारलोकिक बातों की अधिकता है। मस्त्यपुराण के यदडपुराण अनुसार इसमे १७,००० और अन्य पुराणों के अनुसार

१६,००० इलोक होने चाहिए । पर आजकल इसका जो संस्करण प्रचलित है,

उसके रुठोकों की संख्या ११,००० के लगमग है। दूसरे पुराणों में इसकी जो अनुक्रमणी दी गई है, वह यथात्रम इसमें मिलती है। गरु पुराण में इस बात का उत्लेख आया है, कि इसकी रचना या संकलन राजा परीक्षित के पूत्र जनमेजय के समय में हुआ था। इस पुराण में भी क्षेपक जोडे गये है। यों तांत्रिकों का प्रभाव इसमें नहीं दीख पड़ता है, तो भी दानादि तथा तीर्थ-त्रतों को बहुत अधिक महत्व देनेवाल लोगों का हाथ मालुम होता है।

यह पुराण अठारहरों कहा जाता है । नारदीय, ब्रह्मवैवर्त और मानवत के अनुसार इसमे १२,०० स्लोक होने चाहिए । प्राप्त ब्रह्माण्डपुराण के स्लोकों की संस्था भी लगभग इतनी ही है । इस पुराण के भी चार

बह्मण्डद्वराण भाग या याठ हैं, जिनके नाम हैं—प्रक्रिया, अनुपंग, ज्योद्वात और उपसंहार। इसकी रचना-बीली और अपा यहण प्राचीन जान पड़ती हैं, फिरभी कुछ नये विषय भी इसमें घुले-मिले मालूम देते हैं। इस पुराण में इस वात की चर्चा आई है कि अधिसीम कृष्ण के समय में इसना संकलन या सम्यादन हुआ था। अधिसीम कृष्ण के पश्चात् होनेवाले राजाओं का इसमें कहीं उल्लेख भी नहीं किया गया है।

मस्त्यपुराण के ५३वें अध्याय में, ७३ इलोको में, पुराणों की सक्या और उनका विवरण दिया गया है।

नारदीय पुराण के वीथे पाद के ६२वें अध्याय में भी अठारह पुराणों के विभिन्न विषयों की विस्तारपूर्वक अनुक्रमणी दी गई है।

अठारहो महापुराणों का यही संक्षिप्त परिचय है।

#### अध्याय-द

# स्मृतियाँ : धर्मशास्त्र [विषोषी हरि]

# सामान्य परिचय

स्पति से छही बेदांग (शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छन्द, ज्योतिय और निरक्त) धर्मशास्त्र, इतिहास, पुराण और नीति के सभी प्रत्य समक्षे जाते है। स्पृति शब्द सा यह ज्यापक प्रयोग है। परन्तु विशिष्ट कर्ष में स्पृति शब्द से धर्मशास्त्र के छन्हीं प्रत्यों का बोध होता है, जिनमें प्रजा के छिए उचित आचार-ध्यवहार की व्यवस्था और समाज सेतासन के निमित्त नीति और सदाचार सम्बन्धी नियम स्पष्टतापूर्यक विये रहते हैं।

स्प्रति की एक अस्य प्रकार से भी व्याख्या की जाती है — यह कि वड़े नड़े ऋषियों ने वेदों का आगय या चिन्तन करते हुए जिन ग्रन्थों की रचना की, उनको स्थति कहा जाता है—'महाँपभिवँदार्थियन्तनम् स्मृतिः'

श्रुति और स्पृति इनदोनों तथ्यों का बहुधा साय-साय प्रयोग होता है। श्रुति से जहाँ वैदिक सहिताओं का अर्थ लिया जाता है, तहाँ रम्नति का अर्थ किया गया है 'धर्मशास्त्र'।

स्मृतियों में मनुस्धित को मुख्य स्थान दिया गया है। प्राचीन प्रत्यों में जहाँ मानवधर्म-धास्त्र के उद्धरण आये हैं, वे सुत्ररूप में है। यह सुत्राकार मानवधर्म-धास्त्र अभीवक उपलब्ध नहीं है। कृष्णयजुर्वेद की मैत्रायणीय प्राच्या की एक उपताखां मानवधर्मसूत्र को भी जुस्सृति का मूळ कितयम विद्वान मानते है। मनुस्धित का प्रचाननाण २०० ई० पूर्व से ३०० ई० तक माना जाता है। कुछ बंदा तो इसके बहुत प्राचीन है, जीर कुछ संग्र बाद में जोड़े गये मानून होते हैं। मानव-धर्मतास्त्र बन्य स्मृतियों का भी आधार माना जाता है, नयोंकि ये सभी वाद की रचनाएँ है।

मनुस्पृति में बारह अध्याय है । इनमें सैकड़ों विषयों का उल्लेख तथा विवे-चन किया गया है। अध्यायवार, अत्यन्त सक्षेप में, यहाँ हम विषय-निर्देश दे रहे हैं :

१ रामदास गोड़—हिदुत्व, वृष्ठ ४४६

# पहला अध्याय

जगत् की उत्पत्ति, ब्रह्म-स्वरूप, स्वगं और भूमि की सृष्टि, तीन वेद, धर्म और अधर्म में विवेक, महाप्रखय, मन्वन्तर, युग-युग में धर्म की विनक्षणता, चारों वर्णों के कर्म, आचार आदि।

## दूसरा अध्याय

द्यमं का सामान्य लक्षण, धर्मं का मूळवेद, श्रुति-स्टितिका परिचय, आर्या-वर्षं, सोळह सस्कार, सावित्री-जपका माहारम्य, प्रणंव-प्रशंसा, संध्या-वन्दन, होम-विधि, गुरू-सेवा, गुरू-दक्षिणा आदि।

#### तीसरा अध्याप

श्रह्मचर्यं, गृहस्थाश्रम, बिवाह और उसके प्रकार, पंचयज्ञ, दान-माहालय, श्राद्ध आदि ।

#### चौथा ग्रध्याय

बेद-विरोधी कर्मो कारवाग, असत्जीविका का निपेध, संतीप-प्रशंसा, असि-भोजन-निपेस, असत्यक्ष्यन की निन्दा, योग्य पुत्र की कुटुग्य का भार सौँपना, सहा-चितन आदि।

#### पाँचवां अध्याप

मांस-मक्षण-निर्णय, ४६व और अमहज, कोच तथा अवीच, स्पर्शास्पर्ध, आचमन-विधि, स्वामी-प्रशंसा, स्त्री-धर्म, पातिवत आदि।

#### छठा अध्याय

वानप्रस्य आधम, परिताजक के नियम, प्राणायाम-प्रशंसा, आत्म-ध्यान, दर्शविध घर्माचरण, श्रद्धसाक्षात्कार आदि ।

#### सातवां अध्याय

राजधर्मं,प्रजा-रक्षण, रण्डोत्सति व दण्ड-प्रशंसा, त्यायवर्ती राजा, त्यातन निन्दा, राज-रक्षा, यूसखोरी पर शासन, कर-व्यवस्था,संघि औरविष्रह, सैन्य-परी-क्षण, परराष्ट्र-मीडन आदि ।

## ग्राठवां अध्याय

अठारह प्रकार के विवाद या मामले, धर्मपूर्वक निर्णय, साक्ष्य, सप्य-प्रहण, भूठ बोलने तथा विविध अपराध करने पर राज-दण्ड, समह प्रकारक दास आदि।

# नवीं अध्याय

स्त्री-रक्षा और उसके उपाय, स्त्री-प्रशंसा, कन्या के पुनर्दान का निपेध, दायमाग, विभाग-काल, औरम, दत्तक एवं नियुक्त पुत्र के अधिकार, प्रायश्चित-प्रकरण आदि ।

## दसवाँ अध्याय

वर्णी मे बाह्मण की प्रमुखता, सजातीय, वर्णसकर और उनके कर्म, वास्य, आपद्ममं, प्रतिग्रह-निन्दा आदि ।

## ग्यारहवां अध्याय

स्नातको के प्रकार, कुट्यी बाह्मण को दान, पाँच महापातक, अनेकविध जायदिवत्त, पाप का न छिपाना, पापष्टति की निन्दा, तप की प्रशसा आदि ।

## बारहवां अध्याय

शुभ-अशुभ कर्मों के फल, मानस, वासिक और शारीरिक कर्म, जीवारम-परिचय, सारिवक, राजस और तामस गुणो के रुक्षण, आत्मज्ञान की प्रधानता, समदर्शन, बेदल-प्रशसा, आत्मस्वरूप आदि ।

मनु-सहिता के बाद स्मृतियों में याज्ञवस्त्रय-संहिता का उल्लेख किया जाता है। इस स्प्रति के तीन अध्याय है :---

१. आचार अध्याय

२. व्यवहार अध्याय

 प्रायदिचत्त बहवाय इन दोनों स्मृतियों के अतिरिक्त नीचेलिखी स्मृतियो को भी प्रामाणिक माना जाता है ----

| १. अत्र-स्पृति              | ११. पाराशर-स्पृति |
|-----------------------------|-------------------|
| २. विष्णु-स्पृति            | १२. व्यास-स्मृति  |
| ३. हारीत-स्पृति             | १३. शंख-स्पृति    |
| ४. औपनसी <del>-र</del> मृति | १४. लिखित-स्पृति  |
|                             |                   |

५. आगिरस-स्पृति १५. दक्ष-समृति ६. यम-स्मृति १६. गौतम-स्मृति ७. आपस्तम्ब-स्मृति १७. शातातप-स्मृति

द. संवर्त-स्मृति १८. वशिष्ठ-स्मृति ६. कात्यायन-स्मृति

१६. भृगु-स्मृति

१०. बृहस्पति-स्मृति २०. नारद-स्पृति इन सभी स्हातयों के मुख्य विषय बहुत करके समान हैं। आचार, ज्यव-हार और प्रायस्वित्त का विवेचन बूताधिक रूप में इन सभी स्हितयों में किया गया है। बारों वणों तथा चारो आय मों के कमों का निरूपण सभी में मिलता है। अनेक प्रकार के दानों का वर्णन आया है। भूमिदान को भारी प्रधक्ता की गई है। अनेक अप-राभों और पातकों का उल्लेख मिलता है। उनके प्रायस्वित्त भी विविध प्रकार के बताये गये है। प्रायस्वित्त करनेलायक कुछ ऐसे भी अपराध गिनाये गये हैं, जो आज विचित्र मालूम देंगे, जैसे ऊट-गाड़ी पर बैठना (अत्र-स्मृति) और नीला बरन पहनता, (आपत्सान-स्मृति) इन्द्रपत्र पत्र वेखना, और शुर के राज्य में वसता (मनुस्हित)! दीय अनेक प्रकार के माने गये है, जैसे स्पर्धास्पर्ध, जूड़ के घर का पानी पी लेना, बिल्ली आदि का जूठा अन्न खाना (अत्र-स्मृति) ब्रह्म-हत्या, मिंदरा-पान, स्त्री-बष इस्यावि।

अनुलोम तथा प्रतिलोम उत्पन्न जातियों का विचार कई स्पृतियों में किया गया है। ब्राह्म आदि आठ प्रकार के विवाहों का निरूपणऔर स्त्री-धर्म का वर्णन भी कई स्पृतियों में आया है।

जिन सरकमों के शुभ फल दताये गये हैं, उनमें वावड़ी, कुएँ और तालाव के जीगोंद्वार भी घामिल है।

संध्योपासन, गायत्री-जप और तर्पण-विधि का उल्लेख शंख-स्मृति में विशेषरूप में हुआ है।

चारद्रामण, कृष्छु आदि व्रतों के विधान और उनकी विधि का उल्लेख कई स्पृतियों में आया है।

याजवल्य-स्मृति के व्यवहार अध्याय मे अनेकप्रकरणों पर विचार किया पया है, जैसे साक्षी-प्रकरण, ऋण-दान-प्रकरण, लेल्य-प्रकरण, दाव-भाग-प्रकरण, टच्ड-प्रकरण आहि।

दण्ड-विधान के अन्तर्गत बाह्मण को अदण्डनीय माना गया है, उसके अप-राधी होने पर भी (गीतम-स्मृति) । आत्तरायी ब्राह्मण का वध निन्दनीय कहा गया है (बिशास्त-स्मृति)।

देवता और अतिथिकेपूजन-सत्कार में प्रजु-वध किया जा सकता है, ब्रिसट-स्मृति ने इसे दोष नहीं साता है।

रमुख य इस पाय पहा सागा हूं। मनुस्मृति में ऐसे पशुक्षों की सूची दो गई है, कि किनका मांस भक्ष्य है और कितका अमध्य ।

नैप्टिक ब्रह्मचारी की, अग्निहोत्री की और संस्कारी गृहस्य की कई स्पृतिमों में पृरि-पृरि प्रशंसा की गई है।

सभी स्पृतियों में बुख वार्ते लगभग सामान्य है। देवने में लाता है कि समय और परिस्थितियों में अन्तर आने के बगरण अनेक नियमों में परियर्तन किये गये।

होनेवाली नहीं।"

अपने-आप रह भी। संभव है कि उस-उस काल में विधि-निपेध को कुछ कारणा से इतना अधिक महत्त्व दिया गया हो। उन कारणों को खोजने की कोई आवश्य-क्ता नहीं । हो सकता है कि कई विधि-निषेध के नियम बनाने में किसी-न-किसी पक्षपात गाआग्रह से भी काम लिया गया हो । फिरभी इन स्मृतियों में ऐसेभी कुछ विधान और नियम पाये जाते है, जिनका महत्त्व कम नही आंका जा सकता। बुद्धि-संगत आचार-शद्धि को अनावश्यक नहीं आँका जा सकता। रूपान्तर हो सकता है, किन्त दोष तो समाज में सदा रहेंगे ही, यद्यपि प्रायश्चित का वही रूप न होगा. जो उस-उस काल में माना गया था। क्या धर्म है और क्या अधर्म, इसका निर्णय करने के लिए सदाही विवेक-बुद्धि की तराजुआवश्यक है। मतलब यह कि स्मृति-गम्यों में जो कुछ लिखा है वह सारा ही ज्यों-का-ज्यों न तो ग्रहण करनेयोग्य है. और न सारा ही त्याग देनेयोग्य। इंग्टि वैज्ञानिक होगी तो धर्म-अधर्म के विषय में निर्णेय संत्रित और समीचीन रहेगा। शास्त्री रामप्रताप विषाठी का, स्मृति-ग्रन्थों के संबंध में, यह मत विस्कृत सही है कि-"आज के पुरा में बाह्मण एवं शूद्र जैसे भेद की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। छुआएत की भावना अनावश्यक हो गई है। स्मतियों मे जिस पुरानी वर्ण-व्यवस्था का वर्णन किया गया है उसको आज के युग में भी वैसाही आदर देना असामयिक और हानिकारक भी है। ग्रीप्मकाल की प्रचण्ड लू में शीतकाल की भाति अग्नि का सेवन करना मूर्वता है। जिन युगों में ये स्मृतियाँ रची गई थी वे बीत गये । तबकी आवश्यनताएँ और समस्याएँ दूसरी थी । इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि स्मृतियों में यणित आचारों, नियमों और परम्पराओं का, वर्तमान समाज की आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार, अनुकरण करना उचित है। स्मृतियों में ऐसी सहस्रो सुन्तियाँ हैं, जिनकी आजभी चैसी ही आवश्यकता है. जैसी पूर्वकाल में थी। मूर्य और चन्द्रमा की ज्योति के समान उनकी आभा मलिन

विकास करना भी है, जितने जन-समुदाय नीतक, भीतिक और बोदिक जीवन के ऐसे स्तर तक पहुँच सके, जो सबकी मलाई और झान्ति के अनुकूल हो, नयोकि ये दसाएँ प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन और अपनी स्वतन्त्रता को अधिकाधिक वास्तविक बनाने में सहायता देती है।

पर्म का मूल सिद्धान्त है मानवीय भीरव को प्राप्त करना, जो भगवान का निवासस्थान है। "सब धर्मों का सर्वस्वीष्टत मूल सिद्धान्त यह ज्ञान ही है कि परमाराम प्रदेश जीवित प्राणी के हृदय में निवास करता है।" "समझलों कि धर्म का सार यही है और फिर इसके अनुसार आवरण करो, दूमरों के प्रति वैसा व्यवहार मत करो, जैसा, वृद्धा नहीं करनी के प्रति वैसा व्यवहार मत करो, जैसा, वृद्धा नहीं करना चाहिए, जो यदि हमारे प्रति किया जाय, तो हमे अप्रिय लगे। यही धर्म का सार है, विपसारा वर्तावती स्वायंपूर्ण इच्छाओं से प्रेरित होता है।"" हमे दूसरों को अपने जैसाही समझना चाहिए। "जो अपने मन, अपन और कमें से निरन्तर दूसरों के करवाण में क्या रहता है और जो सदा दूसरों का मित्र रहता है, ओ जाजिल, बहु धर्म के ठीक-ठीक ममसता है।"" स्वत प्राप्यों के प्रति मन, वचन और कमें डास कर्यें स, सद्मावना और दान, इन्हें सबके लिए बावस्यक मुण्ये बतायागाया है। स्वतंत्रता वा मुक्ति अनुवासन डारा ही, होती है।"" इतरे वच्छी

भगवान् वासुदेवो हि सर्वं भूतेष्ववस्थितः,
 एतज्ज्ञानं हि सर्वस्य मूर्लं पर्मस्य ज्ञारवतम् ।
 श्रृयतौ धर्मसर्वस्यं भूत्या चैवावधार्यताम,
 आत्मनः प्रतिकृतानि परेषां न समाचरेत्।

वुलना कीजिए : आपस्तम्ब; आत्मवत् सर्वेभूतानि यः पश्यति सः पश्यति । ३ न तत् परस्य समाबध्यात् प्रतिकूलं यदात्मनः,

एय सामासिको धर्मः कामादन्यः प्रयतंते । ४ सर्वेषां यः सुहन्तित्यं सर्वेषां च हिते एतः,

<sup>•</sup> सब पा यः भुहान्तरस्य सवया चाहत रतः, कर्मणा मनसा धाचा, स धर्म बेद जाजले । शान्तिपर्व, २६१–६ साय ही तुलना कीजिए :

सर्वेशास्त्रमयी गीता सर्ववेदमयी हरिः, सर्वेतीयमयी गंगा सर्वेधममयी दया।

प्र अद्रोहः सर्वेभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा, अनुग्रहस्य दानं च सता धर्मः सनातनः।

६ वेदस्योपनिषद्सत्यं, सत्यस्योपनिषद् दमः, दमस्योपनियग्मोक्षः, एतत् सर्वानुशासनम् । साय हो तलना कीजिए,

में, हमारे सामाजिक जीवन को इस ढंग से चलाया जाना चाहिए, जिससे उसके प्रत्येक सदस्य का, एक व्यक्ति के रूप में जीने का, काम करने का और जीवन में उन्नित करने का अधिकार प्रभावकारी रूप से स्वीकार कर िया जाये। यह पवित्र की गई गतिविधि है। व्यक्ति के जीवन का सार उसे सामाजिक अनुष्ठानों से परे ते जाता है, हालांकि उसे उन अनुष्ठानों की आवश्यकता है। मामाजिक जीवन हमारी भवितव्यता में एक यति है, अनिया छोर नहीं। इसकी दशा सदा तमाव सौर नित की ही रहती है। एक इस प्रकार का अविराम प्रभाव चनता रहता है कि किन्ही भी दी हुई दशाओं के सम्बन्ध में अस्तिव के सामान्य स्तर की जितना संभव हो, अधिक-स-अधिक केचा उठाया जाये। हिन्दू-वर्ष हमारे सम्मुख नियमों और विनियमों का एक कार्यक्रम प्रस्तुत करता है और यह अनुमति देता है कि उनमें निरन्तर परिवर्तन किया जा सकता है। धर्म के नियम अमर विचारों के मरणशील हारीर की भीति हैं, और इसलिए उनमें परिवर्तन किया जा सकते हैं।

धर्म के स्रोत ये हैं : (१) श्रृतिया वेद, (२) हमृति और स्यृति को जानते-धर्म के स्रोत वानों का व्यवहार, (३) धर्मारमा कोगों का आचरण, और (४) व्यक्ति का अपना अन्त.करण।

वेद हिन्दू-यम ना मूल आधार है। वेद के बाद सरख, महत्वपूर्ण और प्राचीन है। वे श्रद्धा और अस्ति से, विश्वास और निश्चय से मरे हुए हैं। उनमें मनुष्य की वारवत आशाएँ और सात्वनाएँ पनीभूत हैं। उन म्हिपियों की गंभीरता को हुदयंगम कर पाना भी कठिन है, जिनके होंगे संपहले-पहल यह प्रामंत्रा निकली थी, 'असन् से हटाकर पुभे पन की ओर ले चलो, अध्यक्तार से हटाकर पुभे प्रकास भी ओर ले चलो, श्रुप्त में हटाकर पुभे पान की आप के चलो, श्रुप्त में हिंद कर पुभे साववत्व में भी के चलो, या कपन है कि धृति के मुस्तियाँ अपनी ब्यंजना की दिष्ट से अनन्त हैं। ' हिन्दू-धर्म के बन्तर्यत कुछ सम्प्रदाय ऐनेगो हैं, जो वेद को प्रमाण नहीं गानते। मेवातिथि कहता है, ''इस प्रकार विदेशी

नाहं शप्तः प्रतिशपामि किचित् दमं द्वारं ह्यमृतस्येह वैचि । गुह्य बह्य तदिवं प्रवीमि न मानुषात् थेप्टतरं हि किचित् ॥

१ वेदोऽशिलो धर्ममूलं, स्मृतिशोले च तद्विदाम्, आचाररचेव साधुनां आत्मनस्तुध्दिरेव च।

२ श्रुतिप्रमाणको धर्मः । हारीत ।

३ असती मा सद्गमय, तमसी मा ज्योतिर्यमय, मृत्योमीऽमृतंगमय ।

४ अनन्ता वै वेदाः।

४ श्रुतिरच द्विविधा, वैदिकौ तान्त्रिको च । मतु को टोका में कुल्लूक द्वारा उद्भूत, २-१

सम्प्रदाय, जैंसे, भोजक, पंचरात्रिक, निग्रंथ, अनर्थवादी, पाष्पुषत तथा अन्य सम्प्र-दाय यह मानते है कि महापुष्पों ने और उन विशिष्ट देवताओं ने, जिन्होंने उन मतों का प्रवर्तन किया, उन मतों में निहित सत्यका सीधे प्रत्यक्ष रूप सेजान प्राप्त किया है और उनका विचार है कि धर्म का उद्गम येद नहीं है।"

वेदो में धर्म का कोई सुक्यविस्यत विवरण नही है। उनमे आदरों की ओर सकेत हैं, और कुछ व्यवहारों का उत्छेख है। आचरण के उदाहरणों से भिन्न, निमम और आदेश स्युतियों और धर्मदाहरों में प्राप्त होते हैं; स्पृति और धर्म-प्राप्त व्यवहारत पर्यायवाची ही है। स्पृति का शब्दार्थ उस वस्तु की ओर सकेत करता है, जो वेदो के अध्ययन में निष्णात ऋषियों को पाद रह गई थी। स्पृति का कोई भी नियम, जिसके लिए कोई वैदिक सृत्र मूंद्रा जा मके, वेद की भांति प्रामा-पिक वन अपता है। यदि वही श्रुति और स्पृति के प्राप्त हों हो और वही श्रुति को प्रमानिक स्वीकार जिया गायेगा।

जिस डग से अनुशासित (जिप्ट) लोग आचरण करते हैं, वह भी धर्म का एक स्रोत है। यह आशा की जाती है कि भले मनुष्यों का व्यवहार साहनों के अपने में के अनुकूल ही होगा और इसलिए उसे आचरण के लिए एप-प्रदर्शक माना गया है। यह आवस्पक नहीं है कि भले मनुष्य अनिवार्यक्ष से आधार हो हो। मित्र मिल्र मले शुद्रों (मक्ट्र) के व्यवहार को धामाणिक मानता है। बीधिज के क्यानात्रमार उन्हें नि:स्वार्य होना नाहिए। स्थानीय प्रयाओं (रिवाजो) को प्रामान

१ न वेदमूलमपि धर्मम् अभिमन्यन्ते । मनु पर टीका, २–६

द झास्वबीपिका, १-व-४। कुमारित स्तिब्बता है, "बंबोकि ये स्मृतियाँ मानवीय रचिवताओं से निकली हैं, और वैदों को मंत्रि सादबत नहीं हूँ, इसरिए इन्हें स्वतःप्रमाण नहीं माना जा सकता। अनु को स्मृतिवयाँ अन्य सोनों को स्मृतिवयाँ उनके रचिवताओं के स्मरण पर आधारित है, और स्मरण को प्रामाणिकता उनके मून स्तेत की सावता पर निर्भर हैं, परिणामतः किसीभी एक स्मृतिव की वैदों को माति स्वतःप्रमाण नहीं माना जासकता। किरभी, क्योंकि हम देखते हैं कि वैदों में निज्यात प्रतिष्ठेत युव्यों को एक अविच्छितन परम्परा उन्हें प्रमाण मात्रिकता आई है, इसलि ए हम उन्हें एकदम अविव्यस्ताय कहकर अस्वोकार माही अर सकते। इसीसिय उनकी विश्वस्तायात के विषय में अनिदित्यतता का माद्य उत्पन्त हो जाता है।" तरवातिक।

महामारत में एक श्लोक है, जो प्रायः उद्धृत किया जाता है : तर्कोऽप्रतिष्ठः श्रुतयो विश्वानता नैको भुनिर्यस्य मतं प्रमाणम्, पर्मस्य तत्त्वं निहितं गृहायां महाजनो येन यतः स पन्याः ।

४ अकामात्मा-१-६

णिक<sup>9</sup> माना गया और उनका समावेश सदाचार में कर लिया गया। याज्ञवल्वय का कथन है, ''यदि कोई बात स्पृति-सम्मत भी हो, पर लोग उसे बुरा समझते है, तो उसके अनुसार आचरण नहीं करना चाहिए।" वृहस्पति ने घोषणा की कि "प्रत्येक देश, जाति और कुटुम्ब की चिरकाल से चली आ रही प्रथाओं या परम्प-राओं को ज्यो-का-त्यों बनाये रखना चाहिए।"3

"यदि किन्ही जातियों मे बहुपतित्व की प्रयाप्रचलित थी, तो हिन्दू शासको ने उसमे हस्तक्षेप नहीं किया। नये जीते हुए देश के विषय मे चर्चा वरते हुए याज-वल्क्य कहता है, "उस देश में चाहे जो भी प्रधाएँ, कानून और रीति-रिवाज प्रच-लित हों, राजा को चाहिए कि उनका पाछन पहले की ही भाँति होता रहने दे।" परन्तु वह प्रथा अनैतिक या लोकहित-विरोधो न होनी चाहिए। वह सदाचार के अनुकल होनी चाहिए। गौतम का कथन है कि देशों, जातियों, और कुट्म्बों के आचरण के नियम, यदि श्रुति-विरोधी न होतो, प्रामाणिक हैं। है समाज जिस बस्तु को अपना लेता है, उसे अपने विचार और कमें के प्रमुख आदरों के अनुरूप ढाल लेता है।

श्रेष्ठ व्यक्तियों के व्यवहार के साथ-साथ 'अच्छे अन्त.करण' को भी धर्म का एक स्रोत स्वीकार किया गया है। र याजवत्वय ने उस यस्तु का उत्लेख किया है, जो अपने-आपको प्रिय लगे और सावधान विचार से उत्पन्न इच्छा हुई हो।" यह अनुशासित व्यक्ति का अन्तः करण है, किसी उपले व्यक्ति के मन की मौज नहीं। जिसभी वस्तु की हृदय स्वीकृति देता" हो, या जिसकी आयं लोग प्रशंसा करते हों, वह धर्म है। मनुहमे यह कार्य करने को कहता है, जिससे आन्तरिक आतमा को (अन्तरात्मा को ) तृष्ति होती हो। १° जो बात युक्तियुक्त हो, उसे स्वीकार

देशधर्मान् जातिधमन् कुलधर्माञ्च शास्वतान्,

पापाण्डगणधर्मादव शास्त्रेऽस्मिन् उपतवान् मतुः। - मनुस्मृति, १-११८ R 6-3R5-3R3

१ आदवलायन, १-७-१; बीघायन, १-५-३

२ १-१४६

३ २-२६-३१ तुलना कीजिए,

५ देशजातिकुलधर्माञ्चाम्नायैरविरुद्धाः प्रमाणम् ।

६ आत्मसंतुध्दः । मनु, २-६

७ स्वस्य च प्रियमात्मनःसम्यक् संवरूपजः कामी। २-१२; यासयल्वय, १-६

व हृवयेनाभ्यनुज्ञातः । सनु, २-१

६ यं आर्थाः प्रशंसन्ति । विश्वासित्र

<sup>80 8-888</sup> 

करता चाहिए, फिर चाहे वह किसी बालक ने कही हो, या किसी तोते ने। पर जो बात युक्तियुक्त नहो, वह चाहे किसी रुद्ध ने कही हो, या स्वय मुनि शुकदेव ने, उसे अस्वीकार हो किया जाना चाहिए। वै

सकट के समय कर्त्तं व्य के नियमों में अपनाद की भी अनुमति थी। आवस्य-कता किसी नियम को नहीं देखती, और प्राण-रक्षा के किए आगद में के नियमों के अन्तर्गत किसीभी प्रकार के आपरण की छूट दी गई है। विस्वामित्र के सामने ऐसा अवसर आया था, जब उसे प्राण बचाने के लिए कुत्ते का मास नुराना आव-क्ष्मत हो गया था और उससे इस चोरी को यह कहकर उचित्र ठहुराया कि जीवित रहुना गरने की अपेक्षा अच्छा है। धर्मानुकूल जीने के लिए पहले जीवित रहुना आवश्यक है। भे श्रुति सर्वोच्च प्रमाण है, उसके बाद महत्त्व की दुिट से स्पृति या मनुष्य द्वारा बना ली गई परम्परा का स्थान है। यह उस सीमातक प्रामाणिक है, जहतिक यह बेद के प्रतिकृत्व नहीं है। इसे प्रामाणिकता बंद से ही प्राप्त होती है, बयहार या प्रमार्थ (आचार) भी विस्वसनीय है, यदि बेमुसंस्कृत लोगोड़ारा स्वीइत हो। व्यक्तित का अपना अन्तःकरण भी प्रामाणिक है।

बेदों को हमारी सब आददाकताओं का पहले से ज्ञान नहीं हो सकता था। इसिलए हमें उन लोगों को बुद्धिमता पर भरोसा करना होगा, जोवेदी को भावना से भली भीति परिचित है। बेदों में प्रत्येक कल्पना किये जा सकनेयोग्य मामले के लिए स्पत्रका नहीं की भावना से भली भीति परिचित है। बेदों में प्रत्येक कल्पना किये जा सकनेयोग्य मामले के लिए स्पत्रका नहीं की गई है, किन्तु कुछ साधारण सिद्धान्त नियत कर दिये गये हैं, जिन्हें हम अपने विवेक और दिवार के अनुमार नये मामलों पर भी लागू कर सकते है। परिपदों के, या विद्वानों की साआों के तिरुप्यों को भी दिवानर किया जा सकता है, मिंद हमें मह पत्रका विद्वान हों कि वे निल्पक्ष हैं। संदिग्ध और विवाद सहसा मामलों के निर्णय भी जहिती होरा किये जाते हैं। मृतु और परागर ने यह नियम बनाया है कि जब लोगों की आदतों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये जाते हैं, सब परिपद बुलाई जानी ही चाहिए। साधारणत्या परिपद में सो बुद्धिमान प्राह्मण होने चाहिए, परन्तु संकट के समय अनद दिवाला और जितेन्द्रिय एक स्राह्मण भी परिपद के क्य में कर सकता है। 'स्मृतिचिन्द्रका' का मत है कि भामित मुल्यों द्वारा चलाई गई परमरा भी वेदों की भीति ही प्रामाणिक है। मनु का कपन है कि यदि द्वितिविन्न मुल्यों हारा चलाई गई परमरा भी वेदों की भीति ही प्रामाणिक है। मनु का कपन है कि यदि द्वितिविन्न मुल्यों हारा चलाई गई परमरा भी वेदों की भीति ही प्रामाणिक है। मनु का कपन है कि यदि द्वितिविन्न में ला स्वर्ण होते होते हो स्वर्ण कर है हि यदि द्वितिविन्न मुल्यों हारा चलाई गई परमरा भी वेदों की भीति ही प्रामाणिक है।

धुक्तियुवतं वचो प्राह्यं बालादिव शुकादिव,
 पुक्तिहीनं वचस्त्याच्यं वृद्धादिव धुवतदिव ।
 जीवितं मरणात् श्रेयो जीवन् धर्ममवाण्नुयात् ।

३ मुनीनां आत्मविद्यानां द्विद्यानां यज्ञयाजिनाम्,

वेदवृत्तेषु स्नातानां एकोऽपि परिषद् भवेत् । पराज्ञर, ८-३

सम्मिति भी काफ़ी है। " समाज के लिए विद्यान बनाने का अधिकार केवल उन्हीं लोगों को है, जो अनुवासित हों, सब बीवों के प्रति सहृदय हों, वेदों और तर्क की पद्धतियों में निष्पात हों, ज्यावहारिक बुद्धिवाल (देशकाल-विशेषन) हों, और निक्कलंक चरित्र के हों। ऐसे लोगही राष्ट्र के सचेतन मन और अन्ताकरण होते है। सामाजिक प्रमाप (स्टैडर्ड) सामाजिक विकास की स्वामाविक प्रकिया हारा एकाएक स्वतः नहीं वन जाते। वे उन व्यक्तियों के, जो मुजनशील प्रतिभा से सम्मान है, आध्यात्मिक प्रयन्तों के परिणाम है। यद्यापि ऐसे लोग स्वा अन्मस्थकः रहते है, फिरनी वे सामान्य कोटि के मनुष्यों पर प्रयक्ष सीये ज्ञान देने की पद्धति हारा प्रभाव नहीं डालते, बल्क एक सामाजिक कथायद की पद्धति है। सामान्य लोग यन्त्र की भावि एक ऐसा विकास कर बैठते है, जिसे वे अपने-लाग पहल करके नहीं कर सकते थे।

हमें प्रत्येक प्रसंग में अपने सही कत्तंव्य का निर्णय करना होता है। आपत्तम्य का कथन है, "धर्म और अधर्म यह कहते नहीं फिरते कि 'हम ये रहे', न देवता, न गण्यकं और न पितर ही यह वताते हैं कि 'नह धर्म हैं और 'यह अधर्म हैं'।'" हमें अपनी तर्केश्विद का प्रयोग करना होता है और परस्पा की ययी वित स्वाद्या करनी होती है। हमें सात्मों को, जनकी संगति (प्रसंग) को हत्यंगम किये विता, अखि भी वकर क्यूकरण नहीं करना चाहिए।' अदि लोग किस बात की प्रशंसा करते हैं, वह शंकर के हुन कि जहीं यह सात्में हैं। यह बात श्रुति के इस बादेश के अनुकूल हैं कि जहीं यह सात्में ह जप्पन हो जाय कि बया जिल्ला के और क्या अनुकल है।' यह बात श्रुति के इस बादेश के अनुकल है कि जहीं यह सात्में ह जप्पन हो जाय कि बया जा वित्त के स्वाद के अनुकल है। प्राप्त का क्या की स्वाद के अनुकल है। प्रस्ता करते हैं। सात्मा अनुत्वत, वहां प्रस्तायक लोगों के दिवारों को समाण मानता वाहिए। मिताझर का कथन है, 'यदि कोई बात धर्म द्वारा अनुमत होने पर भी लोक-निन्तित हो, तो चसपर सावपण नहीं करना चाहिए, वगोंकि उससे स्वर्ग का

वित्य ६४४

आर्पं धर्मोपदेशं च वेदशास्त्राजिरोधिना, पस्तर्केणानुसंघत्तं स धर्मः वेद नेतरः। —मन्, १२-१०६ ४ यं आर्पोः फियमाणं प्रशंसन्ति स धर्मः, यं गहुँन्ते सोत्पर्मः।

१ समयवचापि साधूनां प्रमाणं वेदवद् भवेत् ।

२ न धर्मायमी चरत आयां स्वइति, न देवगन्धर्याः न पितरग्राचक्षते अयं धर्मी अयं अपर्भ इति । १-२०-६ ३ तलना कीजिए,

केवलं सास्त्रमाधिस्य न कर्सच्यो चिनिणंगः, युक्तिहीने विचारे तु पर्महानिः प्रजायते । —युहस्पति देखिए थी के० यी० रंगस्यामी आयंगर-लिंगित 'राजयमं' (१६४१)

धर्म के वे नियम, जिनका उल्लंधन करने से कानूनी कार्रवाई करना जावस्वक होता है, व्यवहार या वास्तिवक निधान कहलाते हैं। हिन्दू विधानशास्त्री
नैनिक शिक्षाओं और वैद्यानिक नियमों में मतभेद करते हैं; एक है धार्मिक और
नैनिक पालन के नियम (आचार) और प्राविश्वत करने के नियम (प्राविश्वत);
और दूसरे हैं सकारास्त्रक विद्यान के नियम (व्यवहार)। यात्रवल्य-स्पृति में तीन
क्याय है: व्याचार, व्यवहार और प्राविश्वत। व्यवहार या दीवानी कानून—
अर्थविधान—का सम्बन्ध विवाह, पुत्र गोव लेने, बेंटवारे, और उत्ताराधिकार से
है। यह वहले से चले आ रही प्रयाओं पर आधारित है। यह स्वति को कमन है
कि चार प्रकार के विधान हैं, जिनका प्रवन्ध शासकों को करना होता है और संदिध
मामलों का निर्णय इन विद्यानों के अनुसार हो होना चाहिए। ये विधान है: धर्म
मा नैतिक विधान, व्यवहार या दीवानी कानून (व्यविधान), चरिल या प्रवार्थ
और राजमासन या राजा के कष्ट्यदेश। 'अधिचत्य और सामान्य बृद्धि पर अधारित नेष वास्त येंसे वैद्यानिक नियम भी धामाणिक होते हैं और वे पहले से विद्यमान कानुनों और प्रवार्श का उल्लंधन करते हैं।

<sup>8-8-8</sup> 

२ न जातुकामात् न भयात् न लोभात् धर्मे त्यजेत् जीवितस्यापि हेतोः ।

३ निन्दन्तु नीतिनिपुणाः यदि वा स्तुवन्तु, सक्ष्मो समाविष्ठातु गच्छतु वा व्ययेष्टम्, अर्धव या मरणमस्तु युगान्तरे या ग्याय्यात्पपः प्रविचलन्ति पर्व न घोराः ।

<sup>¥ 7-8=</sup> 

किसीभी जीवित समाज में निरन्तर वने रहते की शक्ति और परिवर्तन की शक्ति, दोनों ही होनी चाहिए।हिन्दू-विचारघारा में अत्यावश्यक परिवर्तनो के छिए स्थान रखा गया है। सामाजिक आनुवंशिकता में परिवर्तन के सिद्धान्त कोई उन्र व्याघात न पडना चाहिए, फिर भी नये दवावों, अन्तिविरोधों और गड़बड़ो का हो सामना करना ही होगा और उनपर विजय पानी होगी। यह ठीक है कि आत्मा के सत्य सनावन है, पर नियम यूग-यूग में बदलते रहते हैं। हमारी लालित सस्याएँ नष्ट हो जाती हैं। वे अपने समय में धुमधाम से रहती है, और उसके बाद समाप्त हो जाती है। वे काल की उपज होती है और काल की ही ग्रास बन जाती है। परन्तु हम धर्म को इन संस्थाओं के किसीभी समूह के साथ एक या अभिन्न नहीं समझ सकते । यह इसलिए बना रहता है, क्योंकि इसकी जड़ें मानवीय प्रकृति में हैं, और यह अपने किसीभी ऐतिहासिक मूर्त रूप के समाप्त हो जाने के बाद भी वचा रहेगा । धर्म की पद्धति परीक्षणात्मक परिवर्तन की है । सब संस्थाएँ परीक्षण है, यहाँतक कि सम्पूर्ण जीवन भी परीक्षण ही है। विधान-निर्माता अपने आस-पास की परिस्थितियों से, यहाँतक कि जब वे उससे ऊपर उठने की कोशिश भी कर रहे होते है, तब भी बँधे-से रहते है। विधानो और संस्थाओं में पवित्रता या निष्कलकता की कोई बात नहीं है। पराक्षर-स्मृति में कहा गया है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलि-युग, इन चार युगों में कमशः मन, गौतम, शंख-लिखित और पराशर के आदेश सबसे अधिक प्रामाणिक माने जाने चाहिए। एक युग के विश्वासीं और प्रथाओं को हम दूसरे यूगो में स्थातान्तरित नहीं कर सकते । सामाजिक सम्बन्धों के विषय में नैतिक धारणाएँ परम नहीं है, किन्तु विभिन्न प्रकार के समाजी और दशाओं के सापेक्ष हैं। यद्यपि धर्म देश-काल-निरपेक्ष है, परन्तु इसकी कोई भी अन्तर्वस्तु परम और कालातीत नहीं है। नैतिकता में केवल एकही वस्तु शाश्वत है, और वह है मनुष्य की उत्कृष्टतर होते जाने की अभिकाषा। परन्तु प्रत्येक विशिष्ट स्थिति मे यह 'उत्कृष्टतर' वया होगा, इसका निर्धारण काल और परिस्थितियाँ करनी हैं। हम सामाजिक रुढ़ियों को, उनके साथ जुड़ी सुनिर्दिष्ट परिस्थितियों की ध्यान में रखे विना, ऊँचा उठाकर देश-काल-निरोध नियमों का आसन नही दे सकते । कोईमी ऐसा मुनिश्चित मानवीय कार्य नहीं है, जिसे तर्कसंगत रूप से, जिन परिस्थितियों में वह किया गया है उनका विल्कुल विचार किये विना, पूरा सही या पूरा गलत कहा जा सके। आचरण के विभिन्न प्रकार सम्यता के विभिन्न सोपानों में इस आधार पर अच्छे या बुरे माने जाते हैं कि वे मानव के आनन्द में रुद्धि करते है या उसमें बाधा डालते है। हिन्दुशास्त्रकार न तो स्वप्नदर्शी ही थे.

१ पराशर १-३३, युगरूपानुसारतः १-२२, देखिए, सनु, १८५

और न ययार्थवादी ही । उनके पास आदर्श थे, किन्तु वे आदर्श अव्यवहार्य नही थे। वे इस बात को स्वीकार करते थे कि समाज एक गर्नै भने होनेवाली उन्तरि है। बस्तुएँ मर जाती है और उन्हें हटाकर रास्ते को साफ कर देना होता है। अमर कालातीत सत्य अपने आपको जीवन की चिर-आवर्तनशील नवीनता में प्रकट करते हैं । विज्ञानेदवर का, यद्यपि वह रूढिवादी विधिन्न (ज्यूरिस्ट) है, कथन है कि समाज को अधिकार है कि वह अनुपयुक्त कानुनी को अस्वीकार कर दे, भले ही वे बास्त्रानुमत भी वर्षो न हो । वह गो-विल और गो-मास-भक्षण का उदाहरण देता है, जो किसी समय मान्य थे, पर उसके समय मे सदीप मानकर अस्वीहत कर दिये गये थे। इसी प्रकार अतीत में 'नियोग' की प्रथा पूर्णतया वैद्य थी, परन्तु अब बह अवैध मानी जाती है। समय की आवश्यकताओं को देखकर कासन बनाये जाते है, और खरम भी कर दिये जाते है । जो लोग हिन्द्रशास्त्री के भाष्यकारों के कार्य से परिचित है, उन्हें मालूम है कि उन भाष्यकारों ने जो परि-वर्तन किये, वे कितने महत्त्वपूर्ण थे। शासकों ने भी, जो पण्डितो की सहायता से कानून का प्रबन्ध चलाते थे, समाज की आवश्यकताओं को पहचाना और उनके अनुसार कानूनो मे परिवर्तन किये। नीति-विज्ञान और विधान सामाजिक विकास की किन्ही विशिष्ट अवस्याओं के विचारों और एचियों के प्रतिविस्व होते हैं, और ज्यों ज्यो वे धर्म के साय सम्बद्ध होकर एक खास तरह की पवित्रता प्राप्त कर केते हैं, सो वे परिवर्तन के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधशील हो जाते है। सामाजिक लचक हिन्दूधमें की मुख्य विशेषता रही है। सनातन धर्म को मानने का अर्थ 'स्थिर खड़ा हो जाना' नहीं है। इसका अर्थ है कि उसके अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तो को ग्रहण कर लिया जाये और उनका आधुनिक जीवन में प्रयोग किया जाये। सब सच्ची उन्नतियों में परिवर्तन में भी एकता सुरक्षित बनी रहती है। जब बीजपीधा बनता है और जीवास्तु पूरा पुष्ट शिशु बनता है, तब उनमे अबि-ज्छिल निरन्तरता बनी रहती है। जब परिवर्तन हों भी रहे होते है, तो वे परि-वर्तन प्रतीत नहीं होते, क्योंकि वहाँ एक बनाये -रखनेवाली एक शक्ति रहती है, जो नई सामग्री को मिलाती और नियतित रखती है। यदि वर्ग के वृक्ष को सुर-क्षित रखना हो, तो हमे चाहिए कि इस अटरय शक्ति को जीवन की अधिकाधिक बढती हुई अभिव्यक्तियों को व्यवस्थित करने और बनाये रखने दें। यदि हमें अपनी सामाजिक व्यवस्या की छिन्न-भिन्न नही होने देना है, यदि हमे अपने सामा-जिक विचार की असंगत या अड-मंड नहीं बनने देना है, तो हमें उन बाह्य अनु-भवों को, जो हमपर अधिकाधिक आ-आकर पड़ रहे है, नियत्रित करना होगा और उन्हें सार्थक बनाना होगा। धर्म के सिद्धान्तों को, मान्यताओं के मानदण्डों को नये अनुभवो के दबाव में और उनके बाद भी बनाये रखना होगा। केवल तभी हमारे लिए सतुलित और समग्र सामाजिक प्रगति कर पाना सम्भव होगा । यदि हम बदलती हुई दशाओं में भी उत्तराधिकार में प्राप्त संहिताओं से ही चिपटे रहेंगे, तो उसका परिणाम यदि विनाश नहीं, तो अस्थिरता अवस्य होगा । आज हमें परिवर्तन करने चाहिए और हिन्दूधर्म की अन्तर्वस्तु को आधुनिक दशाओं से सुसंगत बना देना चाहिए । हिन्दुसमाज में नई शक्तियों का प्रवेश, एक कृषि-प्रधान देशका औद्योगिकीकरण, विशेषाधिकारों और गुणों का पृथक्करण, हिन्दू-समाज में अहिन्दुओं का प्रवेश, और विवाह तथा धर्म-परिवर्तन द्वारा जातियों का मिश्रण, स्त्रियों का उद्धार (कष्ट से मुक्ति), ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं, जिनके सम्बन्ध में उदार भावना के साथ विचार किया जाना चाहिए । वैदिक युग में आर्थी से कहा गया था कि वे अनाय भारतीयों, द्रविड़ों, आन्द्रों और पुलिन्दों को सामा-जिक मान्यता दें। ऐतरेय बाह्मण भे उल्लेख है कि आन्ध्र विश्वामित्र की सन्तान थे। उसने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि आन्त्र आयों के समकक्ष है। पुराणों में लिखा है कि विश्वामित्र ने एक नई सुष्टि रची थी। वेदों से हमें पता चलता है कि बारयस्तीम यज्ञ करने के बाद बारयों को आयों में सम्मिलित किया जा सकता था। बारह पीढ़ियों के बाद भी उनकी मुद्धि के लिए व्यवस्था की गई है। हमें पता नहीं कि ये बारय लोग कौत थे। अधिक लोकप्रिय मत यह है कि वे यूनानी (यवन) और असम्य थे। यूनानी और सीधियन लोगों ने हिन्दूधर्म को स्वीकार कर लिया था, और नवधम-दीक्षितों का-सा उत्साह प्रदर्शित किया था। एक यूनानी उपराजदूत हीलियोडोरस विष्णु का भक्त (धागवत) हो गया था, और उसने एक बैज्जव मन्दिर में एक स्तम्म (गरुडध्वज) खड़ा करवाया था 1<sup>3</sup> हुण भी विष्णु के उपासक बन गये थे। अनेक विदेशी आक्रमणकारी यहाँ अत्रिय बनकर रहने लगे । जब मुसलमानों की विजयों के कारण हिन्दू नर-नारियों का सामृहिक रूप से धर्म-परिवर्तन होने लगा, तब देवल स्मृति ने, जो ईस्बी सन् की आठवीं गताब्दी के पश्चात् किसी समय सिन्ध में लिखी गई, उन्हें फिर हिन्दूधर्म में दीक्षित कर लेने को उचित ठहराया।

नई दक्षाओं का सामना करने के लिए नई स्मृतियां बनी। न तो वैदों में और न अतीत की प्रयाओं में ही कोई ऐसी बात है, जिसके कारण हमसे

<sup>2 9-84 1</sup> 

२ कात्यायन २२-४, १-२८।

३ इस शिलालेख पर लिखा है, "देवाधिदेव बाहुदेव के इस गरुडध्वज का निर्माण संवत्तित्वात्वारी, दियोन के पुत्र, परमर्वेण्ण्य होत्तियोडोरस ने करावा, जो महान् राजा ऐटियाल्सिडस का यूनानी राजदृत बनकर शरणागत-रक्षक राजा काशीपुत्र भागमद्र के यहां वाया या; राजा काशीपुत्र उस समय अपने राज्य-काल के चौदहवें वर्ष में सुख और समृद्धि के साथ शासन कर रहाया।"

यह अपेक्षा की जाती हो कि हम उन्ही पुरानी बातों से चिपटे रहें, जो कभी की जीलं-सीलं ही मुकी हैं। मैधातिष कहता है, "यदि आजभी कोई ऐमा ब्यक्ति होता, जिसमें उपबुं दत योग्यताएँ होती, तो आने आमेवाठी पीड़ियों के लिए उसके चचन भी (मृत् तथा अन्य स्विकारों के चवनों) की ही भांति प्रामाणिक होते।" किन लोगो को सत्य का वान्तिरिक झान है, वे ही नये अनुभवों को संभाल पाने में बोर धमें की धारणा करने की घींदत को फिर नया कर पाने में समर्थ होंगे। यदि वे परिवर्तन की स्वीकृति देते हैं, तो सुरक्षा को भावना को धवका नही पहुँचेगा। उस दशा में मुद्दार विना किसी प्रतिक्रिया के आगे वह सकेगा। अविष्य में तैयार की गई स्मृतियाँ, लहीतक वे वेदों में प्रकट वो गई मावना के मूल सत्यों पर आधानित होंगी, पूरी सरह प्रामाणिक मानी जावँगी। कालिदान के घव्यों में, कोई वस्तु के वह इसीलए कुरी सरह प्रामाणिक मानी जावँगी। कालिदान के प्रक स्वां में, कोई वस्तु के वह इसीलए पुरी समझी जा सकती है कि यह नई है। व

प्रत्येक समाज के इतिहास में एक ऐसा समय थाता है, जब उस समाज को एक सजीव शक्ति के रूप मे अपना अस्तित्य बनाये रखना हो और अपनी प्रगति को जारी रखना हो तो, सामाजिक व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करना भाष-इयक हां जाता है। यदि वह प्रयत्न करने में असमयें रहे, यदि उसकी शक्ति समान्त हो चुकी हो, और उसका पुरवार्थ नि रोप हो चुका हो, सो वह इतिहास के रंगमंत्र से बाहर निकल जायगा । हमारे सम्मूख सामाजिक परिवर्तन के लिए एक बहुत यहा अवसर उपस्थित है। हमे मनुष्य-निर्मित विषमताओ और अन्यायों को हटाकर समाज को शुद्ध करना होगा और सब छोगों को वैयक्तिक कल्याण और विकास के लिए समान अवसर प्रदान करना होगा। यदि आज वे लोग, जो हमारी संस्कृति में निष्णात है (बहुश्रताः) और इसे बचाए रखने के लिए उत्सुक हैं, हमारे सामाजिक संगठन में आमूल परिवर्तन करदें, तो वे हिन्दू-परम्परा की भावना के अनुकुल ही कार्य कर रहे होंगे। भारत में हम सलेट को पोछकर एकदम साफनही कर दे सकते औरन बिलकुल अनलिखे कागज परही कोई नया सुसमाचार लिख सकते है। सच्ची प्रगति वृक्ष की बृद्धि की भाति एक (सजीव) वस्तु है। हमें निष्प्राण लकड़ी को काट देना होगा और निस्तेज अतीत की भी परे फेक देना होगा। हम अतीत में इतनी अधिक बार बदलते रहे है कि केवल परिवर्तन-भर से धर्म की आत्मा अन्यवस्थित नही हो जायगी। हमारी कुछ सस्थाएँ सामाजिक न्याय और आर्थिक कल्याण के मार्ग में दुर्जय वाघाएँ बन गई है और हमे इन वाघाओं को हटाने के लिए यस्न करना होगा, अन्धविश्वास को बनाये रखनेवाली

१ मनुपर मेघातिथि को टीका २-६।

२ पुराणमित्येथ न साधु सबँ, न चापि काव्यं नवभित्यवद्यम् ।

शक्तियों के विरुद्ध पुद्ध करना होगा और छोगों के मनों को नया हप देना होगा।

## जातियों या वर्णों का विभाजन

जातियो या वर्णों का विभाजन व्यक्तिगत स्वभाव पर आधारित है. " जो अपरिवर्तनीय नहीं है। प्रारम्म में केवल एक ही वर्ण था। हम सबके सब ब्राह्मण थे या सबके सब शुद्र थे। र एक स्मृति के मूल पाठ में कहा गया है कि जब व्यक्ति जन्म लेता है, तब वह चुद्र होता है और फिर चुद्ध होकर वह बाह्मण बनता है ।3 सामाजिक आवश्यकताओं और वैयन्तिक कर्मों के अनुसार लोगों की विभिन्त वर्णों में बाँट दिया गया है। ब्राह्मण लोग पुरोहित है। उनके पास न सम्पत्ति (जायदाद) होनी चाहिए और न कार्यकारी (शासन की) शक्ति । वे लोग इप्टा (ऋषि) हैं, जो समाज के अन्त करणस्वरूप है। क्षत्रिय छोग प्रशासक है, जिनका सिद्धान्त है जीवन के प्रति सम्मान और थद्धा । वैश्य छोग व्यापारी और कारीगर है, बिल्प-कीरालवाले लोग, जिनका उद्देश्य है कार्यपटुता। अकुगल कामगर, श्रमिक वर्ग, गूद्र है। उनकी अपने कार्य में कार्य के लिए कोई विदेश रुचि नहीं होती; केवल अनुदेशों का पालन करते जाते है और कुल कार्य में उनका योग (देन) केवल अंशमात्र ही होता है। वे निर्दोष मनोवेगी का जीवन विताते है और परम्परागत रीतियों को अपनाते हैं । उनका सारा आवन्द विवाह और पितृत्व की पारिवारिक तथा अन्य सामाजिक सम्बन्धों की जिम्मैदारियों को पूरा करने में ही होता है। वर्णों के आधार पर बने हुए समूह (जातियाँ) समाज के सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और औद्योगिक अनुभागों का कार्यभार सँभाउनेवाली ब्यावसायिक श्रीणयाँ अधिक है। हिन्दु-धर्म ने आयों को, इविद्रों को और पूर्व की कोर गगा की घाटी में था भटकी मगोल जातियों को और हिमालय-पार से आक्रमण करनेवाले पावियन, सीवियन और हुण लोगों को अपने बाड़े में खीच लिया । इससे अपने बाडे में अनेक प्रकार के विविध लोगों को लिया और धर्म-परिवर्तन करके हिन्दू बननेवाले छोगो को यह छूट दी कि वे नये धर्म में रहते हुए भी अपने

सत्त्वाधिको बाह्मणःस्यात् क्षत्रियस्तु रजोधिकः,
 तमोधिको भवेत् वैदयः गुणसाम्यात् बृद्धता ।

२ बृहाबारण्यक उप०, १-४-११-१५; मनु, १-३१; महामारत से भी तुलना कीजिए, १२-१८= :

न विशेपोस्ति वर्णानां सर्वं बाह्यमिदं जगत्

बहाणा पूर्वसूट्टं हि कर्मभिवं र्णता गतम्।

३ जन्मना जायते शुद्रः संस्कारीद्विज उच्यते ।

पुराने धर्मों की विधियों और परम्पराओं को बनाये रहीं, यद्यपि उनके स्पों में सदैन कुछ-न-कुछ परिवर्तन किया गया । 'महाभारत' में इन्द्र सझाट मान्याता मे कहता हे कि वह यवनों-जैसी सब विदेशी जातियां को बायों के प्रभाव मे लाये। हिन्दू-धर्म में उसके विकास के सभी स्तरी पर जातिमेदो की आइचर्यजनक विविधता रही है। 'ऋग्वेद' वेः काल मे विभाजन आयों और दासो के रूप मे था, और स्वय आर्यों में कोई वयके विभाग नहीं थे। 'ब्राह्मणयन्यों' के काल में चारों वर्ण जन्म पर आधारित अनम्य (मुक्ठोर) समूहों में विभवत हो चुके थे। ज्यों-ज्यों कला-कीराली की संस्या और जटिलता बढी, त्यो-त्यो घन्धों (पैशों) के आधार पर जातियों का विकास हुआ। स्पृतियो ने अनगिनत जातियो का कारण अनुलोम और प्रति-लोग विवाहों द्वारा चारों वणी के परस्पर मिश्रण को बताया है। जब वैदिक आयाँ ने देखा कि उनके यहाँ अनेक जातियों और रगों के अनेक कवीलो और श्रेणियों-बाली जनमस्या विद्यमान है, ये कवीले और श्रेणियां विभिन्न देवताओं और भूत-भेतो की पूजा करती है, अपनी असटरा प्रयाओं और रहन-सहम की आदतों पर चलती है और अपने कवीलों की भावनाओं से भरी हुई है, तो उन्होंने चौहरे वर्गीकरण को अपनाकर उन सबको एकही समध्टि में ठीक ढग से विठा देने का प्रयस्न किया। ये चार वर्ण मूल जातीय भेदों का अवसमण कर जाते हैं (उनसे कपर है)। यह ऐसा वर्गीकरण है, जो सामाजिक तथ्यों और मनोविज्ञान पर आधा-रित है। हिन्दू-धर्म की एक सारमृत विशेषता है--- मनूष्य में आत्मा को स्वीकार करता; और इस इध्टि में सब मनुष्य समान हैं। वर्ण या जाति कार्य की असद्शता है और जीवन का सक्य निष्काम सेवा द्वारा जाति-वैविध्य से ऊपर उठ जाना है ! वर्ण-व्यवस्था सम्पूर्ण मानव-जाति पर छागू करने के छिए है। 'महाभारत' में कहा गया है कि यावन (यूनानी, किरात, दरद, चीनी, शक (सीथियन), पहन (पापियन), शवर (द्रविड़ पूर्व जातियाँ) तथा अन्य कई अहिन्द लोग इन्ही चार वर्णों में से किसी-न-किसी में आते है। ये विदेशी जन-जातियाँ (कवीले) हिन्दू-समाज में पुल-मिल गईं। वह समजन, जिसके द्वारा विदेशियों की हिन्द-धर्म मे दीक्षित कर लिया जाता है, बहुत प्राचीन काल से होता चला आ रहा है। जबतक विदेशी लोग समाज की साधारण परम्पराओं और साँके कानूनों का पालन करते थे, तबतक उन्हें हिन्दू ही समझा जाता था । बडे-बड़े साम्राज्य-निर्माता, नन्द, मौर्यं और गुप्त पौराणिक दृष्टिकोण के अनुसार निम्न चर्णों में उत्पन्न हुए थे । गुप्त सम्राटों ने लिच्छिवियों में विवाह किये, जोकि म्लेच्छ समके जाते थे । इस प्रणाली को इस उद्देश्य से रचा गया था कि इसके द्वारा पहले भारत की विभिन्त

१ शान्तिपर्व ६५

२ शान्तिपर्व ५५ । साथ ही देखिए, मनु, १०-४३-४४

जातीय जनता और उसके बाद समस्त संसार की जनता एक ही साँझी आर्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और लाज्यात्मिक म्यू खला में वैंड सके। प्रत्येक वर्ग के लिए सुनिदिचत कुरत और कर्त्वव नियत करने और उन्हें व्यक्षिकार और विशेषाधिकार देने से यह आशा की जाती थी, कि विभिन्न वर्ग सह्योगपूर्वक कार्य करेंगे और जनमें चातीय समन्यव हो सकेगा। यह एक ऐसा सांह्य है, जिसमें छव ममुद्ध्यों को, जनकी व्यावसायिक पोप्यता और स्वभाव के अनुसार, डांज जा सकता है। वर्ण मं का आप्ताय सह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास के विधान को पूर्व करने सा यत्त करना चाहिए। हमें अपने अस्तित के नमूने के अनुकुल ही अपने जीवन को अनुजातित करना चाहिए। जिय नमूने के हम नहीं है, उसके पीछे दौड़कर अपनी उन्जीओं का अपव्यय करने से कोई छाम नहीं है। उसके पीछे दौड़कर अपनी उन्जीओं का अपव्यय करने से कोई छाम नहीं है।

इस योजना का यह ध्येय अवश्य था कि आनुविश्वकता और शिक्षा की शिवायों का प्रयोग करके विभान वर्गों के सदस्यों में यथायोग्य भावना और परस्परा का विकास किया जाय, परन्तु इस विभाजन की सुकठीर (अनम्य) नहीं समझा जाता था। कुछ उदाहरण ऐसे हैं, जिनमें श्वित्यों और समूहों ने अपना सामाजिक वर्ग (वर्ष) बदल लिया था। विश्वायित अजमीढ और दुरामीढ को साह्यावर्ग में स्वान दिया गया था, और यहांतक कि उन्होंने वैदिक ऋषाओं की रचना भी की थी। यारक ने अपने 'निक्कर' में बताया है कि सत्तानु और देवायि हो भाई थे; उनमे एक शिव्य राजा बना और इसरा ब्राह्मणपुरीहित। दास-कन्या इलुवासे उत्पन्त पुत्र कवाये एक यज में ब्राह्मणपुरीहित। दास-कन्या इलुवासे उत्पन्त पुत्र कवाये एक यज में ब्राह्मणपुरीहित वा कार्य किया था। 'जनक में, जो जन्म से सविष्य था, अपने परिषक बुढि थीर सन्तजनोचित चरित्र के कारण ब्रह्मण-पर प्राप्त कर तिया था। 'भागवत में बताया गया है कि छन्द्र, नामक क्षत्रिय जाति उन्तत होकर श्राह्मण वन कई थी। जाति-उन्कर ते के लिए ह्यास्या रखी गई है। भले ही आप पृत्र हों, पर यदि आप अच्छे काम करते है हो अव पा वा सुव्य वन जाते हैं ' अप्रहाण जनम के कारण, सक्तारों के कारण, अध्य-यन या कुटुम्ब के कारण नहीं होते, किन्तु अपने आवरण के कारण होते हैं।'

१ ऐतरेय ब्राह्मण, २-१६

२ रामायण, बालकाण्ड, ५१-५५

३ एनिस्तु कर्मभिर्देषि शुभैराचरितैस्तया। शूझे बाह्मणता याति वैश्यः स्वश्रियतां वचेत्।।

४ न योनिर्नापि संस्कारो न श्रुतं न च सन्तितः। कारणानि द्विजत्वस्य वृत्तमेव तुकारणम्।। और साथ ही:

भले ही हमने सूद्र के घर में जन्म क्यों न लिया हो, अच्द्रे आचरण द्वाराहम उच्च-तम स्थिति (पद) तक पहुँच सकते हैं।\*

मानय-प्राणी सदा बनता रहता है । उसका सार गति मे है, जकडे हए उद्देश्यों मे नहीं । पहले स्वस्य सामाजिक गतिशीलता थी, और बहुत समय तक वर्णं आनुवासक, सुनियत जातियाँ, नहीं बने । परन्तु कमें के आधार पर विभाजन बहत प्राचीन काल से हो काम नहीं करता रहा। मैंगम्यनीज हमे वर्ण-व्यवस्था से भिन्न विभाजन के विषय में बताता है। उसने राजनीतिज्ञों और सरकारी कर्म-चारियों को सबसे ऊँचा स्थान दिया है, और शिकारियों तथा जगती छोगों को छठे विभाग में रखा है। पतञ्जलि ने ब्राह्मण राजाओं और मनू ने शूद शासको का उस्लेख किया है। सिकन्दर के समय ब्राह्मण सैनिक होते थे, जैमेकि आजभी होते है। वर्ण-व्यवस्था का लक्ष्य चाहे जो कुछ रहा हो, परन्तु हुआ यह कि लोगो में एक मिथ्या अभिमान की भावना आ गई और उसके फलस्वरूप निचले वर्णों का तिरस्कार होने लगा। घूडो के सम्बन्ध में मनु की दुर्भाग्यपूर्ण उक्तियां सम्भवतः जसके बौद्धधर्म-विरोधी रुख से प्रेरित थी: जो बौद्धधर्म खुदी की अध्ययन और मठबाद का उच्चतम धार्मिक जीवन विताने का अधिकार देता था। मनु की दृष्टि में ये वे शुद्र थे, जो दिजो (बाह्यणो या उच्च वर्णी) की सी शान दिखाया करते थे। मन ने धर्मशास्त्रों के अध्ययन का अधिकार केवल ब्राह्मणो तक सीमित रखा है, परन्तु शंकराचार्य का मत है कि उन्हें सब वणों के लोग पढ़ सकते हैं। जब वर्ण-व्यवस्था की मूल योजना ने अत्यधिक रुढिवाद (नियम-निष्ठा) आगया, तय उसके विरोध में बौद्ध और जैन मनों के अनुयायियों ने प्रतिवाद की शावाज चठाई; और उन्होंने मैत्री या मानवीय भातुमाव के आदर्श पर जोर दिया। विशेषरूप से वे लोग इन नये मतो में दीक्षित हो गये, जिन्हें अपनी शक्तियों को उच्चतम सीमातक विकसित करने का अवसर प्राप्त नही था। हिन्दू आचार्यों ने जाति के आधार पर भेदमाव की निन्दा की। 'वच्चसूचिकोपनिपद्' का मत है कि ऐसे बहत-से ब्राह्मण मुनियों के यद तक पहुँच गये थे. जो अ-ब्राह्मणियों की सन्तान थे 18

सर्वोध्यं ब्राह्मणी सोकं घुन्ते च विधीयते । युन्तिस्पतस्य शुक्रीणि ब्राह्मणव्यं निववद्यति ॥ १ शुक्रयोगी हि जातस्य सब्गुणागुप्यतिष्ठतः । वंश्यस्यं समस्य साह्यस्य तय्येव च । आर्थये वर्तमानस्य ब्राह्मण्यमभिजायते ।—अरण्यस्य

२ शूद्रांश्च दिजलिङ्गिनः

३ जात्यन्तरेषु अनेकजातिसम्भवात् महर्षयो बहवः सन्ति व्यासः कवतंकन्यायां, विशय्त उर्वत्र्याः. जमस्त्यः कलशज इति श्रुत्वात्

'महाभारत' के एक रहोक में कहा गया है कि हम सब ब्राह्मण ही उत्तमन होते है और बाद में अपने बानरण और घन्छों (पेग्नों) के कारण अलग-अलग वर्णों में पहुँच जाते है। पहले सारा संमार एकही वर्ण का था, और बाद में चार वर्ण रहोगों के अपने-अपने आचरण के कारण स्थापित हुए। वादिम जातियों का हिम्दुकरण, उच्चतर आदरों के प्रति स्वाभाविक आकर्षण, धीरे-धीरे विना किसी दवाव के होता रहा है। इसे और भी औड़ तथा सफल बनाने के लिए सचर्ण हिन्दुओं में अपनी पृथकृता और अभिमान की तथान देना चाहिए। वर्ण-भेर ने हिम्दुओं में एक जातीयता का विकास नही होने दिया। अनीगनत जातियों और उपजातियों से भी पिण्ड छुड़ाना होगा, जनके साथ एकातिकता, ईप्यां, लोम और भय को भावना जुड़ी हुई है।

द्यारोरिक शुद्धि (शीच) आत्वरिक युद्धि का ही साधन है। स्यच्छता दिव्यता के लिए प्रायमिक सहायता है। युपने समय में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैदय एक-दूसरे के हाय का पकाया हुआ अन्त खा सकते थे। मनु का कपन है कि द्विज को शूद्र के हाय का पकाया भोजन नहीं करना चाहिए। परन्तु जो खाद्य दास ने या परिवार के यित्र ने या खेती के लाभ में साधीदार ने पकाया हो, वह दाया जा सकता है। हमारे इस समय में इस प्रकार के भेदमाव असमयेगीय है और शिक्कान वाले है, और ये स्वच्छन्द सामाजिक गति में क्लावट डालते है। प्राचीन काल में मास माह्मण लोग भी खाते थे। प्राचीन वैदिन पर्म में कई पगुओं को बिल दी जाती थी। बौद, जैन और वैद्याव मतों के प्रभाव कारण यह प्रया युरी समझी जाते लगी। मनु और याजदत्वय ने मांस-मदाण पर इतने व्यक्ति मतिवास लगा दिये है कि वे मासाहार को निस्ताहित करते हैं।

#### संस्कार

संस्वारों में प्रमुख थे हैं: (१) जातकमें या जन्म; (२) जनवन या आितक जीवन में दीक्षा; (३) विवाह; (४) अंत्येंटि या मृतक की अंतिम प्रिया। अन्य संस्कार, जैसे नामकरण—वच्चे वत नाम रखना, अन्नप्राधान—वच्चे को पहली बार पका हुआ भीवन खिलाना, विधारम—वच्चे को शारम ओक्रिय दंग के मंस्कार हैं, जिनते बच्चे के प्रति प्रमा और वास्तरत्य प्रकट होता है। उपनयन की छोड़कर वाकी सब संस्कार, भन्नेही अखग-अला स्टों में सभी

१ एकवर्णिमदं पूर्वे विश्वमासीद् सुधिब्छिर, कर्मिक्याविशेषण चातुर्वेण्यं प्रतिष्ठितम् ।--अरण्यपर्वे

२ ४-२३२; गीतम, १७-१

३ ४-२५३; आपस्तस्य १६-१-६, १३, १४

हिन्दुओं द्वारा किये जाते हैं। उपनयन आध्यात्मिक पुनर्जन्म है। पहले जन्म में विच्छेद, वियोग और आवश्यकता के सामने मुकना होता है। यह दूसरा जन्म सम्मिलन और स्वाधीनता में होता है । पहले जन्म में अस्तित्व का विश्वतया बाहरी रूप ही होता है; दूसरे जन्म का अर्थ है जीवन की गहरे आतरिक स्तर पर जीना । उपनयन सस्कार का मूळ भारत-ईरानी है । इसका सार पवित्र गायत्री मत्र सिखाने में है। यह एक प्रार्थना है, जो सिवतु (सूर्य) में की गई है, जो मृष्टि का मूल उद्गम और प्रेरक माना जाता है। मारा सत्य प्रतीकात्मक है।सुर्य, जी प्रकाश और जीवन का प्रत्यक्ष स्रोत है, दिव्यता (ईश्वरत्व) की प्रकृति (स्वभाव) को अन्य किसीभी कल्पनात्मक सकेत की अपेक्षा कही अधिक अच्छी तरह व्यक्त करता है। दिव्य शक्ति का यह सबसे प्रमुख दृश्य आविभाव (प्रकटन) है। मत्र का अर्थ है : "हम देवी प्रकाश की देदीप्यमान महिमा का व्यान करते है; वह हमारी बृद्धि को प्रेरणा दे।" उपनिपदों के काल मे उपनयन एक सीधा-सादा अनुष्ठान या। शिष्य समिधाएँ हाय में लेकर गुरु के पास जाता था और छात्रत्व (ब्रह्मचर्य) के आश्रम मे प्रविष्ट होने की इच्छा प्रकट करता था। मृगचर्म धारण करना. उपवास करना तथा अन्य अनुष्ठान उस काल से अवतक घले आ रहे हैं. जबकि वैदिक आर्य बनो मे रहा करते थे। जब सत्यकाम जाबालगौतम हरिद्रमत के पास आकर सच बात बता देता है, तो गीतम कहता है, ''समिधाएँ के आओ वस्स, में तुम्हे दीक्षा द्रा।" वस्त्रों और स्कृतियों ने पहुँचकर यह अनुष्ठान बहुत विश्वद हो गया । सुप्रसिद्ध मत्र<sup>४</sup> को बोलते हुए यजोपवीत धारण करना दीक्षा का प्रतीक है। यद्यपि सत्रियों और वैश्यों को भी उपनयन का अधिकार था, पर लगता है कि वे सब इस अधिकार का उपयोग करते नहीं थे। संध्या में अवैदिक तत्व मिल गये है; सब्या के कई अवयव (अंग) हैं आचमन (जल के घूँट भरना), प्राणायाम (श्वाम का नियंत्रण), मार्जन (मंत्र बोलते हुए अपने घरीर पर जल छिडकना) अधमर्पण (सूर्य को जल-अध्यं चढ़ाना), जप (गायत्री मंत्र का बार-बार पाठ),

१ ऋग्वेद, ३-६२-१०

तत्तत्तिवृत्तरेणं भंगों देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् । धीदक तया अन्य परम्पराओं में सूर्यं को परमात्मा को मृति के स्य में प्रयुक्त किया जाता रहा है। इस प्रया के विषय में दान्ते फहता है, 'सारे संसार में अग्य कोई हाउम-प्राह्म बस्तु ऐसी नहीं है, जो परमात्मा का प्रतिस्य बनने के लिए सूर्य से अधिक उपयुक्त हो।"

३ छान्दोग्य उपनिषद्, ४-४-५। ४ यत्तोपयीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यंत् सहजं पुरस्तात् । आयुष्यमधूषं प्रतिमुच्च शुभं यत्तोपयीतं बतमस्तु तेजः ।।

उपस्थान (प्रातःकाल सूर्यं की जगासना के लिए और सायकाल वरण की उपासना के लिए मंत्रों का पाठ), उपसंग्रहण (अपने गोत्र और नाम का उच्चारण करते हुए, अपने कान सूकर, पैर पकड़कर और सिर फुकाकर यह कहना कि 'में प्रणाम करता हैं')।

गायिन की प्रार्थना भारत के सांस्कृतिक इतिहास की समयुगीन है। इसमें यह मान लिया गया है कि वस्तुएँ जिस रूप में है उनमें एक प्रकार की अविराम अस्पिरता है; एक उत्कृष्टतर सामं की सावत खोन है और है एक उत्कृष्टतर सामं की सावत खोन है और है एक उत्कृष्टतर ससार को ओर निरन्तर प्रपति । जीवन का सबसे बड़ा वरदान एक उन्कृतर लीवन का सब्द बड़ा वरदान एक उन्कृतर लीवन का सब्द होती है कि उसे गम्भीर तर, तीवतर और विस्तृतत आस्पेनति को महत्वाकांक्षा यह होती है कि उसे गम्भीर तर, तीवतर और विस्तृत आस्पेनति को स्थान स्थान हो। इस प्रार्थना को तो सदेहवादी और ईवर स्वादी भी अपने वीदिक अन्तःक रणो पर औच आने विशेष विमा अपना सकते हैं । यह मानव-आरमा में और मानवीय प्रयत्त की समाप्ति में भवा की पहले से ही करवान करके चळती है। यह उस सच्चे पर्म की समाप्ति में भवा की पहले से ही करवान करके चळती है। यह उस सच्चे पर्म की स्थान की आप मानवादी और मिष्यास्त के मुखावरण के विना पाना होगा। तभी हमार इसरा जन्म होता है।

#### अध्याय-ह

# दर्शन शास्त्र

[डॉ॰ इन्द्रचन्द्र शास्त्री, एम. ए., पी. एच. डी.]

मनुष्य ने जिस दिन प्रनीयमान, अर्थात् ऊपरया बाहर सेदीखनेवाले जगत् की गहराई मे पैठकर उसकी व्याख्या करने का प्रयत्न किया, उसी दिन से दर्शन का प्रारम्भ होता है। चुँकि भारतीय विचार-धाराओ दर्शन का प्रारम्म को जानने के लिए सबसे प्राचीन प्राप्त साहित्य वेद है, इसलिए भारतीय दर्शनो का प्रारम्भ वेदों से मानाजाता है। पर यह कहना उचित म होगा कि वेदो की रचना करनेवाले आर्थी से पहले भारत में दार्शनिक दृष्टि नहीं थीं। वैद एवं पुराणों में बहुत-सी ऐसी परम्पराओं का उल्लेख आया है, जी भारत के निवासियों में, आयों के आने सेपहले, प्रचलित थी। जबतक आयों और मुल नियासियों में संघर्ष चलता रहा, उन्हें आदर नहीं मिला । किन्तू वातावरण के शान्त होने पर जब दोनो आपस में मिल गये. तब उन परम्पराओं ने भारतीय सस्कृति में फिरसे अपना प्रमुख जमा लिया। वर्तमान हिन्दू-संस्कृति का यदि गहराई से विश्लेषण किया जाय, तो उसमें आर्येतर प्रभाव साफ प्रतीत होता है, और यह उन परम्पराओं की दढता तथा उदास भावना का प्रमाण है। फिर-भी उन परम्पराओं का तमबद्ध इतिहास लिखने के लिए पर्याप्त सामग्री उप-रुव्ध नहीं है। इसलिए भारतीय दर्शनों का इतिहास-लेखन वेदों से प्रारम्भ किया जाता है, और अवैदिक परम्पराओं को वैदिक परम्परा की प्रतिक्रिया बताया जाता है। पर यह ठीक नहीं है। श्रमण-परमारा के बीज उपनिपदी तथा अवर्वनेद और ऋग्वेद में मिलते हैं। यह ठीक है कि उन परम्पराओं में नमें-नमें प्रवर्त्तक आमें और प्रयोग भी नये-नये होते रहे। उनमें से बहत-से प्रयोग प्रतित्रिया के रूप में भी हुए ! किन्तु यह कहना सही नहीं कि उन प्रयोगों से पहले उन प्रस्पराओं का कोई रूप नहीं या, और उस समय वैदिक परम्परा ही सर्वत्र व्याप्त थी।

जहांतक अनुभव का प्रका है, दर्सन और विज्ञान दोनों का एकही साध्य है। लेकिन साधनों में भेद हैं। उपेय एक होने पर भी उपायों में भेद हैं। विज्ञान,

आधार भी प्रत्यक्ष ही है, किन्तु दर्शन अत्यक्ष अथवा अनुभव का उपपादन करने

दर्शन और विशान

अनुभव के आधार पर, जहाँ वस्तु की व्याख्या करता

है, वहाँ दर्शन तक के आधार पर। यद्यपि तक का

के रिष्ण् ऐसी वस्तुकी कल्पना भी कर सेता है, जी अतीन्द्रिय है। विज्ञान इस प्रकारकी कल्पनाएँ नहीं करता।

भारतीय विचार-धाराओं में 'दर्शन' शब्द का प्रयोग कई अर्थों में किया गया है। व्याकरण के अनुसार मह अब्द 'दृष् धातु से बना है, जिसका अर्थ है देखना। इसी धातु से 'ऋषि' यह प्रयोग वनता है, जिसका अर्थ है 'दर्शन' शब्द का अर्थ देखनेवाला। देखता तो स्रयेक प्राणी है, किन्तु उसे 'ऋषि' नहीं कहा जा सकता। अर्थि वह है, जिसने जीवन अथवा विश्व के रहस्य को देखा। जीवन का रहस्य जाननेवाला धमंत्रवर्षक के रूप में सामने आया, और विश्व का रहस्य जाननेवाल दार्शनक के रूप में सुधी प्रकार दर्शन सब्द का भी

अर्थ है 'रहस्य का साक्षात्कार'।
जिन दर्शन में इस शब्द के दो अर्थ मिलते है। पहला अर्थ है श्रद्धा। यह दो
प्रकार की होती है, मिष्या और सम्भ्रद्द। को वास्तद में दुःख के साक्ष्म है उन्हे सुख
का साधन सानना, औवन के बास्तविक लक्ष्य को पहचानना 'मिथ्या' श्रद्धा है।
इसके विपरीत, जीवन के वास्तविक लक्ष्य को पहचानना और मुख
कास्त्रिक का सुख का साधन और दुंख के साधनों को दुःख का साधन मानना 'सम्यन्द,'
श्रद्धा है। इन्होंको 'मिथ्यार्थ्वन और 'सम्बग्दर्शन' भी कहा जाता है। जन काचार-

शास्त्र या आध्यारिक उत्थान का प्रारम्भ सम्यग्दर्शन से होता है। दर्शन शब्द का दूसरा अर्थ 'निराकार प्रतीति' या आरमा का किसी वस्तु को जानने के लिए प्रथम लावजैन है। झान का प्रारम्भ इस दर्शन से होता है। इन

दोनों का विवेचन आगे किया जायगा। बोहदर्शन में दर्शन की जगह 'दृष्टि' शब्द अधिक प्रचलित है। यहां भी

आध्यात्मिक विकास का प्रारम्भ सम्बक् दृष्टि के साथ होता है।

दार्शनिक विचार-धाराओं की चेची करते समय दर्शन राज्य का अर्थ मुख्यतः 'विद्य के रहस्य का साक्षास्कार' माना जाता है। सभी दर्शनों ने अपनी-अपनी हिन्द से विद्य का जो रहस्य देखा, उसका तर्क और अनुभव के आधार पर प्रतिपादन किया, वही प्रस्थेच विचार-धारा का साहित्य वन गया।

दर्शन राब्द के उपयुक्त अर्थ से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि दर्शन का सम्बन्ध जीवन तपा अनुभव दोनों के साथ है। जीवन का रहस्य आचार-सास्त्रके अन्तर्गत है औरअनुभव का रहस्य तरवज्ञान के अन्तर्गत।

बर्चन का क्षेत्र
वर्चन का क्षेत्र
तरवज्ञान का अपे हैं 'वास्तविकता का जान'। हम घटपट आदि गैकड़ों पदार्थों को प्रतिदिन देखते हैं। हमारे मन में स्वभावतः प्रदन
उटता है निगया ने, जैसे कि दिवाई देते हैं, शास्तव में ऐसे ही हैं अथना मिन्न प्रकार
के। आंवला वाने केवाद शुद्ध जल भी भीठा लगता है। पिता जनवाले को प्रतिक वस्तु वर्षाली लगती है। किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि उसे जैसी प्रतीति होती है, 'बास्तिबकता' भी वैसी ही है। बास्तिबकता की खोज के छिए हम उसका अनु-भव दूसरे अनुमतों से मिलाते है। उसके विकृत अनुमक का कारण ढूंडते है और सक्वे अनुभव की कसीटी निश्चित करते है। ये सारी बातें प्रभावाश्व में आती है। सम्बग्जात के कारण को 'प्रमाव' कहते हैं। बिस शास्त्र में उन कारणो की परीक्षा की जाय वह प्रमावदास्त्र है। जातने की कसीटी के निश्चित हो जाने पर हम प्रतिथमान पदार्थों को उस कसीटी पर परखते हैं, उनके खरे या खोटे होने की जॉच करते हैं। इसे 'प्रमेय-परीक्षण' कहा जाता है। इसी तरह हमें यह भी जाता है कि जात के साधन काजेय के साथ क्या सम्बन्ध है। उदाहरण के रूप में, हम अखि से घट को तमते हैं तो यह जानना आवश्यक है कि ऑख घट को किस फहार जानती है। इस वचों को ज्ञान-मीमासा कह सकते है। इस प्रकार अनुभव के तीन भेद ही जाते हैं।

- १. प्रमाण-मीमासा
- २. प्रमेय-मीमांसा
- ३. ज्ञान-मीमांसा

यदि इनके साथ आचारशास्त्र (नीतिशास्त्र) को भी मिला दिया जाय, तो दर्शनशास्त्र के चार विभाग हो जाते है।

भारतीय दर्शनों का विशाजन साधारण तीर पर 'वैदिक' तथा 'अवैदिक' दर्शनों के रूप में किया जाता है । त्याय, वैरोपिक, सास्त्र, योग, मीमासा और वेदान्त

भारतीय बर्शन विवेद वर्शन है। और जैन, बीद तथा चार्याक अवैविक है। वैदिक का इतना ही अर्थ है कि इत दर्शनों ने
वेद को अग्रमाण नहीं भागा। धर्म या आचार के दोज में बेद को अन्तरम प्रमाण के
रूप में भी स्वीकार किया है। जहाँ तक दार्शनिक सिद्धान्तों का प्रश्नत है, प्रमा चार
दर्शन अपने मूल आधार के रूप में चेदों को प्रस्तुत नहीं करते। मीमासा तथा वेदांत
ही अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन वैदिक साहित्य के आधार पर करते हैं। इन
दर्शनों का दूसरा विमाजन 'आस्तिक' तथा 'नास्तिक' के रूप में किया जाता है।
प्रयाप छठ आस्तिक माने जाते हैं, और अन्तिम सीन नास्तिक। किया आस्तिक
वाद के अर्थ के बारे में कई धारणाएँ है। मनुस्पृति में 'वेद-निन्दक' को नास्तिक
कहा गया है।

क्यर का यह निभाजन इसी आधार पर किया जाता है। पाणिति ने पर-लोक माननेवाले को आस्तिक, और न भाननेवाले को नास्तिक कहा है। इस दिष्ट्र से देखा जाय तो जैन और दौद्ध नास्तिक नहीं है। केवल चार्वाक हीऐसा दर्धन है, जो परलेक तथा जारता का अस्तिरव नही भानता कोणीनिपद्दी यह विभाजन मरे के वाद आस्मा के रहने और न रहने के आधार पर किया गया है। अग्रेजी में आस्तिक और नास्तिक के लिए कमदाः 'वीएस्ट' तथा एथीएस्ट' शब्दों का प्रयोग होता है। वहाँ इनका अयँ है चयनुकर्ता के रूप में ईन्वर की माननेवाला और न माननेवाला। इस दृष्टि से देखा जाय, तो सांख्यदर्शन की गणना नास्ति कों में होगी। किन्तु मारत में यह अर्थ नहीं लिखा जाता।

दर्शनों का दूसरा विभाजन मूळ टिंग्ट के आधार पर भी किया जाता है। कुछ दर्शन विश्व के मूळ में एक तत्त्व भानते हैं, कुछ दो, और कुछ अनेक। कोई

बाह्य जगत् को मिथ्या मानता है, तो कोई सत्य।

वैदिक दर्शनों को युगल रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसका अये है कि दे एक-दूबरे के पूरक है। न्याय और वैद्येषिक का युगल है। न्याय मुस्यत्या प्रमाण अर्थात् तर्थवाहन को प्रस्तुत करता है, और वैद्येषिक प्रमेय अर्थात् जगत के स्वरूप को। सांस्थ और योग का युगल है। सांस्य जहाँ विद्य के मूल तस्त्रों का निरूपण करता है, तहीं योग साध्या-मार्य का। इसी प्रकार मोगों सा और वैद्याल का युगल है। मोमासा कर्ममार्य का का प्रति है। भोमासा कर्ममार्य का प्रति है। भोमासा कर्ममार्य का प्रति है। सोमासा कर्ममार्य का प्रति हो सोमासा कर्ममार्य का प्रति हो सोमासा कर्ममार्य का प्रति हो सोमासा कर्म का प्रति हो सोमास कर्म हो सिमार्य कर करता है।

सभी दर्शन ससार को दुःखरूप मानते हैं, और उससे छुटकारा जीवन का चरम रूक्य । इस द्वीट से देखा जाय तो भारतीय दर्शनों को मोक्षशास्त्र कहा जायगा। इसके विपरीत, पादचास्य दर्शनों का मुख्य खरय हैं सस्य की खोज।

दर्शनसास्त्र की मुख्य तीन शाखाएँ है :

(१) विद्य-व्यवस्था या ज्ञेय-भोमांसा—इसमे यह वताया जाता है कि विद्य का स्वरूप क्या है, उसकी रचना कैसे हुई और उसके मूछ तस्य कितने हैं ?

(२) प्रमाणयातकं-मीमांसा—इसमें यह बताया जाता है कि हम बस्तुओ

को भैसे जानते है और हमारा ज्ञान कहाँतक ठीक है ?

(३) आचार-मीमांसा-इसमें यह बताया जाता है कि जीवन का चरम

लक्ष्य क्या है, और वह कैसे प्राप्त होता है ?

अवैदिक परम्पराओं ने इस साखा का अन्तर्भाव घर्म में किया है। किन्तु वैदिक परम्पराओं में धर्म का मुख्य लक्ष्य सामाजिक जीवन रहा है, और आहम-साधना दर्धन का शंग।

वैरोपिक दर्शन के प्रयम सूत्र में धर्म की ब्याख्या की गई है। वहाँ बताया गया है कि जिससे 'अम्युदय' और 'नि श्रेयस्' दोनों की प्राप्ति हो, उसे धर्म कहते

जीवन का तस्य हैं। अम्युदयका अर्थ है छोकिक उत्ताति। किन्तु मीमांसा को छोड़कर अन्य किसी देशन ने छोकिक उत्ताति को जीवन का लक्ष्य नहीं माना। सभी दर्सनो ने निःश्वेयस् अर्थात् मोक्ष पर जोर दिया है। मोक्ष एक ऐसी अवस्था है, जहाँ सभी दुःधों का सदा के लिए अन्त हो

ाता है। यह ब्यास्था सर्वसम्मत है। किन्तु वहाँ बाहमा किस रूप में रहता है, इस विषय में काक़ी मतभेद है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार वहाँ ज्ञान, मृत्र, इच्छा आदि ऐसा कोई गुण नहीं रहता, जो चेतना को जड से ध्यक् करता हो। केवल अस्तित्व रहता है। साल्य दर्जन अस्तित्व केसाथ चेतना को भी मानता है। किन्तु जसमें किसी विषय की अनुभूति नहीं होती। वेदान्त चेतना के साथ आनन्द को भी मानता है। किन्तु यह आनन्द दु ध का अभावमात्र है। विधिष्टण में उसकी कोई व्याख्या नहीं की जासकती। इस टिस्ट से देखा जाय, सो भारतीय दर्जनों का लक्ष्य मुख्य रूप से से इसे से छटनारता है।

अद्भैत बेदानत तथा भूत्यवादी (भाष्यमिक) एवं ज्ञानवादी (योगाचार) बौद यह मानते हैं कि मुक्त अवस्था मे जीवारमा का अस्तित तही रहना। बहु महा या किसी महातत्त्व मे विकीन हो जाता है। किन्तु अन्य दर्शन उत्तका प्रवक् अस्तित्व मानते है। उनकी दृष्टि में बैयस्तिक अस्तित्व की समाप्ति जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता।

## न्याय-दर्शन

त्याय का अथं है वे सिद्धाना, जिनके आधार पर विवादास्यद प्रश्नों का निर्णय किया जाता है। प्राचीन समय मे इसके अनेक रूप रहे हैं, जैसे, शाहगों की आझा, परम्परा या रिवाज, प्रतिटिव्य व्यक्ति का आदेश हत्यादि। मीमांसा-दर्शन, मुद्रित-साहित्य तथा अनेक दार्थों निर्णय के एक में स्वीकार हिया गया है। किन्तु महाँव गीतम ने प्रत्य का निर्णय करने के लिए तकं पर अधिक जोर दिया। तभी से स्वाय को तकं-विद्या गान लिया गया, और उसका उत्तरी कर विद्या गया। इसको आस्वीक्षकों भी कहा जाता है। इसका अर्थ है देखी या जाती हुई बात का पुन: देखना या परीक्षण करना। गीतम का दूसरा नाम अक्षाद या, इसलिए इसे अक्षपाद-दर्शन भी कहा जाता है। अन्य दर्शनों के समान न्याय भी मोश को अपना चरम छद्य मानता है। यहाँ वताया गया है कितरव-जान से मोक्ष को अपना चरम छद्य मानता है। यहाँ वताया गया है कितरव-जान से मोक्ष लाम होता है, और उसके उपाय के रूप में प्रमाण-विद्या वर्षात् वस्तु को ठीक-ठीक जानने के उपाय का प्रतिवाद निया गया है। स्वाय-दर्शन ने विदय-व्यवस्था के लिए प्राय: वैद्येपिक-दर्शन को अपना आधार माना है, इसीलिए स्वाय-वैद्यिक का ग्राफ या जोड़ा कहा गाता है।

न्याय-दर्शन का मूल ग्रन्थ गीतम इत (ई० पू० २००) न्याय-सूत्र है।

इसमें पाँच अध्याम है, और प्रत्येक अध्याय मे दो-दो आहितक।

[नोट--न्याय-दर्शन पर लिखे गये विविध ग्रन्थों की सूची परिशिष्ट 'ख' मे देखों ।]

गौतमकेन्यायसूत्रकेशाध्यकार वात्स्यायन ने पदार्थों को चार भागों में विभक्त किया है:

- १. प्रमाता--जाननेवाला
- २. प्रमेय-ज्ञान का विषय
- ३. प्रमाण-ज्ञान का साधन, और
- V. प्रमिति—अर्यात् ज्ञान

न्याय-दर्शन में जिन विषयों की चर्चा है, उनको इन चारश्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है—१. प्रमाण-चर्चा, २. प्रमेय-चर्चा, २. प्रमाणी-चर्चा और ४. ईस्वर-चर्चा। इसका विकास मुख्यतया बोद्धों के चांग श्वास्त्रार्थ के फुळस्वरूप हुआ।

गौतम ने अपने ग्रन्य के प्रारम्भ में ये १६ पदार्य गिनाये हैं : प्रमाण, प्रमेय, संदाय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तकं, निर्णय, वाद, जल्प, वितण्डा, हेत्वाभास, छल, जाति तथा निग्रह-स्थान ।

वास्तव मे देखा जाय तो येसन प्रयम दो वर्षात् प्रमाण और प्रमेय के अदर आ जाते हैं, शेप चौदह पदार्थों मे से कुछ अनुमान के अग है, और कुछ शास्त्रार्थ से सम्बन्ध रखते हैं।

> प्रमाण का अर्थ है 'प्रमा' अर्थात् सच्चे ज्ञान का करण प्रमाण यानी सबसे उत्कृष्ट साधन । यहाँ नीचेलिखे प्रश्न

उपस्थित होते हैं :

१. ज्ञान किसे कहते है ? २. उसमे सचाई का क्या अर्थ है ? ३. वह कीसे होता है अर्थात् उसके साधन कौन-कौन से है ? और, उनमें ४. सर्वोत्कृष्ट किसे कहा जायेगा ? भीचे इन प्रक्तों की कमकाः चर्चा की जामगी :

ज्ञान का स्वरूप-न्याय-दर्शन में ज्ञान या बुद्धि आत्मा का गुण है। जैन-दर्शन तथा वेदान्त-दर्शन के अनुसार यह गुण स्वाभाविक है, अर्थात् प्रत्येक आत्मा अपने-आपमे सर्वज्ञ तथा सर्वदर्शी है। उसका यह गूण आवरण या अविद्या के कारण दवा रहता है, उसके हटते ही वह अपने-आप प्रकट हो जाता है। किन्तु न्याय-दर्शन ने इसे स्वाभाविक नहीं माना। सामग्री के एकत्र होने पर इसकी उत्पत्ति होती है, और फिर अपने-आप नष्ट हो जाता है। मुक्त अवस्था में सामग्री नहीं रहती, अतः ज्ञान नही होता । ज्ञान और विषय के सम्बन्ध को छेकर तीन मान्य-साएँ है । ज्ञानाद्वेतवादी मानते है कि विषय या बाह्य जगत् का स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। जैसे स्वप्त में हमारा ज्ञान ही हाथी, घोडे आदि बाह्य जगत् का रूप छै छेता है, इसीतरह सर्वत्र हमारा ज्ञान ही जैय के रूप ये प्रतीत होता है। दूमरी मान्यता सांस्य-टर्शन की है। उसका कथन है कि बाह्य बस्तुएँ विद्यमान तो हैं, पर हम उन्हें साक्षात् नही जानते । वे हमारी बुद्धि में प्रतिविम्बित होती हैं, और बुद्धि प्रतिविम्ब को ग्रहण करती है। ज्ञान की निर्मेछता प्रतिविम्ब की निर्मेछता पर आधार रखती है, और वह दर्पण अर्थात् बुद्धि की निर्मलता पर । इसे 'प्रतिविम्ब-बाद' कहते है। इसीसे मिलती-जुलती भाग्यता सौत्रान्तिक बौद्धों की है। तीसरी मान्यता 'प्रकाशवाद' है। इसका कथन है कि जिस प्रकार दीपक घट-पट आदि पदार्थों को ज्यो-का-त्यों प्रकाशित करता है, उसी प्रकार ज्ञान भी बाह्य वस्तुओं को आलोकित करता है। न उनकी वह रचना करता है और न उनमे कुछ मिलाता है। न्याय-दर्शन भी 'प्रकाशवाद' का समर्थक है।

अब हमें यह जानना है कि 'तुष्चा ज्ञान किसे कहते है। न्याय-दर्शन के अनुसार सच्चे ज्ञान का अब है 'तद्वति तद्प्रकारक ज्ञान'। उदाहरण के रूप में, घट में घटत्व रहता है। यदि हम उसे घटत्व विशिष्ट के रूप में जानते है, तो यह ज्ञान सच्चा है। इसके विषरीत, जब हम रस्सी को सौप समझते|है, तोवहाँ, सर्पत्व न होने पर भी, सर्पर्व विशिष्ट काज्ञान होता है। वह 'तद्वति तद्प्रकारक' नहीं है, इसलिए सिथ्या है।पीलिया रोगवाले को शंख पीला न होने पर भी पीला दिखाई देता है, अत: अम है। सक्वे ज्ञान के लिए इन तीन वातों का होना आवस्यक है: (१) उसमें संवेह नहीं होना चाहिए, (२) अम नही होना चाहिए, और (३)वह अनुभवरूप होना चाहिए, अर्थात् ज्ञान और विषय का साक्षात् सम्पर्क होना चाहिए।

#### मिथ्या ज्ञान के भेद

अप्रमाया मिथ्या ज्ञान चार प्रकार का है:

१. संशय-अनिश्चयात्मक ज्ञान

२. विषयंय-विषरीत ज्ञान, जैसे अँधेरेमें रस्सीको साँप समझ लेना

स्पृति—पहले कभी जानी हुई वस्तु का स्मरण करना

४. तक - ऊहापोहात्मक ज्ञान, जैसे जहाँ-जहाँ धुआँ होता है, वहाँ आग

भी होती है।

पिछले दो ज्ञान झूठे नहीं है, पर उनमे किसी नई वस्तु का अनुमव नहीं होता। विषय का ज्ञान के साथ सम्बन्ध भी नहीं होता, इसलिए उन्हे 'प्रमा' में नहीं विना जाता।

### प्रमाके भेद

प्रमा यानी सच्चे ज्ञान के चार भेद हैं:

(१) प्रस्यकः, (२) अनुमान, (३) उपमान, और (४) राज्द प्रस्यक्ष का अर्थ है इन्द्रियों डाउ होनेवाला साक्षात्कान । इसकी परिभाषा कई प्रकार से की जाती हैं । गोतम ने इसका यह छ्वाच किया है कि जो नान इन्द्रिय

प्रस्तक्ष वीर पदार्थ के परस्पर-सम्बन्ध से उत्पन्त होता है, जिसे शब्दों द्वाराज्यकत नहीं किया जा सकता, तथा जो भ्रम

दाव्ये हारा स्थ्या जा सकता, तथा जो भ्रम से रहित और निस्चयांत्रक है, अर्थ 'अत्यक्ष' कहते हैं । काळान्तर में यह अनुमय किया गया कि सभी 'अत्यक्ष' इतिय और अर्थ के सम्बन्ध से उत्यन्त नहीं होता । उदाहरण के रूप में, ईरवर का प्रत्यक्ष नित्य है, वह कभी उत्यन्त नहीं होता । इसीप्रकार हमें जो सुख-दु ख आदि का प्रत्यक्ष होता है, उसमें इन्द्रियों के सम्बन्ध की आवस्यकता नहीं होती । इन तस्यों को सामने रखकर दूसरी व्याख्या की गई कि जो ज्ञान दूसरे ज्ञान से उत्यन्त नहीं होता, उसे प्रत्यक्ष कहते हैं । अनुमान आदि अन्य ज्ञानों में दूसरे ज्ञान से उत्यन्त नहीं होता, उसे प्रत्यक्ष कहते हैं । अनुमान कार्त अन्य ज्ञानों में दूसरे ज्ञान से उत्यन्त नहीं होता, उसे प्रत्यक्ष कहते हैं । अनुमान करने के लिए पूर्वेक प्रत्यक्ष वारा प्रत्यक्ष निवाय है । अपा का अनुमान करने के लिए पूर्वेक प्रत्यक्ष द्वारा प्रत्यक्ष निवाय है । अपा का अनुमान है, जिसे विद्याल होने के लिए दूसरे ज्ञान की व्यवस्थकता नहीं होती । इस परिभाषा में ईस्वर का ज्ञान तथा आदम-वेदन अर्थात मुख-द्व-य्व वादि अनुपतियाँ प्रिमानित

हो जाती हैं। किन्तु यह प्रत्यक्ष के स्वरूप को विधि-रूप में उपस्थित नहीं करता। तीसरी परिभाषा की गई कि साक्षात् ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते है। प्रत्यक्ष ही ऐसा ज्ञान है, जहाँ हम वस्तु का साक्षात् अनुभव करते हैं। अन्य ज्ञानों में दूसरे ज्ञान का व्यवधान हो जाता है।

साधारणतया प्रत्यक्ष के दो भेद किये जाते हैं, लौकिक और अलौकिक । लौकिक का अर्थ है साधारण लोगों का प्रत्यक्ष । इसके दो भेद हैं, याद्य अर्थात्

इन्द्रियों से होनेवाला प्रत्यक्ष, सथा आध्यन्तर अर्थात् प्रत्यक्ष के भेव मानसप्रत्यक्ष।अल्डोकिक प्रत्यक्ष के भी दो भेवहें, ईस्वर

का प्रत्यक्ष और योगियोंका प्रत्यक्ष।

ज्ञान के लिए ज्ञाता और ज्ञेंय का परस्पर-सम्बन्ध आवश्यक है। इसीको 'सम्मिकपं' कहते हैं। यह कई प्रकार का है। बाह्य अर्थात् इन्द्रियों से होनेवाले

सन्निकर्यं अत्यक्ष में इन वस्तुओं का परस्पर सम्बन्ध होता है— आत्मा का मन के साथ, मन का इन्द्रिय के साथ और

इन्द्रिय का घट, पट आदि ज्ञेय पदार्थ के साथ । आक्यक्टर प्रत्यक्ष में यह सम्बन्ध केवल मन और आत्मा का होता है। इंश्वर प्रत्यक्ष नित्य है। वही यह सम्बन्ध ही नित्य है और जाइवत है। मन या इन्द्रिय के रूप में किसी साधन को आवश्य-कर्ता नहीं होती। योगी के प्रत्यक्ष में यह सम्बन्ध योग से उत्पन्न शक्ति के द्वारा होता है।

बाह्य प्रत्यक्ष में ६ प्रकार का सम्बन्ध होता है।

(१) संयोग-चट, पट आदि द्रव्यों के प्रत्यक्ष मे इन्द्रिय औरपदार्य का संयोग-सम्यन्ध होता है।

(२) संयुक्त-समवाय-इन्य में रहनेवाले गुण, किया तथा जाति का प्रत्यक्ष संयुक्त-समवाय सन्वन्ध से होता है। इन्द्रिय का संयोग इन्य के साथ होता

है, और उसमें गुण आदि समवाय-सम्बन्ध से रहते हैं।

(६) संयुक्त-समयेत-समयाय—गुणतया कमें में रहनेवाली जाति का प्रत्यक्ष इस सम्बन्ध से होता है। द्रव्य का इन्द्रिय के साथ स्रयोग होता है। उसमें गुण एवं किया समयाय-सम्बन्ध के रहते है, और उनमें जाति समवाय-सम्बन्ध से रहती है।

(४) समवाय—राज्य का प्रत्यक्ष समवाय-सम्बन्ध से होता है। त्याय-दर्शन के अनुसार शब्द आकाश का गुण है, और क्षोत्रेन्द्रिय खाकाशरूप है। अतः शब्द का उसके साथ समवाय-सम्बन्ध है।

(४) समवेत-समवाय-अब्द में रहनेवाली जाति का प्रत्यक्ष इस सम्बन्ध

से होता है।

(६) विशेषणता—अभाव का प्रत्यक्ष विशेषणता-सम्बन्ध से होता है। उदाहरण के रूप मे, जब हम यह जानते हैं कि मेज पर क़लम नहीहे, तोचशु- इन्द्रिय का सम्बन्ध मेज के साथ होता है। और 'ऋरूम का अभाव' मेज का विधे-पण होने के कारण जान लिया जाता है।

न्याय-दर्शन यह मानता है कि जिस द्रव्य का जो विरोप द्दन्द्रियों का स्वरूप गुण है, उसे ग्रहण करनेवाली इन्द्रिय उसी द्रव्य से बनी

हुई है।

श्रोत्रेन्द्रिय राज्य को ग्रहण करती है, और शब्द आकाश का विशेष गुण है, अतः थोत्रेन्द्रिय आकारारूप है ।

चक्ष्यस्त्रिय रूप को प्रहण करती है, जो अग्नि का विशेष गुण है, अतः चक्षु

इन्द्रिय आग्नेय या तेजस है।

झारोन्द्रिय गन्ध को ब्रह्ण करती है, जो पृचियी का विशेष गुण है, अतः झाऐन्द्रिय पाथिय है।

जिह्ना या रसनेन्द्रिय रस को प्रहण करती है, जो जल का विशेष गुण है, अतः एसनेरिद्रम जलीय है।

स्पर्नेन्द्रिय स्पर्न को ग्रहण करती है, जो वायु का विशेष गुण है, अत:

स्पर्धे रिद्रय वायव्य है ।

मन के द्वारा सभी पदार्थों का ग्रहण होता है। यह नित्य है और अणु-परिमाण अर्थात् छोटे-से-छोटा है। सारे शरीर में पूमता रहता है, और जिस इन्द्रिय से ज्ञान करना होता है, वहाँ पहुँच जाता है।

न्याय-दर्शन हमारे ज्ञानका विस्तेषणदो भागों में करता है, पहला 'उहें ध्य' है, और दूसरा 'विधेम'। साधारणतया हम जब कोई बात कहते है सी एक भाग

लक्ष्य होता है अर्थात् जिसके विषय में वात कही जाती है, और दूसरा भाग लक्षण, अर्थात् वह बात होती है।

इन्होंको क्रमक्षः 'उद्देश्य' और 'विधेय' कहा जाता है। उदाहरण के रूप में, 'यह घड़ा है, इस ज्ञान में 'यह' उद्देश्य है और 'घड़ा' विधेय। उद्देश्य को 'विदीप्य' या 'सामान्य' भी कहा जाता है और विधेय की 'विशेषण' या 'प्रकार'। प्रत्येक ज्ञान विशेष्य और प्रकारको छिबै रहता है, इसीळिए उसे विशिष्ट ज्ञान कहा जाता हैं। बस्तु के स्वरूप का निर्धारण प्रकार या विशेषण के आधार पर होता है। हम आकार विशेषवाले पशु को गाय इसलिए कहते हैं, क्योंकि उसमें गीरव नाम का धर्म या प्रकार रहताहै। अपने-आपमें वहन गाय, और न उससे भिन्न है। सारा निश्चय उसी विशेष धर्म के आधार पर होता है। इसी प्रकार घट अपने-आप में न घट है, और न अघट । घटत्व के कारण ही उमे घट कहा जाता है ।

इस दृष्टि से न्याय-दर्शन के बनुसार प्रत्यक्ष चार क्षणों या अवस्थाओं में पूरा होता है। प्रथम क्षण में इन्द्रिय और पदार्थ का सम्बन्ध होता है; द्वितीय क्षण में घट और घटत्व का, परस्पर विशेषण-विशेष भाव के विना, ज्ञान होता है । इसकी निविज्ञत्मक प्रस्यक्ष कहा जाता है। तृतीय क्षण में 'घटत्व' याला 'घट' इसप्रकार का विशिष्ट क्षान होता है। इसको सविकत्यक प्रस्यक्ष कहते है। चौथे अप में हानो-पादान बुद्धि होती है, अर्थात् यह भान होता है कि ज्ञात वस्तु को स्वीकार करना चाहिए या छोड़ना चाहिए।

चतुर्य अवस्था प्रत्यक्ष का फल है, मुतीय अवस्था की झान मानने पर प्रवम तथा दितीय अवस्थाओं को प्रमाण अर्थात् झान का साधन कहा जायगा, और द्वितीय अवस्था को प्रत्यक्ष मानने पर प्रथम अवस्था अर्थात् सन्तिकर्ष ।

अनुमान में वस्तु का सीधा ज्ञान नहीं होता। हम एक वस्तु को देखते हैं और यह जानते हैं कि वह दूसरी वस्तु के बिना नहीं हो सकती, इस सम्बन्ध के आदुमान आधार पर दूसरी वस्तु के अस्तित्व का अनुमान कर

भेते. वि । उदाहरण के रूप में, जब हम गुएँ को देखते हैं और यह जानते हैं कि धूजों आप के बिना नहीं होता, तो आग के अस्तित्व का झान कर लेते हैं। इसीवों 'अनुमान' कहा जाता है। 'अनु' का अर्थ है पीछे होनेवाला और 'मान' का अर्थ है झान।

अनुमान के दो भेद हैं, स्वायं और परायं । स्वायं अनुमान का अयं है अपने लिए किया गया अनुमान, ओर परायं अनुमान का अयं है दूसरे के लिए किया जानेवाला अनुमान । जय हम किसी वस्तु को स्वयं जानना

दो भेव पाहते हैं, तो स्वारं-अनुमान होता है। जब हूसरे की बताना या सिंह करना चाहते हैं, तो परापं-अनुमान का प्रभोग किया जाता है। बास्तव में देवा जाये तो स्वारं-अनुमान हो ज्ञानरूप होता है, और उसका प्रयोग प्रायः साहवार्य में किया जाता है।

 हेबु — जो चिल्ल या वस्तु दूसरी वस्तु के बिना नही हो सकती ! फ़लस्वरूप उसे देलकर दूसरी वस्तु का अस्तित्व जाना जा सकता है । उदाहरण के अनुमान के तीन घटक रूप में, घुओं अभिन के बिना नहीं होता । अतः अभिन का व्यस्तित्व सिद्ध करने के छिए घुओं 'हेतु' है ।

 साध्य — हेतु के द्वारा जिस वस्तु को सिद्ध किया जाता है, उसे 'साध्य' कहते हैं। क्यर के उदाहरण में अग्नि साध्य है।

३. ध्यास्ति—साध्य और साधन के परस्पर-सम्बन्ध को 'क्याप्ति' कहते है। यह सम्बन्ध यो प्रकार का होता है। घुएँ और अधिन का सम्बन्ध 'कार्य-कारण-भाव' है। घुवां अभिन का कार्य है, और अभिन घुएँ का कारण। कार्य, कारण के बिना नहीं होता। अदः घुएँ को देखकर अधिन का अस्तिस्व जाना जा सकता है। दूसरा सम्बन्ध स्वभाव या 'व्याप्य-क्यापक-भाव' है। आग इस की एक जाति है, इसिल्प जाम 'व्याप्य' है और दस क्षिप्त । इनका यह सम्बन्ध स्वामित है । अतः आम हो स्वामित है। अतः आम को देखकर दक्ष के होने का अनुमान किया जा सकता

है। अनुमान में सबसे पहले हेतु का ज्ञान होता है। इसके बाद व्याप्ति का स्मरण होता है और उस आधार पर साध्य का निश्चय। परार्थ-अनुमान में जम बदल जाता है, वहाँ सबसे पहले यह बताने की आवश्यकता होती है कि साध्य क्या है। साध्य जहाँ सिद्ध किया जाता है, उसे 'पक्ष' कहते हैं। हम अग्नि को पर्वत में सिद्ध करना चाहते हैं, अतः पर्वत पक्ष है। पक्ष के बाद साध्य दताया जाता है, उसके वाद हेतु, तया उसके पश्चात् उदाहरण के साथ व्याप्ति-पक्ष में साध्य के अस्तित्व का कथन 'प्रतिज्ञा' कहा जाता है। इस प्रकार परार्थ-अनुमान की नीचेलिखी प्रणाली बन गई है :

प्रतिज्ञा-पर्वत में आग है

हेतू-वयोंकि धुआँ है

जवाहरण-जहाँ-जहाँ धुआँ होता है, वहाँ-वहाँ आग होती है, जैसे रसोई-घर। इसके विपरीत, जहाँ आग नहीं होती, वहाँ धुआँ भी नहीं होता, जैसे तालाव । इन उदाहरणों मे पहली 'अन्वय-व्याप्ति' है । वहाँ हेतू के अस्तित्व के साथ साध्य का अस्तित्व बताया गया है। दूसरी 'व्यतिरेक-व्याप्ति' है। वहाँ साध्य के अभाव में हेत् का अभाव बताया गया है।

कही-कहीं परार्थ-अनुमान के दो अवयव और माने गये है। वे है---उपनम और निगमन । इनमें उपसंहार करते हुए ऋगदाः हेतु और प्रतिज्ञा की दोहराया जाता है। उदाहरण के लिए उपनय—इस पर्वंत में भी घुआँ है। निगमन—अतः अग्नि भी है।

पारवात्य तर्क-शास्त्र में भी परार्थ-अनुमान के तीन थंग माने जाते है, पर वहाँ प्रारम्भ व्याप्ति में होता है।

अनुमान का मुख्य आधार हेतु और साध्य का परस्पर-सम्बन्ध है । जिस हेरु में वह दूषित है वह साध्य की सिद्ध नहीं कर सकता । उसे हैरवाभास कहा

जाता है, अर्थात् वह नकली हेत् है। हेत्वाभास के पाँच हेत्वाभास भेद हैं :

 सव्यक्तिचार-अनुमान के लिए यह आवश्यक है कि जहाँ-जहाँ हेतु हो, वहाँ साध्य अवश्य हो, और इसके लिए निश्चित आधार होना चाहिए । यदि हेतु साध्य के बिना भी सम्भव हो, दो उसे 'सन्यभिचार' कहा जाता है। अस्नि को सिंड करने के लिए घुएँ को हेत् बनाया जा सकता है। किन्तु यदि घुएँ का अस्तित्व सिद्ध करने के लिए अस्नि को हेतु धनाया जाय, तो ठीक न होगा । तपे हुए लोहे मे आग होती है, किन्तु घुआँ नहीं होता। ऐसे हेतु को 'सोपाधि' भी कहा जाता है। जहाँ घुआँ है, यहाँ अपन का होना स्वामाविक है। किन्तु जहाँ अग्नि है वहाँ पुआँ तभी होगा जब ई धन गीला हो । इस प्रकार अग्निद्वारा घुएँ का अस्तित्व तभी सिद्ध हो सकता है, जब ईंधन गीला होने की शर्त भी पूरी हो। इस प्रकार की सर्त को 'उपाधि' कहते हैं। तब साध्य अपने अस्तिस्व की सिद्धि के लिए हेतु के अलावा दूसरी किसी सर्त की अपेक्षा रहे, तो उसे 'सोपाधिक' कहा जाता है, और ऐसे सम्बन्ध को 'सोपाधिक-सम्बन्ध'। इसके लिए एक दूसरा उदाहरण दिया जाता है। किसी क्ष्मी के वच्चों को देखकर हम अनुमान करते हैं कि इसकी गर्भस्व मत्तान काली होगी, नयों कि वह उसकी सन्तान है। जो-जो उसकी सतान होती है, वह काली होगी है, असे अन्य सन्तान। यह हेतु भी सोपाधिक है, क्ष्मीक सन्तान काला होगी है, उसकी सन्तान काला होगी है, उसकी सन्तान काला होगी है, उसकी सन्तान काला होगी है, असे अन्य सन्तान। यह हेतु भी सोपाधिक है, क्ष्मीक सन्तान काला हो। सकती है। उसी माता की एक सन्तान काली हो सकती है, और दूसरी गोरी। सव्यक्षिचार को 'अनेकान्तिक' भी कहते हैं।

 वश्द्ध— जब हेतु साध्य के विषरीत जाता हो, तो उमे 'विरुढ' हेरवाभात कहते हैं। हम अनुमान करते हैं, धब्द नित्य है, बयोकि जन्म है। यहाँ जन्मरूप हेतु नित्यता के विरुद्ध अतित्यता को सिद्ध करता है, बयोकि जो जन्म

होता है वह अनित्य होता है, नित्य नहीं ।

इ. सत्प्रतिषक्ष—प्रतिषक्ष का अयं है विरोधी या बातु । हम एक हेतु के द्वारा जिस साध्य को सिद्ध करना चाहते हैं, यदि दूसरा हेतु उसके विषरीत सिद्ध करता हों, तो उसे 'सत्प्रतिषक्ष' कहा जायेगा। उदाहरण—पाटर नित्य है, क्योंकि कानो से सुना जाता है। यहाँ नित्यता साध्य है। इसका खण्डन करनेवाला दूसरा धनुमान है— धावर अनित्य है, क्योंकि जग्म है। विरुद्ध हेत्वाभास में वहीं हेतु साध्य के विपरीत जाता है, और यहाँ निये हेतु का प्रयोग किया जाता है। सत्प्रतिषक्ष में दोनों हेतु साध्य के विषरीत जाता है, वोर यहाँ नियं क्या विषरीत क्या वाता है। सत्प्रतिषक्ष में दोनों हेतु सामा वळवाले होते हैं, और एक दूसरे को निवंख बना देते है। परिणामस्वरूप, कोईभी अपने साध्य को सिद्ध नहीं कर नाता।

४. असिद्ध — हेतु ऐसा होना पाहिए, जिसे वादी तथा प्रतिवादी दोनो स्वीकार करते हो । इसके विपरीत, यदि हेतु या अस्तित्य भी सन्देह में हो या अस्तीकृत हो, तो उसे 'असिद्ध हेत्याभास कहते हैं। यदि हम किसी बीद्ध के सामने यह अनुमान करते हैं कि ईश्वर जगत का करती है, क्योंकि सर्ववातिकान है। इसके उत्तर में बीद्ध कह सकता है कि, हम ईश्वर को सर्ववातिकान भी नहीं मानते । वत. उस बाधार पर जगत-कृत पिद्ध नहीं किया जा सकता। इसे 'साध्यसम' भी कहा जाता है। यहाँ हेतु भी साध्य के समान असिद्ध होता है।

५. बाधित—जब हेतु किसी ऐसे साध्य को सिद्ध करता है, जो अन्य प्रवल प्रमाण द्वाराखण्डित हो जाय, तो उसे 'बाधित' कहते है। उदाहरण के लिए, आग ठण्डी होती है, क्योंकि वह एक द्रव्य है, जैसे पानी। यहाँ आग का ठण्डा होना प्रत्यक्ष द्वारा बाधित है।

उपमान का अर्थ है, उपमा या सादश्य से होनेवाला ज्ञान । बालक एक

पशु को देखता है। उसकी माता कहती है कि, यह गाय है। बालक अपने मनमें संस्कार जमा- छेता है कि इस प्रकार के पशु को गाय

द्रवसान संस्कार जया- खता है कि इस प्रभार के पर्यु का गाय विकास करता है कि यह गाय है। इसी सान को उपमान कहते हैं। इसके अनेक रूप हैं। बहुत बार ऐसाभी होता है कि वस्तु का प्रस्मान के हिन पर होते हैं। इसके अनेक रूप हैं। बहुत बार ऐसाभी होता है कि वस्तु का प्रस्मान होने पर भी हम उसका वर्णन मुनकरमन में आकार की करणना कर खेते हैं। कालान्वर में, उस आकार को प्रस्मक्ष देखकर जान जाते हैं कि यह अमुक वस्तु है। वाया-दर्शत में इसका उदाहरण गवय कर्यात नील गाय करण में दिमा जाता है। नगर में रहनेवाला मुक्त कही जातता कि मोल गाय कैसी होती है। युवक वन में पहुंचता है, और गाय-सरीधे प्रमु को देसकर समस् जाता है कि यह गनम मानील गाय है।

चोबा प्रमाण 'दान्द' या 'आगम' है। हमें बहुत-सा ज्ञान माता, पिता, अड्यापक, विश्वसनीय व्यक्ति तथा पुस्तकों से प्राप्त होता है। यह सच्चा तभी होता है, जब कहनेवाला आप्त यानी विश्वसनीय हो।

हाता है, जन कहुनवाता जरून जाना । । वस्त्रवाति है। ह इसके दो भेद हैं — माता, पिता, गुरुजन आदि लौकिक आप्त हैं। जनके सब्द लौकिक प्रमाण है। ईस्वर अलौकिक आप्त है। उसके सब्द वेद हैं और वह सलौकिक प्रमाण है।

वात्रय का अर्थ है पूरे अर्थ की प्रकट करनेवाला राज्दों का समूह । केवल राज्दों के समूह को बाक्य नहीं कहते । हम 'लोटा, कपड़ा, घोड़ा, पानी' आदि अनेक

ताब्दों को इकट्ठा कर सकते हैं, पर इतनेमान से बावय
मही बनता। इसके लिए अर्थ का पूर्ण होना आवश्यक
है। यह कियावर लगाने पर ही होता है। एक वावय में कई शब्द होने है, और
शब्द में एक या अनेक अक्षर । यहाँ एक प्रस्त उठता है किशब्द काअर्थ के साबवया
सम्बन्ध है? ऐसी भीन-ती शमित है, जिसके द्वारा यूज़, पानी आदि शब्द अपनेअपने विभिन्न क्यों की प्रकट करते हैं। इसे 'अभिधा' शक्ति कहा जाता है। न्यायदर्शन में इसका निमामक ईश्वर की इच्छा है। ईश्वर ने ही शब्दों की रचा और
उनके अर्थ स्थिर कर दिये।

वाक्य की रचना के लिए ये चार वार्ते आवश्यक है:

१. आकांका—उसमें जितने बन्द हो, वे एक दूसरे की आनाक्षा पूरी करते-वाले होने चाहिएँ। उदाहरण के रूप में, जब हम "पोड़ा" कहते है तो यह प्रश्न उठता है कि 'क्या', यानी उसके विषय में हम क्या कहना चाहते है। इसी प्रकार जब हम कहते हैं 'क्माता हैं', तो यह प्रश्न उठता है कि 'कौन' ? इन प्रश्नों का उत्तर दिये विना आकांक्षा बनी 'रहती है। 'धोड़ा क्यायता है' इस पूरे वाक्य में 'घोडा' और 'भागता है' शब्द परस्पर आकांक्षा पूरी करते है ।

२. योग्यता —वात्रय में प्रशुवत शब्दों में ऐसी योग्यता होनी चाहिए कि वे एक दूसरे की आकाक्षा पूरी करसकें। उदाहरणार्व, यदि हम कहते हैं 'वहआग से खेत को सीचता है' तो यह ठीक न होगा। आगमें सीचने की योग्यता नहीं होती।

इ. सिलिंध—इसका अर्थ है बाब्दो का एक दूसरे के समीप रहना। यदि हम 'घोडा' कहकर एक घण्टे के बाद 'मागता है' कहते हैं, तो वाक्य नही बनता। इसी प्रकार सज्ञा और कियापद के बीच असम्बद्ध शब्द डाल देने पर भी वाक्य नहीं बनता।

४. तास्पर्य—वाक्य का प्रयोग करते समय वक्ता का कुछ अभिप्राय होता है। यह कही पर शब्दों द्वारा प्रकट हो जाता है, और कही प्रसग द्वारा। एक हो बावय के भिन्न-भिन्न प्रसंग्रों पर भिन्न-भिन्न अयें हो जाते हैं। हम कहते हैं कि सूर्य छिप गया। जब यह बात हल चलाते हुए कितान से कही जाती है, तो उसका शास्त्र होता है, हल चलाना बन्द कर के घर चलो। जब किसी कर्मकाण्डी ब्राह्मण के कही जाती है तो इसका तात्र्य होता है, हल चलाना बन्द कराते हैं, सन्ध्या करो। जब गृहिणी से कही जाती है तो इसका तात्र्य होता है, हच चला करो । जब गृहिणी से कही जाती है, तो इसका तात्र्य होता है, सन्ध्या करो । का ग्राहण से स्वर्ध जाती है, तो इसका तात्र्य हो जाता है, दिया जलाओ।

प्रमाण के परचात् 'प्रमेप' का स्थान है। गौतम ने इसके नीचेलिखे भेद बताये है:

१. आतमा, २. दारीर, ३. इन्द्रियां, ४. विषय, प्रे. ज्ञान, ६. मन, ७. प्रवृत्ति स्. दोष, ६. मेरयभाव व्यर्गत् मृरयु, १०. फल, ११. बु ख, ब्रोर १२. अपवर्ग व्यर्गत् मोला । यह गणना निश्चेयस् या मोला को लक्ष्य मे रखकर की गई है। यह विश्वव्यवस्था का पूरा परिचय नहीं देती । इन पदार्थों का स्वव्य वेदीयक-दर्शन में बताया जायगा । यहाँ इतना ही जानना पर्याप्त है, कि इनमे से चारशर्थात् आत्मा सारीर, इन्द्रिय और मन हमारे व्यक्तित्य के पटक है । ज्ञान का निरूपण किया जा चुका है । विषय का व्यर्थ है 'श्रेय पदार्थ' । हम मन और इन्द्रियों हारा श्रेय पदार्थ को जानते है और प्रवृत्ति व्यक्ति मले-पुरेक्त मत्ते है । उससे रागा, देव आदि दोष उत्तमन होते हैं । उससे उत्तम उत्तम अग्रुक कर है । वससे पता, देव आदि के प्रवृत्त व्यक्ति कर प्राप्त होता है । मृरयु और दु:स उसी- के फल है । उनसे सदा के लिए हुट जाना व्यवस्थ व्यक्ति मोश है ।

बेरोपिय-दर्शन के साथ सम्बन्ध होने पर न्याय-दर्शन ने भी प्रमेय के रूप में इन सात पदार्थों को अपना लिया : द्रव्य, गुण, कर्ग, सामान्य, विरोप, समवाय

और अभाव।

कणाद ने ईरवर का 'उल्लेष नहीं किया । गौतम तथा वात्स्योयन ने कई बार किया है। उत्तरकाल में जब बौद्धों के साथ शास्त्राधं हुए, तो इस प्रश्न की वधिक-से-अधिक महत्त्व मिलता गया। उदयन ने ईस्वर

र्ष्यदर अध्यक्त-त-आवक महत्त्वासलता गया। उदयन न १२व का अस्तिरव सिद्धकरने केलिए विस्तृत चर्चा की है। धार्मिक परम्परा के रूप में त्याय-दर्शन का सम्बन्ध शैव मत के साथ कहा जाता है, जहाँ ईक्वर को जयत् का कक्ती, रक्षक तथा सहारक माना है।

अद्वैत-वेदान्त ने ब्रह्म को जगत् का उपादान कारण भी माना है। वहाँ यह बताया गया है कि जैसे मकड़ी जपनेही पेट से तन्तु निकालकर जाला बुनती है, उसी तरह ब्रह्म अपनीही माया से निवद की रचना करता है। सामग्री के लिए भी वह बाहर का सहारा नहीं लेता। किन्तु न्याय-दर्गन ईश्वर को केवल निमिस्त कारण मानता है। जैसे, कुम्हार बाहर से मिट्टी लाकर घड़ा बनाता है। मिट्टी को पैदा नहीं करता, इसी तरह ईश्वर परामणुओं से जगत् की रचना करता है, परमाणुओं को नहीं बनाताहै। वेजनादि है। ईश्वर की इच्छा से परमाणुओं को नहीं बनाताहै। वेजनादि है। ईश्वर की इच्छा से परमाणुओं को कार्य के सामग्री है। बैसीपिक दर्शन में इसह क्वर का का करण प्राणियों का 'इट्ट' मानत का है। भीतिक जगत् इन्होंके जोड़ का परिणाम है। इसी प्रकार प्रजय को पर ईश्वर की इच्छा से परमाणु विवद जाते हैं, और उनसे बने हुए सारे पदार्थ नष्ट हो) जाते हैं।

ईदवर का दूसरा कार्य जीवों के 'अहण्ट' अर्थात् भाग्य पर नियन्त्रण है।

हम जैसा काम करते हैं, ईइवर उसके अनुसार वैसा फल देता है।

न्याय-दर्शन के अनुसार ईरनर सर्वध्यापी, सर्वज्ञ और नित्य है। उसके चार विशेष गुण हैं:

१. बुद्धि अर्थात ज्ञान, २. सुख, ३. इच्छा, और ४. प्रयस्न

द्दैरजर में रहनेवाले गुण भी निस्य है। इसका अर्थ है कि दूरवर वह शास्त्रत सत्ता है, जिसके डारा विश्व का सचालन होता है उत्तपर अन्य किसीका निगन्त्रण नही है। वह उच्छु खल भी नही है। वह स्वयं अपने नियमों में बैंचा हला है।

अन्य दर्शनों के समान न्याय-दर्शन भी मोक्ष को जीवन का चरम लक्ष्य मानता है। इसका अर्थ है आरमा का शरीर, इन्द्रिय और यन के सम्बन्ध से सदा

कीवन का सहस्य के लिए हुट जाना। आत्मा में ज्ञान का क्या स्थान है, इस प्रम्माय में दोज़ जार मी मायताएँ है। भांच्य, वेदान्त तथा जैन-दर्शन की वह मायता है कि झान आत्मा का स्वरूप है, और वह मुत्रत अवस्या में भी रहता है। इसके विपरीत, उसकी न्यूनता या अभाव वाहरी प्रभाव के कारण होता है। दूसरो जोर न्याय और वैशेषिक दर्शन मानते है कि ज्ञान का अस्तित्व सदा गही रहता। उसकी उत्पत्ति, आत्मा का मन के साथ सयोग होने पर, होती है। मोक में यह सयोग नही रहता। इसिए ज्ञान भी नही होता। इसी प्रकार इच्छा, देप, प्रयत्न आदि गुण भी नही रहते। इसे मोंभी कहा जा सकता है कि मुनत माराम ऐसी कोई विविधता नही रहते।, जो उसका जड़ से भेदकर सके। इस प्रकार सोलह वर्षों के वास्तविक ज्ञान से मिययाज्ञान दूर हो

जाता है । उसके दूर होने पर राग, द्वेष आदि दोष नष्ट हो जाले है । राग, द्वेष के हट जाने पर प्रदृत्ति नहीं होती। जब प्रवृत्ति नहीं रहती, तो बद्दं का संचय नहीं होता। परिणामतः मोक्ष-प्राप्तिकाक्रम

नया जन्म नहीं होता । जन्म का अर्थ है नये शरीर के साथ सम्बन्ध । सुख, दु.ख का भोग शरीर के द्वारा ही होता है। जब वह नहीं रहता, तो दु ख भी नहीं होता।

दु.ख का न होना ही मोक्ष है।

## वैशेषिक-दर्शन

विशेष का अर्थ है एकः वस्तु का दूसरी वस्तु से भेद । सांख्य-दर्शन विश्व के मूल में दो तस्य मानता है, और अद्धैत वेदान्त एक तस्त । वैशेषिक-दर्शन अनेक तस्त्वों का प्रविपादन करता है, और उनमें परस्पर-भेद नाम सानता है। उसकी दिए में प्रियो, जल, अनि आदि द्वाधों में परस्पर मोलिक भेद है। इसीका दूसरा नाम है 'विशेष'। विशेष को मुख्यत देने के कारण इस परम्परा का नाम वैशेषिक-दर्शन प्रया। प्रवर्त्तक के नामपर इसे कालाद-दर्शन और ओलूब्य-दर्शन भी कहा जाता है।

वैशेषिक-दर्शन के प्रवर्त्तक महींप कणाद माने जाते हैं। इनका दूसरा नाम उल्क भी था। कणाद का समय ई० पू० ३०० माना जाता है। किन्तु वैशेषिक-

दर्शन के सिद्धान्तो का उस्लेख प्राचीन जैन तथा बौद्ध प्रवर्षक साहित्य में भी मिलता है। मालूम होता है कि कणाद ने जन सिद्धान्तो को सबसे पहले व्यवस्थित रूप दिया।

इस दर्शन का मूल ग्रन्थ कणाद का रचा 'वैशेषिक सूत्र' है। [भोड—वैशेषिक-दर्शन पर लिखे गये विविध यन्यों की सूची परिशिष्ट 'ख'

में देखो ।

म वखा ।] बेदान्त-दर्सन जगत् की रचना के लिए मकड़ी का उदाहरण देता है। मकड़ी अपने पेट से तन्तु निकालकर जाला जुनती है। जाले की सामग्री प्राप्त करने के लिए

वह किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहती। पैनेविक-र्दान भी विदय को ईरवर की रचना मानता है। किन्तु वह कुम्हार या जुलाई की जपमा देता है। कुम्हार मिट्टी को उत्पन्न नहीं करता, वह कैवल उसे नमा आकार देता है। इसी आकार को घड़ा कहा जाता है। जुलाह सूत का उत्पादक नहीं होता। वह कैवल तन्तुओं की जोड़कर नमा रूप देता है। इसी प्रकार का परमारूप निरंध हैं। ईस्तर न तो उन्हें उत्पन्न करता है और न उनका नाम। वह कैवल उन्हें भिन्त-भिन्न रूपों में जोड़ देता है। उसीसे पृथिकी, चल आदि महाभूत उत्पन्न होते हैं। वार्चिनक परिमामा में देता है। उसीसे पृथिकी, चल आदि महाभूत उत्पन्न होते हैं। वार्चिनक परिमामा में देता है। उसीसे पृथिकी, चल आदि महाभूत उत्पन्न होते हैं। वार्चिनक परिमामा के दो जिल्टी वार्ची हैं। वार्चिनक परिमामा के दो जिल्टी वार्ची हैं। वार्चिनक स्वार्ची हैं उत्पादन के उत्पन्न नहीं वरता। दूसरे बढ़ाई में, नह 'निमिन्न' कारण है, 'उपादान' कारण नहीं। वह सामग्री की उत्पन्न नहीं करता, केवल उसे लोड़ता है।

जगत् के मूल में छह तत्त्व हैं-इंटम, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और

समवाय । कालान्तर मे इनके साथ 'अभाव' नाम का सातवाँ पदार्थ जोड़ दिया गया । इनमें से प्रथम तीन अर्थीत् द्रव्य, गुण और कर्म जगत् का स्वरूप अर्थ है, अर्थात् उनकी वास्तविक सत्ता है । सेय चार

अप है, अभार जिस्सा करती है। उदाहरणायूँ केवल मानसिक, कल्पनाएँ है, जो बाह्य जगत् की व्याख्या करती है। उदाहरणायूँ मनुष्य एक वाह्य वस्तु है। उसका हप, रा और चलना-फिरना भी वास्तिक है। किन्तु मनुष्यत्व कोई बाह्य वस्तु नहीं है। वह एक कल्पना है, जो मनुष्य का पशु से भेद करती है। इसी विभाजनके लिए कहा गया कि प्रवमतीन में सत्ता समवाय-सम्बन्ध से रहती है, और श्रेष चार तस्तों में नहीं रहती।

द्रव्य, गुण और किया का आघार है। वही विभिन्न कार्यो केरूप मे परि-णत होता है। उसके नौ भेदहै। इनमे से पहले पाँच भौतिक जगत् से सम्बन्ध रखते

ति हाता है। उसके ना सदह। इनमंस च ४ हुँछ पाच भागतक जगत् स सम्बन्ध रखा इन्पों का स्वरूप एवं विमाजन अर्थात् पृथिवी, जल, जिन जीर वायु निरस्स और जीर जाया क्रियों के अरुमा और मन चेतन जगत् के घटक हैं। प्रथम चार

अर्थात् पृथिवी, जल, जिन और वायु नित्य और जिनस्य दोनो प्रकार के हैं। परमाणु के रूप में नित्य है, और अवयवी अयांत् वर्गी हुई वस्तु के रूप में जिनस्य। पृथिवी का गग्ध, पानी का रस, अग्नि का रूप, नामु का स्पर्ध और आकारा का सब्द विदेष गुण है। काल हब्य-परिवर्तन का कारण है, और विशा दूर, समीप आदि व्यवहार का। आकाश, काल, दिवा और आत्मा व्यापक है। मन अणुपरिमाणवाला है। शेष चार हब्यो के परमाणु-अणुपरिमाणवाले है, और अवयवी अर्थात् परमाणुओ से वने हुए पदार्थ मध्यम परिमाणवाले। एक बात ध्यान देनेयोग्य है। वैशेषिक-दर्शन के अनुसार आकाश एक महाभूत है, जी सब्द को उत्पन्न करता है। वहस्थान या मुग्यरूण नही है। उसकी तुलना आयुनिक विज्ञान के 'देयर' के साथ की जा सकती है। दूसरा हब्य दिशा है। इसका सम्वय्य स्थान के साथ है। साब्य सथा वेदान्त-दर्शन काल और दिशा का स्वतन्त्र अस्तित्व मही मानते।

आत्मा दो प्रकार का है — जीवात्मा और परमात्मा। जीवात्मा में नौ गुण हैं, जो जड़ पदार्थों से उसका भेद प्रकट करते हैं। वे हैं — बुद्धि, सुन्न, दुःख, दुःख, देख्आ देख, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार। किन्तु ये गुण

शास्मा स्वामानिक नहीं है। मुक्त अवस्था में इनमें से कोई नहीं रहता। सांसारिक अवस्था में 'अहस्ट' अमित् धर्म और अवमें के कारण आस्मा और मन का संयोग होता है। उसीसे अन्य यूणो की उस्पत्ति होती है। इच्छा, देव और प्रयस्त पुत्त: धर्म और अधर्म को उस्पन्त करते, और मानसिक व्यापरों को जन्म वेते हैं। इस प्रकार असारि प्रयाह चला आ रहा है। प्रत्य-काल से भी अहस्ट बना रहता है, जो सुन्दि-काल आने पर मानसिक क्रियाएँ प्रारम्भ कर देता है। औषास्मा अनेक हैं, और सर्वष्यापी है। प्रत्येक आस्मा केव्यापक होने पर भी उसकी हल- चल झरीर में होती है। उसके बिना जीवारमा कुछ नहीं कर सकता। यही एक आरमा का दूसरे आरमा से भेद प्रकट करता है, अर्थात् व्यापकता की टिट्से प्रत्येक आरमा के सर्वत्र होने पर भी प्रत्येक खरीर का एकही स्वामी है। हमारा घरीर पांचभूतों से बना हुआ है, किन्तु सभी शरीर पांचभीतिक नहीं होते। वरुण लोक के धरीर जलीय होते है, अमिसोक के आग्नेय और वागुलोक के वायन्य।

तारीर में पांच जातेन्द्रियाँ हैं। जो इन्द्रिय जिस गुण को ग्रहण करती है, वह उसी विशेष गुणवाले इक्य की वनी हुई है। घाछोन्द्रिय गन्ध को ग्रहण करती है। गन्ध दृषिवी का विशेष गुण है। अतः प्राफ्तेन्द्रिय इन्द्रियाँ पार्थिय है। रसनेन्द्रिय रस को ग्रहण करती है, जो जल

पासिय है। रतनात्त्र प्रसान किया है। चलुइन्दिय ह्या को प्रहण करती है। जो लिन का विवेष गुण है। जतः स्सानेद्रिय जाने छा चुहन्द्रिय ह्या को प्रहण करती है। जो लिन का विवेष गुण है। जतः चलुइन्द्रिय वेजस् है। दिन् या रचने दिन्य स्पर्य की प्रहण करती है, जो वायु का विवेष गुण है। जतः स्पर्य दिव्य वायु की वर्ता हुई है। श्री हेन्द्रिय आकाशक्य है। कर्ण-निवर के अन्वर का जाकाश ही श्री हेन्द्रिय है। स्पर्हेन्द्रिय आकाशक्य है। कर्ण-निवर के अन्वर का जाकाश ही श्री हेन्द्रिय की वर्ता है। स्पर्हेन्द्रिय का का वर्ता है। के वर्ता है। के वर्ता है। क्या वर्ता है। के वर्ता है। क्या वर्ता है वर्ता है। के वर्ता है। क्या वर्ता है वर्ता वर्ता है। के वर्ता है। के वर्ता है। के वर्ता है के वर्ता है। के वर्ता होने कराती है। के वर्ता है। के वर्ता है। के वर्ता है। के वर्ता हो। के वर्ता है। के वर्ता हो। के वर्ता है। के वर्ता हो। के वर्ता हो। के वर्ता हो। के वर्ता है। के वर्ता हो। के वर्ता है। के वर्ता हो। के

मन स्वतंत्र द्रव्य है, किन्तु यह जीवारमा का गुख्य तत्त्व है। इसके बिना वह कोई कार्य नहीं कर सकता। बुद्धि आदि समस्त गुणो को उत्पत्ति मन के सम्बन्ध से ही होती है। इन्द्रियों को प्रेरित करना और

सन सन्यात रहा होता है। इस्त्रीय का जार करित कर साथ साथ से स्वापित होने पर उस प्रभाव को आस्मा तक से जाना मन का ही काम है। यदिमन साथ महें है, तो इन्द्रियों, विषय के साथ सन्याद होने पर भी, जान उत्पन्न नहीं कर सकती। वीद में स्पर्सेन्द्रियों का सम्बन्ध होने पर भी, जान उत्पन्न नहीं कर सकती। वीद में स्पर्सेन्द्रियों का सम्बन्ध विस्तर के साथ बना रहता है। कमरे में सुगन्ध फैली रहती है। संगीत की हवनि होती रहती है। फिरभी उनका अनुभव नहीं होता। इसका कारण है, उस समय भन का इन्द्रियों के साथ सम्बन्ध इट जाता है। इसी तरह अनेक विषयों के साथ सम्बन्ध होने पर भी क्षात्री अनुमूर्ति एकसाथ नहीं होती। इसका कारण है, मन का सबके साथ भुगवर्द सम्बन्ध नहोंना। यह अपू-परिमाण अर्थात् परमाणु जितना है, और सारे खरीर में पूमता रहता है। जिस समय जिस इन्द्रिय ने साथ सम्बन्ध होता है वही अरोने विपय का अनुमवकराती है, इसरी नहीं। मन भी नित्य हव्य है। जवक सोध नहीं होता, उसका आरम्भकराती है,

सम्बन्ध बना रहता है। जब किसी बाह्य वस्तु का प्रत्यक्ष होता है, तो आत्मा का मन के साथ सम्बन्ध होता है, मन का इन्द्रिय के साथ और इन्द्रिय का वस्तु के साथ । सुख, दुख आदि आन्तरिक अनुभूतियों में केवल ग्रात्मा और मन का सम्बन्ध होता है । इस सम्बन्ध को 'सन्तिकप' कहा जाता है, जिसका निरूपण त्याय-दर्शन में किया गया है।

आत्मानामक द्रव्य का दूसरा रूप ईश्वर है। वह विश्व का निमित्त कारण है। प्रलय-काल के बाद उसकी इच्छा से परमाणुओं मे हलचल होती है,

और उनके मेळ से पृथिवी आदि चार महाभूतों की रचना ईइवर

होती है। परमात्मा सर्वज्ञ, सर्वज्ञक्तिमान तथा सर्व-व्यापी है। उसकी इच्छा, ज्ञान तथा प्रयस्त नित्य है और जीवों के अहप्ट के अनु-सार कार्य करते रहते है। इसका अर्थ है कि विश्व में एक प्रकार की व्यवस्था है, न्याय है और परमात्मा उसका सचालक है। किन्तु वह अपनी स्वतन्त्र इच्छा से कुछ नहीं करता।

वैशेषिक-दर्शन का दूसरा तस्व 'गुण' है। यह द्रव्य मे रहता है। एक गुण में दूसरा गुण नही रहता । कुछ गुण सामान्य है, अर्थात् सभी द्रव्यो में रहते हैं, और कुछ विभिन्न द्रव्यों की विशेषता प्रकट करते हैं। चौबीस गुण

उन्हे विशेष गुण कहा जाता है । गुण २४ हैं - रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, झब्द, सस्या, परिमाण, पृथवत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुरव, द्रवत्व, स्नेह, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेप, प्रयस्न, धर्म, अधर्म और संस्कार। पहले पाँच गुण पाँच महाभूतो के विशेष गुण हैं। संख्या वह गुण हैं। जिसके कारण वस्तुओं की एक, दो, तीन आदि गिनती की जाती है । वास्तव में देखा जाय तो 'एक' ही ऐसी सस्या है, जो प्रत्येक वस्तु में पाई जाती है और गुण कही जा सकती है। दो, तीन आदि संख्याएँ किसी वस्तु का गुण नहीं हैं। उनका व्यवहार कैवल अपेक्षा-बुद्धि से होता है, अर्थात् जव एक संख्यावाली अनेक वस्तुएँ इकट्ठी ही जाती हैं, तब उनमें दो, तीन आदिका व्यवहार होने लगता है। पर यह 'एक' संस्था के आधार पर ही होता है। परिमाण का अर्थ है 'नाप'। यह तीन प्रकार का है—(१) अणु-परिमाण अर्थात् सबसे छोटा परमाणु जो मन में रहता है। (२) महत् परिमाण, जो परमाणुओं से बनी हुई छोटी-यडी वस्तुओं में रहता है। इसे मध्यम परिमाण भी कहा जाता है। (३) परम महत् परिमाण आकारा, काल आदि व्यापक प्रव्यों में रहनेवाला परिमाण ।

भृयदस्य --पृथवस्य उस गुण का नाम है, जो एक चस्तु की दूसरी यस्तु से भिन्नता प्रकट करता है। उदाहरण के लिए, एक गाय दूसरी गाय से पृथक् है। यह गुण वैयक्तिक भेद को प्रकट करता है। गुणों से इसका सम्बन्ध नहीं है।

संयोग-संयोग का अर्थ है स्वतन्त्र सत्तावाले दो द्रव्यों का परस्पर-

सम्बन्ध, जैसे मेज और पुस्तक का परस्पर-सम्बन्ध । जहाँ एक वस्तु कारण है और दूसरी कार्य, वहाँ यह सम्बन्ध नहीं होता । क्योंकि कार्य की स्वतन्त्र सत्ता नहीं होती । वह कारण में ही रहता है । वस्त्र तन्तु के बिना नहीं रह सकता । इसी प्रकार घड़ा मिट्टी के बिना नहीं रह सकता । अतः यहाँ संयोग-सम्बन्ध नहीं है ।

विभाग-विभाग का अर्थ है संयुक्त वस्तुओं का एक दूसरी से अलग

होना ।

परस्य —परस्य का अर्घ है देख या काल-कृत दूरी, और अपरस्य का अर्य है सामीप्य । प्राचीन वस्तु नई उत्सन्न वस्तु की तुलना में पर है । इसी प्रकार चार मील पर पड़ी हुई वस्तु दो मील पर पड़ी हुई वस्तु से पर है । परत्व का उत्टा पानी सामीप्य है अपरस्य ।

गुरुत्य-गुरुत्व का अर्थ है भारीपन, जिससे बस्तु नीचे गिरती है।

द्रवत्व-- इवत्व का अर्थ है विघलना ।

स्तेह — स्तेह का जर्ष है गोलावन । ये दोनों जल के निरोप गुण है । बुद्धि— बुद्धि का अर्थ है कान, जो आत्मा और मन के संयोग से उत्पन्न होता है। इसका विस्तार न्याय-दर्शन में किया गया। सुख, दु:ख, इक्टा और हेय — इन श्रव्हों का अर्थ स्पष्ट है।

भुज, दुःज, इच्छा जार हय — इन राज्या का जय स्पष्ट प्रयान—प्रयान का अर्थ है हलचल । इसके तीन भेद है :

(१) प्रवृत्ति-अर्थात् इच्छापूर्वक किसीमें प्रवृत्त होना ।

(२) निवृत्ति-अर्थात् इच्छापूर्वक हटना ।

(३) जीवन-योनि— अर्थात् जीवन-रक्षा के लिए विना इच्छा के होनेवाले ब्यावार, जैंदे श्वास, प्रश्वास, रक्त-मंत्रालन आदि। धर्म और अधर्म— इनका अर्थ है पुष्प कोर पाप, जो सुख और दुःख के

कारण है। दोनों को 'अहप्ट' भी कहा जाता है।

संस्कार-यह तीन प्रकार का है :

(१) बेग---जब हम किसी वस्तु को फॅक्टी हैं, या पहिया चलाते हैं तो धक्का देते हैं। उसमें वेग नाम का संस्कार आ जाता है, जो पक्काखत्म होनेपर भी उन्हें चलाता रहता है।

(२) भावना-वह संस्कार, जो हमारे पिछले अनुभवों को संचित

रखता है, जिससे वे अवसर मिलते ही जाग उठते हैं।

(३) स्वितिस्यापक—वहसंस्कार, जिसके कारण वस्तु फिरसे अपनी पूर्व स्पिति में चली जाती है। रवड़ में यह संस्कार होता है, जिससे खींचना सन्द होते ही वह अपनी पूर्व स्थिति में लौट आती है।

भावना नाम का संस्कार केवल आत्मा में होता है। वेप दो पृथिवी आदि

चार महाभतों मे पाये जाते है।

कमं — तीसरा तत्त्व कमं है। इसका अयं है हलवल मा किया। यह केवल मूर्त अर्थात् अणु तथा मध्यम परिमाणवाले इच्यों मे होता है, परम महत् परिमाणवाले अर्थात् व्यापक इच्यों मे नही होता। स्पूल रूप में इसके पाँच भेद है:

(१) उत्क्षेपण—ऊपर उठना

(२) अदक्षेपण-नीचे गिरना

(३) आकुञ्चन—सिकुड़ना

(४) प्रसारल-फैलना

(१) गमन-- चलना

वास्तव में देखा जाय तो ये गमन या गति के ही विभिन्न प्रकार है। गति

व हलवल के अन्य प्रकार भी इन्हींने सामिल कर लिये जाते है।

सामान्य — चौथा तस्व सामान्य है। इसे 'आर्ति' भी कहा जाता है। इसका अर्थ है नह धर्म, जो वस्तुओं का श्रेणी-विभाजन करता है। उदाहरण के छिए, एक मतुष्प इसे मतुष्य से भिन्न है। फिरभी सक्की एक श्रेणी में एककर 'मतुष्प' कहा जाता है। एकता की इस कड़ी को जोड़नेवाला धर्म मनुष्यत्व है। बहु एक ओर सब मनुष्यों को एकता के सुन में बांध देता है, और दूसरी ओर पशु एवं अन्य जात् ने जन्हें पुषक् भी करता है। इसके तीन भेद है:

(१) पर-सामान्य — वह धर्म, जो सबको सम्मिलित कर लेता है। किसी-का प्रयक्तरण नहीं करता, जैसे सत्ता। कोई ऐसी चस्तु नहीं है, जिसमें सत्ता न हो। इसलिए सत्ता 'पर-सामान्य' है।

(२) अपर-सामान्य—जो धर्म अनेक वस्तुओं में रहनेपर भी क्षेत्र की इिट्ट से इतना सीमित हो कि उमका उपविभाजन न किया जा सके। उदाहरण के लिए, जीवरन से छोटी मनुष्यस्व जाति है। मनुष्यस्व से छोटी प्राह्मणस्व। इस प्रकार विभाग करने पर जो जाति सबसे छोटी हो, जसे 'अपर-सामान्य' कहा जाता है।

(३) परापर-सामान्य—बीच की सब जातियों को 'परापर-सामान्य' कहा जाता है, जो किसीकी तुळना में छोटी है और किसीकी तुळना में यही !

'द्रव्य' तथा 'गुण' नित्य एवं अनित्य दोनों प्रकार के होते हैं । कर्म केवल

अनित्य होता है, और सामान्य नित्य होते है।

विशेष—भौचर्ना पदार्थ 'निशेष' है। यह सामान्य से उल्टाह । सामान्य द्रव्य, गुण तथा कर्म तीनों मे रहता है। किन्तु विशेष केवल नित्य द्रव्यों में। वैशेषिक-दर्शन केवनुसार एक वस्तु का दूसरी वस्तु हो भेद खबयब-भेद के कारण होता है। घट और पट परस्पर-भिन्न है, क्योंकि घट के अवयब और पट के अवयब परस्पर भिन्न हैं। अवयवों में भेद प्रतिअवयव में भेद के कारण होता है। इस प्रकार हम परमाणु पर पहुँच जाते है। बहाँ भी यह प्रश्न होता है कि एक परमाणु दूसरे पर-माण से भिन्न क्यों है ? इसी प्रकार आकाश, आरमा आदि नित्य तथा निरवयव द्रव्यों के विषय में प्रश्न होता है। इसका उत्तर है विशेष। प्रत्येक मे विशेष नाम का एक पदार्थ होता है, जो एक नित्य द्रव्य को दूसरे नित्य द्रव्य से भिन्न करता है। परमाणु के समान विशेष भी प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। उसका पता कैवल अनमान से लगता है। यहाँ एक प्रदन उठता है कि एक विशेष को दूसरे विशेष से भिन्न करनेवाला तत्त्व कौन-सा है । इसका उत्तर है विशेष स्वयं एक दूसरे से भिन्न हैं। उनमें परस्पर भेद करनेवाला दूसरा तत्त्व नहीं होता। सामान्य के समान विशेष भी नित्य है।

समवाय-छठा पदार्थ 'समवाय' है । वैशेषिक-दर्शन में दो प्रकार के सम्बन्ध माने जाते है, संयोग और समवाय । संयोग-सम्बन्ध अनित्य है, अर्थात् उसके हट जाने पर भी वस्तुओं का अस्तित्व नष्ट नहीं होता । पुस्तक और मेज के परस्पर अलग हो जाने पर भी दोनों का अस्तित्व बना रहता है। किन्तु समनाय-सम्बन्ध नित्य है। वहाँ सम्बन्ध टूटने का अर्थ है वस्तु के अस्तित्व का नाश । जदाहरण के रूप में, पट तन्तुओं में समवाय-सम्बन्ध से रहता है । जसका तन्तुओं को छोड़करअस्तित्व सम्भव नही। यह ऐसी वस्तु का सन्वन्ध है, जो अयुत सिद्ध है अर्थात् जिसका अस्तित्व अपने आधार से पृथक् नही होता । अवयवी विना अवयवों के नहीं रह सकता। इसी प्रकार गुण, कर्म, सामान्य तथा विदेश अपने-अपने आश्रय के बिना नहीं रह सकते । इन सबका अपने आश्रय के साथ जो सम्बन्ध है, वह समवाय है।

अमाव-सातवां पदार्च 'अभाव' है। कणाद ने मूल पदार्थों की गणना में इसका उल्लेख नही किया। इस आधार पर कुछ विद्वान मानते है कि वैशेषिक-दर्शन मूल में छह पदाय मानता है, किन्तु वैशेषिक सूत्रों में अन्यत्र इसका उल्लेख

है। टीकाकारों ने भी विस्तृत चर्चा की है।

रात में आकाश की ओर देखने पर सूर्य दिखाई नहीं देता। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम कुछ नहीं देखते, किन्तु सूर्य का अभाव देखते हैं। 'कुछ नहीं देखते का' अर्थ है आँखें बन्द रखना। किन्तु जब आँखें खोलकर देखने का प्रयत्न करने पर भी एक वस्तु नहीं दिखाई देती, तो इसका अर्थ है कि हम उसका अभाव देखते हैं। जो वस्तु जिस इन्द्रिय से जानी जाती है, उसका बमाव भी उमी इन्द्रिय से जाना जाता है। अमाव के दो भेद हैं, 'संसर्गामाव' और 'अन्योन्यामाव'। संसर्गा-भाव का अर्थ है एक वस्तु में दूसरी वस्तु का अभाव । इसके तीन भेद हैं :

(१) प्रागमाव-प्राक का अर्थ है पूर्वावस्या। कार्य के उत्पन्त होने से पहले उसका कारण में जो अभाव रहता है उसे 'प्रायभाव' वहते हैं। जैसे घडा

उत्पन्त होने से पहले उसका मिट्टी में अभाव अथवा वस्य वनने से पहले उसका तन्तओं में अभाव।

- (२) प्रध्यंसामाव—प्रध्यंस का अर्थ है नास । यस्तु का नास हो जाने पर जो रोप यच जाता है, उसमें नष्ट वस्तु का अभाव 'श्रव्यंसामाय' कहा जाता है। जैसे ठीकरो में घड़े का अभाव या चीचड़ों में यस्त्र का अभाव।
- (३) अस्यन्तामाय एक यस्तु का दूसरी वस्तु में कभी न रहना 'अस्यन्तामान' है, जैसे हवा में रूप का अभाव।

अन्योग्याभाव तादातस्य अर्थान् दो वस्तुओं में एकता का निपेध करता है। इसको भेद भी कहा जाता है। जैसे घट और पट में परस्पर अन्योग्यामान है। घट पट नहीं है, और पट घट नहीं है।

भारत के प्राय सभी दर्शन मृष्टि को एक नैतिक व्यवस्था मानते है, जिसका उद्देश्य है प्राणियों को अपने-अपने कमें के अनुसार सुस-दुख देना। जो प्राणी कमें या प्रवृत्तिको छोड़कर आसमलीन हो जाते हैं,

सुव्हि और प्रलय दे मुख-दुःख के चक्र से छूट जाते हैं। उन्हें 'मुक्त' कहा जाता है। वे ससार में नही आते। इसके विपरीत, जो प्राणी इस प्रपञ्च मे फँसे हुए हैं, वे सुख-दु:ख भोगते रहते हैं। बाह्य जगत् इसी भोग का साधनमात्र है। इस ब्यवस्था का संचालन करने के लिए किसीने शासक के रूप मे एक तत्त्व स्वीकार किया, जिसे महेरवर, परमात्मा आदि शब्दों द्वारा प्रकट किया जाता है; दूसरों ने यह माना कि यह व्यवस्था अपने-आप चलती है। उसका कोई बाह्य नियामक नही है। वैशेषिक-दर्शन प्रथम कोटि मे आता है। यह मानता है कि प्ररूप-काल मे प्रथम चार महाभूतों का परमाणु विखर जाता है। शेप पाँच द्रव्य नित्य है। वे ज्यो-के-स्थों वने रहते है। मन विद्यमान होने पर भी अपनी किया बन्द कर देता है। परिणामतः आरमा में ज्ञान, सुख-दुःख, इच्छा, हेप तथा प्रयत्न नहीं होते। केवल अटप्ट अर्यात् धर्म और अधर्म बचते हैं। जब प्रलय-काल समाप्त हो जाता है, तो परमात्मा उसी अटप्ट से प्रेरित होकर सुद्धि की इच्छा करता है। परिणाम-स्वरूप परमाणुओं में हलचल होती है और दो परमाण मिलने पर इयणुक बन जाता है । सीन द्र्यणुकों का असरेणु बनता है । चार असरेणुओ का चतुरणुक । इसीप्रकार बढ़ते-बढ़ते महाभूत बन जाते है, और प्राणी अपने-अपने अहप्ट के अनुसार मुख-दु ख भोगने छगते हैं। इसीको 'आरम्भवाद' कहा जाता है। इसी-प्रकार प्रलय-काल आने पर परमाणुओं का परस्पर सम्बन्ध छूट जाता है। फल-स्वरूप, द्यणुक नष्ट हो जाते हैं और कमशः महाभूत बिखर जाते है।

'अटप्ट' वैधेपिक-दर्शन का महस्वपूर्ण तत्व है। जो वस्तु जिम व्यक्ति के काम में आती है, उसकी उत्पत्ति में उस व्यक्ति का अटप्ट काम करता है। उदाहरणार्थ, यदि हम अमरीका की बनी वस्तु को काम में ला रहे हैं; तो उसकी उत्पत्ति में हमारा अष्टर भी कारण है। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि वैशेषिक-दर्शन के अनुसार जहाँ कार्य उत्पन्न होता है, वहाँ कारण का रहना आवश्यक है। पर जब हम भारत में रहते हैं, तो हमारा अद्युट अमरीका में की रह सकता है? इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए वैशेषिक ने बात्मा को ज्यापक माना है। अद्युट एक गृण है और गृण, गृणों के बिना, नहीं रह सकता। इसलिए जहाँ अद्युट है वहाँ आत्मा भी है। यहीं अद्युट सामूहिक रूप लेकर प्रश्य का कारण बनता है, और वहीं किर दश्यिक का कारण बन वाता है।

आरम्मवार —कारण से कार्य की उत्पत्ति के विषय में दार्शनिकों की विविध मान्यताएँ हैं। सांस्य-दर्शन 'पिष्णामवादी' है, और वेदान्त 'वियत्तंवादी'। इनकी ध्यास्या यथास्थान की जायगी। वैशेषिक-दर्शन 'आरम्भवादी' है। उतका कथन है कि वस्तुएँ परमाणुओं के संघात या समूह से वनती है। उनकी जैसी एचना होती है, वैसीही बस्तु वन जाती है। उनके विवरने और नये प्रकार से संगठित होने पर नई बस्तु तामने आ जाती है। इसीको 'परिस्पन्य' कहा जाता है।

वैशेषिक-दर्शेन की तक तथा आचार-सास्त्र के विषय में जो मान्यताएँ हैं, उनका निरूपण ग्याय-दर्शेन में किया गया है।

# सांख्य-दर्शन

सास्य-दर्शन दादर का आदाय है 'सम्यक् जान' से। यह दर्शन मीक्षः प्राप्ति के लिए जड़ और चेतन अर्थान् प्रकृति और पुरुष के भेद-ज्ञान पर जोर देता है। योग-दर्शन इसका सहयोगी है, जो उस विवेक-ज्ञान के लिए

त्ताम वर्तन इसका सहयोगी है, जो उस विवेक-ज्ञान के छिए ताम आत्म-शुद्धि और मन की एकाग्रता का मार्ग प्रस्तुत

करता है। साहय का बल तरब-ज्ञान पर है, और योग का किया या साधना पर। गीता आदि प्रत्यों में दोनों को एक इसरेका पूरक माना गया है। गीता में तो मही तक कहा है कि सांहय और योग को अज्ञानी छोग ही पूषक् मानते हैं, असल में वे एक ही है। सांह्य दाहर की ब्युत्पत्ति महया से भी दी आती है। इसका अर्थ है गणना। सांह्य-दर्शन ने सबसे पहले पच्चीस तरब गिनाकर विश्व के स्वरूप का प्रति-पादन किया।

सास्य-दर्शन भारत का सबसे त्राचीन और व्यापक दर्शन माना जाता है। उपनिषदों में इसके बीज मिलते है। वाल्मीकि, व्यास, काखिदास झादि ने अपनी प्राचीनता और प्रवर्तक है। त्राहमीकि, व्यास, काखिदास झादि ने अपनीया प्राचीनता और प्रवर्तक है। त्मृति तथा पौराणिक साहित्य इसीको आधार

मानकर चलते हैं। वेदान्त-दर्शन इसीका विकास कहा जा सकता है।

साहय-दर्शन के प्रवंतक महाित कपिल माने जाते है। बेदों में उनके उलेख आदिविद्वान् तथा महाजानी के रूप में आया है। चगवद्गीता में उन्हें सिद्धों में सर्वश्रेष्ट बताया गया है। किन्तु उनके काल के बारे में ऐतिहासिक आधार पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

सास्य-प्रवचन सूत्र या सास्य-सूत्र नामक प्रत्य इस दशंत पर प्रचलित है। जो कपिल-कृत जाना जाता है। इसपर विज्ञान भिक्षु का सांस्य-प्रवचन भाष्य है।

[मोट— सांस्य-दर्शन के विविध प्रत्यो की सूची परिशिष्ट 'ख' मे देखो।] वैदोषिक-दर्शन विदय के मूल में अनेक तत्त्वों को मानता है, किन्तु सास्य-दर्शन

कैचल दो ही मूल तस्वों का प्रतिपादन करता है, एक जड़ बीद बुसरा चेतन। इनके दूसरे नाम है प्रकृति और पुरुष। अन्य दर्शनों में जो स्थान आत्माका है, वही साह्य-दर्शन में पूरप का है।

यहमी इसे अनेक तथा व्यापक मानता है। वैशेषिक-दर्शन में आत्मा अपने-अप में भेतन नहीं है। वहाँ ज्ञान, सुख, इच्छा आदि गुणी

पुरुष की उत्पत्ति मन के समोग से होती है। किन्तु सांख्य-दर्शन में पुरुष श्रद्ध चेतन-स्वरूप है। चेतना उसका स्वभाव है, या यों कहना चाहिए कि चेतना का ही दूसरा नाम पुरुष है। यहीं चेतना गुज नहीं है। बैशेषिक-दर्मन में बृद्धि या झान विषय की प्रतीति का नाम है । वहाँ गुद्ध या निविषयक प्रतीति को नहीं माना गया । किन्तु सांदक्ष पुरुष चेतना है। उसमें किसी विषय का माल नहीं होता । वह गुद्ध प्रकाश है। उसका किसी वस्तु के साथ सम्पर्क नहीं। सांस्थ-दर्मन में विषयों से सम्बन्ध रणनेवाली जाना, बाहना, सुखनु: ब का बनुभव करना आदि पित्राएँ प्रकृति की हैं, पुरुष की नहीं। वेदान्त-दर्मन में आसम को मत्, चित् तथा बानन्दक्ष पाता गया है। किन्तु सांस्य-दर्मन आनन्त भी नहीं मानता। वहाँ 'सत्' और 'चित्र' ये दो ही हैं। वैदोषिक-दर्मन वितृ को भी नहीं मानता। वहाँ आसा अपने आपमें नैजल सद्दूष्प है।

सांस्य-दर्गन के अनुसार प्रकृति और पुरुष दोनों नित्य हैं। किन्तु प्रकृति 'परिणामी' नित्य हैं, अर्थात् परिवर्तन होनेपर भी उमान अस्तित्य बना रहता है। पुरुष 'मुटस्य' नित्य है। उममें किसी प्रकार का परिवर्तन हों होता। वैसेपिक- हांत में आरमा भते-पुरे वायों का कर्ती है, और उनके अनुसार फल भी भीगता है। पर्त्त सांस्य का पुरुष के बन्न भोका है, कर्ता नहीं। मही करने का सारा उत्तरसिव्य प्रकृति पर है। साह्य का पुरुष के बन्न भोका है, कर्ता नहीं। मही करने का सारा उत्तरसिव्य प्रकृति पर है। साह्य का पुरुष के मिनना, पीवना आदि सारे वार्य दूखरों के द्वारा किये जाते हैं। किन्तु करनेवारे कल नहीं भोगते। कल माहिक यो मिलता है। साह्य-वर्त्तन में प्रकृति और पुरुष में केल की उपना 'अपनेप्यु-स्थाय'से दी जाती है। प्रकृति जन्यों है। किया बह कर सकती है, पर देख नहीं। सकती। दूसरी ओर पुरुष मंग्रं कुरुष हो। किया बह कर सकती है, पर देख नहीं। सकती। क्षित करमें पर विद्रा किया है, पर चल नहीं सकता। जब अप्या पंत्र को अपने करमें पर विद्रा किता है, तब देवता है, पर चल नहीं सकता। जब अपा पंत्र को अपने करमें पर विद्रा किता है तब देवता। और चलना दोनों काम होने लगते हैं। इसी प्रकार प्रकृति पुरुष के संसर्ण से काम करती है।

दूसरा मूल तत्व प्रकृति है। यह अपने-आप में जड़ है, परन्तु पुरुप का संसर्ग होते ही सृष्टि के रूप में परिणव होने लगवी है। प्रकृति के घटक सोन तत्व है, रास्त्र, रास्त्र और तमस्। इन्हें पूण वहा जाता है।

प्रकृति किन्तु गहीं गुण का अर्थ द्रव्य में रहनेवाली विद्यापता नहीं है। प्रकृति एक है, और व्यापक है। सत्य का स्वभाव प्रकाश है, रज्म का किया और तमन् का स्थित । यह तीनों गुण हरेक वस्तु में पाये जाते है, और एक हुसरे के प्रतिवन्त्वक है। तमोगुण प्रकाश और तथा का प्रतिवन्त्वक है। हमो-प्रकार सत्य किया और स्थितिक प्रतिवन्त्वक है। रजोगुण प्रकाश और स्थिति का। जैसे विद्युत् में धन और स्थाप नाम की दो शनिवमी है, और वे मिस्तुकर प्रकाश

उत्तन्न करती है, सांस्य-दर्शन में भी एक गुण दूसरे गुण में प्रतिक्रिया उत्तन्त करके नई शिवत को जन्म देता है। जिन बस्तुओं को अधेतन कहा जाता है, उनमें तमस् की प्रधानता रहती हैं; कर्मेन्द्रियों तथा यतिशील पदार्थों में रजस् की, और ज्ञानेन्द्रियों में सत्व की ! जयतक तीनों गुणसमान अवस्था में रहते है, कोई कार्य नहीं होता। एक की शक्ति दूसरे को कुण्टित किये रहती है। उसी अवस्था का नाम 'प्रकृति' है। गुणों मे विषमता बाते ही सृष्टि प्रारम्भ हो जाती है। उसका प्रारम्भ सत्व गुण की प्रधानता से होता है और महामृतो के रूप में अन्त तमोगुण की प्रशानता से ।

प्रकृति और पुरुष का सयोग होते ही गुणो में विषमता आने लगती है। उससे सर्वेप्रथम 'महत्' तत्व की उत्पत्ति होती है। इसीका दूसरा नाम बुद्धि है।

इसमें सत्व की प्रधानता रहती है। यह चेतना की प्रथम अभिव्यक्ति है। इससे अहकार की उत्पत्ति होती है, जो रजोगुण का प्रथम उन्मेष है। अहंकार का अर्थ है 'मैं' की अनुभूति, जहाँ व्यक्ति अपनी शक्ति का अनुभव कर उसे अभिव्यवत करना चाहता है। अहंकार से मे १६ पदार्थं उत्पन्न होते हैं :

(क) पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ—धोत्र, चलु, झाण, जिह्वा और त्वचा

(ख) पांच कर्मेन्द्रियां—बाक्, पाणि (हाय),पाद, पायु (गुदा) और उपस्य (जननेन्द्रिय)

(ग) पाँच तन्मात्राएँ—पृथिबी, जल, अग्नि, वायु और आकारा

(घ) मन

ज्ञानेन्द्रियों में सरव की प्रधानता होती है; कर्मेन्द्रियों मे रजस्की औरतन्-मात्राओं में तमस् की। पन में तीनों गुण रहते हैं। वे कमशः ज्ञान, इच्छा और मीह की सुष्टि करते हैं। हम पृथिबी, जल आदि जिन महाभतों को काम में लाते हैं, बे शुद्ध नहीं होते । जनमें पौधों भूतों के तत्त्व मिले हुए होते हैं । इस मिलावट से पहले प्रत्येक भूत की गुद्ध अवस्था को 'तन्मात्रा' कहते हैं। संस्कृत में इसकी ण्युत्पत्ति है- 'तदेव तत्मावन्' अर्थात् जहाँ वही है, दूसरे का मिश्रण नहीं हैं। इन्हीको 'अपञ्चीकृत' भत भी कहा जाता है।

तन्मात्राओं के मिथण से पांच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। पृथिबी महा-भूत मे आधा भाग पृथिवी सन्मात्रा का है, और आधा भाग अन्य तन्मात्राओं के आठवें भाग से बना है। पृथिवी महाभूत मे आधा भाग पृथिवी का है, आठवाँ जल का, आठवाँ अग्नि का, आठवाँ वायु का और आठवाँ आकाश का । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि साख्य-दर्शन आकाश की नित्य नहीं मानता । अन्य महाभूतों के समान उसेभी वह 'उत्पत्तिशील' मानता है।

इस प्रकार साख्य-दर्शन में पच्चीस तत्त्व माने जाते हैं:

प्रकृति, महत्, अहकार, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्में न्द्रियाँ, पाँच तश्मात्राएँ, मन, पाँच महाभूत और पूरुप। कार्य-कारण-भाव की दृष्टि से इनका विभाजन इस प्रकार किया जाता है :

 मूल प्रकृति—यह बन्य तत्त्वों को उत्पन्न करती है, पर स्वयं किसीसे उत्पन्न नहीं होतो । इसीलिए इसको मूलप्रकृति अर्थात् मूलकारण और 'अविकृति अकार्य' कहा जाता है ।

 प्रकृति-विकृति — महत्, बहंकार और पाँच तन्मात्राएँ। येकारणऔर कार्य दोनों हैं। स्वयं दूसरे से उत्पन्न होते है; साय ही, अन्य तस्वों के उत्पादक

भी है।

विकृति—पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच महाभूत औन मन,
 ये केवल दूसरे से उत्पन्न होते है, किसी अन्य तत्त्व को जन्म नही देते ।

४. न प्रकृति, न विकृति-पुरुष, जो न किसी तत्त्व से उत्पन्न होता है,

और न किसी सत्त्व को जन्म देता है।

वैशेषिक-दश्ने 'आरम्भवाद' को मानता है, अर्थात् परमासु मिलकर कार्य-द्रश्य का प्रारम्भ करते है। किन्तु सोहय-दश्नेन ऐसा नही मानता। यहाँ

परिणासवाय प्रकृति एक जिला-धण्ड के समान है, जिसमें से मूर्तियाँ पहले से ही मौजूद है। मूर्तिकार केवल उसे प्रकट कर देता है। इसीप्रकार प्रकृति में सारा जगत खिपा हुना है, और वह समय-समय पर प्रकट होता रहता है। इसी को 'सल्कायँगाद' कहा जाता है, अधीर वह समय-समय पर प्रकट होता रहता है। इसी को 'सल्कायँगाद' कहा जाता है, अधीर वह समय-समय पर प्रकट होता रहता है। इसी को 'सल्कायँगाद' कहा जाता है, अधीर वर्षात से पहले भी कार्य अपने कारण में पहला है। कोरण का कार्य स्पू प्रकार होता है। वैशीपन-दर्योत में यह एक नई यस्यु है कि उत्पन्त होते है। किन्तु सांख्य-दर्यों में अस्तित्व नही होता। अतः 'अस्त् 'को उत्पत्ति होती है। किन्तु सांख्य-दर्यों न अस्तित्व नही को नार्य की सत्ता मानता है। यहाँ उत्पत्ति का वर्ष 'अभिन्यक्ति' है, नमा अस्तित्व नही ।

सास्य-दर्शन भी, बैदोपिक-दर्शन के समान, पृष्टि और प्रलय को मानता है। प्रकृति से महामूतीतक सुध्टि का जो कम बताया गया है, उसीके उल्टे कम सांबय-दर्शन और ईश्वर जाते हैं। तत्मात्राएँ जानेन्द्रियों में, कमेंन्द्रियों और मन

जात है। तत्मानाए जातान्वय में, क्यारवा कार मन अहंकार में । अहंकार बुद्धि में, और जुद्धि प्रकृति में । स्थिट और प्रक्रय का यह क्रम स्वाप्ताविक रूप से चलता रहता है। ईश्वर था कोई बाद्ध सिन्त उसपर नियन्त्रण नहीं करती। सांस्थ्यचन में कहा बया है। ईश्वरतासिद्धः' अयांत् ईश्वर की सत्ता किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं होती। योगदर्शन में भी मन को एकाप्र फरने के लिए ईश्वर के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है, कर्ता के रूप में नहीं। इसी आधार पर योग की 'सेश्वर सांस्थ' भी कहा जाता है।

प्रमाण-व्यवस्या — सांस्य-दर्शन में तीन प्रमाणमाने गये हैं — १. प्रत्यक्ष, २. अनुमान, और ३. आगम। बन्य सब प्रमाण इन्हींके कातर्गत आ जाते हैं। (१) प्रत्यक्ष- 'सांख्य-कारिका' में प्रत्यक्ष को 'दृष्ट' कहा गया है । उसकी व्याख्या है— "प्रतिविषयाध्वसायो दृष्टम्", अर्थात् जिस ज्ञान में प्रत्येक विषय 'अध्यवसाय' होता हो, उसे दृष्ट कहते हैं। अध्यवसाय का अर्थ है वस्तु का बुद्धि में प्रतिविध्वत होता। सांख्य-दर्शन के अनुनार हम जिस वस्तु को जानना चाहते हैं उसका इन्द्रियों के द्वारा दुद्धि में प्रतिविध्य पडता है। बुद्धिदर्शण के समान एक निमंज पदार्थ है। उसमें एक और ने वस्तु का प्रतिविध्य पडता है, और दूसरी ओर से पुरुष का। इसीका नाम 'अध्यवसाय' है। जैसे अध्यक्षार में रखा हुआ दर्शण किसी वस्तु को प्रतिविध्यत नहीं कर सकता, इसीतरह अकेली बुद्धि भी, जड़ होने के कारण, प्रतिविध्यत पहण नहीं कर सकती। उसे प्रकार देकर प्रतिविध्यक्ष सहण के योग्य बनाना पृष्टप का काम है।

इस प्रक्रिया के सम्बन्ध में दो मान्यताएँ है। वावस्पति मिश्र का मत है कि विषयों को जानता बुद्धि का काम है। बही एक और वस्तु का, और इसरी ओर पुरष का प्रतिविध्य ग्रहण करके जानने का काम करती है। विज्ञानिभिन्नु का मत है कि 'जानता' पुरुष का काम है। बुद्धि बस्तु का प्रतिविध्य ग्रहण करके पुरुष में प्रतिविध्यत होती है, और वह जानता है।

बैशैयिक-दर्शन के अनुसार इम्ब्रियों द्वारा विषय के साथ मन और आस्मा का सम्बन्ध जुड़ जाता है। विषय ज्यों-का-स्यो ज्ञात होता है, किन्तु साध्य-दर्शन में हम विषय को अपने-आपमें नहीं जानते। केवस उनके प्रतिविम्य को प्रहण करते है। जैसे, दर्गण के रगीन या विषय होने पर प्रतिविम्य विकृत हो जाता है, उसीतर इ बुद्धि के रागद्वेय आदि के कारण मिलन होने पर प्रतिविम्य में थन्तर आ जाता है! हमारे जान का आधार केवल प्रतिविम्य है। हम यह नहीं जानते कि वस्तु अपने-आपमे कैसीह ? एकही वस्तुएक की सुन्दर (दलाई देती है, और दूसरे को असुन्दर।

इसका कारण युद्धिगत राग-देव है।

(२) अनुमान — अनुमान दो प्रकार का है। बीत और अबीत।

'वीत' का अर्थ है किसी वस्तु के विधान द्वारा अन्य वस्तु का विधान या निषेध करना 1 इसके दो भेद हैं — पूर्ववत और सामान्यतोहस्ट ।

पूर्ववत्—जिन बस्तुओं का कार्यकारण-याव पहले से ज्ञात है, उनमे कार्य को देखकर कारण का अनुमान करना (पूर्ववत्) है। हम यह जानते है कि पुर्जी आग से उल्लेशन होता है। रखीईघर और अन्य स्थानी पर इस नियम को देख चुके है। उसी आधार पर पर्वत से पुर्जी निकलता देखकर यह अनुमान करते हैं कि वहां आग है। यह पूर्ववत् अनुमान है।

सामान्यतोद्दर—जहाँ कियी सामान्य नियम के आधार पर अज्ञात वस्तु का अस्तित्व या प्रभाव सिद्ध किया जाय, उसे 'सामान्यतोदृष्ट' कहते हैं । जैसे, इन्द्रियों दिखाई नहीं देती हैं । परन्तु रूप, रक्ष आदि का ज्ञान होता है, जो एक कार्य है। कोईभी कार्य कारण के बिना नहीं होता। इस नियम के आधार पर हम ज्ञानरूप कार्य के कारण का अस्तित्व बिद्ध करते है, और इन्द्रियों का अस्तित्व अपने-आप बिद्ध हो जाता है।

'अवीत' का अर्थ है एक वस्तु के निषेध द्वारा दूसरी वस्तु की विधि या निषेध । इसको 'शेषवत्' भी कहा जाता है । जैसे, सन्दका गुण सिद्ध करने में यह तर्क दिया जाता है कि द्रव्य या अन्य कोई तत्त्व नही हो सकता । परिणामस्वरूप गुण हो शेष वचता है, और सब्द को उसी कक्षा में रखा जा सकता है ।

न्याय-दर्शन के समान सांख्य भी अनुमान के पाँच अवयव मानता है। (३) आगम—तीसरा प्रमाण बागम या आप्त वचन है। इसका निरूपण

'न्याय-दर्शन' में किया जा चुका है।

सांख्य-दर्शन का प्रारम्भ इस तरह होता है कि प्रत्येक प्राणी तीन प्रकार के दु:खों से पीड़ित है, और उनते वह छुटकारा चाहता है। धन-सम्पत्ति आदि कौकिक साधनों से क्षणिक तृष्टि निकने पर भी सदा

जीवन का सक्य के लिए छुटकारा नहीं मिलता। सणिकतृष्टित भी किसी-को मिलती है, और किसीको नहीं मिलतो। जनसे छुटकारा पाने का एकमान साधन तरवतान है। ये तीन दःखं है:

 आध्यासिकः रोगया मानसिक चिन्ता आदि से उत्पन्न होनेवाले दुःख
 आधिभौतिकः सौप, विच्छू, तेर आदि इसरे प्राणियो तथा कौटा आदि इसरी वस्तुओ से होनेवाले दुःख

३. आधिवैविक : अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि दैवी उपद्रव के कारण होने-

वाले दुःख

इत दुःशों का सदा के लिए छूट जाना ही मोक्ष है। असल में देखा जाय तो पुरंप नित्यमुक्त है। परन्तु प्रकृति के साथ मेळ होने के कारण बढ़ अपनेको क्यान में पढ़ा समझता है। जिस दिन उसे यह धान हो जाता है कि 'में फिन्न हूं और प्रकृति भिन्न हैं,' उसी दिन मुक्तिहों जाती है। इस अवस्था को 'कैकट्य' कहा जाता है। इसका अर्थ है ककेलापन, अर्थात् पुरंप जब प्रकृति का सम्मन्य छोड़कर अकेला रह जाता है। यह जवस्था 'विवेक-स्थाति' द्वारा प्राप्त होती है। 'विवेक' का अर्थ है भेद, और स्थाति' का अर्थ है आता। शास्त्रोत्ते अर्थ स्थाति के अर्थ स्थाति के अर्थ में स्थाति के अर्थ में परिणत होती है। यहां अत्रुप्त स्थाति के अर्थ में परिणत सहा अतुमय स्थाद अतुमय होने लगता है जिर प्रकृति भिन्न। यहां अनुमय स्पष्ट होता चला जाता है और एक दिन 'कैकट्य' के रूप में परिणत हो जाता है। वहीं सा सा सा स्थाति के अनुमूति नहीं रहती। विवेक-स्थाति सात्र स्थात के अर्थ सेवट्य साथा सास्य-दर्शन मोंश में सुख का अस्तित्व नहीं मानता। उसका कथन है कि सुख और उद्धव दोनों प्रकृति की देन है, और नश्यर है। नित्य सुख की करना आश्वातनमात्र है। उसका वास्तविक अस्तित्व नहीं है। सांस्य-दर्शन में

मोस की तुलना गहरी नीद तथा समाधि के साथ की जाती है। इन अवस्थाओं में भी मन कोई काम नहीं करना । किन्तु यहाँ महकार बने रहते हैं, और मन का व्यापार पुनः शररूप्त हो जाता है। मोस में सरकार भी नही रहते। इसिलए मन या प्रकृति के कार्य सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। सुपुत्ति तथा समाधि में मन का निरोध होता है, और मोक्ष में सदा के लिए नाम।

मुन्ति के दो भेद हैं—जीवन-मुक्ति बोर विदेह-मुन्ति । जीवन-मुक्ति में कैवत्य होने पर भी पुराने सस्कार बने रहते हैं, और शारीरिक क्रियाएँ चलती रहती हैं। पर नये संस्कार उत्पन्न नहीं होते। जब पुराने सस्कार अपना काम पूरा कर लेते हैं, तो शरीर समाप्त हो जाता है, और 'बिदेह-मुन्ति' प्राप्त हो जाती है। उस

समय केवल घुद्ध आरमा या पुरुष क्षेप रहता है।

विवेक-स्वाति दो प्रकार की है—तीव और मन्द । तीव विवेक-स्वाति होते पर सस्कार भी समान्त हो जाते हैं, और तत्काल विवेह-मुन्ति हो जाती है। मन्द विवेक-स्वाति होते पर पूर्व के सस्कार अपना काम करते रहते है।

हमारा व्यक्तित्व और उसकी चार अवस्थाएँ—साहय-दर्शन के अनुसार हमारे व्यक्तित्व मे नीचेलिये चार तत्त्व मिले हुए हैं, और वे उत्तरोत्तर अधिक

सूक्ष्म और स्वायी है:

(१) स्थूल शरीर—जो शरीर वाहर चलता-फिरता दिवाई देताहै, वह स्थूल सरीर है। यह पौच महाभूतों से बना है। जन्म, योबन, बुद्रापा, रोग, परि-वर्तनऔर ऋषु इसी सरीरमें होते हैं। ऋषु होने परयह जीव के साथ नहीं जाता।

(२) सुक्ष भरीर- पांच ज्ञानेन्द्रियों अर्थान् जानने की शक्तियां, पांच कर्मेन्द्रियां अर्थात् कर्म करने की शक्तियां, पांच तन्यात्राएं, यन और अहकार, इन तत्त्वों से सूक्ष्म शरीर बनता है। इसीमें अच्छे-चुरे संस्कारों का संचय होता है, जानिया कालों में कालर नर्थ-

नये स्यूल शरीरों को ग्रहण करता रहता है। उसीको जन्म कहा जाता है।

(३) कारण बारीर---प्रकृति औरपुरुष काप्रथम सावन्ध 'कारण हारीर' है। इसीका दूसरा नाम 'महत्' है। यहाँ सर्वप्रथम बहिनता का अनुभव होता है। जवतक मीक्ष नहीं होता, सूक्ष्म शरीर बोर कररण हारीर बने रहते है। जागृत-अवस्था में स्मूल घारीर की किया बन्द हो जाती है, और सुम करते हैं।। स्थन-अवस्था में स्मूल घारीर की किया बन्द हो जाती है, और सुम सर्वर काम करता है। जय योगी समाधि लगाकर दूरस्व विषयो क ध्यान करते है, तो सूक्ष्म घारीर हो वहाँ पहुँचता है। योगियो हारा परनाम-प्रवेदा तथा अदस्य होकर पूमने की जो बात सुनाई देती है, वे सब सूक्ष्म घारीर हारा होती हैं। सुपुत्त अवस्था में सूक्ष्म घारीर की किया भी वन्द हो जाती है। वहाँ केवल कारण वारीर अपना काम करता है। असम्प्रजात समाधि में भी अर्थात् जहाँ मन अपना चिन्तन बन्द कर देता है, सूक्ष्म घारीर का कार्य वन्द हो

जाता है, और केवल कारण-दारीर की किया होती है। मोक्ष-अवस्था में कारण-घरीर भी समाप्त हो जाता है, और केवल पुरुष क्षेत्र रहता है। महस्मारे व्यक्तित्व का चौया तत्त्व है। वन्य और मोक्षका सम्बन्ध सुरुम घरीर के साथ है। उसीमें पुष्प और पाप के संस्कार रहते हैं, जिनके कारण वह अनेक जन्म केता रहता है। 'विवेक-स्याति' भी इसीका कार्य है।

सांस्थ-दर्शन में २८ अजनितनों बताई गई हैं, जिन्हे हम व्यक्तितन की दुवंछताएं कह सकते हैं। उनमें से प्रमम ११--पांच जानेन्द्रियां, पांच कर्मेन्द्रियां और मन का अपने कार्य करने में आसमयं होना।

अविक्त का दूसरा रूप है 'तुप्टि'। व्यक्ति जब साधना करता है, तो उसे ज्ञान, मुख आदि के विषय में अनेक अतीन्द्रिय अनुभव होने रुगते हैं। ये अनुभव अपने-आपमें दोप नहीं है। पर यदि साधक उन्हीमें सन्तोप मानकर बैठ जाय और आगे बड़ना बन्द करदे, तो वे दोप हो जाते हैं।

तुष्टि के दो भेद हैं—बाह्य और आम्यन्तर। बाह्य तुष्टि का अर्थ है तब्द, हुए आदि विषयों से निवृत्ति । यह निवृत्ति यदि आस्य-साधना के लिए हैं, तो गुण हैं, पर किसी उच्चतक्ष्य के जिना ही केवल आरूर्स्य या तमीगुण के कारण बाह्य ज्ञान से उचरत होजा तो ये हैं। पांच इन्द्रियों के पांच जियस है। इसी आमारपर तुष्टियाँ भी पांच हैं। आस्यन्तर तुष्टि का अर्थ है आस्मसाधना के प्रयत्न पर बाह्य की छोड वेना। इसके बार भेर हैं:

प्रकृति-कुंदि — बन्ध और भोश दोनों प्रकृति के कार्य है, और वह अपने कार्य स्वयं करती रहती है। अत: मोक्ष भी स्वयं प्राप्त हो जायना । इस धारण से मोक्ष के लिए प्रमुल न करना 'प्रकृति-कुंप्टि' है।

उपारान-मुख्य---आस्त्रों में लिखा है कि सत्याम ग्रहण करने पर स्वर्ग तया मोक्ष प्राप्त हो जाते हैं। इस विश्वास को लेकर संन्यासी के गेरए कपड़े पहन केना और तप आदि नकरना 'उपारान-तृष्टि' है।

काल-वुष्टि—समय वाने पर कार्य वपने-आप सिद्ध हो जामगा, यह समऋ-कर प्रयत्न न करना 'काल-विष्ट' है।

भाग्य-तुष्टि-प्रयत्न छोड़कर भाग्य के भरोसे बैठे रहना ।

सिद्धि का अर्थ सफलताएँ है। उसका प्राप्त न होना भी व्यक्तित्व की दुर्वकता है। सिद्धि के बाठ भेद है:

- भव—पूर्वं जन्म के संस्कारों के कारण ज्ञान प्राप्त होना,
- २. शब्द--गुरु के उपदेश से ज्ञान प्राप्त होना,
- ३. अध्ययन-शास्त्रों के पठन-पाठन से ज्ञान प्राप्त होना,
- सुह्त्प्राप्ति—किसी हितैयी का मिलना और उसकी कृपा के रूप में

 दान—तपस्वी अथवा योगी को दान देना और उससे ज्ञान प्राप्त होना, उसकी कृपा के रूप में शान प्राप्त करना.

७ और द आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक इन तीन

प्रकार के दृःखों का नाश ।

इन सिद्धियों का प्राप्त न होना तीसरे प्रकार की 'अशकिन' है।

सांख्य-दर्शन निवृत्ति-मार्थी है। यहाँ धर्म का अर्थ है 'भलाई' और अधर्म का अर्थ है 'बुराई'। धर्म से सुख प्राप्त होते है, और अधर्म से दुग्र । मोश के लिए दोनों में क्यर उठने की बाबदयकता है। गुप्त और अगुम सारी ही प्रयुत्तियो को रोककर एकमात्र ज्ञान-साधना ही मोश का उपाय है। मिध्याज्ञान बन्ध का

कारण है, सम्यग्ज्ञान मोक्ष का । सत्व अर्थान् हृदय-गुद्धि मे वैराग्य उत्पन्न होता है। बैराग्य से 'प्रकृति-रूप' नाम की अवस्था प्राप्त होती है, जिसका अर्थ है

पुरप का मूल प्रकृति मे लीन होना । बाह्य जगन् के माथ सम्बन्ध समाप्त होने पर भी इस अवस्या मे अज्ञान यना रहता है। मोक्ष तभी प्राप्त होता है, जब प्रकृति से भी सम्बन्ध टूट जाता है। इसीको 'विवेश-स्वाति' वहते है। उस समय साधक अपनेको बुद्धि व अहकार ने भी पृथक् अनुभव करने छमता है। विवेक-स्याति

प्राप्त करने के लिए साधना के हुए में साहय-दर्शन भी योगाम्याम को आवश्यक मानता है, और उसके लिए यम, नियम आदि अप्टांग योग को प्रस्तुत करता है ।

### योग-दर्शन

'योग' यह सब्द संस्कृत की दो घातुओं से बना है। पहली घातु हैं 'शुलिर्योगे'। इसका अब है जोड़ना। आ दुर्वेंद तथा लैनदार्म में यही अर्थ किया गया है। इसरी घातु 'जुल् समाझे' है। समाधिका अर्थे महिष्पतञ्जलिने 'ज्लित-वृत्तियों का रोकना' किया है। जहीतक साधना का प्रदन है, दोनों अर्थों में विशेष श्रेंद नहीं है। मन को परमास्ता या ईवरर के चिन्तन में स्नाना अथवा बाह्य विषयों से हटाना योग है। इन्होंको पतञ्जलिने कमसः 'सम्प्रदात' समाधितथा 'असम्प्रदात' समाधि कहा है।

योग-दर्शन का मुख्य विषय साधना है। इस रूप में भारत ही नहीं, विदव के सभी धार्मिक सम्प्रदायों ने इसे अपनाया है। जैन, वौड, चैन, जानत, वैष्णव आदि प्रत्येक परम्परा में इसका विकास हुआ है। किन्तु पर्इ-दर्शन में इसकी गणना पिज लिए होते हुए हैं। जिस प्रकार न्याय-दर्शन ने, तर्कविद्या होने पृष्ठ भी, विश्व-अवस्था के रूप में देशेपिक-दर्शन को अपना आधार साना। इसी छिए न्याय-वैशिषक के समान साध्य-थोग का भी जोड़ा माना जाता है। भेद इता ही है कि सांस्थ-दर्शन देशवर-सा को सही मानता, किन्तु गोग-दर्शन जबके अहिसद को स्वीकार करता है। इसी छिए ही स्वाय-स्वाय के स्वय की स्वाय की सही मानता, किन्तु गोग-दर्शन जबके अहिसद को स्वीकार करता है। इसी छिए ही स्वयस्थ सा स्था की कही जाता है। भगवद्गीता में सांस्थ और योग को एक ही स्वाया गया है। और उन्हें परस्य रिमन समझनेदालों की निन्दा की है। वहाँ सास्थ बाता वर्ष ना, और योग में अवं सास्य की सा स्था है। अदि साम स्या है। और योग में अवं सास्य स्वाय ने सा

पड्-दर्शनों के अन्तर्गत योग-दर्शन का प्रयम प्रत्य पतञ्जलि—(ई०पू० २००) इत योगमूत्र है। इसमे चार पाद, और कुल मिलाकर १८६ सूत्र हैं। इन पर व्यास (४०० ई०) का भाष्य है, जिसे 'योगमाप्य' भी कहा जाता है। यह टीका योगदर्शन को सनक्षे के निए अरुक्त प्रामाणिक मानी जातो है।

टीका योगदर्शन को समझने के लिए अरवन्त प्रासाधिक मानी जाती है। [नोट—योग-दर्शन पर लिखे गये अन्य साहित्य की सुत्री परिशिष्ट 'ख'

[नोड—योग-दशन पर लिखे गर्मे अन्य साहित्य की सूची परिशिष्ट 'ख' में देखी]।

योग-दर्शन ने तत्त्व-व्यवस्था के लिए सांख्य-दर्शन को ही अपना आधार माना है। साथ ही, ईस्वर का अस्तित्व भी स्वीकार किया है, किन्तु उसका प्रति-पादन ध्यान के लक्ष्यके रूप में किया है, जगत्-कर्सा के

पोरा-दर्शन का पादन क्यान के छड़ब के रूप में किया है, जात्-कर्ता के प्रोत्त का रूप में नहीं। साधक उस छटव की ओर बढ़ना चाहता प्रतिपादित विषय है, अतः उत्तपर मन को एकाफ़ करना योगसिदित का अंग माना गया है। ज्ञान का स्वरूप और प्रमाण-व्यवस्था के लिए भी योग-दर्शन ने प्रायः सांख्य को ही अपनाया है। यहाँ भी मोक्ष जीवन का चरम रुक्ष्य है। उपाय के रूप में यहाँ विवेक-स्वाति अर्थात् प्रकृति और पुरुष के परस्पर-भेद-ज्ञान का प्रतिपादन है। उस अवस्थाको पाने के लिए मन को एकाग्र करने की आवश्यकता है। योग-दर्शन का यही मुख्य विषय है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इसकी आवश्यकता है।

योग-दर्शन के प्रथम समाधि-पाद में समाधि अर्थात् योग का स्वरूप और जसकी विविध अवस्थाओं का वर्णन है। दूसरे साधन-पाद में अप्टाग के रूप में योग के साधनों का निरूपण है। तीसरे विभूति-पाद मे योग से प्राप्त होनेवाली सिद्धियों का वर्णन है । चौथे कैंवल्य-पाद में योग के अन्तिम लक्ष्य विवेक-स्याति और कैवल्य का स्वरूप बताया गया है।

हम सुन्दर रूप देखना चाहते हैं, स्वादिष्ट खाना चाहते हैं, मीठे शब्द सुनना चाहते हैं, कोमल पदायं का स्पर्ध करना चाहते हैं, इस प्रकार हमारा मन बाह्य विषयों की और दौड़ता रहता है। इस अवस्या

समाधि का स्वरूप को 'क्षिप्त' कहा गया है।

दूसरी अवस्या 'मूढ' है, जहां मन अज्ञान-अवस्या में पड़ा रहता है।

तीसरी अवस्या 'विक्षिप्त' है, जहां मन कभी बाह्य विषयों की ओर दौडता है, तो कभी आत्मा की ओर।

चौथी अवस्था 'एकाप्र' है, जहाँ वह ईश्वर, आत्मा या अन्य किसी विषय

पर स्थिर हो जाता है।

पांचवी 'निरुद्ध' अवस्था है, जहाँ किसीभी प्रकार का विचार चिस में नहीं रहता ।

योग-दर्शन में इन अवस्याओं को पाँच 'चित्त-भूमियों' के रूप में बताया गया है। प्रथम तीन भूमियाँ योग में नहीं आती। अन्तिम दो को क्रमशः 'सम्प्रज्ञात' समाधि और 'असम्प्रज्ञात' समाधि कहा गया है।

समाधि की ऊँची-से-ऊँची भमिका पर पहुँचने के लिए साधक की धीरे-घीरे अभ्यास करना होता है। प्रारम्भ मे वह स्यूल विषयों पर मन को एकाप्र

करता है, और धीरे-थीरे सूहमता की ओर बढता हुआ समाधि की मूमिकाएँ

'विषय-रहित' अवस्था पर पहेंच जाता है। ध्यान के तीन विषय है : (क) ग्राह्म अर्थात् वाह्य विषय, (ख) 'ग्रहण'

अर्थात् इन्द्रियां, और (ग) 'ग्रहीता' अर्थात् पुरुप या आत्मा । इनपर मन की एकाग्रता को कमश 'ग्राह्य समापत्ति', 'ग्रहण समापत्ति' तथा 'ग्रहोत्री समापत्ति' कहते है। ग्राह्म और ग्रहण के स्थूल और सूक्ष्म के रूप में पुन: दो भेद हो जाते हैं। एकाप्रता भी दो प्रकार की है, बब्द तथा अर्थ बादि का भेद लिये हए तथा उसके बिना, इस प्रकार सम्प्रज्ञात समाधि के नीचेलिये भेद हो जाते है :

१. सवितर्क (प्राह्म समापत्ति)-सूर्य, चन्द्र, मूर्ति, चित्र आदि किसी

स्यूल विषय का ध्यान करना । उनके लाम, रूप, गुण आदि का चिन्तन करना । इस अवस्था में साधक को 'काल्पिक' कहा जाता है ।

- २. निवतकं (ब्राह्य समापत्त)—उपर्युक्त विषयों का नाम, रूप बादि के बिना ध्यान करना । यहाँ साधक निरन्तर एकही बात का ध्यान करना रहता है; उसके नाम, रूप या दूसरेपहजुओं पर नही जाता । इस अवस्था को 'मधु-पूपि' कहा जाता है । यहां साधक भूत तथा इन्द्रियों पर विजय प्राप्त कर 'ऋतम्मरा प्रजा' का अभ्यास करता है ।
- इ. सविचार (याह्य समापत्ति)—ऐसे सुक्ष्म विषयों का घ्यान करना, जो इदियों के विषय नहीं हैं। उनके नाम, रूप, गुज आदि का चिन्तन करना। इस अवस्था में साधक को 'प्रज्ञा क्योति' कहा जाता है। वह भूत तथा इन्द्रियों पर विजय प्राप्त कर स्वायं-संयम द्वारा 'वियोका भूति' का अभ्यास करता है।
- ४. निविचार (ब्राह्य-ग्रहण समापत्ति)—सूक्ष्म विषय तथा इन्द्रियों पर सब्द, अर्थ आदि का सम्बन्ध जोड़े विना ध्यान करना । यहाँ ताधक को अतिकांत भावनीय' कहा जाता है, अर्थात् उसके लिए विचार की कोई बस्तु नहीं रहती ।
- ५. आनग्दानुगत (ग्रहण-समापति) पाँच शानिन्द्रयाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ सथा मन पर घ्यान जमाना। इसमें भीशत के रूप में आनन्द का अनुभव होता है।
- ६. बस्मितानुगत (ब्रहीशी समापत्ति) बुढि, विशेष पुरुष या आहमा पर ध्यान करना । इसमें आनन्द की अनुमृति भी नही होती। फैवल 'अस्मिता' अर्थात् भी हैं' की अनुमृति बाकी रह जाती है।
- निविचार समाधि के अभ्यास से बुद्धि उत्तरोत्तर निर्मल होती जाती है, और साधक को सत्य का साक्षात् होने लगता है। इस अवस्या को 'ऋतम्मरा प्रज्ञा' कहते हैं। इसका उदय होने पर संसार के प्रति आपित और तत्यंवधी विचार अपने-आण रक जाते है। इसीको 'पर-वैराग' कहते हैं। इस अवस्या मन के सारे विकट्ण वन्द हो जाते हैं, केवल संस्कार वाजी रहते हैं। इस अवस्या का नाम 'अस-प्रज्ञात' समाधि है। इसीसे विवेक-स्वाति का उदय होता है, अर्थात् पुरुष अपनेको प्रकृति से किन मानने लगता है।

निर्वीज समाधि के दो भेद--निर्वीज समाधि के दो प्रकार हैं :

१. भवप्रत्यय और २. अध्यासप्रत्यय

'भवप्रत्यय' का वर्ष है जन्म के साब ही प्राप्त होनेवाली समाधि । जो लोग पूर्वजन्म में विदेह अवस्या पर पहुँच चुके है, अर्थात् शरीर के प्रति आसिक्त छोड़ चुके हैं, अथवा जो प्रकृति में लोन हो चुके है किन्तु कैनस्य प्राप्त करने से पहले ही मृत्यु हो गई है, उन्हें पूर्वजन्म के संस्कारों के कारण नये जन्म के साथ ही समाधि प्राप्त ही वाती है। इसे 'अवग्रत्यय' कहा जाना है। अन्य साधक नीचेलिखे पाँच साधनों द्वारा ममाधि प्राप्त करते हैं:

१. श्रद्धा-मन में उत्साह और लक्ष्य के प्रति एकनिष्ठा।

२. बीर्य-मन, इस्ट्रियो तथा सरीरका पुरुषायं अर्थात् अभ्यास में लगे रहना। ३. स्मृति-श्रद्धा और बीर्यं के कारण उत्पन्न होनेवाले संस्कार, जो

साधना के लिए अधिकाधिक प्रेरणा देते रहते हैं।

साधना के लिए आधकाधक प्ररणा दत रहेत है। ४. समाधि–मन की एकाग्रता । यह ज्यों-ज्यों बढ़ती है, साधक आगे

बढता चला जाता है।

४ प्रता—सत्य का जान । यह साधक को वात्मा का साक्षात्कार करने
की प्रेरणा देता है। साधक में वैराग्य की माता जितनी उत्कट होती है, समाधि
उतनिही सीघ प्राप्त होती है। इसीके तारतम्य के आधार पर उसके मृदु, मध्य
और अधिमात्र के रूप में अंगेक भेद किये जाते हैं।

समाधि में विघन-समाधि के ह विघन है, जिन्हें 'वित्त-विक्षेप' कहा

जाता है :

१. व्याधि-मन, इन्द्रियों या शरीर में रोग !

र. व्याप-नित की अकर्मण्यता अर्थात् इच्छा होने पर भी उत्साह

की कभी । इ. संशय- मैं योगसाधन कर सकूँगा या नहीं, करने पर भी सफलता मिलेगी या नहीं, इस प्रकार संदेहशील होना ।

४. प्रमाद-साधना मे लापरवाही करना, पूरा मनोयोग न देना।

आलस्य-शरीर या मन भारी होने के कारण अभ्यास न करना।

६. अविरति-विषय-भोगो मे नृष्णां का बना रहना।

७. भ्रान्तिदर्शन-मिथ्या ज्ञान ।

त. अलब्ध-भूमिकत्व-इकावट के कारण समाधि की भूमिकाओं का प्राप्त न होना और अभ्यास छुट जाना ।

६. अनवस्थितत्व-भूमिका प्राप्त होने पर भी उसमे चित्त का न ठहरना

और ध्येय का साक्षात्कार होने से पहले ही समाधि का छुट जाना।

इन अन्तरायो यानी विष्नों के उपस्थित होने पर साधक विचलित हो जाता है, जिससेमानसिक और धारीरिक उपद्रव होने लगते हैं, जो इस प्रकार हैं '

१. दुख-मन में खेद।

२. दौर्मनस्य-निरासा के कारण मन में बुरे विचार आना।

३. अगमेजयस्य-हाय, पैर आदि अंगों का फूल जाना ।

४. स्वास-बिना इच्छा के बाहरकी वायुका नासिका द्वारा अन्दर आना।

 प्रश्वास-विना इच्छा के भीतर की वायु का नासिका-छिट्टों द्वारा बाहर निकलना । चार मावनाएँ—इन विक्षेपों को दूर करने के लिए किसीऐसेतस्व में मन लगाना बताया गया है, जो अच्छा लगता हो। मन को देप, घृणा आदि से बचाने और प्रसन्न रखने के लिए नीचेलिखी चार भावनाओं का अम्यास करना कहा गया है:

१. मंत्री-मित्रता की भावना करना । इससे ईप्पी व राग-मल दूर होता है। साधारण तौर पर मनुष्य स्वजन को सुखी देखकर प्रसन्न होता है और पराये को सुखी देखकर ईप्पी होने छमती है। प्रत्येक सुषी को देखकर उसे स्वजन या मित्र समझने से यह भावना बदल जाती है।

२. फरगा-दुवी को देखकर उसके प्रति करुणा छाना, और उसके दु.ख

दूर करने का यत्न करना। इससे छुणा या द्वेप-मल दूर होता है।

 मुदिता-धर्मात्मा या सदाचारी व्यक्तियों को देखकर प्रसन्त होना।
 इससे असूया-मलकी निवृत्ति होती है। असूया का अर्थ है दूसरे में दोप निकालने की मनीवृत्ति ।

४. जपेक्स-पाणी या दुराचारी के प्रति उपेक्स-भाव रखना। इससे हेप-मल की निवृत्ति होती है, अर्थात् अव दूसरा व्यक्ति हमारे साथ दुव्यंवहार करे तो बदले में उससे हेप न करके उपेक्स या तटस्थ-वृत्ति अपनामा।

**पांच यृत्तियाँ**-योग का अयं है मन की चंचलता या हलवल का रक जाना। इसी हलचल को **र**त्तियाँ कहा गया है। वे पांच है :

प्रमाण-सच्चा ज्ञान, जो वस्तु जैसी है, उसे वैसाही समझना ।

 विषयंव-अम या मिल्या ज्ञान, जैसे रेल में यात्रा करते समय वृक्षों का दौड़ते हुए दिखाई देना या अँधेरे में रस्ती को सौप समझना।

. इ. विकल्प-कल्पनात्मकज्ञान। जहाँ वस्तुन होने पर भी शाब्दिक प्रतीति होती है, जैसे आकाश-कुमुम या मनप्य के श्रीग।

४. निदा-शून्य का ज्ञान ।

स्मृति–पहले कभी देखी या जानी बस्तु का स्मरण ।

पतञ्जिल ने मन की हरू नरु को रोकने के कई उपाय बताये हैं 1 साधक अपनी रुचि के अनुसार उनमें से किसीभी उपाय को अपना सकता है। सबसे पहला उपाय है अध्यान और वैराग्य 1 भगवद्गीता में भी इनका प्रतिपादन किया गया है।

१. अभ्यास-मन को एक वस्तु में स्थिर करने के लिए प्रयत्न करते रहना । प्रयत्न को दृढ़ और घनितदालि बनाने के लिए तीन वार्त आवश्यक हैं. (क) लब्दे समय तक प्रयत्न करते रहना, (ख) नै रन्तयं-अग्यास को लगातार करते रहना, विस्में विक्षेप न बाने देना, (ग) सत्कार-अग्यास के प्रति आदरवृद्धि रखना, जिससे में विक्षेप न बाने देना, (ग) सत्कार-अग्यास के प्रति आदरवृद्धि रखना, जिससे उत्साह दिन-पर-दिन बढ़ता रहे। जिया, जाररवृद्धि रखना न जाने देना ।

२. बंदाय-इस लोक तथा परलोक के सुत्यों से विरक्त होकर मन का अपने आपमें लीन रहना। आरमा का साधारकार होने पर जब साधक बाहरी अपने आपमें लीन रहना। आरमा का साधारकार होने पर जब साधक बाहरी विषयों से स्वतः विरक्त हो जाता है, इसके लिए प्रयत्न की आवश्यकता नहीं रहती, तो उसे 'पर-वेरास्य' कहते हैं। अन्यास और वैरास्य ऐसे उपाय है, जिनका अन्य उपायों के साथ रहना आवश्यक है।

अन्य उपाया क साथ रहना जान दे विषय-प्रणिधान है। इसका अर्थ है ईस्वर १. निरोध का तीरारा जपाय ईस्वर-प्रणिधान है। इसका अर्थ है ईस्वर का नाम अर्थ-मावना के साथ अपना और उसके स्वरूप का विचार करना। ईस्वर एक ऐसी सता हैं जो अविद्या आदि सारे दीयो, भले-बुरे कमीं और उनके फल एवं संस्कारों से सर्वेदा मुक्त है, जो सर्वेज है, अर्थान् उसमे ज्ञान की पराकाय्वाहै। इसका प्रयान करने से युद्ध आरम-स्वरूप का ज्ञान होता है, और समाधि में आने-

बाले विष्न दूर हो जाते है। पतञ्जलि ने ईश्वर का जप करने के लिए प्रणव अर्थातु ओकार का सुभाव दिया है।

श्रवात् आकार का सुकार का राज्य प्राण्याम है। इसके छनेक भेद है। पत ब्जाल प. निरोध का चौथा उपाय प्राण्याम है। इसके छनेक भेद है। पत ब्जाल ने बाह्य प्राणायाम का सुभाव दिया है। इसका अर्थ है साँस को बाहर निकालकर

रोकता । इसके ३ भेद हैं, रेचक, पूरक और कुभक ।

प्र. मन मे रूप, रस, गग्ध आदि किसी विषय का जिल्ला करने से भी एकाग्रता आती है। इसके लिए भिन्न-भिन्न स्थानों का निरूपण किया गया है। उदाहरण के रूप में, गग्ध का ध्यान नासिका के अग्रभाय पर किया जाता है, और रस का ध्यान जिल्ला के अग्रभाग पर।

६, आज्ञाचक-मौहों के सम्यभाग मे ध्यान करने पर एक प्रकाश दिवाई देता है। इसीको 'ज्योतिस्मती' प्रवृत्ति कहते हैं। इसी प्रकार अन्य चकों पर भी ध्यान किया जाता है, और विविध प्रकार के प्रकाश दिखाई देते हैं। यह सब मन को एकाश करने मे सहायक है। शुद्ध सात्विक होने के कारण इन्हें विशोका कहा जाता है।

प. स्वप्त तथा निद्रा में होनेवाले अनुभवों का ध्यान करने ते भी मन एकाग्र होता है। मन को विक्षिप्त या चज्चल करना रलोगुण का काम है। स्वप्न और निद्रा में भी वह समीमुण के कारण दवा रहता है। जाग्रत अवस्था में अभ्यास से रलोगुण को दवाया जाता है, और सत्व को प्रकट किया जाता है। इस प्रकार यहाँ भी स्वप्न या निद्रा के समान अनुभूतियाँ होने लगती हैं।

६. हमें जो बात या वस्तु अच्छी लगती है, उसपर ध्यान करने से भी

मन एकाप्र होता है। धम्पास-प्रारम्भ के लिए यही बच्छा है कि नन जिघर जाता हो, उसीपर स्थिर करने का प्रयत्न किया जाय। धीरे-धीरे नियन्त्रण होने पर उसे अन्य वस्तुओं पर भी लगाया जा सकता है। जब योगी परमाणु से लेकर आकाश पर्यन्त छोटी-से-छोटी और वड़ी-से-बड़ी प्रत्येक वस्तु पर मन एकाप्र करने की सक्ति प्राप्त कर लेता है, सो उस अवस्था को 'वशीकार' कहते है।

पांच फलेश-आत्मा को मलिन और निर्वेल बनानेवाले पांच क्लेश है :

 अविद्या-अर्थात् अज्ञान । अनित्य को नित्य, अपवित्र को पिवत्र, दुःख को सुख और अनात्मा को आत्मा समक्षना । अविद्याही संसार का मूल कारण है । इसीसे अन्य बळेवों की जत्मित्त होती हैं ।

र, अस्मिता-पुरुष और बुद्धि मे परस्पर एकत्व की भावता । पुरुष शुद्ध चैतनस्वरूप है । प्रकृति के साथ मेळ होने पर महत् या बुद्धि नामक तत्त्व उत्पन्न

होता है । यहाँ से सृष्टि प्रारम्भ होती है। ३. शाम-सुख के प्रति आसन्ति

४. हेय-दृ.ख के प्रति घृणा

 अमिनियेत-चे अतादि संस्कार, तिनके कारण हरेक मतुष्य जीने की इच्छा करता है, और मरने से घवराता है। उसे अपने अस्तिस्य की चिन्ता पड़ी रहती है।

क्लेशो का नाश करने के दो उपाय है। पहला उपाय है 'प्रतिप्रसव' अर्थात् विपरीत कित्तन। जिस बस्तु के प्रति राग हो, उसमें दोगों का जिन्तन और जिसके प्रति देय हो, उसके गुणों का जिन्तन। दूसरा उपाय है ईस्वर या अन्य विपयों का ध्यान।

क्लेशों के कारण मनुष्य भले-बुरे काम करता है। उनसे संस्कारों का संचय होता है, जिन्हें वर्तमान या भावी जन्मों में भोगना होता है। यह भोग कही सुखद होता है और कही दुःखद। सुखद भोग भी नश्वर और परिणाम में दुःखदायी होता है, इसलिए ज्ञानी सभीसे दूर रहना चाहता है।

अष्टांग पोग-पत्रञ्जिक ने जात्म-साधना के लिए अप्टांग पोग का प्रति-पादन किया है। उसमें प्रारम्भिक नैतिकता से लेकर समाधितक सभी भूभिकाएँ

था जाती है :

१, यम-अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं और अपरिम्नह। ये जाचार-शुद्धि के मूल आधार हैं। पत्रञ्जलि ने इन्हें सार्वभौम कहा है, अर्थात् प्रत्येक परिस्थिति में इनका पालन आवश्यक है। ये देश, काल, परिस्थिति और व्यक्ति की मर्यादा से परे हैं। पत्रञ्जलि का यह भी कथन है, कि जो खिंहसा को जीवन में उतार लेता है, उसके समीप बन्य प्राणी भी परस्पर बैर-माथ मूल जाते है। जो सत्य को जीवन में उतार हो जाती है। उसके मुहँ से

निकली कोई बात निष्फल नहीं होती । अस्तेय को जीवन में उतार लेने पर संसार की सारी सम्बत्तियाँ प्राप्त हो जाती है । ब्रह्मचर्य को उतारने पर शक्ति प्राप्त होती है । अपरिग्नह से पूर्वजन्म की स्पृति होने लगती है ।

२. नियम-ये पाँच है:

(क) शीच-मन, वाणी, और शरीर की शुद्धि

(ख) संतोप-लोभ न करना । अनायास प्राप्त वस्तु से तृष्त रहना

(ग) तप-अनशन आदि

- (घ) स्वाध्याय-जास्त्र-चिन्तन या आत्म-रमण
- (ङ) ईश्वर-प्रणिधान।

अन्तिम तीन को 'कियायोग' भी कहते है।

३. आसन-पद्मासन, सिद्धासन आदि ।

४. प्राणायाम-रेचक, पूरक, कुम्भक आदि । इससे आवरण काक्षय होता
 है और मन घारणा के योग्य बनता है ।

- प्रत्याहार-इन्द्रियों का बाहरी विषयों से हटकर अन्तर्मुखी बनना, इस अभ्यास से इन्द्रियों का में हो जाती हैं।
  - ६. धारणा-चित्त को किसी एक विषय पर स्थिर करना

७, ध्यान-मन को उसी विषय पर लगाये रखना

समाधि-अपने-आपको भलकर विषय मे लीन हो जाता

धारणा, ध्यान और समाधि काएकही विषय पर अध्यास 'संसम' कहा जाता है। इसके सिद्ध होने पर 'प्रजालोक' अर्थात् बौद्धिक प्रकाश प्राप्त होता है। उस की विस्त की विश्वध भूमि ने स्थिर किया जाता है, अर्थात् स्पूल भूमिकाओं में स्थिर करते हुए उत्तरीसर सूदम भूमिकाओं की और बढ़ा जाता है। प्रथम पाँच कंगों की तुलना में अन्तिम तीन अन्तरंग है, और 'निर्वाब' समाधि की तुलना में ये भी विद्वरंग हैं।

क्रपर समाधि की विविध भूमिकाओं का वर्णन किया गया । उनमे मुख्य बात चित्त की द्यतियों यानी हलचल को रोकने की है। किन्तु बाह्यरूप मे हलचल

चित्त के परिणाम

रकने पर भी उसके संस्कार बने रहते है, और निर्मित्त

मिलते ही इतियाँ फिर से जागजाती है। परजब साधक
दीर्घ कालतक निरन्तर अध्यास करता रहता है, तो संस्कार भी बदलने लगते है।

इसीको 'चित्त-परिणाम' कहते है।

१. निरोध-पिरपाम-जब पर-बैराम्य के कारण ब्युत्वान के संस्कार दब जाते हैं, निरोध के संस्कार ऊपर आ जाते है, और निरोध-जबस्या चित्त का स्वभाव बन जाती है, तो उसे 'निरोध-परिणाम' कहते हैं। जित्त त्रिगुणारमक है। जब संस्वगुण का उदय होता है, तो एकाग्रता आती है। जब रजोगुण का, तब चञ्चलता । तभोगृण की प्रवलता होनेपर अज्ञान या मूहता पेर लेती है । समाधि के अम्यास से रजोगृण और तमोगुण दव जाते है और सत्व प्रकट होने लगता है। रजोगृण के दवने से चित्त का न्युत्यान अयांत भरकता वन्द हो जाता है, और सत्व का उदय होने पर एकावता चित्त का स्वभाव वन जाती है। इसीकी व्युत्यान संस्कार का दवना और निरोध-संस्कार का प्रकट होने कहा जाता है। क्षित्व, मूड, और विश्वाच के रूप में चित्त की पहली तीन मूमिकाओं के संस्कार दव जाते हैं, और अंतिम दो यानी एकावता और निरोध के संस्कार प्रवल हो जाते हैं। एकावता चित्त का स्वभाव वन जाती है। वह अपने आप निरत्य वनी रहती है, उसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता। इसीको निरोध-परिणाम कहते हैं। इस परिणाम से चित्त का प्रवास ह प्रयांत व्यर्ति मंद हो जाता है।

२. समाधि-परिणाम-जब जिस्त का अनेक विषयों की ओर भटको का संस्कार दव जाता है, और किसी एकही विषय मे स्थिर रहने का संस्कार प्रवल हो जाता है, तो उसे 'समाधि-परिणाम' कहते है। यह परिणाम विशिष्त भूमि के दबने और एकाव भूमि के निरन्तर अध्यास से प्राप्त होता है।

इ. एकाप्रता-परिणाम-विधान अवस्थाओं में बिल कभी किसी और जाता है, तो कभी किसी ओर । समाधि-अवस्था में उसका भटकना बंद हो जाता है, और एक-सा प्रवाह चलने लगता है। किन्तु वहाँ भी वृत्तियाँ बदछती रहती है। विपय एक होने पर भी एक वृत्ति के शांत होने और दूसरी के उठने को 'एकाप्रता-परिणाम' कहते हैं।

पतञ्जलि का कयन है कि विविध वस्तुओं और धर्मों में संबम करने पर अनेक प्रकार के अदीरिद्रय सान तथा विभूतियाँ उत्पन्न होती हैं। श्लीकिक दुष्टि से उन्हें सिद्धि कहा जाता है, किन्तु समाधि का स्थय मोक्ष-प्राप्ति है। इस दृष्टि से वे विध्नहप है।

योग के इन बाठ बंगों की साधना करने पर चित्त की मिलनता दूर हो जाती है। परिणामतः प्रकृति या जड़ जगत् के साथ सम्बन्ध क्षीण होता चला जाता है। बच यह सम्बन्ध सर्वणा ट्रट जाता है, और

कैंबल्य साथक अति है। वस यह संख्या सवया हूट जाता है, जार साथक अपने आपको प्रकृति है भिन्न मानने लगता है, तो उसे 'विवेक-स्थाति' कहते हैं। इस अवस्था में पहुँचने पर विदव की सारी ही बस्तुओं का क्षान और उत्तरर नियन्त्रण हो जाता है, किन्तु जब साथक इस अवस्था से भी विरयत हो जाता है तो उसे 'कैंबल्य' कहते हैं। इसका अर्थ केवल आत्मा की अनुभृति; अर्थात् बाहरी अनुभृति का सर्वथा समाप्त हो जाना। जब रजोग्णऔर समोगुन दब जाते हैं, और सत्व गुण निर्में होता चला जाता है, तो पुस्प का शुद्ध रूप प्रकट होने लगता है। ऐसे निर्मेल जित्त की उपना दर्गण से दी जाती है। जब-तक बह पिछन रहता है, प्रतिविक्व में भी प्रक्रिनता प्रतीत होती रहती है। दर्गण के पूरे स्वच्छहोने पर प्रतिविग्ब में भी पूरी निर्मलता आ जाती है। उससमय पुरुष के अतिरिक्त और किसी वस्तु का भाग नहीं होता, सत्व और पुरुप में एकसी निर्मलता आ जाती है। इसीका नाम 'कैबल्य' है।

## पूर्व मीमांसा

भीमांता शब्द का अर्थ है 'विचार'। यज्ञ करते समय जो जलझमें आती थी, उन्हें मुलद्वाने के लिए विद्वानों ने जो सिद्धान्त उपस्थित किये, वेही मीमांता-दर्शन के रूप में विकसित हुए। इनका मुख्य सम्बन्ध कर्मकाण्ड तथा वेद की व्या-ख्या से हैं। विषय की दृष्टि से वैदिक साहित्य को दो भागों में बाँटा जा सकता है। प्रथम सार यज्ञ-यागादि कर्म-काण्ड का प्रतिपादक है, दूस रा आतमा वात्त विद्य के दक्ष्म को बताता है। प्रथम भाग पर जो विचार हुआ, उत्ते पूर्व भीमांसा कहा जाता है, और उत्तरभाग के वेदान्त या उत्तर मीमांसा। विषय की दृष्टि से पहले को 'कर्म-मीमांसा' बौर दूसरे को 'बहा-मीमांसा' कहा जाता है।

पूर्व भीमांसा का विकास दो रूपों में हुआ है। पहला रूप वेद की व्याख्या के सिद्धान्त हैं। भारतीय न्यायालयों में कानून की व्याख्या के लिए अबभी उन सिद्धान्तों हैं। भारतीय न्यायालयों में कानून की व्याख्या के लिए अबभी उन सिद्धान्तों को अपनाया जाता है। इसरा रूप वे मान्यताएँ हैं, जो यज्ञ-संस्था की हार्ये निक भूमि को उपरिच्यत करती है। उदाहरण के लिए बहुत-से यज्ञ ऐसे हैं, जिनका फल दूसरे जन्म में दिनत है। इसले एक सार्या एकी ऐसी एसी एसी को मानना आवश्यक है, जो दूसरे जन्म में कल देती है। यज्ञ वेद को आज्ञानुसार किये जाते से। इसले लिए वेद को अध्याखा रूपों के मानना आवश्यक था। इसी प्रकार विद्य को बादाखा रूपों मानना श्वावद्यक था। इसी प्रकार विद्व को बास्तविक, तथा प्रत्येक कर्म में फल देने की शक्त वान सानना भी आवश्यक था।

आठवी सताब्दी में भीमांता-दर्शन दो परम्पराओं में विभवत हो गया। पहली परम्परा कुमारिल भट्ट की है, जिसे भाट्ट मत कहा जाता है। दूसरी प्रमाकर की है। उसे 'गुरु मत' भी कहा जाता है। तीसरी परम्परा के रूप में मुरारि मिश्र का उल्लेख मिलता है, पर उनका कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है।

पूर्व मीमासा का आदि प्रन्थ जैमिनि (ई० पू० ४००) मे सूत्र है, जो १२ अध्यायों में विभक्त हैं। उनपर वोधायन, उपवर्ष, भवदास और सुन्दर पाण्ड्य ने टीकाएँ लिखीं।

[नोह—पूर्व भीमांसा पर रचितग्रन्थों की सूचीपरिशिष्ट 'ख' में देखो ।]
भीमांसा-दर्यन में ज्ञान एक प्रकार की किया है। इदिव्य का पदार्थ के साथ सम्बन्ध होने पर आरमा में जो चेतना या भाग उत्पन्न होता है, उसीको भाग का स्वरूप सान कहते हैं। इसकी दो अवस्थाएँ हैं, निविकल्प और सविकल्प। निविकल्प अवस्पा में केवल यह मान होता

हैं कि 'कुछ हैं'। इसे आलोचना मात्र कहते हैं। सिवकल्प ज्ञान में वस्तु के साथ नाम, जाति तथा अन्य विशेषताएँ जुड़ जाती है। मीमांसा-दर्शन के अनुसार वस्तु जैसी होती है, वैसी दिखाई देती है।

ज्ञाता अपनी ओर से कल्पना नहीं करता है।

प्रभाकर ने पाँच प्रमाण माने है---१ प्रत्यक्ष, २ अनुमान, ३ उपमान, ४ शब्द, और ५ अयोपित। भट्ट ने अभाव (अनुपत्तिध्य) को भी अतिरिक्तप्रमाण माना है। प्रत्यक्ष का विवेचन आ चुका है। अनुमान प्रमाण और उनकी संस्या का स्थरूप न्याय-दर्शन के समान है। शेप चार प्रमाण

नीचेलिखे अनुसार हैं:

मीमांसा-दर्शन में उपमान का रवरूप न्याय-दर्शन से भिन्न है। हम किसी बरतु को देख या जान चुके है। कालान्तर में उसीके समान दूसरी वस्तु को देखते है, और मन-ही-मन सोचते हैं कि प्रत्यक्ष में दिखाई देने-उपमान

उपमान वाली वरतु पहले देखी हुई वरतु के समान है। उदाहरण के लिए, हमने अपने घर पर गाय को देखा। कालान्तर में बाहर जाकर उसीके समान दूसरो आकृति देखी। उसे देखकर मन-ही-मन जान जाते है कि घरवाणी आकृति वर्तमान आकृति के समान है। साद्य्य का यह अन्तिम ज्ञान 'उपमान' कहा जाता है।

भीमासा-दर्शन का मूल आधार वेद है। वेद को प्रमाणसिद्ध करने के लिए शब्द-प्रामाण्यवाद का विकास हुआ। ग्याय-दर्शन प्रत्यक्ष की अपेक्षा अनुमान को प्रदल मानता है। भीमासा-दर्शन इन दोनों की अपेक्षा

शब्द आनता है। भागासा-दश्त देन दाना का लग्या वेद को। इसके लिए उसने क्षेत्र-मर्यादा कर दी है। प्रस्थक्ष और अनुमान का विषक् हीकिक वार्ते है। धर्म या होकोत्तर बातें उनसे

परे है। वहाँ बेद की आज्ञा ही एकमात्र प्रमाण है।

रान्द को प्रमाण सिद्ध करने के लिए भीमासा-दर्शन निवेधारमक युनित प्रस्तुत करता है। उसका कथन है कि यक्तव्य तभी मिथ्या होता है, जब उसका कहनेवाला विद्यसनीय न हो। जहीं कहनेवाला विद्यसनीय है, या जो वाक्य अनादि है अर्थात् जिसका कोई कहनेवाला ही नही है, उसे प्रमाणभानना चाहिए। इस प्रकार सब्द प्रमाण के दो भेद हो जाते है, पहला पौरुषेय अर्थात् विद्यसनीय या आन्त पुरुष द्वारा कहा गया, और दूसरा अपौरुषेय अर्थात् अनादि वाणी! दूसरी कोटि में वेद आते है।

वाक्य को प्रकार के होते हैं—सिद्धार्यक अर्थात् वस्तु-स्थिति को प्रकट करनेवाले तथा त्रियार्थक अर्थात् विधि या निरोध के रूप में किसी क्रिया को प्रकट करनेवाले । मीमासा-दर्शन उपयोगितावादी है । उसका कथन है कि प्रशेक वाक्य या सम्बन्ध किसी त्रिया के साथ होना चाहिए, अर्थात् करने या नकरने केरप में कोई आज्ञा होनी चाहिए । इन्हीको विधि और निरोध कहा जाता है । इसके विप-रीत, जो वावय केवल वस्तु-स्थिति का प्रतिपादन करते हैं, जिनका सम्बन्ध प्रिमा के साथ नहीं होता, वे निरयंक हैं। वेद में ऐसे बहुत से बक्तव्य हैं, जो सिद्ध वस्तु का वर्णन करते हैं। भीमांसा-दर्शन उन्हेंभी किया के साथ जोड़ता है। यदि वह वर्णन प्रश्तसत्मक है, तो प्रवृत्ति का धोतक है और यदि निन्दात्मक, तो निवृत्ति का। इसके विपरीत, शंकराचार्य का मत है कि वेद में ब्रह्म व आत्मा-जैशी सिद्ध बस्तुओं का प्रतिपादन भी किया गया है।

प्राचीन मोमांसा-दर्शन ईरवर का अस्तित्व नहीं मानता। जो दर्शन उसकी सत्तां स्वीकार करते हैं, वे वेदों को ईरवर की रचना मानते हैं, और इसी बात को उनके प्रमायक के आधार के रूप में प्रमृत करते हैं। किन्तु मीमोसा-दर्शन परम्परा को महत्त्व देता है। उसका कथन है कि जो बात चिरन्तन काल से चली आ रही है, वह मिस्या नहीं हो। सकती। इतने दिगीतक क्लिंग रहना उसकी सच्चाई का सबसे बड़ा प्रमाण है।

कुमारिक भट्ट ने बेद के अतिरिक्त आप्त वाक्य को भी प्रमाण माना है। परानु दोनों के सामध्यें में काफी अप्तर है। विद अपने-आप में प्रमाण है। वे जिस विषय का प्रतिपादन करते हैं यह मानव-बुद्धि से परे हैं। अदा प्ररावश की र जनुमान को उसके प्रमाणय के विषय में सन्देह या उहापोह करने का अधिकार नहीं है। इसके विषयीत, आप्त का जान प्रत्यस्य या अनुमान पर आधारित होता है। उसके द्वारा कही हुई बात की परीक्षा की जा सकती है। वेद का प्रामाण्य निरमेश है। आत-याक्य का सापेश । प्रभाकर ने आप्त-वाक्य को घाव-प्रमाण में सिम्मिलत नहीं निम्मा। उसने वैद्योपक-दर्शन को तरह यह बताया है कि आप्त-वाक्य के प्रमाण का निरमेश स्वयक्ष या अनुमान द्वारा होता है। इसिलए उसे क्वतन्त्र प्रमाण नहीं माना जा सकता।

मीमांता-दश्न ने वेद की व्यास्था करने के लिए अनेक सिद्धान्तों और पद्धतियों का विकास किया। उनकी व्यास्था का विज्ञान के विकास में महत्त्वपूर्ण सारत्यां-निर्णय के छुद्द क्षेत्रों में उन्हें अपनाया गया। इसरे शब्दों में, वह आधार स्थित व्यास्था के सर्वमान्य सिद्धान्त बन गये। अग्रेजी

्यारनाय व्यावधा क सन्ताय स्वदान्त यन गया अग्रजा सामन ने भी उन्हें अपनाया । न्याय की वर्तमान व्यावधा उन्हीं के जाघार पर की काती हैं । उदाहरणाय, हम छह नियमों को प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें 'ताल्यमं-रिक्म' कहा जाता है :

१. उपकम और उपसंहार—िकसी प्रन्य या निबन्ध का मुख्य प्रतिपाध क्या है ? इस बांत को जानने के लिए सबसे पहले हमें उसका उपक्रम अर्थात् प्रारम्भ और उपसंहार अर्थात् बन्त देखना चाहिए। उससे प्रन्य-कर्त्ता का आदाय जाना जा सकता है।

२. अभ्यास—दूसरी वात यह देखनी चाहिए कि किसतच्य को बार-बार

देहर्ष दोहराया गया है।

 अपूर्वता —प्रत्येक अध्याय में कुछ वार्ते पिछली चली आती हैं, और कुछ नई कही जाती हैं। अध्याय का तात्यमें नई वार्ते होती हैं, पुरानी नहीं।

४. फल-अन्तिम उद्देश्य

 अर्थवाद —बहुत-सी बातें ऐसी होती है, जो बन्ना-चढ़ाकर कही जाती
 इन्हें अक्षरशः सत्य न मानकर यही समझना चाहिए कि उनका ताल्प्यं प्रशसा या निन्दा है।

६. उपपत्ति —युनितपूर्वक समर्थन

पौचवां प्रमाण अर्थापति है । हम यहुत-सी घटनाओं को देखते हैं, और यह मानते हैं कि दे दूसरी घटनाओं के बिना नहीं हो सकती । प्रत्यक्ष घटना अपने-

अर्थापति आप अप्रत्यक्ष घटना के अस्तित्व को सिद्ध करती है। इसीको 'अर्थापति' कहते है। इसका घट्यांथ है अर्थ

यानी अवस्थमभावी कारण के रूप में किसी घटना या वस्तु की आपत्ति अर्यात् अस्तित्व सिद्ध होना। उदाहरण—देवदत्त दिन को नही खाता, फिरभी हुप्ट-पुष्ट है। भोजन के बिना किसीका पुष्ट रहना सम्भव नही है। उपवास और पुष्टता परस्पर-विरोध है। इसलिए दिन का उपवास और पुष्टता दोनों तत्त्व मिलकर

रात्रि-भोजन को सिद्ध करते हैं। रात्रि-भोजन उसका स्वाभाविक निष्कर्प है। अन्य दर्शनों ने इसे अनुमान में लिया है, किन्तु भोमासकों का कथन है कि गर्नो कार्य-अपना भारत पर स्वापन के कहा है अनिवासका समझसा मिट नरी

कि यहीं कार्य-कारण-भाव या रंबभाव के रूप में अविनामाव-सम्बन्ध सिंड नहीं होता। रात्रि-मोजन और पुष्टता में कोई सम्बन्ध नहीं है, और उसके बिना व्यास्ति नहीं बन सकती, अतः अविस्ति को अनुमान में सम्मिल्ति नहीं किया जासकता।

सकता, अतः अयापात का अनुमान म साम्मालत नहीं किया जासकता । अर्यापत्ति के दो भेद हैं---हेम्ट और श्रुत । १. देम्ट---जहाँ प्रत्यक्ष वस्तु या घटना को देखकर किसी अन्य घटना

या वस्तु का प्रतिपादन किया जाय। इसका उदाहरण ऊपर दिया जा चुका है। हम देवदत्त के पुण्ट शरीर और दिन में निराहार रहने को देखकर राजि-भोजन का अनुमान करते हैं।

 श्रुत—जहाँ एक दात को सुनकर अन्य घटना का अस्तिस्व जाना जाय। वेद की व्याख्या मे इसी अर्थापत्ति को अपनाया जाता है।

जाय । वद का व्याख्या में इसा अथापात्त का अपनामा जाता है। मेज को खाली देखकर हमें यह झान होता है कि उसपर पुस्तक नहीं है।

यहाँ यह प्रस्त होता है कि पुस्तक के अभाव का भाव कैसे हुआ ? न्याय-दर्शन ने अनुपलस्थि इसेप्रत्यक्षमाना है । उसका कथन है कि चलु का सम्बन्ध भेज के साथ होता है, और खालीपन या पुस्तक का

अभाव उसका विशेषण है, इस प्रकार विशेषणता के सम्वन्ध से अभाव का ज्ञान हो जाता है। अन्य दर्शनों ने इसे अनुमान माना है। उनका कथन है कि मेज को खाली देखकर हम पुस्तक के अभाव का अनुमान करते हैं। किन्तु कुमारिक भट्ट का कथन है कि यह बान प्रत्यक्ष या अनुमान मे सम्मिल्ति नही हो सकता। विघे-पणता के सम्बन्ध का कोई अर्थ नहीं है। यह कोरी कल्पना है। इसी प्रकार पुस्तक के अभाव के साथ किसी प्रकार की ब्याप्ति भी संभव नहीं है।

यहाँ एक प्रस्त होता है। नया नहीं दिखाई देने मात्र से किसी वस्तु का अमाव कहा जा सकता है? अँधेरे में येज नहीं दिखाई नहीं देवी। पर इतनेश्वर से उसका अमाव नहीं हो जाता। परमाखु, आकाग, काल आदि बहुतनी पदार्थ आधीं से परे हैं। उन्हें अभावस्य नहीं माना जा सकता है। इसके छिए अनुपलिध के साथ 'योग्य' पर लगावा जाता है, अर्थात् प्रत्यक्ष के योग्य होने पर भी जिस बस्तु का प्रत्यक नहों, उसका वहीं अभाव समझ बेना चाहिए। इसीलिए इसे 'योग्यानुष्किध' कहा जाता है।

प्रभाजर ने अभाव या अनुष्ठित्य को स्वतन्त्र प्रमाण नही माना। हमारा कोई झान सच्चा होता है, और कोई मिस्या। यहाँ यह प्रश्न खठता है कि झान की सच्चाई का आधार क्या है, और उसका पता कैंसे लगाया जाय।

प्रामाण्यवाद इस प्रदन को तार्किक परिभाषा में यो रखा जाता है कि प्रामाण्य को उत्पत्ति 'स्वतः' होती है या 'परतः'। स्वतः

जरमत्ति का अर्थ है जिन कारणों से ज्ञान जरमन्त होता है, जरहीते प्रामाण्य का निश्चयहोता। इसका अर्थ है फि प्रत्येक ज्ञान अपने न्याग में प्रमाण होता है। 'परता.' जरमत्ति का अर्थ है ज्ञान का अपनी सच्चाई सिद करने के जिए किसी परायेत्रल पर निर्मेर रहना। जराति के समान ज्ञानित के सम्यन्य में भी दो पक्ष हैं। 'ज्ञानि' का अर्थ है, गृह अनुभूति कि मेरा ज्ञान सच्चा है। इसके सम्यन्य में भी 'स्वतः' और 'परत.' दोनों पक्ष हैं। उनका अभिग्राम है कि जिन कारणों से ज्ञान जरमन्त होता है, अथवा स्वत्येत सम्याज्य के समित्र के सम्याज्य के समाज्य के सम्याज्य क

दार्शनिकों में इस प्रस्त को लेकर काफ़ी मत-भेद हैं । न्याय-दर्शन 'परत: प्रामाण्यवादी' है। उसका कहता है कि कोई जात सक्वाई के साथ उरएक्त नहीर होता। इसका पता, अन्य अनुभवों के साथ नुरुक्त करने पर, होता है। यदिप्रथम ज्ञान का दितीय जान के साथ मेल हैं, तो यह प्रभाण है। यदि उनमे परस्पर-विसंवाद है, तो अपना प्रोमास्स-दर्शनक कथन है कि इस प्रकार किसीभी ज्ञान को सक्वाई का निर्णय नहीं हो सकता। यदिपहले ज्ञान की सक्वाई दिता जान पर निर्भं है, तो दूसरे को होतरे पर निर्भं होगी और तीसरे को चौथे पर। इत तरह कहीं मी अंत नहीं होगा। अत. यही मानना उचित है कि प्रत्येक ज्ञान अपने आपमें प्रमाण होता है। हम अपने प्रत्येक ज्ञान को उत्पन्न होने ही सच्चा मानते हैं और उसके अनुसार काम करने व्यक्ते हैं। इकावट तभी आती है, जय कोई विरोधी

तथ्य संदेह या भ्रम पैदा कर देता है। भीमांसा-दर्शन की इस मान्यता का लक्ष्य मुख्यकूप से वेद को स्वत भ्रमाण सिद्ध करना है।

हमारे सभी ज्ञान एक-से नहीं होते । जब हम रस्सी को रस्सी के रूप में देखते हैं, तो उसे सच्चा ज्ञान कहा जाता है । इसके विपरीत, जब उमे गाँप के रूप

भे देखते हैं, तो उस जान को मिथ्या कहा जाता है। भीमासा-दर्शन सभी जानों को सच्चा मानता है। उसके

सीमासा-देशन कभी ज्ञान को सच्चा मानता है। उसके सामने यह जटिल प्रश्न है कि रहसी में प्रतित होनेकि श्रीप की ज्ञानसा कैसे की जायमा। इस चर्चा को दार्शनिक परिभाषा से "स्मातिवार" कहा जाता है। यहाँ इसेनों ने अपनी-अपनी मान्यता के अनुसार अम की ब्यास्था की है।

मीमासा-दर्शन में इस विषय को लेकर दो मान्यतार्हें हैं। प्रमाकर 'अस्थातिवादी' है, और कुमारिल मट्ट 'विवरीत स्थातिवादी' । प्रमाकर का कपन है कि रस्सी मे होनेवाले 'यह सांग है' इत मान में कस्तुत: दो जान रहते हैं। पहला ज्ञान है 'यह' और दूमरा 'सांव' । 'यह' का ज्ञान प्रत्यक्ष है, जिसका पूरा स्थ होता है 'यह रस्सी हैं। दूसरा अंश अर्थात् 'पांव' क्यति हैं 'तह रस्सी हैं। दूसरा अंश अर्थात् 'पांव' क्यति हैं 'तह रस्सी हैं। दूसरा अंश अर्थात् 'पांव' क्यति हैं 'तह रसा में जाति में विदेश्य अंश अर्थात् रस्सी की प्रतीति नहीं होती, और दूसरे ज्ञान में उद्देश अर्थात् 'यह' की। इस तरह होनों ज्ञानों में परस्पर पेद करनेवाले तत्यों का मान नहीं होता। इसीका नाम 'विवेकाच्याति' पा भेव का ज्ञान है। प्रभाकर के मतानुतार विधि-स्थ में वहाँ कोई एक ज्ञान नहीं होता। जिसे मिन्या कहा वाय।

इस माग्यतापर यह आक्षेप है कि जवतक सामनेवाली वस्तु को हम विधि-रूप में नही जानते, तबतक उसमें प्रवृत्ति नही हो सकती। रस्सी को सांप समझ-कर हम दूर हुट जाते हैं, सौंप को मारने या भगाने की चेच्टा करते हैं। केवल सौंप की स्पृति से ऐसा नहीं हो सकता।

का रशत स एसा नहा हा उक्ता। कुमारिल भट्ट का कथन है कि 'यह' और 'सौप' दोनों अपने-अपने स्थान पर सत्य हैं। होतों का जान भी सत्य है। जिल्ल उनसे को सरस्वय कोडा जाता है.

पर सत्य हैं। दोनों का ज्ञान भी सत्य है। किन्तु उनमें जो सम्बन्ध जोड़ा जाता है, वह मिथ्या है। कुमारिल इस सिद्धान्त को 'विपरीत स्थाति' कहते है।

प्रत्येक ज्ञान में इन तीन बातो का होना आवश्यक है — विषय, ज्ञान और ज्ञाता । यहाँ एक प्रक्त है कि क्या विषय के साथ ज्ञान और ज्ञाता की भी

त्रिपुटी ज्ञान प्रतीति होती है ? विषय को जानते समय क्या जाता को अपना तथा अपने ज्ञान का मान भी होता है ? प्रभा-

को अपना तथा अपने ज्ञान का मान भी होता है ? प्रमा-कर का कहना है कि प्ररोक ज्ञान में तीनो वार्जे रहती है । 'यह घट है' इस ज्ञान कर पूरा रूप है, में घट को जानता हूँ, अर्थात् 'भै' और 'जानना'रूप त्रिया इन दोनों की प्रतीति होती है ।

कुमारिल भट्ट का कहना है कि विषय-ज्ञान के साथ ज्ञाता और ज्ञान का

जानना आवस्यक नहीं है। जाता अपने को स्व-संवेदन द्वारा जानता है। जान को अनुमान द्वारा विषय के प्रकट होने पर हम यह अनुमान करते हैं कि उसका ज्ञान हुआ है। प्रभाकर की मान्यता जैन-दर्शन के साथ मिलती है, और कुमारिल भटट की न्याय-दर्शन के साथ।

मीमांसा-दर्शन यथार्थवादी है। उसका कथन है कि बाह्य जगत् जैसा दिखाई देता है वैसाही है। जो वस्तुएँ दिखाई नही देतीं, उनका जान अन्य प्रमाणों विस्थ का स्वरूप ही सत्य है। बातमा, स्वर्ग, नरक तथा देवताओं का अस्तित्व देद के द्वारा जाना जाता है। उसी बाधार पर उन्हें बील दी जाती है,

और ग्रुमकर्म किये जाते हैं।

जड़ और चेतन दोनों अनादि और नित्य है। इन्हींके मेल से सारी सृष्टि होती है। सृष्टि का संचालन और नियन्त्रण कमें के द्वारा होता है। भीमांसा-दर्शन किसी अतीद्रिय चेतन-सक्ति को नियामक के रूप में नहीं मानता।

बाह्य जगत् के घटक तीन तत्व हैं :

१. दारीर-भोगायतन । जहां आत्मा सुख-दु:ख का भोग करता है

२. इन्द्रियां-भोग-साधन

३. विषय-भोग्य

वैद्येपिक के समान कविषय भोमांसक भोष रमाणुओं का अस्तित्व स्वीकार करते हैं, किन्तु जनमें हलचल जरभन करने के लिए ईश्वर को आवश्यक नहीं समक्षते। जनका कहना है कि सदका निवन्त्रण कर्मों के द्वारा होता है। विस्व का न कभी प्राप्टम हुआ और न कभी अन्त होगा। इस सम्बन्ध में भीमांसा-दर्शन की मान्यताएँ जैन-दर्शन से मिलती हैं।

न्याय-दर्शन कार्य-कारण-भाव के सम्बन्ध को स्वामाविक मानता है। उसकी दृष्टि मे जळाना अग्नि का स्वभाव है। किन्तु मीमांस-दर्शन प्रत्येककारण

भें श्रवित नाम के एक नथे पदार्थ को स्वीकार करता है। बाग में जलाने की सीमत है, श्रतिए वह जलातों है। यदि वह सिनत कुष्टित हो जाय तो आग जलाता छोड़दे। बांचों में देखने की श्रवित है। बेंचेरे में वह कुष्टित हो जाती है, श्रतिए वस्तुएँ नही दिखाई देती। सीप के विप में प्राण लेने की सजित होती है, पर औषधि आदि के डारा कुष्टित हो जाने पर विप का प्रभाव नहीं होता। इस विपय को लेकर नैयायिकों और मीमोसकों में श्राहमार्थ जलता रहता है।

तर्क-शास्त्र के अनुसार कारण का कार्य से पहले रहना आवश्यक है। इस

नियम को छक्ष्य में रखकर मीमासक से पूछा जाता है, कि यज स्वर्ग का कारण भाना जाता है, विन्तु वह इस जन्म में किया जाता है,

अपूर्व जीर स्वर्ग दूसरे जन्म में अप्ता है। ऐसी बौनन्सी कही है, जो बर्तमान जीवन में किये गये यक्त ना दूर मिवप्य में प्राप्त होनेवाले स्वर्ग के साथ सम्बन्ध जोडती है? इस प्रस्त का समाधान करने के लिए मीमासकों ने 'अपूर्व' की कल्पना की है। उनका कथन है कि यक्त आरमा में अपूर्व नाम की शिन उल्पन्न कर देता है, जो दूसरे जन्मतक बनी रहती है। वही स्वर्ग-सुप्त का भोग करती है। अन्य दर्शना ने इसके स्थान पर पुण्य-पाप मा 'अदूर्व' को मानाहै। स्याप-दर्शन में अदूर्व अपाप-दर्शन है। वही स्वर्ग-दुप्त के

मीमांता-रचान में भी आत्मा बैधेविक-दर्धन के नमान है। यहाँभी वह अनादि, अनत्त तथा बिमु है। ज्ञान और चेतना उसका स्वभाव नहीं है। किन्तु वह अय्य कारणों से उत्पन्न होता है। सुपुष्ति तथा मीतन आत्मा अवस्था में वे कारण नहीं रहतो, अतः वहाँ ज्ञानमी

नहीं रहता।

भने और बुरे का क्या आधार होना चाहिए, आचार-सास्त्र की यह गम्भीर समस्या है। किसीने इसका निलंग भावी सुग्र-दु.खके आधारपर किया है,

शिचार किसीने नैतिकता के आधार पर और किसीने ईश्वर या किसी विशेष ग्रन्थ की आज्ञा के आधार पर। संक्षेप

या किसा विदाय प्रत्य को आजा पर सिक्षम में हम इन विवारों को दो घाराओं में विभाव कर सकते हैं। यहनी धारा में यह विधार को मनुष्य की समझ से वाहर मानती है। उसका कथन है कि मले-बुरे या बतांव्य विवाय का निष्यंय किसी अतीन्त्रिय अधित या प्रत्य विदेश के हाथ में है। मीमांसा-वर्धन वेद या प्रत्य विदेश को सर्वोपिर मानता है। उसका कहना है कि वेद में जिन कार्यों का विधार है, उन्हें करना धार है। जिनका निषेप्र किया गया है, उन्हें करना प्रसार में है। किया में है। किया में है, उन्हें करना प्रसार में है। है वनके करने में न प्रसार में हम विधार है। जनके करने में न प्रसार में हम विधार है। विवाय में हम हम हमें है वनके करने में न प्रसार में प्राप्त है। विवाय विधार में है, न अद्या ।

नित्र कार है, न क्षम ।

सीन प्रकार के कर्म — सीमासा-दर्शन में श्रीन प्रकार के कर्म बताये गये हैं:

१. नित्य नैमित्तक — ऐसे कर्म, जिन्हें नित्य नियम के रूप में किसी
विशेष निमित्त से किया जाता है । संध्या-वंदन नित्य कर्म है । ग्रहण के अवसर
पर स्नान करना नैमित्तिक कर्म है । इन कर्मों के करने से कोई विध्यात्मक लाभ
नहीं होता, किन्तु न करने पर पाप लगता है । इन्हें पाप-निवृत्ति के लिए किया
जाता है।

२. काम्य-जो कर्म विसी कामना को पूर्ति केटिए किये बाते हैं, जैसे, राजसूय-यज्ञ । ऐसे कर्म भरो और बुरे दोनों प्रकार के होते हैं और उन्होंने बाधार पर कर्त्तव्य और अकर्तव्य का निर्णय किया जाता है।

 निपिद्ध—जिन कर्मों के करने का निषेध है, जैंवे, सुरायान, बहा-हत्या इत्यादि । इनके करने पर पाप होता है ।

ऋग्वेद के समय जबसबसे पहले देवता की करूरना की नई, सो उसे हमारे भविष्य का नियामक माना गया । साथही, किसी-किसी देवता को शरीर-धारी व्यक्तित्व के रूप में भी स्वीकार किया गया। उस समय का देवता का स्वरूप मानव देवता के सामने हाय ओड़कर स्तुति करता है और उसकी कृपा प्राप्त करना चाहता है। कृपा-प्रदान करना या न करना देवता की इच्छा पर निर्भर है। किन्तु यजुर्वेद में देवता एक शक्तिमात्र रह गये। उतपर निरन्त्रण ममं का हो गया, अर्थात् यदि कमं विधिपूर्वक किया जाता है, तो देयता की फल देना पड़ेगा। यहाँ कर्म प्रधान हो गया, और देवता गौप। यों भी कहा जा सकता है कि देवता कमें के ही अंग वन गये। यज्ञ में देवता को लक्ष्य करके आहतियाँ दी जाती हैं। यही एकमात्र उनके अस्तित्व का प्रयोजन रह गया।

भीमांसा-दर्शन ने अपने प्रारम्भ में स्वर्ग को ही जीवन का सर्वोच्च छश्य-माना । स्वर्ग का अर्थ है, वह स्थान जहाँ दु:ए नहीं है। किन्तु वह अवस्था सारवरा

नहीं होती। पूर्ण-शीण होने पर पुन: मत्य-लोक में आना

पड़ता है।

मोक्ष

उत्तरकालीन विकास में भीमांसा-दर्शन ने भी गोश को परम पुरवाय मान लिया, और उसका स्वरूप वैशेषिक-दर्शन के समान बताया । काम्य कमी से सोसारिक इच्छाएँ पूरी होती हैं, और निषिद्ध कर्म के फलस्वरूप दु:य भोगना पढ़ता है। इन दो प्रकार के कमों को छोड़कर जो कामना-रहित होकर निश्य नैमितिक कार्यों का दीर्घकाल तक अनुष्ठान करता रहता है, उसके पाप, पुष्प समाप्त हो जाते हैं। फिर वह नया जन्म नहीं लेता। इसीका नाम मोश है। उस अवस्था में इन्द्रिय और मन न होने के कारण बान भी नहीं होता।

यहाँ एक बात च्यान देनेयोच्य है । आरतीय दर्शनों में दु छ से पुटकारे को जिल्ला महत्त्व दिया गया है, उतना सुख-प्राप्ति को गही । मोक्ष की उपादेगता इसीमें है कि यहाँ कोई इ.स नही होता।

## वेदान्त-दर्शन

वेदान्त शब्द का अर्थ है, वेद का अन्तिम भाग । पूर्व मीमांमा द्वारा प्रति-पादित कम-काण्ड को प्रथम भाग माना जाता है, और वेदान्त को द्विनीय भाग । इसे उत्तर मीमासा या ब्रह्म-मीमासा भी कहा जाता है ।

इस उत्तर मामाता या इह्य-मामाता भा कहा जाता है। दूसरा अर्थ है, वेद का वह भाग, जिसका अध्ययन अन्त में किया जाता है। प्रथम भाग मन्त्रों का है, जिसका अध्ययन अन्त में किया जाता है। प्रथम भाग मन्त्रों का है, जिसका अध्ययन अन्त में किया जाता है। उसके बाद बाह्यण- मन्त्रों का है, जिसका अध्ययन किया जाता है, जिनमें यज्ञ-यागादि कर्मकाण्ड का प्रतिपादन है। इसका मुख्य सम्बन्ध गृहस्थाध्यम से है। अन्तिम अवस्था में, जब मनुष्य घर-बार छोड़कर एकान्त्र में एक ने एकाता है और आस्मा, मोक्ष आदि की और भृकता है, तब उपनिपदों का अध्ययन किया जाता है। इनमें से कुछ को 'आरण्यक'

कहा जाता है। इसका अर्थ है अरध्य अर्थात् वन में पढ़ा जानेवाला साहित्य। वैदान्त का तीसरा अर्थ है वेदों का सार। उपनिषदोको 'पराविद्या' कहा जाता है और दूसरी विद्याओं को 'अपरा'। ब्रह्मविद्या को जुलना में दूसरी सर्व विद्यार्थ होन मानी पड़ है।

प्रस्थानत्रय—वेदान्त की सारी परम्पराएँ जिन तीन ग्रन्थों को मूल आधार मानती है, उन्हें 'प्रस्थानत्रय' कहा जाता है। वे है उपनिपद, ब्रह्मसूत्र और मगबद्गीता।

प्राय: सभी आचार्यों ने ११ उपनिषक्षे पर भाष्य लिखे हैं, और वे ही प्रमाण माने जाते हैं।

दूसरा प्रस्थान ब्रह्मसूत्र है। इनपर भी सभी आचार्यों ने माय्य लिखे हैं। इनमें अनेक प्राचीन आचार्यों का भी उत्लेख आया है। इससेपता चलता है कि वेदान्त की परम्परा उपनिपदों के काल से निरन्तर चलती आ रही है।

तीसरा प्रस्थान भगवद्गीता है। प्रारम्भ से यह भागवत सम्प्रदाय का प्रन्य रहा होगा, परधीरे-धीरे सर्वभाग्यहोग्या।सभी आचार्यों ने इसकी भी व्याख्या

अपने-अपने मत के अनुसार की है।

छान्दोग्य उपनिषद् में ब्रह्म का स्वरूप 'एकमेवाद्वितीयम्' बताया गया है । इसमें तीन पद हैं, एकं, एवऔर अद्वितीयम् । इन्हीकी व्यारूया को रुकर वेदान्त में अनेक सम्प्रदाय खडे होग्ये । मांकराचार्य का कथन है

अनक सम्बत्धय खड़े हुगियं । सकराचाय का क्यन हैं विमिन्त सम्प्रदाय कि ये तीन सक्य तीनप्रकार के भेद का निराकरण करते हैं । 'एकं' सब्द समातीय भेद का निराकरण करता है, अर्थात् ब्रह्म एकही है, दो नहीं । 'एवं' विजातीय भेद का निराकरण करता है, अर्थात् ब्रह्म से मिन्त भी किसी पदार्थ की वास्तविक सत्ता नहीं है। 'अड़ितीय' पद स्वपत भेद का निराकरण करता है, अथित ब्रह्म के हिस्से नहीं हो अक्दी। उसके अवयव नहीं हैं। इस सिद्धान्त का नाम अर्ढेदवाद' है। रामानुजावायं ने दो प्रकार का अभेद माना है, स्वगत भेद का निराकरण नहीं किया। उनका यह है कि ब्रह्म एक है, उससे भिन्न भी कोई सत्ता नहीं है। यद वह अपने-आपने 'निरवयव' नहीं है। जीव और भिन्न भी कोई सत्ता नहीं है। ये वह अपने-आपने 'विशिष्ट' ईस्वर का प्रतिपादक होने के कारण इस मत को 'विशिष्ट' देंबर का प्रतिपादक होने के कारण इस मत को 'विशिष्ट' देंबर के समान जीव की भी पृषक् सत्ता है। दो तस्वों का प्रतिपादक होने के कारण इस मत को 'दंत' था 'भेद-याद' कहा जाता है। दो तस्वों का प्रतिपादक होने के कारण इस मत को 'दंत' था 'भेद-याद' कहा जाता है। दो तस्वों का प्रतिपादक होने के कारण इस मत को 'दंत' था 'भेद-याद' कहा जाता है। दो स्वव्यावार्य का नियात दें हो के तस्वायदेव ने भेदाभेद कहा जाता है। निम्वाकीवार्य का सिद्धान्त दें ताई है। चैतन्यदेव ने भेदाभेद को इस वर्ष को भी मानव-बुद्धि से परे बताया। इस मत को 'अचित्य भेदाभेद जाता है। अनेक सम्अदाय होने पर भी जनसाधारण में वेदान्त केनाम से 'अईत' कहा जाता है। अनेक सम्अदाय होने पर भी जनसाधारण में वेदान्त केनाम से 'अईत' को ही विषय जाता है।

निमित्त और उपादान कारण की एकता—जीव, ईश्वर और साया के सम्बन्ध को लेकर विभिन्न मान्यताएँ होने पर भी कुछ वातें ऐसी हैं, जिन्हें सभी वेदानत के सबंसान्य सिद्धानत के सबंसान्य सिद्धानत के सवंसान्य सिद्धानत के सवंसान्य से कारण माने है। दूसरे सब दर्शनों ने कारण काल के पूछ में किसोने 'परमायु' के रूप में माना, किसोने 'प्रकृति' के रूप में और किसीने 'पुद्गल' के रूप में । चेतन के भी ईश्वर, ओय, पुश्च आदि अनेक रूप बताये गये हैं। इतमें से 'जड़' तो विश्व का उपादान कारण है और 'चेतन' निमित्त कारण । वेदानत इस अकार का विभाजन नहीं करता। वह एकही तत्व को दोनों रूपों में ठैता है। इसके छिए मकड़ी की उपमा दो जाती है। मकड़ी अपना आला बुनने के छिए किसी साहरी सत्त्व पर निर्मंद नहीं रहती; अपने हो पेट से तन्तु निकालकर वह लाला बुनती है।

जपिनवर्दों का आधार—अन्य दर्शनों ने खण्डन-मण्डन का मुख्य आधार तर्क की रखा है। वेदान्त-दर्शन ने उसका अपलाप नहीं किया, पर अन्तिम आधार उपनिपदों को रखा है। प्रत्येक काष्य का अधिक आग उपनिपदों नी चर्चा और उनके आधार पर अपनी सान्यता का समर्थन करता है।

ईश्वर का विशुत्व—ऋग्वेद में लाया है कि ईश्वर पूचियो और आकारा को व्याप्त करके जनसे ऊपर निकला हुआ है। उसका एक पैर सारा विश्व है, और तीन पैर बाहर हैं। वेदान्त के सभी मत ईश्वर केश्वर हुए को स्वीकार करते हैं। सभी मानते है कि ईस्वर विद्व के कण-कण में समाया हुआ है । विद्व छोटा है, और ईस्वर महान् ।

ईश्वर के दो रूप —वेदान्त-दर्शन में ईश्वर के दो रूप बताये गये हैं। पहला रूप बहा है, जो विश्व का मुलतत्त्व है। दूसरा रूप ईश्वर है, जहाँ वह जगन्नियन्ता का काम करता है। अन्य दर्शनों में यह विभाजन नहीं मिलना।

मेदान्त का इतिहाम तीन युगों में विभवत है। पहला युग उपनिषद् या 'प्रातिम' ज्ञान का है। यन मे तपस्या करते हुए ऋषि-मुनियों को जो अनुभव हुआ,

त्सीन पुप

ह्रय की वाणी है, जिसमें आस्वर्ध और करवा का सुन्दर मेल है। उसमें किय का ह्रय बोलाता है, जिसमें आस्वर्ध और करवा का सुन्दर मेल है। उसमें किय का ह्रय बोलाता है, त्यासमें आस्वर्ध और करवा का सुन्दर मेल है। उसमें किय का पुग कर स्वर्ध है। हास्य पुग को का सुन्दर होना है। उसमें प्रयक्ति नमस्त माम्यताओं का सम्रह है। हास्य प्रयक्ति नमस्त माम्यताओं का सम्रह है। हास्य उसकी सम्वयासक है। इसा युग में पुरुष तस्य सत्य की खोज रहा है, खण्डन-मण्डन नही। तीमरा युग मंजरावार्य से प्रारम्भ होता है। इसमें मुख्य मनोहत्ति इसरों के मानते के खण्डन और अपने यत के मण्डन की हो गई। तस्य-जिज्ञासा का स्थान तर्क की सुक्ष सुक्ष में होता है। इसमें मुख्य मनोहत्ति इसरों के मानत के की सुक्ष सुक्ष मनोहत्ति इसरों के स्थान तर्क की सुक्ष सुक्ष मनोहत्ति इसरों के स्थान स्थान को की सुक्ष सुक्ष मनोहत्ति इसरों मानत की सुक्ष सुक्ष मनोहत्ति इसरों मानत की सुक्ष सुक्ष में स्वतन्त्र प्रत्य भी बहुत सुक्ष में स्वतन्त्र प्रत्य भी बहुत सुक्ष में स्वतन्त्र प्रत्य भी बहुत सुक्ष में लिख गये।

अद्वैतसम्बन्धी मान्यताओं के प्राचीन होनेपर भी स्वतन्त्र दर्शन के रूप में स्वका प्रारम्भ शकरावार्य या उनके दादागुरु गौदपादावार्य से होता है। लगभग ७६० ईसवी में गौडपादावार्य ने माण्ड्रव उपनिषद् पर 'कारिका' लिखी और अद्वैतवार को पुनर्शीवन दिया। उनके शियर गोकिन्यावार्य हैं में त्राचार्य के मुख्य देश के स्वित होता होता है से शारिक भाष्य के हते हैं। यही अद्वैतवेदान का मुल प्रन्य माना जाता है। इसमें चार अध्याय है, और प्रत्येक अध्याय के चार पाद । प्रपम अध्याय के प्रयम चार सुत्रों में शकरावार्य ने अपन सम्तवन्य प्रकट किये हैं। दिवीय अध्याय के प्रयम प्रवृद्धित पाद में सर्क हाया ने अपन सम्तवन्य प्रकट किये हैं। दिवीय अध्याय के प्रयम प्रवृद्धित वार से सर्क हाय सम्तवन्य प्रकट किये हैं। दिवीय अध्याय के प्रयम प्रवृद्धित करने का प्रयन्त किया है कि उपनिपदों का प्रियन्त किया है है। आस-साक्षात्कार के लिए संकरावार्य युक्तिको अपेदाा उपनिपदों के रूप में म्हिप्यों के प्रातम सान को अधिक महस्य देते हैं। उनका कथन है कि तर्क स्वत्य पर नहीं पहुँच सकता। वह तो हमारी जमी हुई धारणाओं का केनल समर्थन भाव करता है। एक साक्तिक जिस वात ने जान विद्ध करता है, कल इस्तर चता स्व करता है। एक साक्तिक जिस वात ने जान विद्ध करता है, कल इस्तर चता स्व करता है। एक साक्तिक जिस ती सी ना जान विद्ध करता है, कल इस्तर चता स्व वित्र में साधक का नाम तर्क के सिरात ती किया निवार के स्वार करता है। एक साक्तिक जिस

सहारे नहीं चलसकता। इसिलए तत्त्वज्ञान के लिए उन महापुरुषों के अनुभव का सहारा लेना चाहिए, जिन्होंने सत्यका साधात्कार कर रखा है। इसीलिए संकरा-चार्य का उपनिपदों के पर्याठोचन पर अधिक आग्रह है।

संकरावार्य ने एक बोर युक्ति का सहारा लिया, दूसरी ओर वेदो को सर्वोक्च स्थान दिया । उन्हें वृद्धिवादी एवं श्रद्धावादी दोनों वर्गों का समर्थन मिला। परिणाम यह हुआ कि श्रद्धाहीन बुद्धि पर बल देनेवाले बौद, एवं केवल श्रद्धा पर खड़े होनेवाले भीमांतक कोके पड़ गर्वे । संकराचाने भारत के सिंदाक और हृदय दोनों पर प्रभुत्वजमा लिया। उनके भाष्य पर विज्ञाल साहित्य स्वा गया। अनेक प्रकरण-प्रस्व भी वने । वह सारा साहित्य भारत के उर्वेर मस्तिक का प्रतीक है।

[नोट-अर्ढत वेदान्त पर लिखे गये साहित्य की सूची परिशिष्ट 'ख' में

देखो---सं०]

अध्यासवाद—'अध्यासवाव' वेदान्त का सर्वस्व है। तंकरावायं ने सहा-मूत्र-भाष्य के प्रारम्भ में इसकी व्यास्या की है। वे कहते हैं कि आरमा और अनारमा, प्रकाश और अन्यकार यद्यपि परस्पर-विरोधी हैं, किरभी

सत्ता के तीन स्तर—साधारणतीर पर हम बांबों से जिस बात को देखते हैं, उसपर विश्वास कर लेते हैं। दुनिया का सारा काम इसी बाझार पर चलता है। पर काम चलाना एक बात है, और साथ दूसरी वात है। जींबों से होनेवाले जान को प्रत्येक परिस्थित में सत्य नहीं माना जा सकता। बंधेरे में रस्सी संप दिखाई देती है। एक्ही पहाड़ मिल-फिल स्थानों के बेखने पर मिल-फिल आकार का दिखाई देता है। समीप से देखने पर हरा दिखाई देता है, और दूर से नीला। इन तथ्यों को देखकर संवरावार्य ने सत्ता या बहितल के ये तीन स्तर बताये हैं:

प्रातिमासिक सत्ता —प्रतिभास का अर्थ है प्रतीति या ज्ञान । स्वप्न मे हायी, घोड़े आदि अनेक इस्य दिखाई देते हैं । उनकी सत्ता तभीतक हैं, जबतक तक स्वप्न चलता रहता है, उसके समाप्त होतेही ये लुप्त हो जाते है। इसी प्रकार रस्सी में सौंप या सीप में चौदी का ज्ञान है।

व्यावहारिक सत्ता—स्वप्न में हम जिन पदार्थों को देखते है, वे स्वप्न पूरा होतेही समान्त हो जाते हैं। किन्तु जागृत अवस्था में जिन पदार्थों को देखते हैं, वे प्रतीति के साथ समाप्त नही होते। आजकी रखी हुई वस्तुएँ दूसरे दिन ज्यो-की-त्यों दिखाई देती हैं। ससार का व्यवहार इसी आधार पर चलता है। इसे व्यावहारिक सत्ता कहते हैं।

पारमाधिक सत्ता—प्रातिकाधिक की चुलना में, स्यायी प्रतीत होनेपर भी, बाहरी जगत् में प्रतीत होनेवाले पदार्थ नित्य नहीं है। वे उत्पन्न होते हैं और कुछ समय ठहरकर नष्ट हो जाते है। उनकी चुलना में एक ऐसी सत्ता है, जो कभी नष्ट नहीं होती। उसीको अहा कहा जाता है। वेदान्त का कहना है कि यही एक सत्ता वास्तविक है; अन्यसत्ताएँ अवास्तविक या मिथ्या हैं। इसकें लिए मोचेलियी

युक्ति दी जाती है :

हमारे ज्ञान में दो अंदा मिले रहते हैं। पहला अंदा 'उद्देदर' कहा जाता है, और दूसरा 'विषेय' प्रकार या विकल्प। 'यह घट है', इस ज्ञान में 'यह' उद्देदम है और 'घट' विषेय। उद्देदम सबंव एक-सा रहता है, ज्वाफ विषेय बदलते रहते हैं। 'घट' के ज्ञान में 'घट' विषेय है, और 'पट' के ज्ञान में 'पट'। लोगों में परस्पर निवाद और सच्चे-भूठे का झाव ज़ियेय को लंकर होता है। इसका कारण यह है कि उसमें जाननेवाला अपने जो हुए संस्कार और पूर्वयह मिला देता है। एकहीं आदमी एक को बातू विदाई देता है, और हुसरे को मित्र । इसका अप है कि यसने मन में जमे हुए अनुता और निव्रता के भावों को उस व्यक्ति के साथ जोड़ देते है। वीलिया रोगवाले को बांद पीला दिखाई देता है। वास्तव में, पीलावन जीवों में रहता है। पर उसे बांद्य के साथ जोड़ दिया जाता है। पहा में भिन्न-मिन्न एत् दूरी के कारण दिखाई देते है। इन सब उदाहरणों से पता करता है कि उद्देश्य गास्तविक होता है, और विधेय जाननेवाले को अपनी करणा। करता है कि

करार यह बताया गया है कि विभेष के रूप में प्रतीत होनेवाले सारे पदार्थ करणनामात्र है। दिन्तु करणना विना आधार के नहीं होती। अंधेरे में भय के कारण सीप की करणना होती है। पर उसके लिए रस्सी का होना आवश्यक है। इसी तरह यदि विश्व करणनामात्र है, तो उसका आधार अवश्य होना चाहिए। वह आधार प्रहा है। दिश्व एक कि समान है, और प्रहा उससीवार या पट के समान, जिसपर वित्र अकित होता है। ब्रह्म का अपने-आपमें न कोई रूप है, न आकार। वह मानव-बुद्ध और करणना से परे है। उपनिपदो ने उसका वर्णन 'यह नहीं है', यह नहीं है' कहकर किया है।

उसे जानने के लिए अनेक प्रकार के इच्टान्त और दूसरे उपाय काम में

लाये जाते है। पहला उपाय अपर बताया गया विश्लेषण है। प्रत्येक ज्ञान में इन पाँच बातों का भान होता है:

- अस्तित्व अपति है या नहीं है
- २. आभास अर्थात प्रतीति
- ३. जारम-संलोप या सूख की अनुभूति
- ४. नाम अर्थात वस्तु का किसी शब्द के साथ सम्बन्ध

५. रूप या आकार।

इनमें से पहले तीन सभी ज्ञानों में एक-से रहते है, और अन्तिम दी बदलते. रहते है । प्रथम तीन ब्रह्मरूप हैं, और अन्तिम दो मामा या कल्पना । प्रथम तीन के आधार पर बहा को सत्, चित्, आनन्द कहा जाता है।

वृहदारण्यक्षे पाज्ञवल्बय और मैत्रेयी का संवाद है। मैत्रेयी ने पाजवल्बय से पूछा, 'आत्मा या बहा को जानने काक्या उपाय है ?' उत्तर में ऋषि ने वताया कि, 'हमें धन,सन्तान, परनी आदि यस्तुएँ प्यारी लगती हैं, किन्तु क्या वे अपने-आप-में प्यारी हैं ?' बीमारी या संकट आने परहम धन को पानी की तरह वहाने लगते हैं। पुत्र तथा पत्नी के प्रतिकूल होने पर उन्हें छोड़ देते हैं। हाथ, पर आदि विसी अंग के बिपाक्त होने पर उसे कटवाने के लिए तैयारहो जाते है। वहकौन-सातत्त्व है, जिसे बचाने के लिए ऐसा करते है। यह तत्त्व आरमा या बहा है।

रस्सी और सांप के उदाहरण में प्रतीत हीनेवाले सांप का कारण रस्सी और उसका अज्ञान है। रस्सी न होती, तो मांप न दिखाई देता। सायही रस्मी का रस्ती के रूप में यदि भान ही जाता, तबभी साँप

विवर्त्तवाद की प्रतीति नही होती। इस आधार पर वेदान्त में दो मकार के कार्य बताये गये है। जब कारण वास्तविक है, और कार्य कल्पित, तो उसे 'विवर्त्त' कहते है। प्रतीयमान विश्व ब्रह्मका विवर्त है। जब कारण और कार्य दोनों की सत्ता एक-सी हो, तो कार्य को 'परिणाम' कहा जाता है । वह अज्ञान अपने-आपमें भी सत्य नहीं है। अतः विश्व उसका परिणाम है।

साधारणतीर पर यह माना जाता है कि शंकराचार्य बाह्य जगत का अस्तित्व नहीं मानते, पर यह बात सही नहीं है। वे जगत् के लिए मिथ्या या अनिर्यचनीय शब्द का प्रयोग करते हैं । इसमें और अभाव

अनिर्वचनीयवाद में वहत बड़ा अन्तरहै। शंकराचार्य का कथन है कि एक ओर सत्य है, जो कभी नहीं बदलता। वह देश तथा काल की सीमा से परे है। प्रत्येक ज्ञान में उसकी अनुभूति होती है। दूसरी सीमा पर 'आकारा-कुसुम' है, जो अभावरप है। इत दोनों के बीच एक ऐसी श्रेणी है, जो न नित्य या व्यापक है, और न अभावरूप है। उदाहरण के लिए घट बहुत के समान नित्य या सर्वट्यापी नहीं है, अत. वह 'सत्' नहीं है। दूसरी और, वह अभावरूप भी नहीं है, क्योंकि

दिखाई देता है। 'आकाश-कुमुग' कभी दिषाई नहीं देता। जगत् के सारे पदार्थं तीसरी कोटि में आते हैं। वे न तो भादवत हैं, और न अभावष्टप। उन्हें न सत् कह सकते हैं और नअसत्। इन दाब्दों से उनका निर्वचन नहीं हो सकता, इमीछिए वे अनिर्वचनीय कहें गये हैं।

इसी अज्ञान को माया, अविद्या आदि दान्यों द्वारा ज्यक्त किया जाता है।
यह दो प्रकार की है, 'मूलाविद्या' और 'सूलाविद्या'। जिस अविद्या के कारण सारे
अविद्या, ईश्वर
और जीव प्रहान की बोद्या 'सूलाविद्या' कही जहीं है।
साधारण जीवों की अविद्या 'सूलाविद्या' कही जाती है।
कही-कही मूलाविद्या को माया घटन से, और सूलाविद्या
को अविद्या शहर से प्रकार किया गया है। मुख्य अन्तर यही है कि माया सुटिन का
कारण होने पर भी स्रद्या को भ्रम में नही डालती। उसकी उपमा जादूगरी से दी

कारो है। जादूगर जादू करता है, और छोगों के सामने तरह-तरह के दश्य

उपस्थित कर देता है, किन्तु वह स्वयं भ्रम में नहीं पड़ता।

इस प्रकार की अविधा से अक्त बहा को 'ईस्वर' कहा जाता है। यह जगत् की रचना करता है, किन्तु अज्ञान से अभिभृत नहीं होता। उसके लिए अज्ञान एक साधन है, जिसके द्वारा वह विश्व की रचना करता है। यह उसपर हाकी नहीं होता। इसीलिए परपेस्वर को सर्वन तथा माश्री कहा गया है। यहां को जब तूला-विधा सरती है, तो उसे जीव कहा जाते है। यहां अविधा दोनो काम करती है। एक ओर तो जीव को अपने स्वरूप का भान नहीं होने देती, और दूसरी ओर मिस्पा करपायों के लिए प्रेरित करती है।

विद्या के जो भेद बताये गये हैं, उनमे मुख्य अंतर विवक्षा का है, स्वरूप का नहीं। हम एकही बस्तु को सामूहिक रूप से प्रकट कर सकते हैं और वैयक्तिक रूप से भी। इन्हें कमया: 'समिन्ट' और 'व्यक्टि' कहा जाता है। दुकों के विद्याल रूप से भी। हम लेका लेका ते अप कहा जाता है, जोर बहुसंस्थक रहा भी। सिन्हों के सम- का को से नक हा जा सकता है, और बहुसंस्थक रीनक भी। जब हम अका-अका सैनकों को रेते हैं, तो प्रयोक की सीमित बिन्हों सामने आती है। वही संगठित रूप में विश्वाल प्रवित्त वन जाती है। इसी प्रकार सकुनित होने पर अविद्या जात, सिन्ह तथा सुख को सीमित कर देती है। उससे विद्या हुआ चैतन्य 'जीव या 'प्रान' कहा जाता है, और दत्य भी ये वात होने कमती हैं। इसके विपरीत, व्यापक अविद्या या गायावाता चैतन्य ईरवर है। उसका ज्ञान, अवित्व और सुख सीमित नहीं होते । अविद्याली दो प्रमित्त वीर सुस सीमित नहीं होते ।

१. आवरण-शक्ति

२. विक्षेप-शक्ति

'आवरण-सक्ति' सत्य का ज्ञान नही होने देती । विक्षेप-सक्तिका कार्य है

नई-नई रचताएँ। आवरण-चित्त का प्रभावकेवल जीवपर होता है। साधारणतया हम कहते हैं कि वादल ने भूयें को ढक लिया। किन्तु वास्तव में वह सूर्य को नही ढकता, हमारी द्वन्टि को ढकता है, जिससे हम सूर्य की नही देव पाते। इसी प्रकार अविवा जीव को ढक देती है। परिचाम यह होता है कि वह अपने असली रूप को नहीं देव पाता।

'विश्वप-शिवत' इंश्वर और जीव दोनों में काम करती है। इंश्वर की विक्षेप-शिवत सारे संसार की रचना करती है, और जीव की विक्षेप-शिवत स्वप्न तथा अम उत्पन्न करती है। चैतन्य को मुख्यता देने पर इंश्वर जगत् का निमित्त कारण है, और माया को मुख्यता देने पर उपादान कारण।

जीव से संबंधित अबिद्या का दूसरा नाम अन्तःकरण है। जीव को अन्तः-करण से पिरा हुआ चैतन्य कहा जाता है। जब हम बाह्य पदार्थों को देखते हैं तब सबसे पहले पदार्थ के साथ इन्द्रिय का सम्बन्ध होता है।

क्षान की प्रक्रिया अन्तरकरण इति विश्व के द्वारा बाहर निकलकर में यहत् का आकार से खेता है। इसे 'इति के ताता है। इसके हिरा वाहर निकलकर में यहत् का आजान का आवरण हुट जाता है, और वहीं रहा हुआ चीत्तर अपने-आप चमकने लगता है। इस प्रकार वियय-चेताय, इति-चेताय और अन्तःकरण या परमातु-चिताय, तीनों में सामन्वस्य स्थापित हो जाता है। इसरों और वहीं अन्तःकरण यट, पट आदि बन्दीओं की कल्पना करता है। इसीका नाम प्रस्थत है। इसमें बास्विक भाव चीताय का होता है, और उसपर विभिन्न पदायों की कल्पना या आरोप किया जाता है।

अन्य प्रमाणों की सहया हवा स्वरूप के बारे में वेदान्त ने स्वूलक्ष्य से कुमारिल-भट्ट का अनुसरण किया है। वह इस चर्चा को विशेष महत्व नहीं देता।

छह् अनादि

एकमात्र ब्रह्म को सत्य मानने पर भी प्रतीयमान विश्व की व्यास्या करने के लिए वेदान्त ने छह वार्ते अनादि

मानी हैं:

१. बहा - अर्थात् शुद्ध चैतन्य

२. ईश्वर-अर्थात् माया से युक्त चैतन्य

३. जीव-सुख-दुःख बादि का भोग करनेवाला तूलाविद्या से युक्त चैतन्य

४. जीव और ईंडवरका बरस्पर-भेद

५. अविद्या

६. अविद्या और चैतन्य का परस्पर-सम्यन्य ।

अविद्या से पाँच महामूर्तों को उत्पत्ति होती है। सर्वप्रयम आकाश उत्पन्न होता है। आकाश से वायु, वायु से अनि, अन्ति से जल और जल से पृथियी। इन्हें सूहम या गुढ भूत कहा जाता है। सूहम भूतों से सुद्रम दारीर उत्पन्न होता है। इसके सनह अवपन हैं—पौच झालेन्द्रियों, पौच नमें निद्यां, पौच वायु, बुढि और मन । झानेन्द्रियों आकासादि के सालिक अंस से बनती हैं। आकास से थोन, वायु से स्पर्शन, अग्नि से चक्षु, जल से रसना और पृथिवी से घ्राणेन्द्रिय का निर्माण होता है। बुढि और मन में सभी सत्यों का समिष्ठण रहता है। आवजसादि के रजोंत से कमसा पौच कमेंन्द्रियों उत्तरन होती है। वे हैं—वाणी, हाव, पैर, गुदा और जन-नेन्द्रिय। भूतों के रजोंस से सम्मिलित रूप में पौच वायु उत्तरन होते हैं, वे हैं— प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान।

सूक्ष्म भूतो के पञ्चीकरण से स्मूल सरीर तथा रघूल भूत उत्पन्न होते हैं। पचीकरण का अर्थ है परस्पर सम्मिथण। प्रत्येक स्मूल भूत मे आधा अस उसका अपना रहता है, और शेष आधा भ्राम अन्य चार भूतो के अप्टमाती का निरुक्त

बनता है। इन्हीं स्यूछ भूतों से समस्त विश्व की रचना होती है।

साधारणतौर प्रदर्शनकार विश्व का स्वरूप बताते समय जाप्रत अयस्या के अनुभवों को ब्यास्या करते हैं । किन्तु शंकराचार्य का कथन है कि हमारा अनु-भव यहीतक सीमित नहीं है। जागरण के अलावा दी अवस्थाएँ और है, जिनमें भिन्न प्रकार के अनुभव होते है। वे हैं स्वप्न और सुपूष्ति। जाग्रत अवस्था मे जी पदार्थ दिखाई देते है, वे अपने भिन्न-भिन्न कारणों से उत्पन्न होते है और ज्ञान का विषय बनते है। किन्तु स्वप्न-अवस्था में दिखाई देनेवाले पदार्थ अनुभव से भिन्न नहीं होते। वहाँ एकहीं सत्ता जाता, ज्ञान और ज्ञेंय का आकार ले लेती है। उस समय हाथी, घोड़े आदि जो दिखाई देते है, उनकी कल्पना हमारा मन करता है, जो जापत अवस्था के संस्कारों को लिये रहता है। तीसरी अवस्था सुपुष्ति है। वहां मन भी काम नहीं करता, फिरभी यह नहीं कहा जा सकता कि कुछ नहीं रहता । बाह्य पदार्थों का अनुभव न होने पर भी वहाँ कोई 'नीद के सूख' का अनु-भव करता है। वही जागने पर कहता है, 'मैं सुख से सोया'। साथही, पिछले दिन के अनुभवों के अनुसार अपना काम ग्रुष्ट कर देता है। इससे पता चलता है कि उस समय सस्कार भी बने रहते हैं, पर वे उद्बुद्ध नहीं होते । चौथी अवस्था शुद्ध चैतन्य है, जहाँ सस्कार भी नही होते । उस अवस्या में पहुँचने पर पून. लौटना नही होता । साधारण लोगों को जो नीद आती है, उसका कारण तमोगुण है। किन्तु योगियों की नीद ब्रह्म में लीन हो जाने पर होती है। इसीको 'तुरीयावस्था' कहते है।

वैदान्त में इत अवस्थाओं को लेकर विश्व को स्वरूप बताया गया है।
तुरीयावस्था शुद्ध ब्रह्मस्य है। सृष्टि उत्पन्न होने से पहले और प्रलयकाल में जब
परमात्मा, भाया से युक्त होनेपर भी, किसी प्रकार की प्रवृत्ति नहीं करता, तो
उसे सुदुष्ति कहते हैं। उस समय माया से युक्त परमात्मा 'ईस्वर' कहा जाता है,
और उसके मायास्य दारीर को कारण क्षरीर। वह अवस्था समस्त सुरम तथा
स्थूल प्रपञ्च का लय-स्थान मानी जाती है। इसीको 'आनंदमय कोश' कहा जाता

है, उस समय केवल आनन्द की अनुभूतिहोती है, कर्तुं त्व, इच्छा या त्रियाकी नहीं। स्वप्न-अवस्था में बाह्य प्रपञ्च का अस्तित्व व होनेपर भी, आन्तरिक

स्वपा-अवस्था में बाह्य प्रपञ्च का बास्तत्व व हानपर भा, आतारक जगत् में ज्ञान, इच्छा एवं क्रिया सभी कार्य होने रुगते हैं। इसका मुख्य कारण मन में जभी हुई वासनाएँ होती है। वासनावाँ मा संस्कारों के इस व्यक्तित्व की सूक्ष्म सरीर कहा जाता है। इसके घटक तीन कीश्च हैं:—

 १. विज्ञानमपकोश—इसके घटक हैपाँच ज्ञानेन्द्रियाँऔर बुद्धि यानी विक्त की विचारात्मक अवस्था । इस कोशवाळे चैतन्य को 'सूत्रात्मा' कहा जाता है ।

२. मनोमय कोश—इच्छा,द्वेष, संकल्प, विकल्प आदि मनोविकार उत्पन्न न करनेवाला । इससे युवत चैतन्य को 'हिरण्यमर्म' कहा जाता है ।

३. प्राणमय कोश-पाँच कर्मे न्द्रियाँ और पाँच प्राण । इससे युक्त चैतन्य

को 'प्राण' कहा जाता है । पाँच क्षानेस्टियाँ, पाँच कर्मेंस्टियाँ, बूद्धि, मन, और पाँच प्राण मिलकर सुक्ष्म

शरीर बनता है। यह स्यूल प्रपञ्च का लग्न-स्थान है। जाग्रत अवस्था में इन्द्रियाँ बाह्य पदार्थों को देखती है और स्यूल जगत का

अनुमन होता है । इस अवस्था को अन्नमय कोश कहते हैं, और उससे युक्त चैतन्य को विराट् ।

माया पा अविद्या के समप्टि और व्यप्टि दो रूप बताये गये हैं। चैतन्य की ईरवर, सूत्रारमा आदि अवस्पाएँ समप्टि की अपेक्षा से हैं। उन्हींको जब ब्यप्टि-रूप में क्रिया जाता है, तो उनका सम्बन्ध विभिन्न प्राणियों के साथ हो जाता है। उनकी भी उसी प्रकार पीच अवस्थाएँ हैं।

साधन-चतुष्टय—साधना के लिए वेदान्त भे सबसे पहले अधिकारी का निरूपण किया जाता है। जिस व्यक्ति के मन में सांसारिक आकांसाएँवनी हुई हैं, जिसका चित्त ज्ञान्त नहीं है, जो इन्टियों के विषयी में

जिसका जिसके । जिस जात्व नहीं हैं, जो हान्द्रमां के विषयों में मामा आस्त्रवर्तहैं, बहु वेदान्त का अधिकारी नहीं है। उसके छिए कमें और उपासना-मार्ग का विधान है। वेदान्त-विद्या के छिए ये चारवार्ते आदस्यक मानी गई हैं:

- शमादि—(क) हाम यानी चित्त का द्यान्त होता, (ख) हम यानी इन्द्रियों पर दमन, (ग) उपरित यानी मांबारिक सुप्तों से बिरिन्त । (ष) तितिक्षा यानी सहनदीलता, सुप्त में फूल न जाना, और दुःख में ब्याकुल न होना, (इ) समाधि वर्षात् मन की एकावता, और (च) श्रद्धा यानी उपनिपदों में प्रतिपादित तत्त्वों पर हढ विद्वास;
- नित्यानित्य वस्तु-विवेक—समार में कौन-सी वस्तु स्थायी है, और कौन-सी नदवर है, इसकी समझ;
  - ३. इहामुत्रायं मोय-विराग-ऐहिक और पारलौकिक मुखों से विरक्ति;

Yos Yto रवह अवद गानि-इयो ४ मुख्य-व--म्यान, ध इत दुषाँशहः पर बहानुकंड उन्हेंकः है। युद्धि । र मारः पर व्हरावाई ने नेद्भिय । हें बास्य बावे हैं। एक माग, अर करना चाहिए. उमके प यह भी बहा गया है कि। पंशीर रह चाहे वृहस्य, वानप्रम्य र भवता श कि पहला क्य साधारण बन्दा है। को ध्यवस्या नहीं है। धवन, मनन औ के ब्लुध बार्वे बताई गई हैं : भग गरी भिन्द प्रा १. व्यवस अविद पशार्थ है. समसना । 41 (17 २. मनन-सुनी ह 相信的 कहते हैं कि जहां शास्त्र और وط ختاديد वात ही माननी चाहिए। बु **中国中国中** यो बाह करना चाहिए। किन्तु समझ यश दर्भ ३. निरिध्यासन--रहेश ह करना चाहिए, जिससे वमे हुए भेद के क स्पप्ट होती जाय । ऊहापोह का THE PRINTERS. वे मनुभ फिरभी पुराने संस्कारों के कार मस्य गुर धीरे-गीरे विरोधी सस्कार दूर है **并**抗药(西班奇) है, दहां ह रपनिषदीं में कुछ ऐसे वा AMILIAN. salatada ! की एकता का प्रतिपादन करते हैं · · भी भीट बार में उन्हीं। T. A. यका है। ् प्रमेशाहितीयम यते हुनू" न करते हैं

क्षीर प्रश्ने सारश्यक है। स्पूर्ण प्रस्मार का रामान्त्री

4 8 8

इन वाक्यों का निरन्तर चिन्तन करने पर भेद-बुद्धि दूर हो जाती है और वंत्र ब्रह्म-ही-ब्रह्म दिखाई देने लगता है। ब्रह्म का साक्षात्कार होते ही अविद्या प्ट हो जाती है, और जीव बहा में छीन हो जाता है।

महाकाश और घडे से घिरा हुआ जाकाश वास्तव में एकही है। किन्तु

वितक घड़ा मौजूद है, उनमे परस्पर भेद मानूम पड़ता है। इसी प्रकार अविद्या : कारण जीव अपनेको ब्रह्म से भिन्न समझता है । घड़ा फूटते ही घिरा हुआ आकाश हाकाद्य में मिल जाता है । इसी प्रकार अविद्या से घिरा हुआ जीव, अविद्या दूर ोते ही, ब्रह्म में लीन हो जाता है। घिरे के इस रूप की 'अवच्छेदवाद' कहा जाता । दूसरा 'प्रतिविम्बवाद' है । सूर्य की पानी में परछाई पड़ती है, और दसों सूर्य दखाई देते है। इसी तरह भिन्न-भिन्न अविद्याओं में परछाई पड़ने के कारण अनेक ीव दिखाई देते हैं। वर्तन फूटते ही परछाई सूर्य में मिल जाती है। इसी प्रकार

गिवद्या दूर होते ही जीय ईस्वर में मिल जाता है। वास्तव में देखा जाय, तो पर-गई या जीव का अस्तित्व अलग नहीं होता। केवल ऐमी प्रतीति होती है। ज्ञान ी मिथ्या प्रतीति दूर हो जाती है, और भिन्न अस्तित्व का भ्रम दूर हो जाता

४ मुमुक्षत्व—मोक्ष प्राप्त करने की उत्कट अभिलापा t

इन गुणोंवाला साधक गुरु की छोज करता है और उसके प्राप्त हो जाने

पर श्रद्धापूर्वक उपदेश प्राप्त करता है।

शकराचार्य ने आध्यम-ब्यवस्था को नही माना। उपनिपदो मे दोनो प्रकार के वाक्य आये है। एक जगह कहा गया है कि ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्याध्म प्रहण करना चाहिए, उसके पदचात् बानप्रस्य आश्रम, तब सन्यास लेना चाहिए । फिर यह भी कहा गया है कि जिस दिन वैराग्य हो जाय, उसी दिन सन्यास लेलेना चाहिए, चाहे गृहस्य, वानप्रस्य या ब्रह्मचयं कोई भी आश्रमहो। शकराचायं का कहना है कि पहुला कम साधारण छोगों के लिए हैं, तीव वैराग्यवालों के लिए इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है।

थवण, सनन और निदिष्यासन-साधना-कम के रूप में वेदान्त मे येतीन

बातें बताई गई है :

श्रवण अर्थात् शास्त्र तया गुरु के उपदेश को अच्छी तरह सुनना और

समझना ।

२. मनन---सुनी हुई बात पर युक्तिपूर्वक विचार करना। सकरावार्य कहते है कि जहाँ शास्त्र और युक्ति मे परस्परिवरोध मालूम पड़े, वहाँ शास्त्र की बात ही माननी चाहिए। बुद्धि की सीमा को समझकर उसपर बार-बार विचार करना चाहिए। किन्तु समझ मे न आने पर अश्रद्धा नही करनी चाहिए।

३. निदिष्यासन - बात के समझ मे आ जाने पर उसका बार-बार चिन्तन फरना चाहिए, जिससे जमे हुए विरोधी संस्कार समाप्त हो जायें औरनई अनुभूति स्पष्ट होती जाय । ऊहापोह करने पर किसी बात की बुराई को ज्ञात हो जाती है, फिरभी पुराने सस्कारों के कारण उसे हम नहीं छोड़ पाते । निदिध्यासन द्वारा धीरे-धीरे विरोधी सस्कार दूर हो जाते हैं।

उपनिषदों में कुछ ऐसे नाक्य हैं, जो बहा का स्वरूप या जीन और बहा की एकता का प्रतिपादन करते है। उन्हे 'महावानय' कहा जाता है। वेदान्त-साधना

में उन्हींके श्रवण, मनन और निदिष्ट्यासन पर बल दिया महावाक्य गया है। वे महाबाज्य ये हैं:

१. 'एकमेवाद्वितीयम्' इसका अर्थ बताया जा चुका है !

२. 'तत्त्वमिस' इस वाक्य मे गुरु क्षिप्य को कह रहा है कि 'तू' अर्थात् जीव 'यह' अर्थात ब्रह्म है । इसमे जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन किया गया है।

३. 'सर्व खिल्वदं ब्रह्म' सब-कुछ ब्रह्म ही है, उसे छोड़कर दूसरा कुछ नहीं है।

४. 'अहब्रह्मास्मि' में ब्रह्म हैं।

इन वाक्यों का निरन्तर चिन्तन करने पर भेद-बुद्धि दूर हो जाती है और सर्वत्र ब्रह्म-ही-ब्रह्म दिखाई देने लगता है। ब्रह्म का साक्षात्कार होते ही अविद्या नष्ट हो जाती है, और जीव बहा में छीन हो जाता है।

महाकाश और घड़े से घिरा हुआ आकाश वास्तव में एकही है। किन्तु जबतक घडा मौजूद है, उनमें परस्पर भेद मालूम पड़ता है। इसी प्रकार अविद्या के कारण जीव अपनेको ब्रह्म से भिन्न समझता है। घड़ा फूटते ही घिरा हुआ आकाश महाकाश में मिल जाता है। इसी प्रकार अविद्या से विरा हुआ जीव, अविद्या दूर है । दूसरा 'प्रतिविम्बवाद' है । सूर्य की पानी में परछाई पड़ती है, और वसों सूर्य

होते ही, ब्रह्म मे लीन हो जाता है। घिरे के इस रूप को 'अवच्छेदवाद' कहा जाता दिखाई देते हैं। इसीतरह भिन्न-भिन्न अविदाओं में परछाई पड़ने के कारण अनेक जीव दिखाई देते है। वर्तन फूटते ही परछाई सूर्य में मिल जाती है। इसी प्रकार अविद्या दूर होते ही जीव ईस्वर में मिल जाता है। वास्तव मे देखा जाय, तो पर-छाई या जीव का अस्तित्व अलग नहीं होता । केवल ऐसी प्रतीति होती है । ज्ञान होते ही मिध्या प्रतीति दूर हो जाती है, और भिन्न अस्तित्व का भ्रम दूर हो जाता है। इसीका नाम 'प्रह्म-लय' है। यही वेदान्त की मुक्ति है।

साक्षात्कार के संबंध में वेदान्त का कथन है कि वेदान्त-चिन्तन द्वारा पहले ब्रह्माकारहत्ति होती है, साधक अपने ज्ञान में जीव और ब्रह्म की एकता का अनुभव करता है। यह दत्तिमी अविद्या का कार्य है, किन्तु वह अविद्या की नष्ट कर डालता है। उसके नाश हो जाने पर दृति भी नहीं रहती, अनुभव करनेवाला तथा अनुभव का विषय प्रतीत नहीं होते, घेरा समाप्त होने के कारण केवल बहा रह जाता है। यही 'ब्रह्म-लय' है, जो बेदान्त-साधना का अंतिम लद्द्य है।

## विशिष्टाद्वैतवाद

प्रवर्तक—देदान्त-दर्शन की इस परम्परा के प्रवर्तक आचार्य रामानुज माने जाते हैं। उनका जन्म संवत् १०७३ में, मद्रास नगर से १४ कोस नैक्टरवकोण में

पेरुबुदुर ग्राम में हुआ था। इसे महाभूतपुरी भी कहते है।

विशिष्टाईतवाद ईश्वर, जीव और माया तीनों को सत्य मानता है। इसके मत में जीव और माया ईश्वर के ही अश या उपाधि है। यहाँ अईत का अर्थ इतना

हो है कि ईस्वर एक है। जीव और माया अनेक होनेयर भी उसीमें समाये हुए हैं। शकराचार्य ने सजातीय, विजातीय और स्वयंत इस तीनों भेदों का निराकरण किया है, किन्तु रामानुजाचार्य स्वयंत भेद का निराकरण नहीं करते। विशिष्टाईत का शब्दार्थ है "जीव और माया से विभिष्ट ईस्वर की अद्वितीयता"।

जद्राम और विकास — वेदाग्त की अग्य परम्पराओं के समान विधिष्टा-हैत भी जपनिषद्, ब्रह्मसूत्र और भगवद्गीता को 'अस्यानत्रय' मानता है। इन्हीको वह प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करता है । किन्तु जनको व्यास्था वह अपनी मान्यताओ

के अनुसार करता है।

महाभारत का नारायणीय पर्व तथा पाचरात्र आगम में भी विशिष्टा-हैतबाद का समर्थन मिलता है। रामानुज ने पूर्वाचार्यों के रूप में रक, द्रमिड, गुहरेय, कपर्टी, भारांच, दोधायन और नायगुनि का उल्लेख किया है। बह्ममूत्र पर बोधायन की हत्ति नहीं मिलती है। नायगुनि (१००० ई०) ने 'त्यायतस्व' और 'योगरहस्य' नामक ग्रन्य रवे थे। वे अन्तिम आल्वार के शिष्य थे। यागुना-चार्यं रामानुज के गुरू ये। उन्होंने 'आगम प्रामाण्य' 'सिद्धित्रय', 'महापुरुष-चिद्धित्रय' तथा 'गीदार्थ-संग्रह' की रचना की।

रामानुजाचार्य ने नीचेलिये प्रन्थों की रचना की :

बहासूत्र पर श्वीभाष्य', भगवद्गीतापर टीका, 'बेदान्तदीप', 'वेदान्तसार', 'वेदार्थसंग्रह', 'गदात्रम' और 'भगवदाराध्य कर्म' । सुदर्शन ने श्रीभाष्य पर 'श्वापकाधिका' नामक कपुटीका रची । क्षोकाचार्य का 'तत्त्वत्रम' विशिष्टाईत पर महत्त्वपूर्ण ग्रम्य है । वेदान्तदीकिक (१३०० ई०) ने 'क्याय-परिशुद्धि' की रचना की, लो जामीमासा और तर्कशास्त्र का महत्त्वपूर्ण ग्रम्थ है । श्रीनिवासाचार्य (१७०० ई०) की 'यती-क्ष्मतदीपिका' वहुत महत्त्वपूर्ण है । श्रीमाष्यवार्तिक श्रीभाष्य का छन्दीबद्ध संदोप है।

ईश्वर, जीव और जगत् के परस्पर-सम्बन्ध की चर्चा करते हुए आचार्य

रामानुब ने दो प्रकार के सम्बन्धों का उल्लेख किया है। पहला सम्बन्ध उन वस्तुओं में पाया जाता है, जो स्वतंत्र अस्तित्व रखती हैं, अर्थात् एक दूसरे से अलग होने पर भी बनी रहती हैं। उन्हें पृथक्-सिद्ध कहा जाता है। उदाहरण के हण में, लाठी और पुरुप का प्रस्थर-संबंध ऐसा नहीं हैं कि वे एक दूसरे के बिना न टिक सकें। लाठी अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती है, और पुरुप अपना। उनका बस्तित्व एक दूसरे पर आधारित नहीं है। न्याय-संबंध में से 'संयोग-संबंध' कहा जाता है।

संबंध का दूसरा प्रकार यह है, जहाँ एक का अस्तित्व दूसरे पर आधार रखता है। जैसे फूल और उसका रंग। रंग वस्तु के विना नहीं रह सकता। इसी प्रकार षट और उसके अवयवों का संबंध है। अवयवी सदा अवयवो में रहता है।

उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता ।

विशिष्टाईतवाद में जीव और जगत् का ईश्वर के साय संवंध दूसरेप्रकार का माना गया है। ईश्वर या बहा जारमा है। जीव तथा जगत् उसका गरीर है। रारीर का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। बह आरमा के लिए होता है। उसे तभी पारीर कहा जाता है, जब वह आरमा के साय जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार बीव और जगत् ना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वे देवर के लिए है। उसकी वे मोग-सामग्री है। ईश्वर जने हारा अपनी इच्छा पूर्ण करता है। तीगो तत्त्व सरय हैं, और परस्पर-भिग्न हैं। किरामी वस्तित्व की दृष्टि से समकस मही हैं। रामानुक के अनुसार उपनिपदों में प्रतिपारित अहत का इतता ही अर्थ है कि सीगों तत्व सास्तिवक होने पर भी पृथक् नहीं होते। बता विशिष्टाईत का अर्थ है, जीव और जगत् वे विशिष्ट ईश्वर की एकता या अहितीयता।

यह सिद्धान्त ईश्वर तथा जगत् के परस्पर-संबंध तक सीमित नहीं है। बहु प्रत्येक वस्तु में दिखाई देता है। नीले कमल में दो तत्त्व मिले हुए हैं, नीलापन और कमल-तस्व। वे दोनों परस्पर-भिन्न हैं। पर उनसे विशिष्ट कमल एक हैं। गुण शनेक होनेपर भी उनसे विविद्ध गुणी एक्ही रहता है। इसी प्रकार यौवन और युद्धापा ये अवस्थाएँ परस्पर-भिन्न हैं। फिरभी उनसे विशिष्ट देवदत्त एक ही है। अवस्थाओं का भेद अवस्थायान में भेद का कारण नहीं होता।

आचार्य रामानूज ने दो ही तरव माने हैं—इब्य और अद्रत्य, अर्थात् गुण। न्याय-दर्शन ने कमें को अदर्ग प्रदार्थ माना है। रामानूज ने उसे संयोग और विभाग के रूप में गुणों में ही सिम्मित्तिक कर लिया। उजकी दृष्टि में सामान्य नाम का कोई स्वतंत्र परायं नहीं है। यह व्यक्तियों या विदोर्यों का धमूहमात्र है, जो सद्दा होते हुए भी एक दूसरे से प्रवक्त हैं। ऐसा कोई एक तत्त्व नहीं, जो सद्दा को सुक्त ति प्रवक्त हैं। या अपने को स्वतंत्र परार्थ में हो सामा। प्रमानक के समान वे भी क्षायं को भावान्तर अर्थात् दूसरी वस्तु का अस्तित्व

मानते हैं।

(अ) द्रव्य—द्रव्य का अर्थ है वह यस्तु, जो उत्तरोत्तर भिनन-भिनन अवस्थाओं में परिणत होती है। वेदान्तदेशिक ने इसकी उपमा अस्वत्य अर्थात् पीपल के पत्ते के साथ दी है। वह अनेक अवस्थाओं में वदलता रहता है, फिरमी एक है।

प्रकृति, जीव, ईश्वर और धर्मभूत ज्ञान ये द्रव्य के भेद है।

प्रकृति—प्रकृति का स्वरूप प्रायः सास्य-दर्धन के समान है। भेद इतना ही है कि यहाँ सह ईस्वर से पृथक स्वतन तरव नहीं है। यहाँ सत्व, राजस् और तमस् प्रकृति के गुण हैं, पटक नहीं। प्रकृति का वर्णन ईश्वर के शारीर या वस्त्रों के स्प में किया जाता है। सारा जगत् ईश्वर से अधिष्ठित प्रकृति का परिणाम है। प्रकृति और उसने कार्यों से 'अपृयक् सिद्धि' नाम का सबंध है। जैसे वस्त्र तन्तुओं के विना, और यहा मिट्टो के विना नहीं रह सकता, उसी प्रकार प्रकृति के कार्य प्रकृति के विना, नहीं रहते।

सत्कार्यवाद आचार्य रामानुज ने भी 'सत्कार्यवाद' को स्वीकार किया है। किन्तु उसकी व्यास्था सांस्य-दर्शन के समान नहीं की। सांस्य-दर्शन में इसका अर्थ है कार्य के प्रकट होने से पहले उसका अस्तित्व । मृति का अस्तित्व पस्पर में पहले से होता है। मृतिकार केवल आवरण को हटा देता है। इसी प्रकार सास्य-दर्शन के अनुसार प्रतिप्रकार केवल आवरण को हटा देता है। इसी प्रकार सास्य-दर्शन के अनुसार प्रतिप्रकार हिना है। उस्ति सास्य-दर्शन के अनुसार प्रतिप्रकार होता है। परन्तु रामानुज के मन में 'सक्तायंवाद' का अर्थ 'अस्तित्व में आना' नहीं, किन्तु 'फ्रकट होना' है। परन्तु रामानुज के मन में 'सक्तायंवाद' का अर्थ 'ह प्रकृति, जो पहले से विद्यमान है। उसका कार्य अर्थ के स्वत्य की पहले से विद्यमान है। उसका कार्य के रूप में परिणत होना है। 'सत्कार्यवाद का इतना ही वर्ष है कि उसका कारण पहले से विद्यमान रहता है। सत्कार्यवाद का इतना ही वर्ष है। ते ही कार्यरूप में परिणत होता है। अस्त से सत्व से तत्व की उत्तरित्त के अत्यस्य ओ में नहीं माना गया। परन्तु भूतीक्य को उत्तरितस्या का कारण माना गया है। असे पड़े का कारण मिट्टी नहीं है। किन्तु मिट्टी की पिष्यवादस्य है, जो घटाचस्या के स्वरूप में परिणत होती है। मिट्टी दोनो अवस्थाओं में अनुस्यत है।

जीव—जीत, ईस्वर से भिन्न होने पर भी, स्वतंत्र नहीं है। उसे ईस्वर का अंश कहा जाता है। प्रकृति के समान वह भी अनादि और अनन्त है। ईस्वर के साथ सह-अस्तित्व होने पर भी वह तदूथ नहीं है। उसे ईस्वर का सरीर माना जाता है। सक्का इतना ही अर्थे हैं कि ईस्वर उसमें बसा हुआ है। उसके द्वारा अपना कार्य करता है। उसे अंदर से प्रेरित करता रहता है।

जीव अरापु-परिमाण है। किन्तु 'धर्मभूतज्ञान' के कारण दूर की वस्तुओ

को जान सकता है। वह चेतन है।स्वप्रकाश है।नित्य है। केवल उसके घमेंभूतज्ञान में परिवर्तन होता है। जीव अनेक हैं। बेदों में जहाँ कही उनकी एकता का उल्लेख है, उसका तात्पर्य यही है कि वे एकसमान है, एकही जाति के हैं। सुख तथा आनन्द उनका स्वरूप है। किन्तु कमेंबंध के कारण विविध योनियों में वे अमण करते हैं, और दुःख भोगते हैं।

जीव तीन प्रकार के है:

१. नित्यमुक्त - जो जीव कभी बंधन में नहीं पड़े।

 मृक्त — नो जीव संसार के कप्टों को मोगकर मोक्ष-मार्ग की ओर भुके और साधना द्वारा बंधन से छूट गये।

३. बद्ध-जो अमीतक जन्म-मरण के चक मे फीसे हुए हैं।

ईवनर — ईवनर प्रकृति और जीव दोनों में समापा हुआ है, और उनका संज्ञालन करता है। इन दोनों को ईवनर का वारीर माना जाता है। इसका इतना ही अर्थ है कि बही उनका पालक और नियामक है। उनका एकमा म उई हम ईवर की इच्छाओं को पूरा करना है। आवार्य रामानुव का क्यान है कि ईवर का अस्तित क्यों अपने जिए हैं। इसके विपरीत, जीव और प्रकृति ईवर के लिए हैं। वार्य जोव और उनके वारीर के किया में कही जा सकती है। बारोर जीव के लिए होता है, और जीव क्या अपने लिए। जैसे हमारा व्यक्तित्व क्यों अपने जिए। जैसे हमारा व्यक्तित्व कारीर और जातमा थोनों को ही मिलाकर बनता है, उसी तरह ईवर का व्यक्तित्व प्रकृति और जीवों को मिलाकर पूर्ण होता है। वारीर और आत्मा का संवंव ऐसे व्यक्तित्व की प्रकृत करता है, जहीं मारे प्रजृत का स्वालित क्यों अपने के लिए होता है। इसे अ्थवन्तित्व का निक्ती क्यों का स्वालित क्यों हो। स्वालित व्यक्तित्व की अपने के लिए होता है। इसे अथवन्तित्व कि वाता है। विभन्न विद्याली के अस्तित्व इसरेके बिना अपूरा है। इसते उल्टा स्वतंत्र मता रखने वाली जड़ या चेतन बस्तुर्धों का संवप प्रवन्त हि। वे मिस्रवे है और विद्युष्ट जाते हैं। उससे उनके अस्तित्व को अतित्व को अति महीं पहुँचती।

ईश्वर चेतन और स्वप्रकास है। सारी वस्तुओं को यह 'धर्मभूतज्ञान' के द्वारा जानता है। दोवों से वह सबंबा ग्रुपत हैऔर ग्रुपसंपन्न है। सवंज, सबंबक्ति-मान, सबंब्यापी है। ऋपालु है। उसीकी ऋपा होने पर जीव को मुक्तिलाम होताहै।

न्याप-दर्शन ईस्वर को जगत् का निमित्त मानता है। उसकी उपमा वह कुम्हार से देता है। कुम्हार मिट्टी को उत्तक्ष नहीं करता, केवल उसे पड़े के रूप में डाल देता है। इसी प्रकार ईखर पृथिवी आदि के परमाणुओं से जगत्की रचना करता है, परमाणुओं को बनाता नहीं है। वे अजादि हैं। किन्तु विभिष्टाईंद ईस्वर को निमित्त तथा उपादान दोरों मानताहै। बहु जगत् की रचना करता है। उसके लिए सामग्री भी स्वयंत्रसुद्ध करता है। ऐसी कोई बस्तु नहीं, जो उससे मिन्त हो। जह और चेतन साराजगल् उसीके व्यक्तित्व में समाया हुआ है। अईत वेदान्त में ब्रह्म के समान यहाँ ईश्वर ही एकमात्र विश्व का कारण है। उसके धारीररूप प्रकृति और जीव जब अव्यक्त अवस्था में रहते हैं, तब उन्हें कारण कहा जाता है। व्यक्त होने पर वे ही कार्य कहे जाते हैं। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि दुःख, अज्ञान आदि दोष भी ईश्वर में रहते हैं। उनका अधिष्ठान जीव है, जो ईश्वर से भिग्न है।

पर्सभूततान—इसना अयं है बुद्धि, जो ईश्वर और जीव का पर्म या स्वभाव है। इसकी गणना द्रव्यों में की जाती है, वगोिक मह विविध अवस्थाओं में परिणत होता है। यह स्व-प्रकास है। साथही पदायों को प्रकाशित करता है। इसका यह कार्य ईश्वर तथा जीव के लिए होता है, अपने लिए नहीं। यह जड़ और जितन के बीच संबंध जोडता है। जड़ पदायों में दूसरे को प्रकाशित करने की योग्यता नहीं होती, अदा चुंद उनसे भिन्न है। साथ ही, ईश्वर और जीव से भी बुद्धि भिन्न है, वर्षों के उसकी प्रकाश-व्रित्मा उनके लिए है, अपने लिए नहीं। युज, दुःस, इच्छा, हेप तथा प्रयत्न उसीकी विविध अवस्थाएँ है। अन्य दर्शनों के समान यहाँ जाहे अनुभव का विषय न मानकर स्वयं अनुभवक्य माना जाता है। ईश्वर सर्वंत है। उसकी बुद्धि आपक होती है। किन्तु संसारी जीवों के संकुष्टित। इसमें क्षेत्र की बुद्धि भी व्यापक होती है। किन्तु संसारी जीवों के संकुष्टित। इसमें क्षेत्र की वृद्धि से तारतस्य रहता है। उसके पूर्ण विकास का अर्थ है भूवित।

अद्भव अर्थात् गुण--इनकी संस्या दस है - रास्त, हम, रस, गंध, स्पर्य, सत्व, रज, तम, संयोग तथा शक्ति । शक्ति का स्वरूप यहाँ भी भीमांसा-दर्शन के समान है । प्रत्येक पदार्थ में किसी कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति रहती है । आवार्य रामानुज ने अन्य गुणों को स्वीकार नहीं किया । न्याय-दर्शन ने आरमा में सुस, दुःख, इच्छा, द्वेप आदि गुणों का पृथक् अस्तित्व माना है । किन्तु यहाँ वे धर्ममुतज्ञान की ही विविध अवस्थाएँ है । त्याय-दर्शन में उनहे ज्ञान का विषय माना

गया है, पर यहाँ वे स्वयं ज्ञानरूप हैं।

भागमीमांसा—प्याप-दाँत के अनुसार ज्ञान की चार अवस्थाएँ हैं। पहली अवस्था में इन्द्रिय और पदार्थ का सवय होता है। दूधरी में निविकत्पक ज्ञान, तीसरी में सिविकत्पक या विशिष्ट ज्ञान, और चौथी में हानीपादानबुद्धि। रामानुज ने निविकत्पक अवस्था को स्वीकार नहीं किया। उनका कहना है कि सभी ज्ञान सिविकत्पक या विशिष्ट होते हैं। ज्ञान का वर्ध ही 'विशेष का आभास' है। इसी प्रकार उन्होंने निर्मृण बह्म को भी स्वीकार नहीं किया। उनका कवन है कि सभी ज्ञान सिविकत्पक वर्तान कवन है कि सभी ज्ञान सिविकत्पक वर्तान किया। उनका कवन है कि स्वत्येक वर्ता अभाग अपनी विशेषत होती है। उसके विवाद सुत्रिक की कल्पना ही नहीं की आ सक्ती। उपनिपदों में पीति नीति चार्यों हारा ब्रह्म का जो प्रतिपादन किया गर्मा है, उसका भी इतना ही वर्ष है कि ब्रह्म समस्त दोगों से परे है। उसका यह अर्थ

नहीं कि ब्रह्म में कोई गुण ही नही है। जैसे जब हम कहते हैं कि घर में कुछ नहीं है, तो इसका इतना ही अर्थ होता है कि हमारे भतल्य की कोई चीज नहीं है; उसका यह अर्थ नहीं होता कि घर में कोई चीज़ ही नहीं है।

अस्थातिवाद—आचार्य रामानुज के मत से कोई ज्ञान मिच्या नहीं होता। इस विषय में उनकी मान्यता प्रमाकर से मिठती-जुळती है। जब हम लाठी पर आग लगाकर उसे तेजी से पुमाते हैं, तो आग का गोळ घरा दिवाई देता है। रामानुज का कथन है कि बही गोळ घरा नहीं दिवाई देता, वीव्रता के कारणवीच का व्यवसान दीखाना बन्द हो जाता है। इसी बात को प्रभाकर ने 'अस्थाति' अब्द द्वारा प्रकट किया है। रामानुज भी उससे सहमत हैं। रस्सी में साँच, सीप में चाँदी आदि अतीतियों तथा स्वम्नो की ध्याख्या भी इसी प्रकार की जाती है।

रामानुजाचार्यं ने तीन प्रमाण माने है: प्रत्यक्षा, अनुमान और राज्य । शब्द का अर्थ है वेद । संकराचार्यं ने वेद का केवल ज्ञानकाण्ड अर्थाल् उपनिवदों

प्रमाणमीमासा का विषय माना है। उनकी दृष्टि में कर्मकाण्ड परमार्थ का प्रतिपादक नही है। रामानुजानाय दोनों काण्डोंको समान महस्व देते हैं। उनकी दृष्टि में जानकाण्ड ईश्वर के श्वरूप को प्रकट करता है, और कर्मकाण्ड उसकी प्रजा-पद्धित को। दोनों एक दूमरे के प्रदक्त हैं। शंकराचार्य के अनुसार कर्मकाण्ड चित्त गुढि में उपकारक है, जो ब्रह्मजिज्ञाना की ओर के जाती है। वह निम्नकोटि के अधिकारी के लिए है। आवस्यक चित्त गुढि हो जाने पर जब जिज्ञाना उत्पन्न हो जाती है, तब कर्मकाण्ड की आवस्यक ता नहीं रहती। उस समय कर्म-संन्यास आवस्यक है। रामानुजानायें जीवन के लेटिम समयतक ज्ञान और कर्म दोनों का प्रतिपादन करते है।

आचार्य रामानुज ने अपने सिद्धान्त का समर्थन करने के लिए पुराणों का भी आध्य लिया है। अंकराचार्य ने उतना नही लिया। रापानुज ने आगम साहित्य को भी प्रमाण माना है। शंकर ने उन्हें स्वतंत्र प्रमाण नही माना। उनकी दृष्टि में वे तभी प्रमाण है, जब वेदों का समर्थन करते हैं; विपरीत होने पर उनका प्रामाण्य गीण हो जाता है।

रामानुन के मत में प्रत्येक शब्द ईश्वर का वाचक है, और प्रत्येक पदार्थ में उसकी झलक है। एकही राज्य से जी प्रतीति ज्ञानी को होती है, वह साधारण व्यक्ति को नहीं होती। ज्ञानी के लिए उपनिपदों का प्रत्येक सब्द ईश्वर का बोधक है, प्रत्येक पदार्थ उसके साक्षारकार की खिड़की है।

'तत्त्वमार्ता' की ब्याख्या के रूप में आचार्य रामानुज का कथन है कि 'तत्' राज्य का अर्थ प्रकृति के रूप में ईक्वर का दारी रहे, और 'त्वम्' गब्द का अर्थ जीव के रूप में ईक्वर का दारीर । सारा वाक्य उस सत्ता नो प्रकट करता है, जो दोनों की आत्मा है। साधना — विशिष्टाईत में साधना का लब्द है वैकुण्ड की प्राप्ति, जहाँ नारायण अपने देशेप्यमान रूप में विराजमान है। अकृत वहाँ पहुँचकर पूर्णमुख

और स्वातव्य प्राप्त कर खेता है।

इसके दो मार्ग हैं—प्रपत्ति और भिवत । प्रपत्ति का मार्ग सभी के लिए खुला है। उसका मूल स्रोत वैष्णव-साहित्य है। प्रवित का मार्ग उच्च वर्णों तक सीमित है। उसका स्रोत उपनिषद् है। प्रपत्ति का अर्थ है 'आत्मसमर्पण' या सरपामति, तथा नारापण की कृषा एव शिकत में दूव विद्वासा। रामानुजाचार्य ने प्रपत्ति को आन का ही एक प्रकार बताया है। उनका कथन है कि यह सिद्धान्त उपनिषदों के विद्द नहीं है, क्योंकि वहीं भी जान को ही मुख्य कारण बताया गया है। भवित की तीन श्रीणयी है:

१ कमेंथोग, २ ज्ञानयोग, और ३ भक्तियोग।

कर्मयोग— कर्म का अप यहाँ भी वही है, जो गीता में बताया गया है। अपति फल की कामना के बिता अपने-अपने कर्सव्य 91 पालत । लट्टम के रूप में दो बात बताई जाती है। पवितवादी परम्पराग् पहुछें कुँति पर कोर देती हैं। उनका कहना है कि कर्म का लट्टम प्रमेहदम की प्रसिन्त के स्तुत है। भरत की बाहिए के समस्त कर्म परमेहदम के अपने के लित करदे। अनिवृद्धि परम्पराप् उसका लट्टम चिता का मानती है। आचार्य रागानुज पहुछी परम्पराप् उसका लट्टम चिता हो है। आचार्य रागानुज पहुछी परम्पराप् उसका लट्टम चिता हो है। कि समस्त कर्म परम्पराप् उसका लट्टम चिता हो है। आचार्य रागानुज पहुछी परम्पराप् के समर्थक हैं, किन्तु दूसरी परम्परा को सर्वथा उपेशा नहीं करते।

ज्ञानयोग — यही इसकी व्याख्या भिन्न है। इसका अर्थ है, साधक द्वारा एक और अपने स्वरूप एवं ईश्वर के साथ उसके संबंध का ज्ञान, और दूसरी और प्रकृति का। इसमें सबसे पहले जड़ या प्रकृति से भिन्न शुद्ध आरमतत्व का ध्यान किया जाता है। किर ईश्वर के साथ उसके संबंध का। अर्धत के समान यही आरम-साक्षात्कार अतिम लक्ष्य नहीं है, जिन्नु वह ईश्वर के साक्षात्कार का प्रथम

सोपान है।

सितयोग— मितयोग का अर्थ है ईश्वर का सतत चिंतन । मित्र का अर्थ यहाँ अपश्रक्ष नहीं है। इसका अर्थ है लश्च पर मन को एकाग्र करना, जो अपने-आपमे फल है। उपनिपदों में इसका वर्णुन उपासना के रूप में आया है। यहाँ अन्य दानों के समान ज्यान होती है। लक्ष्य का स्मान प्राप्त होती है। लक्ष्य का स्मान प्राप्त होती है। लक्ष्य का स्मान हिंग हों अपने के स्मान प्राप्त होती है। लक्ष्य का स्मान हिंग ही अपने के सतत चलता रहता है। यह रमरण सामान स्मृति में भिन्न है। यहाँ लक्ष्य की साथ उत्तर प्रेम मिला रहता है। इसकी तुलना प्राय्त या साक्षात् ज्ञान से की जाती है। यह अनुभूति इसी जीवन में प्राप्त की जा सकती है। परन्तु मोक्ष या खातम लक्ष्य का परमलभ सारीरपात के परचात् ही होता है। उस सामय जीवारमा को परमेश्वर का प्रयुक्त सामय जीवारमा को परमेश्वर का प्रयुक्त होरीरपात के परचात् ही होता है। उस सामय जीवारमा को परमेश्वर का प्रयुक्त होरीरपात के परचात् ही होता है। उस सामय जीवारमा को परमेश्वर का प्रयुक्त

हो जाता है, जो उसीका स्वरूप है। तब घमंभूतज्ञान सर्वव्यापी हो जाता है। इन्द्रियों की तव आवश्यकता नहीं रहती। अद्वैत के समान यहाँ उस जान को शास्वत नहीं माना गया। यह एक प्रकार का अनुभव है। शंकर के समान रामानुज ने जीवन-मुक्ति को स्वीकार नहीं किया। मोक्ष-लाम के लिए किया जानेवाला प्रयत्न तभी सकल होता है, जब

साधक अपने आपको पूर्णतया परमेहबर के चरणों में अपित कर देता है। जबतक वह अपनी इच्छा को सर्वया अपित नहीं करता और परमारमा की कृपा प्राप्त नहीं होती, तबतक मोक्ष की कोई आद्या नहीं। इसीको 'प्रपत्ति' कहा जाता है। बताने की आवस्यकता नहीं कि इस परम्परा पर प्राचीन बैप्यधर्म का बहुत प्रभाव है। विना मनित के केवल प्रपत्ति हारा मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, किन्तु प्रपत्ति के विवा केवल में कि हम परा मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, किन्तु प्रपत्ति के विना केवल मिक्त हम तहीं।

संत्यास—पांकरावार्य ने भोक्ष के लिए संत्यास को शावस्यक माना है। परन्तु आवार्यरामानुब उसे वैद्या आवस्यक नहीं समझते। उनका कथन है, कि चित्तगृद्धि और परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए अंततक कर्सव्य कर्म करते रहना
चाहिए। महाँ मर्म का वर्य ईश्वर का अनुग्रह है, धुम कर्म या उनके द्वारा प्राप्त
होनेवाल पुण्य नही। अधमें उसके विश्वीत है। आचार्य रामानुज के मत में गृहस्य
मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इसीलए उन्होंने अंततक कर्म करने पर ज़ोर दिया है।
उपनिपदों में जहाँ कर्म-संत्यास की बात आई है, उसका इतना हो तात्यमं है कि
संन्यास से मोश की प्राप्ति सीधन होती है, एर उसका बह अनिवार्य सीधन नहीं है।

## देतवाद

प्रवर्त्तक-द्वैतवाद के प्रवर्त्तक मध्वाचार्य थे (११६६ से १२७८ ई०), जिन्हें पूर्णप्रज्ञ भी कहते हैं। उन्होंने इन भाँच भेदों का प्रतिपादन किया है :

- १. ईश्वर का जीव से. २. ईश्वर का प्रकृति से.
- ३. जीव का प्रकृति से.
- ४. एक जीव का दूसरे जीव से, तथा ५. एक जड पदार्थं का दूसरे जड पदार्थं से ।

मध्याचार्यं ने जगत् की बास्तविक सत्ता स्वीकार की है। ईतवाद का अर्थ है जड़ और चेतन के भेद को सत्य माननेवाला सिद्धान्त । मध्याचार्य ने भी आचार्य रामानज के समान ईश्वर को व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया है। यहाँ उसका प्रतिपादन विष्णु के रूप मे है, जिसकी मान्यता वैदिक समय से चली आ रही है।

साहित्य-वेदान्त की अन्य जाखाओं के समान हैतवाद भी उपनिपद, ब्रह्मसूत्र तथा गीता को 'प्रस्थान' के रूप में स्वीकार करता है। मध्वाचार्य ने इन तीनों पर भाष्य लिखकर अपने मत का समर्थन किया है। ब्रह्मसूत्र भाष्य पर 'अणुव्याख्यान' नाम की टीका भी रची है। उनका दूसरा ग्रंथ है 'भागवततास्पर्य-टीका'। उनके परचात अन्य द्वैतवादी आचार्यों ने अनेक ग्रंथ रचे, जिनमे से ये नाम उल्लेखनीय है:

त्रिविकमपण्डिताचार्यं की तस्वप्रदीविका पदमनाभतीयं की सत्तकंदीपावली जयतीर्थं की तस्वप्रकाशिका और प्रमाण-प्रकृति शलारिशेपाचार्यं की प्रमाणचंदिका ।

सत्त्वमीमांसा- मध्वाचार्यं ने ये दस पदार्थं माने है : द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, विशिष्ट, अंशी, शनित, साहश्य और अभाव ।

इन पदार्थों की चर्चा से पहले एक बात जाननी आवश्यक है। मध्याचार्य ने दो प्रकार के सबंधों का प्रतिपादन किया है। पहला तादात्म्य या अभेद-संबंध है। यह उन वस्तुओं में रहता है, जो कभी अलग नहीं होती है, जहाँ एक के नाश से दूसरी का भी नाश हो जाता है। मिड़ी तथा उसके वजन का उदाहरण लिया जा सकता है। दूसरे सबंध का नाम भेदाभेद है। यह उन वस्तुओं में होता है, जहाँ एक के नष्ट होनेपर भी दूसरी का नाथ नही होता। जैसे रंग बदलते

रहते हैं, फिर भी वस्तु नष्ट नहीं होती।

द्रध्य — इनकी संख्या बीस है : ईश्वर, छश्मी, जीव, अध्यक्ति आकात, प्रकृति, सत्व, रजस्, तमस्, अहंकार, बुद्धि, मन, इदियाँ, तन्मावाएँ, महाभूत, अविद्या, ध्वनि, अधकार, वासना, काल और प्रतिधिम्ब।

अध्याकृत वाकास महाभूत आकास से जिल्ल है। वह शून्यरूप है। सृष्टि और प्रलम से परे है। काल के समान नित्य है। अन्य समस्त वस्तुओं का आधार है। समी वस्तुओं की उत्पत्ति का कारण है।

प्रकृति जगत् का उपादान का रण है। ईश्वर प्रकृति से सच्च, रज औरतम उत्पन्न करता है। उनसे महत् की उत्पत्ति होती है। उससे अहंकार की। उससे बुद्धि, मन, पांच ज्ञानेन्द्रियाँ, पांच कर्में द्रियाँ, पांच तन्मात्राएँ तथा पांच महाभूत उत्पन्न होते है।

द्रव्य सभी कार्यों का समवायों कारण है। प्रकृति में परिवर्तन होता रहता है, किन्तु ईवनर और जीव में नहीं होता। अविद्या जीवों के सान और आनन्द को ढेंके रहती है।

प्रत्येक आरमा में पृथक्-पृथक् अविद्या होती है, और उसे वंधन में डाले रहती

है। ऐसी कोई समष्टि अविद्या नहीं है, जो समस्त आरमाओं का आवरण ही।

नित्य वस्तु में 'रहनेवाला 'सामान्य' नित्य होता है और अनित्य वस्तुओं में 'रहनेवाला अनित्य । यह तमीतक रहता है, जबतक वस्तु विद्यमान है ।

मध्यानाय ने 'समयाय-संबंध' को स्वीकार नहीं निया। उनका कहना है कि उसे स्वीकार कर ठेने पर 'अनवस्था' दोष आ जाता है। जब यह कहा जामेगा कि गुण और क्यें है कि उसे समयाय-संबंध हो सकते हैं, तो यह प्रका उठता है, कि समयाय किस संबंध हो करना करता है, कि समयाय किस संबंध हो करना करता होगी, और दूसरे के लिए होते हैं। इस दोष ने चयने के लिए उन्होंने 'विशिष्ट' नामक पदार्थ स्वीकार किया है। यह गुण और क्यें को हम्य के प्रवाद के लिए होते हैं। अवयय और अवययी में भी समवाय-संबंध नहीं माना। उत्तरे स्थान पर 'संशी' नामक पदार्थ की स्वीकार किया है, जो अवययी को अवययी के साथ योदता है।

शक्ति अलग पदायें हैं । उसके चार रूप है—ईश्वर की अगम्य शक्ति, कारण शक्ति, आगतुक शक्ति और झब्द-शक्ति ।

कारण नायत, आगतुक आयत आर अस्द-सायत । अभाव के भी चार भेद किये है: प्राथमाव, प्रघ्वंसामाव, अन्योन्याभाव

अभाव के भा चार भदाकब हु: प्रायभाव, प्रव्वसामाव, अन्यान्यामाः और अर्थतामाव ।

इन सबका विवेचन अन्य दर्शनों में या चुका है। यहाँ उन्ही तत्त्वों का निरूपण किया जायगा, जो द्वैतसिद्धान्त की विशेषता को प्रकट करते है।

ईवनर-अन्य भवितवादी परम्पराओं के समान द्वैतमत भी ईश्वर के रूप में किसी सार्वभीम सत्ता की स्वीकार करता है। रामानुचार्य ने उसे जगत का निमित्त तथा उपादान दोनों रूपों में स्वीकार किया है। किन्तु मध्याचार्य के मत में वह केवल निमित्त कारण है, उपादान कारण प्रकृति है। आचार्य रामानुज ने प्रकृति को ईश्वर का शरीर मानकर एकही सत्ता की दोनो रूपों में प्रकट किया है, किन्तु मघ्वाचार्यं उनमें अभेद मानने को तैयार नहीं हैं । न्याय-दर्शन भी ईश्वर को निमित्त कारण मानता है। यध्वाचायँ भी प्राय. वैसाही मानते हैं। भेद इतनाही है कि न्याय-दर्शन ईश्वर का अस्तित्व अनुमान के द्वारा सिद्ध करता है। आचार्य मघ्व का कथन है कि उसे केवल शास्त्र अर्थात् वेद के द्वारा जाना जा सकता है। प्रत्यक्ष और अनुमान की वहाँ पहुँच नहीं है। दूसरा भेद यह है कि न्याय-दर्शन जगत् के उपादान या समवायिकरण के रूप में पृथिवी आदि नौद्रव्यों को स्वीकार करता है, जो प्रारंभ से ही परस्पर-भिन्न है। इतनाही नही, पृथियी आदि चार महाभूतों के परमाणु भी परस्पर-भिन्न हैं। मध्वाचार्य ने उन सबके स्थान पर प्रकृति के रूप में एकही तत्त्व को माना है। इस दृष्टि से वह सांख्य के समान है। शंकराचार्य ने ईश्वरको सुष्टि, स्थिति और प्रलय तीनो का कारण माना है। उन्होंने जगत् की सत्ता को ईश्वर की सत्ता से भिन्न नहीं माना । किन्तु मध्वाचार्य कहते हैं कि दोनों की सत्ताएँ परस्पर-भिन्न है। फिरभी जगत् स्वतंत्र नही है। ईश्वर उसे अपनी इच्छानुसार रचता है और नष्ट कर डालता है। यह उसकी लीला है। वह स्वतंत्र है, और जगत् परतंत्र । ईश्वर का अस्तित्व स्वयं अपने लिए है, और जगत् का उसके लिए। यहाँ भी विशिष्टाईत के समान ईश्वर सर्वगूण-सम्पन्न माना गया है। यह अपरिभेष है। अडैत बेदान्त में इसका अर्थ है सन और वाणी से परे। निर्मुण होने के कारण मन और वाणी वहाँतक नहीं पहुँचते। इसके विपरीत, यहाँ ईश्वर को सगुण माना गया है। वह मन और वाणी से परे नही है। 'अपरिमेय' का इतना ही अर्थ है कि उसे पूर्ण रूप मे जानना संभव नहीं है । उसका आभास होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता। ईश्वर प्रकृतिसे सस्व, रज और तम की सुष्टि करता है। वह ज्ञानस्प और आनंदस्वरूप है। अनंत शक्ति और अनंत करुणा उसके गुण है। वह जगत् का सब्टा और संहारक ही नहीं, नियामक भी है । मध्वाचार्य ने अपने प्रंयों में इस बात पर जोर दिया है कि जीव, प्रकृति, काल आदि सारे तत्त्व ईश्वर की कृपाप अवलंबित है। उसके बिना किसीका अस्तित्व नहीं रहसकता। इस इच्टिसे उन्होंने समस्त जगत को दो श्रीणयों मे विभवत किया है : स्वतंत्र और अस्वतंत्र हे इंदूर स्वतंत्र है। उसकी सत्ता अपने लिए है। उसपर किसीका नियंत्रण नहीं है। दूसरी और जगत् की सत्ता ईश्वर के लिए है। वह उसका नियामक है। ईश्वर अपने आपमे पूर्ण है। जगत् की प्रत्येक हलचल में उसका सकेत मिलता है। ईश्वर अपनी इच्छा नुसार अनतार लेता है। आचार्य रामानुज के समान मध्याचार्य का भी कथन है कि समस्त शब्दों का वादय एकमात्र ईश्वर है।

जीवास्मा---इनकी संख्या अनंत है। प्रत्येक जीव दूसरे से फिन्न है। एक झान दूसरे से पृथक् है। प्रत्येक अपने-आप में अपूर्ण है। ब्रज्ञान और दूं:बों से चिरा हआं हैं। जीव अणु-परिमाण है। जीव परस्पर ही नहीं, ईश्वर से भी मिन्न है। किन्तु प्रकृति के समान यह भेद आप्यंतरिक नहीं है। उनके ज्ञान, आनन्द आदि गुण ईश्वर से फिले हुए हैं। अवार्य मध्य ने 'तत्त्वमित' का अर्थ 'साहस्य' किया है, 'एकस्व' नहीं । उनका कहना है कि जीवारमा परमारमा के सहराहै, उसीका संकुचित रूप है।

शास्मा के तीन प्रकार हैं—(१) जो वद्ध होने पर भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं; (२) जो जन्म-मरण के चक्र से कभी नहीं छूटेंगे; और (३) जो सदा नरक का दुःख भोगते रहेंगे। अंतिम दो प्रकार मध्याचार्य की अपनी विशेषता है। साम्रारणतया भारतीय दर्मनों ने सभी जीवों में मीश्र प्राप्त करने की योग्यता स्वीकार की है। किसेका ऐसा नहीं माना, जिसे सदा के लिए दुःख भोगना पड़े। मध्याचार्य ने ईस्वर की करूपा को बहुत महत्व दिया है। शास्वत दुःख भोगने की बात जबसे मेल नहीं खाती। इसका अर्थ है कि विश्व में पाप और दुःख का कभी अंत नहीं होगा।

प्रकृति—यह बाह्य जगत् का मूल कारण है। यह नित्य और जड़ है। स्त्व, रज और तम इसके प्रथम कार्य हैं। इनसे फमशः महत्, अहंकार, मन, इन्द्रियोंतया

महाभूतों की सृष्टि होती है।

'सत्-असत्-कार्यवाद' — मध्वाचायं ने कार्य-कारण-भाव का जो हवरून बताया है, वह अत्य परण्याओं से भिन्न है। उनकी दृष्टि में कार्य उत्यत्न होने पर पहले सत् जीर असत् दोनों रूपों में रहता है। कार्यरूपों असत् होता है, और कारणस्प में सत्। अपेक्षा-भन्न के कारण दन दोनों में भेद नहीं है। दसी प्रकार, उत्यत्न होने के परवात् वह कार्यरूपों में सन् हो जाता है, और कारणस्प में असत्। तिमित्त कारण को भी आचार्य मध्य में सन् हो जाता है, और कारणस्प में असत्। तिमित्त

धिशेष — इंतवाद को समक्ष्मी के लिए 'बिशेष' का स्वरूप ठीक तरह से समझ लेने की आवश्यकता है। ब्रद्धंतवाद मानता है कि एक वस्तु का दूसरी वस्तु से भेद सारेल हैं। हम कहते हैं कि पर, पट से मिनन हैं। भेद का यह प्रतिपादत घट और पट की अपेदा रखता है। इक्का अप है भेद अपने आपमे कुछ नहीं। बह केवल करणना है और मिथ्या है। इसके उत्तर में मब्बाचार्य का कहता है कि भेद का स्वरूप का प्रति मिथ्या है। इसके उत्तर में मब्बाचार्य का कहता है कि भेद कहता का स्वरूप है। अर्थ के स्वरूप का तिनी हमा है के सामान ही अर्थ के सामान ही साम कहता है कि सो साम का साम कर मिथ्या कहता सही नहीं है। वह प्रयोक वस्तु का तिनी हम है और साम तहता सही हम प्रदेश कर अर्थ ता तिनी हम है और साम साम कर साम हो। सर्थ है। भेद के इस सिद्धान्त को लेकर अर्थ ता आप हो।

्रानुमीमांसा--मध्यायाँवं ने भी ज्ञान की प्रत्रिया न्याय-दर्शन के समान स्वीकार्यको है }्किन्तु यहाँ उसका स्वरूप सर्वया भिन्न है। न्याय-दर्शन में बुद्धि या ज्ञान स्वरूप, क्रार्थ है, जो सन्निक्ष के पश्चात उत्पन्न होता है। यहाँ वह बंदा- करण या मन का गुण है, आहमाका नही। इसका यह अयं नही है कि जान के साथ आहमा का कोई संबध नही है। आहमा कत्ती है, और मन है करण। कर्ता कार्य को उत्तान्त करने के लिए करण का उपयोग करता है। उससे प्राप्त फल को अपना मानता है। विचित्रत्याँत के समान यहाँ भी प्रत्येक ज्ञान सविकल्पक या विज्ञिप्ट होता है। आचार्य मध्य की दृष्टि में कोई भी ज्ञान निविकल्पक नही है। पहले बताया जा नुका है कि मध्य ययार्यवादी है। उनकी दृष्टि में कोई ज्ञान ऐसा नही होता, जिसका सबस्य बाह्य पदार्थ से न हो। अस्तित्य का अर्थ है काल और देस के साम सबस। जित पदार्थ का देस और काल के साथ संबंध होता है, वह वास्तविक है, फिर वह कितनाही सीमित हो।

बढ़ित के समान यहाँ पारमाधिक और व्यावहारिक सत्ता में कोई भेदनहीं माना गया। प्रनीति के दो ही प्रकार है—सम्बक्त और मिष्या। इसके अनुसार पदार्थों का विभाजन भी दो ही कोटियों में किया जाता है। अईत ने प्रहा को सत्य और जगत् को मिष्या बताया है। आचार्य भष्टव ने उस बात को दूसरे रूप में उप-स्थित किया है। उनका कहना है कि ईस्वर स्वतंत्र है, और जगत् परतंत्र या

ईश्वराधित।

'श्रमा' का अबं है ययायं सान, अयांत् वस्तु के अनुसार प्रतीति । यहां माना गया है कि बस्तु जैसी है; सान भी वैसाही होता है; उसमें साता की ओर से सिम्मपण नहीं होता । हवन्न और स्पृति को भी सरय माना गया है। हवन्न में प्रतीत होनेवाले पदार्थ अपने-आपमें मिल्या नहीं होते हैं। केवल उनकी बाह्य प्रतीति मिन्या होती हूँ। क्वन्त में प्रतीत होनेवाल हाथों अपने-आपमें सत्य है, किन्तु उसका सड़क के साथ संवध मिल्या है, और यह प्रतीति प्रस है। महत्व का क्वन है कि जागने पर हम हाथों का अपलाप नहीं करते, किन्तु सड़क के साथ उसके संवध का अपलाप करते हैं। इसिए वही मिल्या है। इसी प्रकार वस्तु का जिस देश और जिस काल के साथ सवय है, यदि उसीकी स्पृति होती है, तो वह सत्य हैं। पर यदि उसका संवध स्पृतिकालीन देश और काल के साथ हैं कि परि हम अतीत वस्तु के साथ वर्तमान काल का और दूर भी वस्तु के साथ समीप काल का और दूर भी वस्तु के साथ समीप की सहतु का सवंब ए सुंत हैं। तो वह मिल्या है।

असत् स्याति—न्याय-दर्शन ने 'अन्यया स्याति' का प्रतिपादन किया है। वह मानता है कि सीप में प्रतीत होनेवाको चाँदी अपने-आपमें मिण्या नही है। दूकान पर उनकी सत्ता वास्तविक हैं। किन्तु मही जब सीप में प्रतीत होती है, तो उस क्षान को अम कहा जाता है। यह अम चौंदी में नही, किन्तु स्थान में होता है। जो चौंदी इनान पर पर्ती है, वही सामने प्रतीत होने लगती है। हसे 'अन्यया स्थाति' कहा जाता है। किन्तु आनार्य मध्य का कहना है कि सामने प्रतीत होनेवाको चौंदी का कही बासतविक अस्तिस्व नहीं होता। वह असत् होती है। अम का अर्थ है जसत्, अर्थात् अविवसान वस्तु की प्रतीति । इसीको 'असत् स्याति' कहा जाता है। आचार्यमध्य का कहता है कि सत् के समान असत् वस्तुओं की भी प्रतीति होती है। हम आकारा-मुतुम की चर्चा करते हैं। विना प्रतीति के चर्चा नहीं हो सकती। अर्देतवाद यह मानता है कि विषय के असत्य होने पर प्रतीति भी असत्य होगी। किन्तु मध्वाचार्य इतसे सहमत नहीं है। यहाँ असत् की प्रतीति भी सत्य है। भिष्या केवल विषय होता है, प्रतीति नहीं।

रामानुवाचार्य के समान मध्वाचार्य ने भी तीन प्रभाण स्वीकार किये हैं— प्रस्यक्ष, अनुमान और राज्य । यहाँ प्रमाणका अर्थ झान का कारण और झान दोनों हैं। पहले अर्थ में प्रमाण झान हारा पदार्थों को साह्युत

प्रमाणमीमांसा करता है, और दूसरे अर्थे में साक्षात् को । इस दृष्टि से उन्होंने प्रमाण की दो अवस्थाएँ बताई है—केवल प्रमाण, और अनुप्रमाण । प्रमाण सायनहै, और अनुप्रमाण स्वयं आनरूप । रामानुजानार्थ की तरह मध्ना- चार्य ने भी पुराणों और आपभों को शब्दप्रमाण के रूप में स्वीकार किया है । इत्यों सात है । यहाँ मन और साक्षों को भी जनमें सन्मित्तल किया गृया

क्षान्त्रभा सात ह। यहा भन आर सात्रभा का भा जनमसान्मालत क्यागया है। साक्षा की हिन्द्रयों में गणना आचार्य मध्य की विद्यापता है। पहने बताया जा चुका है कि ईश्वर और जीव चेतनस्वरूप है। इसी चेतना या ज्ञानशिक को यहां साक्षा कहा गया है। अद्धेत चेवान्त में भी साक्षी ही मन एवं इन्द्रियों हारा बाह्य वस्तुजों को जानता है। जसे सुख-दुःख आदि की खांत्रिक अनुभूति साक्षात् होती है। चेतन होने के कारण बहु इन्द्रियों की सहायता के बिना भी जान सकता है। जैन-दर्शन में भी आरमा में सामर्थ्य मानी गई है।

साक्षी के द्वारा होनेवाला समस्त ज्ञान सरय होता है। उसे सुख, दु:ख, काल, दोप, देश, आत्मा बादें की साक्षात् प्रतिति होती है और बाह्य वस्तुओं की किन्नफिन्न इन्द्रियों द्वारा आवार्य भट्ट के अनुसार आत्मा अपने आपको जानता है। यह
स्वयं अपनाही विषय है। शक्षराज्ञां ऐमा नहीं मानते। उनकी दृष्टि में विषय
और विषयी का परस्पर-विरोध है। अन्य दर्भनों ने सुख-दु:ख आदि की प्रतीति
आहमा और मन के परस्पर-विरोध है। अन्य वर्भनें ने सुख-वृ:ख आदि की प्रतीति
आहमा और मन के परस्पर-विरोध है। अन्य वर्भने हो। स्वयात्र्य में मन की आवश्यकता
नहीं समझी। यहाँ उसका क्षेत्र स्थृतितक सीमित है।

अद्वेतवाद के समान यहाँ भी अनादि अविधा संसार का कारण है। किन्तु यहाँ वह मिष्पा नहीं है, और प्रत्येक जीव में वह फिन्न है। वीस द्रव्यों में इसकी भी गणना है। इसके दो कार्य है। जबतक वह रहती है,

साधना बीव न तो ईस्वर को जान पाता है, न अपने-आपको । मोक्ष का अर्थ है इन दोनों प्रभावो से छुटकारा । आहमा का जान सास्त्रों के हारा होता है, परन्तु वह साक्षात् नहीं होता । साक्षात् ज्ञान ईस्वर की छूपा से ही प्रास्त होता है। मोक्ष के लिए आत्मजान की अपेटा ईश्वर का ज्ञान अधिक उपकारक है। ईश्वर का साक्षात् कान उसके निरंतर कितन तथा ध्यान द्वारा होता है। साधना का लक्ष्य है आनन्द की प्राप्ति। परवह आनन्द सभी में एक-सा नही होता । आवार्य मध्य के सानान्द को मं भी जीवों में योग्यता-भेद बना रहता है, और तदनुसार मध्य में भी जीवों में योग्यता-भेद बना रहता है, और तदनुसार मध्य में प्राप्त होता है। इंदवर के ज्ञान और बानन्द अपरिष्ठण्य होते हैं। युवत जीवों के परिष्ठण्य । फिरकी उनकी जो मात्रा मुत्त अवस्था में प्राप्त होती है, वह संसार मे नहीं हो सकती। ज्ञान और आनन्द का यह तारतम्य बताने के लिए बतेंगों की उपमादी जाती है। एक बतेंग बड़ा होता है, दूसरा छोटा। दोनों में एक-सा पानी नहीं जाता। छोटे बतेंगों में एक भरा हो सकता है और दूसरा छोटो। देवनों में समान। ससारी जीव खाली बतेंगों के समान।

मोक्ष-लाम के लिए ईश्वर का ज्ञान अस्वावस्यक है। उसे प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग पवित है। उसकी प्राप्ति ईश्वर के गौरव और अनुग्रह का सम्यक् ज्ञान होने पर होती है। धक्ति से ईश्वर का अनुग्रह या प्रसाद प्राप्त होता है। यह प्रसाद ही नोहा का परमकारण है। अन्य बाले केवल सहायक है। सर्वताधारण के स्वत्त के प्रचार का मुस्य कारण यही प्रवित्त है, जो हुद सर्वताधारण के स्वत्त है। यह प्रेग इत्ता तींत्र और उत्कट होता है कि अन्य सार्थ अपित वित्त करता है। यह प्रेग इत्ता तींत्र और उत्कट होता है कि अन्य सार्थ के कि ही नहीं, अपने आपको भी भूल जाता है। उसके पीछे साथक बाह्य स्वार्थों को हो नहीं, अपने आपको भी भूल जाता है। इसरे सभी लस्य और महत्वाकांक्षाएँ गीण हो जाती है। ईश्वर की महानता और पंगलमयता का साधात्कार गीता मे महे निष्काम कर्मगण, सारव-अवण, मनन औरद्याग हारा होता है। रामानुजावार्य की तरद मार्थावार्य में भी जीवन्युक्ति को स्वीकार रही। किया। उनका भी क्यन है कि स्त्युपरंत्त वर्णाश्रम-धर्मों का पालन करते रहता पाहिए।

## द्वेताद्वेतवाद

निम्बाकांचार्य का सिद्धान्त है कि जीव और जगन् ईश्वर से भिन्न हैं, और अभिन्न भी । उन्होंने उनमें भेदाभेद का सम्बन्ध बताया है, अर्थात् एक दृष्टि से भेद है, और दूसरी दृष्टि से अभेद ।

हैताहैतवाद के प्रवर्तक आचार्य निम्बाक भाष्ट्राकर के मत से रामानुजाचार्य के बाद हुए हैं। उन्होंने अपने ब्रह्मसूत्र-माप्य में रामानुजाचार्य के मत का उत्लेख

किया है। डॉ॰ भाण्डारकर ने संवत् १२१६ इनका प्रवर्तक आविर्भाव-काल माना है।

निम्बार्काचार्यं ने श्रह्मसूत्र पर 'वेदान्त पारिजात सौरम' नामक भाष्य जिल्ला है। संक्षिप्त होने पर भी वह स्पष्ट हैं  $\frac{1}{4}$  (दक्षकोकी' में उन्होंने ईताईत-

सिद्धान्त का विश्वर्यन कराया है। श्रीनिवास ने 'सीरम' यर 'वेदान्त-कीस्तुम' नामक टीका लिखी है। केशव कादमीरी ने 'वेदान्त कीस्तुम प्रभा' नामक संक्षित्त ब्याख्या की है। पुरुषोत्तम की

दशकोकी पर 'वेदान्तरत्न मंजूपा' नाम की टीका है । जगत और ब्रह्म का स्वरूप-निम्बार्काचार्य ने भी जगत को ब्रह्म का

परिणाम माना है, अर्थात् ब्रह्म स्वयं जगत् के रूप में परिणत होता है।

यहाँ ब्रह्म का प्रतिपादन पुरुपोत्तम के रूप में किया गया है। उसमें कनंत गुण और अनन्त शक्तिवा है। वह सर्वज्ञ और सर्वस्थापी है। सपने आपने यह पूर्ण है। सभी विकारों और अपूर्णताओं से परे है। वह जड एवं चेतत सारे जगत की मृद्धि, स्थिति और संहार करता है। सर्वया श्रव्या है। अनन्त वोबें का अपने स्वतंत्र इस्कानुसार संचालन करता है। उन्हें जुष-अगुभ कभी का फल देता है। उसमें अनन्तवान, अनन्तवसुव, अनन्तवस्था और अनन्तवात्ति है। वह भूमा है, अर्थात् विराद महान स्वाधित है। परमभुती और शाववत है। अलर् है। अतीत, यर्तमान और मानो कारों का विद्यारम है। जगत् का आधार है। जगत् को वह स्थिता और सामजस्थ प्रदान करता है। जगत् के रूप में अभियत्त्र होना उससे सभाव है। सरे जगत् में मह समाया हुआ और उत्तरे उपर में है। वहीं परम पुरुपायों है। उसीमें जीवात्माओं का विजय होता है। ईस्वर का सुलही उनका सुख है। उसे जानने का एकमात्र सामव वेद हैं।

ब्रह्म जगत् का निमित्त कारण है, और उपादान कारण भी है। जैसे दूध दही के रूप में परिणत होता है, वैसेही वह, जिना किसी अन्य सहायता के, अपनी असाधारण सक्ति से जगत् के रूप मे परिणत होता है। फिरभी वह अपने स्वरूप में स्यिर रहता है। स्वकीय रूप में अध्याकृत है, और परकीय रूप में परिवर्तनशील।

एक प्रश्त है। परमात्मा जब निर्वयंव है, तो जगत के रूप में परिणत होने पर उसका निजी अस्तित्य कैसे कायम रह सकता है? इसके उत्तर में उपनिपदों के वावय दोहराये जाते हैं। वहाँ बताया गया है कि परमात्मा एक होने पर भी अनेक-रूप धारण करता है। मकडी अपने पेट से तन्तु निरालस्य जाता ग्रुतती है, और उस रूप में परिणत होने पर भी उसका अस्तित्व समान्त नहीं होता। इसी प्रकार जगत के रूप में परिणत होने पर भी परमात्मा को ज्यान स्वय का अस्तित्व वना रहता है। उसमें विकार नहीं आता। परमात्मा की उत्थादक झिक्त हो जगन का कारण है। वह वास्तिवक है। वास्तव में देखा जाय तो वह परमात्मा की इस्क्रा हो हुत्यरा नाम है। धक्तराचार्य की माया की तरह यहाँ वह अनिवंचनीय नहीं है। जगत् बद्ध का परिणाम है, अतः वह भी वास्तिवक है। बंकराचार्य के सामान पहाँ पर कोई निय्या प्रतीति नहीं है।

निम्बाकीचार्य के मत में कार्य कारण का ही परिणाम है। उत्पन्न होने से पहले वह कारण मे रहता है। यदि ऐसा नहीं है, तो अग्नि से घान्य की उत्पत्ति क्यों नहीं होती ? जैसे फैला हुआ कपड़ा तह किये हुए कपड़े का ही विस्तार है, वैसेही कार्य कारण का ही विस्तार है। कारण के रूप में यह छिपा रहता है, और कार्य के रूप में प्रकट हो जाता है। उरपत्ति से पहले जगत् बह्य में छिपा रहता है। बही उत्पत्ति के पश्चात् प्रकट हो जाता है। कार्य और कारणपरस्पर किसी प्रकार अभिन्त है, और किसी प्रकार भिन्त । बहा जगत का अन्तर्यामी है। जैसे सूर्य अपनी किरणों से, और समुद्र अपनी तरगों से किसी प्रकार भिन्न तथा किसी प्रकार अभिन्न होता है, उसी तरह ब्रह्म जगत् से किसी प्रकार भिन्न है और किसी प्रकार अभिन्त । साकार तथा निराकार, जड़ तथा चेतन समस्त जगत् ब्रह्म में रहता है। सांप का अपने कुंडलित रूप से जो सम्बन्ध है, वही ब्रह्म का सम्बन्ध जगत् से है। ब्रह्म में स्वाभाविक रूप से कोई परिवर्तन नहीं होता। वह केवल चित्-शक्ति और अचित्-शक्ति के द्वारा परिवर्तन लाता है। यह सिद्धान्त वहलभाचार्य के 'अविकृत परिणामवाद' से मिलता है। जीव, जगत् और कर्तृ स्व तीनों परमारमा की अभिव्यक्तियाँ है। किन्तु अपने आपमे वह तीनो से ऊपर है। जगत् के परि-वर्तनो का उसके वास्तविक रूप पर कोई प्रभाव नही होता।

यह अनादि और निस्य है । जन्म और घ्रस्यु का अर्थे है, इसका दारीर के साय सम्बन्ध और वियोग । ज्ञान इसका स्वाभाविक गुण है । इसीछिए इसे ज्ञाता कहा जाता है । आत्मा धर्मी है, और ज्ञान उसका धर्म । जीव

णाव दोनों मे भेदाभेद है। आरमा द्रव्य है और ज्ञान गुण । आरमा सुय-दुःख का भोक्ता है, जो उसीके पाप और पुष्य का फल है। वह कर्ता है। मछे और दुरे कार्य करने की शक्ति रखता है। फिरभी उसपर ब्रह्म का नियन्त्रण है। उसके अनन्त आनन्द को वह प्राप्त करना चाहता है। अणु-परिमाण होनेपर भी सारे शरीर से सुख-दु:ख का अनुभव वह कर सकता है। उसका स्थान हृदय है। जैसेदीपक एक स्थान में होनेपर भी सारे कमरे की प्रकाशित करता है, वैसेही वह भी सारे शरीर को संवेदनशील बना देता है। वह बहा का अंश है। उससे भिन्न है और अभिन्न भी।

बहा और जीवात्मा में बहुत भेद है। जीव आने कार्यों के अनुसार सुख और दुःख भोगता है। बह्य नहीं भीगता। बह्य उपास्य है। जीवारमा उपासक। जीवारमा आनन्द-प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहना है। ब्रह्म आनन्द प्रदान करता है। ब्रह्म अन्तर्यामी है। जीव इसके द्वारा नियन्त्रित होता है। इस प्रकार भेद होने पर भी वे सर्वेषा पृथक् नहीं है। जीव बहा का अंश है। दीनों का तादारम्य है। ज्ञान और आनन्द जीव का स्वभाव है। किन्तु उसवर अविद्या का आवरण छा जाता है, जो परमात्मा की कृषा से दूर होता है। मुक्तात्मा, परमात्मा के समान हो जाता है। उसके पुष्प और पाप समाप्त हो जाते हैं, फिरभी उसका प्रथक अस्तित्व बना रहता है।

बह्य जीव की जागृत, स्वप्न, सपूप्ति और तुरीय इन चारों अवस्थाओं पर नियन्त्रण करता है। फिरभी उसके पुण्य-पाप से वह लिप्त नहीं होता। जीव की इच्छा पर ब्रह्म का प्रभुत्व हो जाता है। वह पिछ्छे कमों के अनुसार उसका संचा-लन करती है। उसके बन्धन और सुनित का कारण भी परमेश्वरीय इच्छा है। उसके भले-बुरे कमों के साथ सम्पर्क होनेपर भी अपने-आपमें वह सदा घुद्ध रहता है। सबका अन्तर्याभी होनेपर भी वह किसी सीमा से नहीं बँघता।

आचार्य भास्कर के समान निम्बाकीचार्य भी अगत की बहा का परिणाम मानते है। वे बहा और जीवारमाओं में भेदाधेद के समर्थक हैं। किन्त भास्कर

निम्बार्क और मास्कर उनमें वास्तविक अभेद मानते हैं। वहाँ भेद का कारण उपाधि है। निम्बार्कचार्य ने द्वैत तथा अद्वैत दोनों का खण्डन किया है। भेद तथा अभेद का प्रतिपादन करनेवाली श्रतियों का समन्दय करने में हैताहैत या भेदाभेद का समर्थन किया है। जगत् और जीव भी वास्तविक हैं। किन्त परमात्मा से भिन्न है, सायही, वे उसपर आधित है, अतः उससे अभिन्त हैं। 'तत्त्वमिस' का भी यही अर्थ है। 'त्वम्' अर्थात् जीव, 'तत्' अर्थात् ब्रह्म से भिन्न है और अभिन्न भी । वास्तविक स्वरूप की ट्रांट से उनमें अभेद है। परन्तु एक अंश है, दूसरा अंशी । एक नियन्त्रित है, दूसरा नियामक । एक उपासक है, दूसरा जपास्य । इस दृष्टि से भेद है ।

रामानुजाचार्य ने ब्रह्म में 'स्वगत' भेद स्वीकार किया है। उनके मत में

जगत् और जीव बहा के विशेषण या प्रकार हैं। वे बहा में समवाय-सम्बन्ध से रहते हैं। ब्रह्म बात्मा है, और वे उसका शरीर। उनमे

निम्बार्काचार्य और 'अप्रयक्-सिद्ध' का सम्बन्ध है। उन्होंने भेद की अपेक्षा रामानुजाचार्य

तादारम्य या अभेद पर अधिक वल दिया है । किन्त निम्बार्काचार्यं भेद तथा अभेद दोनो पर समान वल देते है । रामानुजाचार्यं जीव और जगत् को जहाँ ब्रह्म का विशेषण मानते हैं, वहाँ उनकी पृष्क् सत्ता नहीं। किन्तु आचार्य निम्बार्क ने उतकी वास्तविक सत्ता स्वीकार की है। अन्तर्यामी के रूप

में ब्रह्म उनमे समाया हुआ है। परन्तु अपने आपमे उनसे परे हैं। जीव और जगत् के परिवर्तन उसे प्रभावित नहीं करते । अपने-आपमे वह कटस्थ है ।

#### मेदाभेदवाद

भेदाभेद का अर्थ है जीव और जगत् यहा से एक अपेक्षा से भिन्न हैं, और दूसरी अपेक्षा से अभिन्न । एक्ज़ा और अनेक्ज़ा दोनों ही वास्तविक है ।

इसके प्रवर्तक भारकराचार्य हैं। यह नवी सताब्दी में हुए ये। इन्होंने 'बह्मसूत्र' पर भाष्य लिखा है। वेदान्त की अईत-विरोधी परम्पराओं में आचार्य भारकर का सबसे पहला स्थात माना जाता है। कहा प्रवर्तक और साहित्य जाता है कि बाद के आचार्यों में इन्होंने विचार विक-सित हुए हैं। फिरभी अपने आपमें इस परम्परा का अधिक विकास नहीं हुआ। । उत्तरवर्ती जायार्यों ने उसका उत्लेख किया है, पर उसपर अधिक साहित्य नहीं मिलता।

भास्कराचाये के मतानुसार बहुर्ग निर्माण या शुद्ध चित्स्वरूप नहीं है । वह संगुण है, साकार है । वही जगत् का निमित्त और उपादान कारण है । उसीका

एक अंदा जगत् के रूप में परिणत होता है। बाह्य जगत् विद्य-स्पयस्या मिच्या या प्रतीतिमात्र नही है। असल में देखा जाय, ती सारा जगत् चित्स्वरूप है। ब्रह्म या परमसरय एक, तथा अनेक दोनों है। अपने गूढ रूप मे वह एक, तथा असीम है। वही उपाधि के कारण अनेक और सीमित हो जाता है। कारण के रूप में एक है, और कार्य के रूप में अनेक। कारण और कार्य दोनों की वास्तविक सत्ता है। कार्य कारण का ही परिणाम है। उससे वह भिन्न है, और अभिन्न भी। वह कारण की 'मिच्या प्रतीति' नहीं है। ब्रह्म 'निरंश' होनेपर भी जगत के रूप में परिणत होता है। सायही, अपने-आपमें वह कूटस्य रहता है। सारे जगत् मे व्याप्त है, और उससे बाहर भी है। वही भोग्य वन जाता है, और वही भीवता । फिरभी अपने स्वरूप में स्थिर रहता है । एकान्त भेद तथा अभेद दोनों से परे हैं। जिस तरह तरंग समुद्र का परिणाम है, वह उससे भिन्न है, और अभिन्न भी । इसी तरह जीव और जगत बहा का परिणाम हैं। वे उनसे भिन्न हैं और अभिन्न भी । शक्ति और शक्तिमान में भी परस्पर भेदाभेद है। परमसत्य मे एकता और अनेकता दोनों वास्तविक है। यहा अपने-आपमें निर-वयव तथा निष्प्रपंच है। जगत् उसीका प्रपंच है। वह अनन्त, गुद्ध, सत् और चित्स्वरूप है। उसका वर्णन इन गुणों के साथ किया जाता है, फिरभी उसमें भेद नहीं आता ।

अविद्या, काम और कर्मरूप उपाधि के कारण ब्रह्म सीमित हो जाता है। इसीको जीव कहा जाता है। उपाधि की वास्तविक है। विराकार ब्रह्म शरीर, प्राण, मन, बुद्धि और अहंकार के कारण साकार हो जाता है। उसीको जीव या परिच्छिन आस्मा कहा जाता है। वह बुद्धि और शरीर का संघात है। उसका कारण है अविद्या, काम और कमें।

कारण है अविद्या, काम और कर्म । कर्म के बिना अकेले झान से मोल प्राप्त नही होता । आचार्य भास्कर ने जीवन्युन्ति को स्वोकार नही किया । जबतक झरीर रहता है, मोक्ष प्राप्त नही

जीवन्मुनित को स्वोकार नहीं किया। जबतक द्यारीर रहता है, मोक्ष प्राप्त नहीं होता। मुनद अवस्था में जीव का प्रद्वा में विजय हों साधना जाता है। इस अवस्था को 'एकोमाव' कहा जाता है।

इसका अर्थ है जीव का ब्रह्म के साथ एक हो जाना। प्रत्येक जीव अपने वास्तविक रूप में ब्रह्म ही है। भेद का कारण उपाधि हैं। इसके दूर होते ही ब्रह्म केमावएकी-भाव हो जाता है। जैसे किरणें सूर्य से निकरूकर फिर उसीम समा जाती है, वैंदे हो जीव ब्रह्म से निकरूकर उसीमें रूप हो जाता है। वह कर्सा, भोनताओर साता है। अपनी इस्कानमार कार्य करता है. और चनके रिष्ठ उत्तरवायी है। फिरफी

हा जात्य ब्रह्म सा त्वन्छन्तर उसाम क्या हा जाता हो । यह करा, मावता आरमाता है। अपनी इच्छानुसार कार्य करता है, और उनके किए उत्तरदायी है। किरणी जमको स्वतन्त्रता ईश्वर के अधोन है। यह अणु-यरिमाण है और हृदय में निवास करता है। उपाधि के नष्ट होने पर वह असीम और अन-त हो जाता है। आचार्य भास्कर ने सकराचार्य के मायावार का खण्डन किया है। उनका कहना है कि जी अविद्या बाह्य जगत को उत्पन्त करती है, उसे अनिर्वचनीय नहीं कहा जा सकता।

नमान कारण होने से उसे सत्रप मानना होगा। बहुन के समान वह भी सर्य है। यदि उसे अनादि माना जाय, तो निर्द्ध भी मानना होगा। इतका अर्थ है मोस का अमान। यदि भेद की प्रतीति (संस्था है, तो अभेद की प्रतीति भी सिस्था

हा भाव उस अनाद माना जाय, ता ानत्य सा मानना होगा । इसका अषह मान का अमान । यदि भेद की प्रतीति (जय्या है, तो अभेद की प्रतीति की निय्या माननी होगों । स्वप्न के समान बाह्य लगत् की प्रतीति की निय्या कहना ठीक मही है । स्थप्न भी अपने-आपमें सत्य है, "साम्यु गे" के समान असत्य नहीं ।

# शुद्धाद्वैतवाद

जीत, जगत और बहा के सस्वन्ध में इस वैष्णव सम्प्रदाय का मत विशिष्टा-हैतवाद और देंत दोनों मतों से भिन्नहैं। यह सानता है कि मायारिहत गुढ़जीव और बहा एक ही है, दो नहीं। गुढ़ाहैत बहा, जीव और जगत सोनों का बास्तविक मिसत स्वीकार करता है। जीव अनेक हैं, और जगत भी विविधता को खिये हुए हैं, परन्तु बहा अपने गुढ़ स्वरूप में एक है। इसी आधार पर इसे गुढ़ाहैत कहा जाता है। इस मार्ग के अनुमाग्ने परमेश्वर के अनुग्रह को 'पुष्टि' भी कहते हैं, जिससे यह 'पुष्टिमार्ग' भी कहलाता है।

प्रवर्तक और साहित्य-गुदादित के प्रवर्तक वस्लभावार्य (जन्म-संवत् १४३६) है। उन्होंने प्रहासूत्र पर 'अणुभाष्य' और भागवत पर 'मुबोधिनी' टीका

तथा अन्य प्रन्थों की रचना की।

इस परम्परा के मुख्य प्रन्य हैं:

पुरुषोत्तम की 'अणुश्राच्य' पर 'प्रकाश' नाम की टीका, तथा 'प्रस्थान रस्ताकर'

गिरिधर का 'शुद्धाद्वैत मार्तण्ड'

बालकृष्ण भट्ट का 'प्रमेयरत्नाणंव'

बल्क्ज्ञाचार्य के मतानुसार ब्रह्म सगुण, साकार है। जगत् और जीव सभी सत्य हैं। उन्होंने मामा को स्वीकार नहीं किया। ब्रह्म, जीव और जगत् में किसी

विश्व-व्यवस्था प्रकार का अभेद स्थापित नहीं किया । श्रह्म की स्वतन्त्रता को इतना अधिक महत्त्व दिया है, कि उसके

पीछे जीव की स्वतम्त्रता को समाप्त कर दिया है। त्रह्म को सर्वाधिपति और जगत् भी सारी हलचल का एकमात्र कारण बताया है। इसी आधार पर इस सिद्धान्त को पार्वेषरपाद' भी कहा जाता है। ईश्वरीय गुणों का आविष्मांव और तिरोभाव इस सिद्धान्त को अपनी विधेषता है। अगन्द-अंश को छिपाकर पट्टी जीवारमा हो जाता है, और नित्-जंश को छिपाकर चट्टा जीवारमा हो जाता है, और नित्-जंश को छिपाकर चट्टा जीवारमा हो गृणों का जवरोनर तिरोभाव पार्या जाता है।

अर्द्धेत के समान शुद्धाद्वेत भी एकमात्र ब्रह्म को विश्व का 'निभित्त' तथा 'उपादान' कारण मानता है। किन्तु यहाँ वह निर्मुण नहीं है। उससे उत्पन्न जगत्

भी मिष्या नहीं है। श्रृतियों में इसका निर्मुण के रूप भें बहुर जो प्रतिपादन है, अल्लगाचार्य की हिन्द में उसका इतना हो अर्थ है कि वह प्रश्रुति के गुणों से परे हैं। वह सनुण है औरसविभेप भी। वह साकार, सर्वशक्तिमान्, सर्वज्ञ तथा सबका कारण है। वह सन्विदानन्द-रूप है। उसमे जगत् की सारी वस्तुओं को उत्पन्न करने, और उनपर नियन्त्रण रखने की शवित है।

वह विश्व का 'समवायि' कारण है, और निमित्त कारण भी । जगत् उससे भिन्न नहीं है। प्रकृति और जीवात्माओं का वह साधान् स्वामी है। प्रकृति उसकी शक्ति है। जीवात्मा उसका अंदा है। बहा और ईश्वर एकही है। अहँत-वेदान्त के समान माया ईश्वर की उपाधि नहीं, किन्तु शक्ति है, उसीका कार्य है। वह ज्ञाता ही नहीं, कर्ता और भोवता भी है।

असरीर होते हुए भी वह भक्तों के उद्धार के लिए शरीर धारण करता

रहता है। यह उसकी लीला है। वह पुश्योत्तम है। अपने गुजो का स्वेच्छा से आनिर्माव तथा तिरोभाव करता रहता है। जीवादमाओं में अपनी शक्ति एवं आनक्ष करों कुछ कर कुछीं में मान की भी, अपने छुछ को छिपाकर ईस्वर हो जीव हो जाता है, और आनक्ष और जान को छिपाकर में अपने परिणत हो जाता है। स्वरूप में भा जाने पर मान, जानक की स्वाक्त हो जाता है। स्वरूप में भा जाने पर मान, जानक की स्वाक्त की सत्ता तीनों की पूरी अभिक्यित हो जाती है। जड़ जगत् में केवल तता तीनों की पूरी अभिक्यित हो जाती है। जड़ जगत् में केवल तता तीनों की पूरी अभिक्यित हो जाती है। जड़ जगत् में केवल तता तीन अभिक्यित होती है; जोवों में सत्ता और जान की। जीव की आत्मा में सत्ता, जान और आनम्बति होती है। अत्ता में प्रस्ति होती है। इसी आधार पर वस्तु की चार श्रीपर्यं मानी गई है, जो ईवरीय गुणों के जतरोत्तर विकास को प्रकट करती है। इस्ही गुणों के शानिर्माव और तिरोमाव के कारण प्रकृति, जीव और परमासा में परस्वर यह है। प्रकृति और जीव नहां से अभिक्त होने पर भी अवर के मुणों के विरोमाव के कारण मिनन प्रदीत होते हैं।

की रचना होने लगती है और दूसरी ओर जीओं को अफिब्यक्ति । आविर्मान की अवस्या में वही जगत् तथा जीवों को अपने-आपमें समेदने लगता है । वस्तु की उत्पत्ति या उसके कार्यलय में परिणत होने का अर्थ है उसका अप्रत्यक्ष अवस्था से प्रत्यल अवस्था में जाना । देखनीय गणी की अफिब्यनिन किसी-

जब परमात्मा अपने स्वरूप का आंशिक तिरोधान करता है, तो एक ओर जगत्

अप्रत्यक्ष अवस्या से प्रत्यक्ष अवस्या में आना। ईरवरीय गुणी की अभिव्यक्ति किसी-में न्यून होती है, और किसीमें अधिक ! परमारमा एक हैं। पर वह अनेक होना चाहता है। फ्लस्वरूप जीव और

प्रकृति के रूप में वह विविध वस्तुओं को रचने लगता है। यह उसकी लीला है। उसपर किसी प्रकार का बाहरी नियन्त्रण नहीं है। स्वतन्त्र इच्छा है उसकी। अपने आनन्द और भाग को खिपाकर वहीं जाता का रूप ले लेता है, किन्तु इसके लिए उसे अपने-आपमें कोई परिवर्तन करने को आवश्यक्त गही होती। पृष्टिक सार्य है परोक्त्रन के गुणों का तिरोधान और प्रकार का व्यं है उसका आविधीन। पृष्टि का वर्ष है 'बावरण' और प्रकार का वर्ष है 'बानावरण'। की सौंप बपने-आप कुण्डलानार हो जाता है, वैसेही सुटिट-बाल में परमेश्वर अपने आपको समेट लेता है। जैसे स्वणं अपने स्वरूप में स्विद रहते हुए भी कटक, कुण्डल आदि अनेक रूप से लेता, वैसेही परमारमा भी अपने स्वरूप में स्थित रहते हुए अनेक रूप मुख्य करता है। वरलभावायें ने 'अविकृत परिणामवार' को स्वीकार किया है। इसका अये है कि वस्तु अपने-आपमें विकृत न होने पर भी अनेक रूपों या परिणामों को मृहण कर सकती है। कारण, स्वयं अविकृत रहने पर भी, अनेक कार्य जरभक कर सकताहै। जगत के रूप में अविज्यावत होने पर भी बहु अपने-आपमें नहीं बदलता।

बहा जुंद वस्तुओं की सुस्टिअपने आग करता है। उसके लिए वह परमाणु-प्रकृति आदि किसी अन्य कारण की अपेसा नहीं रखता। घट पटादि पदायों का कारण भी वहीं है। वहीं मिट्टो आदि जुंद कारण के रूप में प्रतीत होता है। प्रतीत होनेवाली और जनेकता का एकमान कारण उसकी इच्छा है। वह परस्पर-विरोधी प्रतीत होनेवाले गुणों का स्वामी है। यहाँ सारे ही विरोध, विभिन्तताएँ और अनेकताएँ एकरव का रूप से स्ती है।

उसमें अनन्त प्रवित्तयों है। बही विभिन्न वस्तुओं को अपना-अपना कार्य उत्पन्न करने की घिनत देता है। उत्पत्ति का अर्थ है कारण-पित्त या आविर्भाव । वह कार्यों में कारण-शित्त को उत्पन्न करता है, जिससे वे अपने-अपने कारण में विलीन से सकें। विकास का अर्थ है कारण-शित्त का तिरोभाव या विलय । विलय की वस्ता में कार्य जहाँ कारण के रूप में रहता है, तहाँ सुष्टि की अवस्था में कार्य के रूप में।

घर, उत्पत्ति से पहले, मिट्टी में रहता है। नप्ट होने पर उसी में विलीन हो जाता है। मार्यक्ष में परिणत होने पर भी कारण के निजी गुणो में परिवर्तन नहीं होता। प्रत्येक कारण में अपना-अपना कार्य उत्पन्न करने की एक पनित होती है। इसे 'कारण-शिक्त' कहा जाता है। यह अपित उत्पन्न स्वमाय नहीं होती, और न स्वरूप ही होती है। ऐसा मानने पर कार्य की उत्पत्ति सतत होने कनेगी, क्योंकि स्वभाव और स्वरूप कभी वस्तु से अलग नहीं होती।

वल्लमाचार्यं के मतानुसार कार्यं यथायं होता है, और अपने कारण से अधिन्त भी । उनका 'अविवृत्त ,परिणामवार' 'सत्तार्यवार' का ही रूपान्तर है। उन्होंने अभाव को स्वीवार नहीं किया। सभी वस्तुएँ ब्रह्मा में पहले से विद्यमान है, केवल उनकी अभिव्यक्ति होती है। कोई नई वस्तु अस्तित्व में नहीं आती।

शंकराचार्य ने माया को यहा से फिल्म माना है। उनका यहभी कपन है कि ब्रह्म सत्य है और माया मिथ्या। बल्लभावार्य ने इस प्रकार का भेर स्वीकार विश्व की वास्तियिकता नहीं किया। यहाँ माया उपधि नहीं है, किल्मु ब्रह्म का स्वमाव है। उसीकी एक द्ववित्त है। शुद्ध ब्रह्म हो जान् का निमित्त कारण है और उधादान भी। ब्रह्म के समान अगत भी सत्य की उसीकी अभिन्त है । उसीका सत्-अंदा है । इसी प्रकार जीव चित्-अंदा है, और आत्मा या अन्तर्यामी आनन्द-अर्दा ।

मध्याचार्य ने ब्रह्म और जगत् में भेद माना है। निग्वाकियार्य ने भेदाभेद। रामानुजाचार्य के मत में जीव ब्रह्म के अंश है और उससे प्रवक् हैं। अहा दो प्रकार के होते हैं, 'दव अंदा' और 'भिन्न अद्या'। महा या तो अशो का अवयव होना है, या उसीके जैसा अवयवी। जीव दूसरे अर्थ में उमके अंग हैं। उनमें ईस्वरस्व नहीं होता। निम्वाकियार्य का मत है कि ईस्वर और जीव मे ज्ञान के कारण साह्य है। व्हांआवार्य में मुन्त के साम अर्थर है। वह्लंकमावार्य के मत से दोनों में अभेद है। जीव उसके स्वअश है। अश और म्रती में अभेद या तादारम्य है।

स्वभाव के रूप में तो जगत् ईस्वर से अभिन्न है, और कार्य के रूप में

भिन्न । प्रलय होने पर वह कारण के रूप मे बहा में रहता है ।

शुद्धाद्वेत में भी जीव अस्पुप्रमाण तथा निरय है। प्रत्येक जीवारमा में भिन्न-भिन्न साक्षी चैतन्य या अनत्यांमी है। वे ईत्वर का आनन्द-अज है। जीव उसके चित्-अंग है और सरीर सत्-अग । जीव ईत्वर की इच्छानुसार भिन्न-भिन्न प्रकार के सुख-हुःख भीगते हैं। इसका कारण उनका अस्ट या गुमाशुमक में नहीं है। त्याय-यगैन में ईत्वर अहट्ट के अनुसार फल देता है। किन्तु यही यह स्वतन्त्र है। जीव को सुख-दुःख देना और विविध योनियों में उत्पन्न करना उसकी छीला है। इस पर अन्य कोई नियन्त्रण नहीं है। जीव पराधीन है। उसकी प्रत्येक हलचल ईव्वर के अधीन है।

मुद्धाईत में नैतिकता का आधार वेद की आजा है। वहाँ जिन वार्तों का विधान है उनका पालन धर्म है, और जिनका, निर्मेध है उनका अनुसरण अधर्म। महीं एक प्रदन होता है। जब जीव स्वतन्त्र नहीं, तब वह पुण्य-पाप का भागी कैसे हो सकता है? बुद्धाईत यह उत्तर देता है कि वेद ईस्वर की आजा है, और मंदी नैतिकता का आधार है। जीव को लितन्त्रता है ईस्वर की हो स्वतन्त्रवा या उसकी लीवा का एक भाग। वह अवकी लेतान्त्रता के किए में जीवों को भले-बुदे कार्यों को प्रेर नहीं कार्यों को प्रेर नहीं कार्यों को प्रेर नहीं कार्यों को प्रता है। वत्त्रता वा उसकी तहीं है। बत्त्रक कर्ताव्य और सार्वाधिपरण छोडने के लिए तैयार नहीं है। नैतिकता एवं धर्म अधर्म की व्यास्था के लिए उन्होंने ईस्वरीम स्वतन्त्रता का हो एक संदा जीव में स्वीकार किया है।

जीव और ब्रह्म बस्तुतः तो एक है, किन्तु अविद्या के कारण जीव अपने को भिन्न समझता है। यहीं संसार का कारण है। अविद्या का कारण है भेद की मिथ्या प्रतीति। संकराचार्य के समान बल्लभाचार्य ने भी अविद्या का अधिष्ठान संसारी अर्थात् बद्धारमा को माना है। मोक्ष का कारण है विस्व और जीव का ब्रह्म के साथ अभेद ज्ञान। अविद्या का नाश ब्रह्म के साक्षात्कार ब्रारा होता है। मुक्तात्मा प्रकृति के प्रभाव से मुक्त हो जाता है और अपने सुद्ध स्वरूप को पा लेता है। वहाँ उसे ब्रह्म का सामीप्य प्राप्त हो जाता है। अद्वैत के समान जीव का पृथक् अस्तित्व समाप्त नहीं होता । ब्रह्म में वह विलय नहीं होता । ब्रह्म अपनी असीम करुणा द्वारा अपने आश्रित जीव को अपना सामीप्य दे देता है, और इस तरह उसे जन्म-मरण के चक्र से छुटकारा भी । कृपालु परमात्मा अपने भक्त को परमानंद प्रदान करता है।

प्रमाण का अर्थ है अज्ञात वस्तु का निश्चयात्मक ज्ञान । उसके तीन भेद है-प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द अर्थात् वेद । वेद सर्वोच्च प्रमाण है। उसकी तुलना में अनुमान गीण है। प्रत्यक्ष का अर्थ है इन्द्रिय और प्रमाण-मीमांसा पदार्थं के सम्बन्ध से होनेवाला माक्षात् ज्ञान । यहाँभी 'निविकल्प' प्रत्यक्ष को नहीं माना गया । प्रत्येक प्रत्यक्ष में 'उद्देश्य' और 'विधेय'

दोनो होते है।

प्रत्यक्ष के दो प्रकार है, पहला 'विशिष्ट बुद्धि' और दूसरा 'समूहअबलम्बन'। विशिष्ट बुद्धि में वस्तु के विशेषण, विशेष्य और उनके सम्बन्ध का प्रथक-प्रथक भाग होता है। समूहअवलम्बन में इन सबका समुक्वयात्मक भाग। बल्लभानार्य ने उपमान को अलग प्रमाण नहीं माना । उसको प्रत्यक्ष के अन्तर्गत लिया है।

श्दाद्वैत सिद्धान्त के अनुसार आत्मा के तीन प्रकार है : शुद्ध, संसारी और मुक्त । प्रत्मेक जीव में मुख तथा छह ईश्वरीय गुण छिपे हुए है। शुद्ध जीव में अविद्या नहीं होती । बन्धन का कारणअविद्या के साथ का सम्बन्ध है । वह अनादि है। बढ़ारमा, ईश्वर की कृपा से, पाँच प्रकार की विद्या प्राप्त करता है-वैराग्म, विवेक, योग, तप और भवित । इनके द्वारा वह मोक्ष-राभ करता है। मुक्तात्मा को परमारमा का सामीप्य पाने पर भी, उसकी जगन्तियन्तुस्व शक्ति प्राप्त नही होती । ये जीवन्मुक्त और मुक्त दोनों प्रकार के होते है ।

कुछ जीव देवी प्रकृतिवाले होते है, और कुछ बासुरी प्रकृतिवाले। कुछती भर्पादा-शक्ति का मार्ग अपनाते है और कुछ पुष्टि-भक्ति का। मर्यादा भक्तिवाले

कमं, ज्ञान और भनित तीनों ना अध्यास करते है। वे साधना अक्षर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। 'पूप्टि-भक्ति' वाले

परमात्मा के प्रति शुद्ध प्रेम का अभ्यास करते है। उनमें परमात्मा के सामीष्य को छोड़कर दूसरी कोई इच्छा नहीं होती । वे पुरुषोत्तम को उसीकी कृपा द्वारा प्राप्त करते हैं।

### चार्वाक-दर्शन

'चार्याक' राब्द की ब्युत्सित दो प्रकार से की जाती है। पहली ब्युत्सित है 'चार वार्च'। इनका अर्थ है मीटा बोलनेवाला। अन्य मभी दर्शनों ने भीतिक सुसी की निन्दा की है। यही एक ऐसा दर्शन है, जो भीतिक सुखी को उपादेय बताता है। दूसरी ब्रुत्सित 'चर्च' धातु से की जाती है, विसका अर्थ है चयाना। चार्चाक-दर्शन वासदेस है कि 'खाओ पीओ और मीज उड़ाओ।' इस दर्शन का दूसरा नाम 'लोकायत' है। इसका अर्थ है लोक सानी सासारिक जीवन को महस्व देनेवाला। मवतंक के नाम से इसे 'वाह्स्सर्य दर्शन' भी कहा जाता है। भारतीय दर्शनों में यही एक ऐसा है, जो आरमा और परवोक को नही मानता। पाणिनि को ब्युत्सित्त के अनुसार इसे ही 'नारितक दर्शन' कहा जायगा।

चार्यान-दर्शन के प्रवर्तक यूहरपति माने जाते हैं। उनकी ऐतिहासिकता और काल के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। वृहस्पति का रचा कोई प्रंप भी प्रवर्तक और साहित्य उपलब्ध नहीं है। अन्य दर्शमों ने उनके नाम से कुछ कारिकाएँ उद्धत की हैं। किन्तु उनकी प्रामाणिकता के कारिकाएँ उद्धत की हैं। किन्तु उनकी प्रामाणिकता के विषय में कुछ नहीं कहा जासकता। वर्शन के स्पां देश परम्परा मा परिच्य 'सर्व-दर्शन-संप्रकृ' 'पहदर्शनसमुक्य' तथा उचकी गुणरतकृत होना में मिलता है। जैन, बौड, न्याय आदिदर्शना के मी पूर्वपक्ष के रूप में इसका उल्लेख किया है। महाभारत के सान्तियं में भीतिकवाद की कई परम्पराओं का उल्लेख किया है। कोई परम्पर से सान्तियं में भीतिकवाद की कई परम्पराओं का उल्लेख मिलता है। कोई परम्पर तो नित्तियं में भीतिकवाद की किता के मानतो है, और कोई पान को। कोई परम्पर तिनित्ति आदि तत्यों की मिलताकर इस सस्या को ७ या र तक रूप जाती है। मौद्रय ने अपने 'अर्थवास्त्र' में भी इसका उल्लेख किया है। मानूम होता है कि उस सम्पर्की राजनीति कदाचित्र हुसी दर्शन को छहय में रसकर चलती थी।

चार्वाक-दर्शन केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता है। अनुमान के सबंध में
उसका कहना है कि उसके पीछे केवल संभावना होती है, कोई शास्वत सिढान्त
प्रमाण-मोमांसा होता। हम कुछ स्थानो में घुएँ को अनि से उत्पन्न
प्रमाण-मोमांसा होता। इस कुछ स्थानो में घुएँ को अनि से उत्पन्न
होता देखकर यह नियम बना लेते हैं कि घुआं आप के
विना नही होता। इसी नियम के आधार पर धुआँ देखकर हम आप का अनुमान
करते हैं। पर ऐसे नियमों का आधार कोई शास्त्रत सत्य नही होता। इस बात का
कोई बाधक प्रमाण नही है कि घुआँ तो हो, पर आग न हो। इसी प्रकार व्याप्यव्यापक-भाव का सिढान्त भी उसे स्वीकार नही है। चार्याक-दर्शन आगम याराव्यप्रमाण को भी नहीं मानता। चेदो का तो उसने मखाक उड़ाया है। उसका क्यन

है, "वेद, पुराण, त्रिदंड धारणकरना और भस्म रुपेटना उन लोगों की आजीविका है, जिनमें न तो बुद्धि है, न प्रस्पार्थ ।"

चार्वाक-दर्शन आत्मा, ईश्वर, ब्रह्मआदिअतीन्द्रिय तत्वीं को नहीं मानता। उसका कहना है कि विश्व के मूल में केवल चार महाभूत है—पृथिवी, जल, अग्नि

और बाय । इन्हींके न्युनाधिक मात्रा में मिलने पर सारे

विदय-व्यवस्था विदव की उत्पत्ति होती है । आत्मा नामक कोई स्वतन्त्र तत्त्व नहीं है । चार महाभूत ही एक अनुपात में भिलने पर चेतना उत्पन्न कर देते हैं। पूरव का अर्थ है उस अनुपात का विगड़ना या महाभूतो के परस्पर-संयोग का समाप्त होना । अपने मत का समर्थन करने के लिए वह मिदरा का उदाहरण देता है। जैसे, अलग-अलग वस्तुओं में मादकता न होने पर भी उनके एक अनुपात में

मिलने पर मादकता आ जाती है, इसी तरह चार महाभूतों के विशिष्ट अनुपात में मिलने पर 'चेतना' पैदा हो जाती है, और वह बरीर के सायही समाप्त हो जाती है। परलोक जानेवाला आत्मा नामक कोई ग्राह्वत तत्त्व नही है। चार्वाक-दर्शन कार्य-कारण, व्याप्य-व्यापक भाव आदि नियमों को नहीं मानता । इसी आधारपर अनुमान का भी वह खण्डन करता है।

चार्वाक-दर्शन मोक्ष या आत्मसाक्षातकार की चर्चा की व्यर्थ मानता है। उसकी दृष्टि में जीवन का एकमात्र छक्ष्य है अपनी जय और दूसरे की पराजय।

इसके लिए हिंसा, झुठ, मायाचार आदि कोई उपाय बुरा जीवन का सक्ष्य नहीं है। 'पंचतत्र' में राजकुमारों को बहत-कुछ यही शिक्षा

दी गई है, कि मनुष्य को प्रत्येक उपाय से अपना स्वार्थ साधना चाहिए। उसे चाहिए कि जयतक जीये, मीज करता रहे, पाप-पुण्य की चिन्ता में न पड़े, कर्ज लेकर भी घी पीथे । दारीर के भस्म हो जाने पर ऐसा कोई तत्त्व नहीं, जो वापस **लीटता** हो ।

### जैन-दर्शन

'जैन' रान्द मा अर्घ है 'जिन' का अनुवासी । और 'जिन' राब्द का अर्घ है, जिसने राग-द्वेप को जीत लिया है । उसे 'अर्हत्' अर्थात् पूजनोय भी कहा जाता है इसी आधार पर जैनधर्म ना दूसरा नाम 'आर्हदर्म' है। जैनताधु परिष्रह्मा सर्पति नहीं रखते । उनके पास ऐसी कोई वस्तु नहीं होती, जिसे गाँठ मे बाँधकर रखा जाय। इसलिए वे निर्यन्य कहे जाते हैं, और उनका धर्म निर्यन्य-धर्म।

ईस्वीपूर्व छडी वाताब्दी मे भारतीय संस्कृति की दो मुख्य धाराएँ भी ।एक ओर यज्ञ तथा भौतिक सुखो पर यल देनेवाली 'आह्मण-परम्परा', और दूसरी ओर निवत्ति तथा मोक्ष पर यल देनेवाली 'श्रमण-परम्परा' । जैनधर्म श्रमण-परम्परा

की एक शाखा है।

अनुष्यमं न विकासवादी है, और न ह्वासवादी । अगतकता के रूप में वह किसी इन्द्रियातीत सक्ता को भी नहीं मानता । विदय परिवर्तनसील है। उसकी उपमा चक से दी जाती है, जिसमें उन्नति और अवनति, उत्थान और पतन का कम निरन्तर पलता रहता है। इस कम को बारह आरों में विक्रत स्वाग गया है। प्रयोक में ६ आरे है। उत्थान को 'उस्सिणिंग' काल और पतन को 'अवसिणीं' काल कहा जाता है। प्रयोक काल के मध्य में प्रमें की स्थापना होती है।

यह कारू अवद्यपिणी का है। इसमें सभी बातें हीयमान है। इसमें मध्य में अर्पात् तृतीय आरे के अन्त में प्रथम सीर्थकर ऋष्यभ्रवेय हुए। वेही जैनधर्म की वर्तमान परम्परा के संस्थापक माने जाते हैं। जनका वर्णन भागवत पुराण तथा वैदिक साहित्य में भी आया है। मालूम होता है कि वे सबंमान्य महापुरय रहे होंगे। उनके समय के विषय में ऐतिहासिक टेन्टि से कुछ नहीं कहा जा सकता।

ऋषभदेव के परचात् २३ तीयँकर हुए । बाईसर्वे नेमिनाय श्रीकृष्ण के चकेरे भाई थे। छादीग्य उपनिषद् में उनका उल्लेखकोर अगिगरस के रूप मे आया है। तिईसर्वे तीयँकर पर्यवनाय ईस्वीपूर्व ६५० में हुए। वे बाराणसी के राजकुमार ये। अंतिम तीयँकर भगवान् महावीर ईस्वीपूर्व ६०० में हुए। वर्तमान जैनसर्मे उन्होंकी देन है।

गहावीर के परचात्एक ह्वार वर्ष का समय 'ब्रायम-छुग' कहा जाता है। उस समय श्रद्धाप्रधान आगम ग्रयो की रचनाहुई। दार्छानक हिन्दसे उनका इतना ही महस्य हैकि यत्र-तत्र चिकिन्न मान्यताएँ मिसती है, परन्तु प्रतिपादन-चैली दार्घ-निक नही है।

दर्शनपुगका प्रारम्भ ईसाकी ५ वी शताब्दी में हुआ। महावीर के कुछ

हेतु के स्वरूप का राण्डन है।

[नोट-जैन-दर्शन के उल्लेखनीय ग्रंथों की सूची परिशिष्ट (U) में दी

गयी है —सं०ी

वेदान्त में आत्मा को चिन् और आनन्दरवरूप माना गया है। इसी प्रकार जैन-दर्शन में उसे अनन्त चतुष्टयरूप माना गया है। वे हैं अनन्तज्ञान, अनन्तरमैन, अनन्तसुत और अनन्तवीय । प्रथम दो ज्ञान या चेतना सानमीमांसा के ही दो रूप है। प्रत्येक आत्मा अपन-आपमे सर्वज

और सर्वदर्शी है। उसके ये गुण बाह्य आवरण के कारण छिपे हुए हैं।

जैन-दर्शन के अनुसार ज्ञान प्रकाश के समान है। यह अपने-आपमे विद्यमान वस्तु को प्रकाशित करता है। नई रचना या अपनी ओर से उसमें कोई सम्मिश्रण नहीं करता। यहाँ एक प्रकारकटता है। किसी स्पवित की

देखार हमें यह प्रत्यक्ष होता है कि वह हमारा रामु है तो बया धातुरव उस व्यक्ति में रहता है ? यदि ऐसा है तो वह दूसरों की भी घतु के रूप में क्यो नहीं दिखाई देता ? जैन-दर्शन का उत्तर है कि व्यक्ति या वस्तु में प्रतीत होनेवाले सभी धर्म सापेक्ष होते हैं। एकही बस्तू एक व्यक्ति को छोटी दिखाई देती है, और दूसरे को यही । दोनों की अपनी-अपनी अपेक्षाएँ होती हैं और उस इप्टि से दोनों सच्चे हैं । इसी प्रकार वही व्यक्ति एक को शत्रु दिखाई देता है और दूसरे को मित्र । दोनों का यह ज्ञान अपनी अपनी अपेक्षा लिये हुए है : यदि मित्रता का दर्शन करनेवाला व्यक्ति शत्रुता का दर्शन करनेवाले की अपेक्षा की खकर विचार करे, तो उसे भी शतुता का ही दर्शन होगा। एक ही स्त्री एक व्यक्ति की दृष्टि मे माता है, दूसरे की दृष्टि में बहिन, तीसरे की दृष्टि में पहनी और चीये की दृष्टि में पुत्री । इनमें से कोई भी दृष्टि भिय्या नहीं है । मिय्यापन तभी आयगा, जब अपेक्षा बदल जाय । सभी ज्ञान आशिक सत्य को लिये रहते है । यदि उन्हें आंदिक सत्य के रूप में स्वीकार किया जाय, तो सभी सच्चे है । वे ही जब पूर्ण सत्य मान लिये जाते हैं और दूसरी दिन्ट या अपेक्षा का निराकरण करने लगते है, तो मिथ्या हो जाते हैं । जैन-दर्शन के अनुसार पूर्ण सत्य का साक्षात्कार सर्वज्ञ को ही हो सकता है, और उसीका ज्ञान पूर्ण सत्य कहा जा सकता है।

#### ज्ञान के भेट

शान के ५ सेद है:

(१) मति—इंद्रिय और मन से होनेवाला ज्ञान;

(२) श्रुत—शास्त्री से हीनेवाला ज्ञान ;

(३) अवधि—दूरवर्ती तथा व्यवधानवाले पदार्थों काज्ञान, जो विशिष्ट योगियों को होता है। इसके द्वारा योगी केवल रूपवाले पदार्थों को ही देख सकता है। (४) सनःपर्यय—दूसरे के मनोभावों का प्रत्यक्ष;

(प्र) केवलज्ञान-सर्वज्ञो का ज्ञान, जिसके द्वारा वे विश्व के समस्त पदार्थों की एकसाथ जानते हैं।

प्यतान जागत है।

प्राचीन परम्परा में इनमें से प्रथम दो को परोक्ष माना गया, और अंतिम
तीन को प्रत्यक्ष । कालान्तर में अन्य दर्थनों के समान इन्द्रिय से होनेवाले जान को
भी प्रत्यक्ष में तम्मिलित कर लिया गया । अकलंक ने इस बात की लक्ष्य में रखकर
प्रत्यक्ष के दो भेद कर दिये, ज्यावहारिक और पारमायिक । इन्द्रिय और मन से
होनेवाले प्रत्यक्ष को पहली कोटिमे ले लिया, और अवधि आदि तीन ज्ञानो को
इसरी कोटि में )

जैन-दर्शन के अनुसार आत्माक गरे में बैठेहुए व्यक्ति के समान है, और मन तथा इिन्नियाँ खिड़कों के समान । उनका काम इतना ही है कि थोड़ी देर के छिए ज्ञाता और जेय के बीच पड़े हुए आवरण था पर को हराई। जानने का काम आत्मा स्वयं करता है। इसी दृष्टि को सामने रचकर प्राचीन आगमों में प्रत्यक्ष और परोक्ष का सेद नहीं किया गया। पवसे पहले यह भेद ख्यास्वासिन किया। उसका आधार या कि जिस ज्ञान में इन्दिय, मन या शब्द आदि की सहायता होती है, वह परोक्ष है, और जहाँ उस सहायता को आवश्यकता नहीं है, वह परायश है। अग्य बन्नांने मान लिया गया।

जब हम किसी वस्तु को देसते हैं, तो एकदम अन्तिम निर्णय पर नहीं पहुँचते । पहले सामान्य ज्ञान होता है, फिर धोरै-घोरै विशेषता की ओर बढ़ते हैं।

प्रत्यक्ष का कम जब किसी दूर की बस्तु को देखते हैं, तो यह कम स्पट्ट मालूम होता है, किन्तु परिचित तथा निकट की बस्तु का ज्ञान बीझ हो जाता है। स्पट्ट मालूमन पड़ने पर भीवहाँ इस कम का अभाव नहीं होता। जैन-दर्शन में इस कम को भीच अवस्थाएँ वताई गई हैं:

(१) दर्शन-सामान्य झान, जहाँ केवल इतना ही भान होता है कि कुछ है।

(२) अवप्रह — इंडिय के डारा वस्तु का प्रहण। इसकी भी दो अवस्थाएँ है— व्यंजनावप्रह और अर्थावप्रह । व्यंजनावप्रह का अर्थ है इंडिय और पदार्थ का परस्पर-सम्बन्ध । यह केवल चार इन्द्रियो में होता है। मन और चतु-इन्द्रिय से होनेवाले ज्ञान में नहीं होता । दूसरा अर्थावप्रह है— इसका अर्थ है वस्त का प्रतिभाग ।

ह वस्तु का प्रातमास । (३) ईहा—विशेष जानने की इच्छा ।

(३) इहा—।वशप जानन का इच्छा

(४) अयाय-विदेश का निश्चय।

(४) धारणा—ज्ञान का संस्कार के रूप में परिणत होना, जिससे कालान्तर में स्मरण हो सके।

इन अवस्थाओं मे प्रथम दर्शन निराकार होने के कारण ज्ञान-कोटि में नही आता । शेष चार मतिज्ञान की अवस्थाएँ है ।

#### परोक्ष के भेद

'परोक्ष' का निरूपण मुख्य रूप से तकं-युग की देन है। इसके प्र भेद है। (१) स्मृति—पूर्वानुभूत यस्तु का स्मरण। न्याय-दर्शन इमे प्रमाण-कोटि मे नहीं

रखता ।

(२) प्रस्यभिज्ञान—इसका मन्दार्थ है पहिचान । पूर्वानुमूत वस्तु को पुत्र देखने पर यह ज्ञान होता है कि यह बही है । इसे 'एकस्व प्रत्य भज्ञान' कहते हैं! कभी तत्सदश दूसरी वस्तु को देखकर यह ज्ञान होता है कि यह जमके सहय है । किन्न वस्तु को देखकर यह ज्ञान होता है कि यह जसके किन्न है । इस प्रकार पूर्वानुकुत और प्रत्यक्ष तुनना करनेवान होता है नि यह जसके किन्न है । इस प्रकार पूर्वानुकुत और प्रत्यक्ष तुनना करनेवान होता है ।

बैदिक दर्शनों में इसका प्रतिपादन उपमान के रूप में किया गया है। (\$) तर्क-चुओं अपिन का कार्य है, और अपिन घुएँ का कारण। कार्य कारण के विना नहीं होता। इसी प्रकार जहाँ आम होगा, वहाँ वृक्ष अवस्य होगा, वयोकि आम यूक्ष की अवांतर जाति, अर्थात् व्याप्य है। इस प्रकार कार्य-कारण-भाव, व्याप्य-व्यापक-भाव आदिसम्बन्धों के आधार पर यह निहत्त्व

करना कि एक वस्तु दूसरी वस्तु के होने पर ही हो सकती है, उसके बिना नहीं हो सकती, तर्क हैं । इसे 'ब्याप्ति-ज्ञान' भी कहा जाता है ।

(४) अनुमान — तर्क के आधार पर स्थान विशेष में एक वस्तु को देखकर दूसरी वस्तु का बस्तिस्व या अभाव सिद्ध करना अनुमान है। इसका निरूपण न्याम-र्शन में किया गया है। यहाँ दवना बता देना पर्याप्त है कि जैन-द्यांन हेतु और साध्य के प्रस्पर-सम्बन्ध के लिए इतना ही आवश्यक मानता है कि साध्य के विनाहेनु नही रहना चाहिए। बीडो के समान उसे यह कार्य तथा स्वभाव तक सीमित नहीं करता। उदाह के क्या के कि निर्माण के किया में, जैन-दर्शन का कवन है कि जिस प्रकार कार्य से कारण का अनुमान किया जा सक्ता है, उसी प्रकार कार्य से कार्य अनुमान किया जा सक्ता है। इन आप को देखकर यह अनुमान कर सकते है कि वहां उप्णता होगी। दतना ही नहीं, आज रिवेदार है तो यह अनुमान किया जा सकता है कि दूसरें दिन सोमवार होगा। वयोकि सोमवार रिवेदार का जनरचर है।

इस प्रकार हेतु के पूर्वचर, सहचर आदि अनेक रूप हो सकते है। (४) आगम - आप्त अर्थान् विस्वसनीय पुरुष के वचन को 'आगम' कहा जाता है। इसकेंदों भेद है, लौकिक और अलौकिक। माता-पिता, गुरुजन आदि लौकिक आप्त हैं। इस सम्बन्ध मे दर्शनकारों का मतभेद नहीं है। किन्तु, अलौकिक आप्त के विषय में काफी मतभेद हैं। मीमांसा-दर्शन का कहना है कि शब्द में दोप तभी आता है, जब उसके वक्ता में कोई दोप हो। वेद अनादि है, उनका कोई वक्ता नहीं है, अतः वे दोपरहित है। न्याय तथा वेदान्त का कथन है कि वक्ता में दी गुण होने चाहिए। वह निर्दीप हो और सायही अपने विषय का पूर्ण ज्ञाता हो। उनके मत में वेद ईश्वर के रचे हुए है। उसमें कोई दोष नहीं है। साथ ही, उसका ज्ञान परिपूर्ण है। जैन-दर्शन ईश्वर को नहीं मानता । उसकी मान्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति साधना के द्वारा आत्मा कापूर्ण विकास कर सकता है। उस अवस्था में वह बीतराग और सर्वज हो जाता है। बागम उसकी वाणी है, अतः प्रमाण है। जैन-परम्परा मानती है कि सर्वंज्ञ तथा सर्वंदर्शी तीर्थंकर उपदेश देते है।

ग्रंथ के रूप में उनकी रचना गणघर अर्थात् मुख्य दिप्यों द्वारा की जाती है। उनके परचात् ज्ञान-सम्पन्त अन्य सुनियों द्वारा रचे गये श्रंथ भी आगमों में सम्मिलित कर लिये गये। विताम्बर-मतानुसार यह क्रम भगवान् महावीर के बाद १००० वर्ष अर्थात् चौथी ईस्वीतक चलता रहा। वे अपने आगमों को बारह अंगों, बारह उपागो, छह मूलों, छह छेदों तथा दस प्रकीर्णकों में विभक्त करते हैं। इनमें से दृष्टिवाद का लोप हो गया। दोप ४४ आगम विद्यमान है।

दिगम्बरों का मत है कि अंग-उपांगादि मभी आगम लुप्त हो गये। वे

'पट्खंडागम' और 'कपायप्राभृत' को मूल आगम के रूप में मानते है। ये प्रंय महाबीर स्वामी के ४०० वर्ष पश्चात् रचे गये। इनके अतिरिक्त कुन्दकुन्द, उमा-स्वामि, नैमिनन्द सिद्धान्त-चक्रवर्ती आदि आचार्यों की रचनाओं की भी आगमीं के समान प्रमाण माना जाता है।

जैन-दर्शन में ज्ञान के जो भेद किये गये हैं, उन्हीं को प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया है, और यह बताया गया है कि ज्ञान वस्तु के समान अपने-आपको भी ग्रहण करता है। अर्थातु एक ज्ञान को जानने के लिए दूसरे ज्ञान की आवश्यकता नहीं होगी।

हम अपने विचारी को प्रकट करते समय निजी मान्यताओं को सामने रसते है। एकही स्त्री को एक माता कहता है, इसरा बहिन, तीसरा पुत्री और चौथा

पत्नी । इसी प्रकार विभिन्न परिस्थितियों में भी एकही सात नय व्यक्ति को भिन्न-भिन्न रूप मे प्रकट किया जाता है।

एकही व्यक्ति परिवार की गणना करते समय राम या कृष्ण के रूप में कहा जाता है। जातियों की गणना के समय ब्राह्मण या क्षत्रिय; व्यवसाय की गणना के समय अध्यापक या व्यापारी । इस प्रकार अभिव्यक्ति की अनेक दृष्टियों हैं । उन सबको 'नय' कहा जाता है। जैन-दर्शन में उनका स्थुल विश्वाजन ७ नयों के रूप में किया गया है। इनमें मुख्य दृष्टि विस्तार से संक्षेप की ओर है, अर्थान एकही बाब्द किस प्रकार विस्तृत अर्थ का प्रतिपादक होने पर भी उत्तरोत्तर सक्ष्मित होता चला जाता है।

नैगम -इसकी व्युत्पत्ति की जाती नैक गमी नैगम:, अर्थात् जहाँ अनेक प्रकार की ट्रिटियां हो। यह नय वास्तविकता के साथ उपचार को भी ग्रहण कर लेता है। जैसे, हम तांगेवाले को ताया कहकर पुकारने लगते है। घोधी को आग या बीर पुरुष को देर कहने लगते है। इस उपचार का आधार कही गुण होता है, कही साइदय और कही किसी प्रकार का सम्बन्ध । जैसे सागे और तागे के मालिक में स्वामिभाव-सम्बन्ध है। इस नय का क्षेत्र सबसे अधिक विस्तृत है।

संग्रहनय-इसका अर्थ है सामान्यग्राही दृष्टि, अर्थात् अधिक-से-अधिक वस्तुओं को शामिल करने की भावना । इसके दो भेद हैं, परसग्रह और अपर-सम्रह । परसम्रह में सभी पदार्थ आ जाते है । इसके द्योतक हैं सन्, ज्ञेय आदि शब्द । अपरसंप्रह का क्षेत्र अपेक्षाकृत कम या अधिक होता है। जैसे, मनुष्य का क्षेत्र

ब्राह्मणत्व की अपेक्षा विस्तृत है, और जीवरव की अपेक्षा मंकुचित ।

व्यवहार नय-साधारण व्यवहार के लिए किया जानेवाला भेद इस नय की प्रकट करता है । जैसे, मनुष्य का बाह्मण, क्षत्रिय, बैश्य आदि जातियों में विभाजन करना। मंग्रह में दृष्टि अभेद की ओर जाती है, और यहाँ भेद की ओर।

ऋजुसूत्र-ऋजुयानी वर्तमान अवस्था को लेकर चलनेवाला नय । ऋजु-सूत्र की दृष्टि में जिस व्यक्ति का मूख्य व्यवसाय अध्यापन है, उसे अध्यापक कहा जा सकता है। जिस समय वह सी रहा है, या भोजन कर रहा है, उस समय भी अध्यापक है।

शब्द नय—ऋजु सूत्र केवल वर्तमान काल पर दृष्टि रखता है। शब्द नय लिंग, कारक, संख्या आदि का भेद होने पर भी वस्तु में परस्पर भेद मानता है। ख्दाहरण के लिए, नगर और पुरी शब्द को लिया जा सकता है। शब्द नय की दृष्टि से दोनों में परस्पर-भेद है।

समिष्ठढ नय-यह नय पदार्थ-शब्दों को स्वीकार नही करता। जहाँ

एकही अर्थ को प्रकट करनेवाले कई शब्द है, उनमें भी यह परस्पर-भेद मानता है। एवंभूत नय-इस नय की दृष्टि किया पर रहती है। व्यक्ति विशेष की

अध्यापक तभी कहा जायगा, जब वह अध्यापन कर रहा है, सोते या भोजन करते समय नहीं । हमारा साधारण व्यवहार्य ऋजु सूत्र नय को लेकर चलता है । ७ में से प्रथम ३ अर्थ-नय माने जाते हैं. और अन्तिस ४ शब्द-नय ।

नयों का विभाजन । 'द्रव्यायिक' और 'पर्यायायिक' के रूप में भी किया जाता है। द्रव्यार्थिक में मुख्य दृष्टि अभेद की ओर रहती है, औरपर्यायार्थिक में भेद की ओर। प्रथम ४ नय द्रव्यायिक माने जाते हैं, और अन्तिम ३ पर्यायायिक।

चार निक्षेप-'निक्षेप' राब्द का अर्थ है रखना या विभाजन करना। शब्द

का अर्थ करते समय विभाजन की चार दृष्टियाँ हैं, और हमें यह सोचकर चलना पडता है कि प्रस्तुत प्रसंग में किस दष्टि को लिया जा रहा है :

(१) नाम-निक्षेप—हम किसीव्यक्तिकानाम राजारख लेते है। किखारी होने पर भी वह राजा कहा जाता है, और इस कथन को असत्य नही माना जाता।

नाम 'नाम-निक्षेप' अर्थात् नाम की दृष्टि से शब्द का प्रयोग है।

(२) स्वापना-निक्षेप—हुम मिन्दर में रखी हुई सूर्ति को भगवान कहते हैं। शतरंज के मोहरों को हायों, घोड़े कहते हैं। यह सब स्थापना-निक्षेप हैं, अर्याष् वहीं उन्हें उस रूप में मानलिया जाता है। नाम-निक्षेप में केवल उस नाम से पुकारा जाता है, बैसा व्यवहार नहीं किया जाता। स्थापना-निक्षेप में पुकारने के साथ व्यवहार भी होता है। प्रतीकवाद स्थापना-निक्षेप का ही एक रूप है।

(३) द्रव्य-निक्षेप-भावी या भूतपर्याय की दृष्टि से किसी वस्तु को उस नाम से पुकारना। जैसे युवराज को राजा कहना, या भूतपूर्व अधिकारी की उस

पद के नाम से पुकारना।

(४) भाव-निक्षेप —गुण या वर्तमान अवस्था के आधार परवस्तु को उस नाम से पुकारना । जैसे, सिहासन पर बैठे हुए व्यक्ति को पाजा कहना, या पदा-धिकारी को उसके कार्य-काल में उस नाम से पुकारना ।

जैन-दर्शन का बूसरा नाम 'स्याहाद' है। 'स्यात्' का अर्थ है कर्याचित् या अपेकाकृत। जैन-दर्शन बस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन करते समय भिन्न-भिन्न

स्याद्वाद या सन्तर्भागी के सामने रखता है । एकही वस्तु एक अपेक्षा से सत् है, और दूसरी अपेक्षा से असत् । एक अपेक्षा से उपादेय है, और दूसरी अपेक्षा से हैव । इस्रो अपेक्षा को लेकर नीचे लिखे ७ मंग

किये जाते हैं, जिन्हें 'सप्तर्भगी न्याय' कहा गया है :

(१) स्यादिस्त-प्रत्येक वस्तु अपने द्रव्य (व्यक्तित्व), क्षेत्र, काल और माव (अवस्था-निरोप) की अपेक्षा से सत् है;

(२) स्यान्नास्ति—परद्रव्य, क्षेत्र आदि की अपेक्षा से असत् है;

(३) स्यादिस्तिनास्ति—दोनों अपेक्षाओं को एकसाथ अमद्यः रखने पर सत्है और असत्;

(४) स्यादवतस्य—दोनों वपेलाओं को एकसाथ रचने पर भी कुछ नहीं कहा जा सकता, वरोकि बोलना कम से होता है। यदि दोनों को एकसाथ बोलना चाहे तो अवक्तव्य हो जायगा।

(५) स्यादस्ति सववतव्य

(६) स्यान्नास्ति अववत्वय

(७) स्यादस्ति नास्ति अवस्तव्य

बस्ति-नास्ति के समान नित्यानित्व, भेदाभेद, सामान्य-विशेष बादि

अपेक्षाओं को लेकर भी 'सप्त भंगी' की जानी है।

जैन-दर्शन विदय को ६ द्रव्यों या ७ तत्त्वों के रूप मे विभवन करता है। प्रथम विभाजन ज्ञेय जगत् को उपस्थित करता है, और द्वितीय मे मुख्य दृष्टि आचार

या आत्यविकास की है। ७ तस्वों में प्रथम २ अर्थात मन्यघीषांमा जीव और अजीव द्रव्यक्त है, और रोप ४ जीव की आध्यारिमङ अवस्थाओं से सम्बन्ध रखते हैं। उनका निरूपण आचार-मीमासा मे किया जायगा । यहाँ ६ द्रव्योंके रूप में जीव और अजीव तत्त्व का प्रतिपादन किया जीवगा ।

द्रव्य का रुक्षण है वह पदार्घ, जिसमे गुण और पर्याय (अवस्थाएँ) विद्य-मान हों। जैन-दर्शन के अनुसार प्रत्येक द्रव्य में अने रु गुण होते हैं, और वह प्रति-थाण बदराता रहता है। बौद्ध-दर्शन केवल गण और पर्याय

अर्थात् अवस्थाओं को मानता है। उनके आधार के रूप में वह किसी प्रयक् सत्ता को नहीं मानता । दूसरी ओर, अद्वैत वैदान्त आधार-भूत सत्ता को बास्तविक मानता है, और उत्तमे दिखाई देनेवाले गण एवं अवस्थाओं

को करिपत । जैन-दर्शन दोनों को वास्तविक मानता है । ६ द्रव्य ग्रे है : (१) जीवा-स्तिकाय (२) पुद्गलास्तिकाय (३) धर्मास्तिकाय (४) अधर्मास्तिकाय (५) आकाशास्तिकाय, और (६) काल।

'अस्तिकाम' गब्द का अर्थ है परमाणु, प्रदेश या अवयवों का एकसाय रहना । जीव, पुद्गलादि में वे एकसाय रहते हैं । किन्तु बाल के अंश एकसाय नहीं रह सकते । वहाँ एक के नष्ट होने पर ही दूसरा अस्तित्व में आता है । इसलिए उसे अस्तिकाय नहीं कहा गया।

(१) जीवास्तिकाय-जीव का अर्थ है चेतना या आत्मा । जैन-दर्शन में इसका स्वरूप 'अनन्त चतुष्टम' अयति अनन्त-ज्ञान, अनन्त-दर्शन, अनन्त-मुख और अनन्त-नीर्यं के रूप में किया जाता है। साथही, यह अस्पर्श है, उसमे रूप, रस, गध और स्पर्श नहीं है। हरेक शरीर में अलग-अलग आत्मा है, और वह जिस शरीर में प्रवेश करता है उतना ही बड़ा आकार के लेता है। चीटी के शरीर में चीटी-जितना आत्मा है और हाथी के शरीर में हाथी-जितना। इस प्रकार उसमे सकोच और विस्तार होते रहते है। प्रत्येक जीव अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। वह कार्य करने में स्वतन्त्र है और उसीके अनुसार फल भोगता है। कार्य और फल भोग का स्वाभाविक नियम है। उसपर किसी अतीन्द्रिय शक्ति का नियन्त्रण नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि कोई आँखों पर पट्टी बाँधकर कुएँ की ओर वढेगा, तो उसमें गिर जायगा। उसे भिरानेवाली कोई उच्च सत्ता नहीं है। वह स्वय अपने-आपको गिराता है। सायही, यह भी निश्चित है कि कार्य करने पर फल अवस्य भोगना होगा। यह कार्य-कारण का स्वाभाविक नियम है। भूख न लगने

पर यदि हम भोजन करते हैं, तो अबीण हो जाता है, पेट दुखने लगता है। इस अबीण और उदरशूल के लिए किसी बाह्य सत्ता को नियामक मानने की आवश्य-कता नहीं है; उसके लिए हम स्वयं उत्तरदायी है।

साह्य और वेदात्त-दर्शन में भी पुष्प अथवा बहा को चित्स्वरूप नाना गया है। पर वहाँ चेतना का अर्थ गुढ चैतन्य है, उसमें विषय का भान नहीं रहता। यह भान प्रकृति या माया के कारण होता है। मुक्त अवस्था में नहीं रहता। किन्तु जैन-दर्शन में झान और दर्शन, यानी निराकारऔर साकारदोनों प्रकार की चेतना जीव का स्वाभाविक गुण है। इसीको उपभोग कहते हैं, जो जीव का ठक्षण माना गया है। बाह्य जात की सामान्य तथा विशेष दोनों रूपों में जानना जीव का स्वभाव है, और वह मुक्त अवस्था में भी बना रहता है। इसीत्य्य के कारण इन परम्पराओं में 'फैनस्य' शब्द का अर्थ भिना-भिन्न हो गया है। सोस्य-दर्शन में कैवस्य का अर्थ है प्रकृति के सम्पर्क से रहित बुढ चेतना। जैन-दर्शन में उसका अर्थ है सर्वज्ञवा अर्थ त्वाह्य और आध्यन्तर समस्त जगत् की अनुभृति।

(२) पुद्गलास्तिकाय—सांहय-दर्गन में णो स्थान प्रकृति का है, वही जैन-दर्गन में पुद्गल का है। जीव के संसार में भ्रमण और तुख-हु ब-भोग का सारा कार्य पुद्गल द्वारा होता है। किन्तु सास्य-दर्गन के समान यही इसका विकास बुढि के रूप में नहीं होता। जैन-दर्गन के अनुसार वह चेलना का गुण है, और उसीके समान अनादि और अनन्त है। न्याय-दर्गन में पृथिवी आदि चार भूतों के परमाणु भी भिन-भिन्न प्रकार के माने गये है। जल के परमाणुओं में गंध नहीं होती। अग्नि के परमाणुओं में गंध और उस नहीं होती। अग्नि के परमाणुओं में केवल स्पर्श हो होता है। विन्तु जैन-दर्शन प्रथिवी आदि के परमाणुओं में गेळिक भेद नहीं मानता। सभीमें रूप, रस, गंध और स्पर्ध चारों गण रहते हैं।

पुर्ताल के दो रूप हैं, परमाणु और अवसवी । दृश्यमान सारा जगत् पुर्ताल परमाणुओं का संघटन या विशेष रचना है। ग्याय-दर्शन के अनुतार परमाणु में रहनेवाले रूप, रस आदि गुण नित्य है, उनमें परिवर्तन नहीं होता । स्थूल बस्तु में जब परिवर्तन होता है, तो केवल परमाणु बदल जाते है, उनने गुण नहीं बदलते । पड़ा पत्रने पर अब मिट्टी अपना रंग छोड़कर नवा रंग लेती है, तो पिट्टी रंपवाले पदमाणु विवार जाते है, वौर उसका स्वान लाल रंग के परमाणु ले लेते हैं। पर जैन-दर्शन ऐसा नहीं मानता। वहाँ परमाणु नहीं रहते हैं, पर उनके रूप, रस लादि गुण बदल जाते हैं।

आठ वर्षणाएँ — जैन-दर्शन में पुद्मल का विमाजन आठ वर्गणाओं के रूप में किया गया है। वर्गणा का वर्ष है भिन्त-भिन्न प्रकार के वर्ग या घेणियाँ। यह विभाजन उनके द्वारा वननेवाले स्युल पदार्थों के आधार पर किया गया है।

#### हमारी परम्परा

- **४**५० (१) औदारिक वर्षणा—स्यूळ शरीर के रूप में परिणत होनेवाळे परमाण्। जैन-
  - दर्शन के अनुसार प्रथिवी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पतियो में भी जीवन हैं। इनके रूप में प्रतीत होनेवाले स्थूछ पदार्थ उन जीवो के शरीर है। यह शरीर कही सजीव दिखाई देता है, और कही निर्जीव। इसे औदारिक शरीर माना जाता है। इसी प्रकारपञ्-पक्षियों और मनुष्यो का शरीर भी
- औदारिक है। (२) वैक्रियिक वर्गणा—देवतातथा नारकीय जीवो के शरीर के रूप मे परिणत होनेवाले परमाणु। योगी अपनी योग-कवित के द्वारा जिस शरीर की रचना
- करते है, वहभी इन परमाणुओं से बनता है। (३) आहारक बर्गणा-विचारो का संक्रमण करनेवाले शरीर के रूप मे परिणत होनेवाले परमाण ।
- (४) भाषा वर्गणा—वाणी के रूप में परिणत होनेवाले परमाणु।
- (५) मनो वर्गणा-मनोभावों के रूप में परिणत होनेवाले परमाणु। (६) इयासोब्छ्वास वर्गणा-प्राणवायु के रूप मे परिणत होनेवाले परमाणु ।
- (७) तैजस् वर्गणा—तैजस् या सुक्षम शरीर के रूप मे परिणत होनेवाले पुरुगल परमाण् । (म) कार्माण वर्गणा -- कार्माण या लिंग-शरीर के रूप में परिणत होनेवाले पर-
- माणु। कार्माण शरीर का अर्थ है आत्मा के साथ लगे हुए कर्म पुद्गल। ये ही जीव को विविध योनियों में ले जाकर स्थूल घरीर के साथ सम्बन्ध जोड़ते है, और सख-द:ख का भोग कराते है। साख्य-दर्शन में जो स्थान लिंग-शरीर का है, वही जैन-दर्शन में कार्माण शरीर का है और वहाँ जो सूदम शरीर का है यहाँ वही वैजस् शरीर का। मरने पर जीव स्यूल सरीर को छोड देता है; तैजस और कार्माण उसके साथ जाते हैं। (३-४) धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय-धर्म द्रव्य, जीव तथा पुद्गल की
- गति मे सहायक है और अधर्म है स्थिति में। वर्तमान विज्ञान विद्युत शक्ति के दो रूप मानता है। धन (पॉजिटिव) और ऋण (नेगेटिव) ! धर्म और अधर्म वही कार्य करते हैं।
  - (४-६) आकाशास्तिकाय और काल-आकाश जीव और पूर्गल को स्थान प्रदान करता है और काल उनमें परिवर्तन लाता है। कुछ आचार्यों का मत है कि परिवर्तन जीव और पूद्गल का स्वभाव है, अत: उसके लिए
- अलग द्रव्य मानने की आवश्यकता नहीं है। आचार-भीमांसा-ऊपर बताया गया है कि जैन-धर्म में ७ तत्त्व माने गये · हैं। उनमें से प्रथम दो अर्थात् जीव और अजीव विश्व के स्वरूप को बताते हैं। शेप

प्र तत्त्वों का सम्बन्ध आचार अर्थात् बाध्यात्मिक विकास के साथ है।

जैन-धर्म भी मोस को जीवन का चरमळहर मानता है। इसका अर्प है आत्मा के स्वरूप का पूर्णविकास। प्रत्येक बीज अपने-आपमें अनंत चतुष्ट्यरूप है। अर्तत-शान, अर्गत-दर्शन, अर्गत-भुदाकौर अर्गत-धीम उग्रका स्वभाव है। किन्तु यह स्वभाव बाहरी प्रभाव के कारत हुवा है। इस प्रभाव को 'क्यं कहते हैं। कर्मों का घर्मन जिन कारणों से होता है उन्हे 'आसम' कहते हैं। इस बन्य का एक जाना 'संबर' है, और संवित्त कर्मों का नाहा 'निवंदा' है। जैन अचार इन्हीं १ तस्वों पर विकसित हुआ है। अब हम इनका विवेचन करेंगे:

आस्रय-कर्मवन्य के कारणों को 'आस्रव' कहते हैं। इसके ४ भेद हैं:

(१) मिष्यास्त—विपरीत थडा। तास्विक दृष्टि से इसका अर्थ है सत्य को छोड़-कर असत्य को पकड़े रहना। इसी प्रकार कुदेव, कुगुरु वा कुधमें की मानना भी मिष्यास्त है।

(२) अविरति--पाप-कर्मों से निवृत्त न होगा।

पापाचरण न करने पर भी जबतक साधक उनसे अलग रहने की प्रतिज्ञा नहीं करता, जबतक यन डाँवाडोल है, तबतक वह साधक अविरत' कहा जाता है।

 (३) प्रमाद—जाउस्य या अकर्मण्यता, जो जीवन में अनुसासन नहीं रहते देती । अंगीकार किये हुए वत में किसी प्रकार की भूळ चूक होना भी प्रमाद है ।

(४) कपाय--क्रोध, मान, माया और लोग।

(प) योग—मन, दचन और काया की अशुभ प्रवृत्तियाँ।

आसन का शब्दायें है पानी के आने का भोगें। आरमा अपने-आपमें शुद्ध है। कपर के इन ५ कारणों से कमें परमाणुओं का बंध होता है, और वह मिलन हो जाता है। कमें एक प्रकार का जड़ पदायें है, जो आत्मा के साथ मिलकर उसे मिलन कर देता है।

बंध-वंध का अर्थ है कमों का आत्मा के साथ चिपकता, और गुभागुभ

फल देने की शक्ति प्राप्त करना। इसके चार भेद है:

(१) प्रकृतिबंध — आत्मा के साथ जोकर्म पुर्वाल बेधते है, वे आठ प्रकार में हैं। उनमें से चार आत्मा के अनंत चतुष्टय को आच्छादित करते हैं। वाकी मौति-विद्याव में जन्म, सारीरिक संगठन, वायु आदि का निर्माण करते हैं। प्रथम प्रकार के कर्म आत्म-मुणों का घात करने के कारण घाति कहे जाते है, और बाकी चार अधाति। पाति कर्म भीचे लिखे अनुसार हैं:

(अ) शानावरणीय-आत्मा के ज्ञान की ढॅकनेवाला।

(आ) दर्शनावरणीय -- दर्शन की ढेंकनेवाला।

 मोहनोध—आत्माको विपरीत दशा में से जानेवाला। वेदांत और गोग-दर्शन में 'अविद्या' का तथा बौद्धदर्शन में 'तृष्णा' का जो स्थान है, वही जैन-दर्शन में 'मोहनीय कर्म' का है।

(ई) अंतराय-आत्मभनित को कृठित करनेवाला।

अघाति कर्मे निम्नप्रकार है:

(क) वेदनीय—दाारीरिक सुख-दु.ख उत्पन्न करनेवाला ।

(ख) नाम कर्म-- उच्च-नीच गतियों में खेजाने, शरीर-रचना करने एवं अन्य अनुकूछ व प्रतिकूल सामग्री उपस्थित करनेवाला।

(प) आयुष्प—विभिन्न गतियों मे अल्प या दीर्घ जीवन प्रदान करने वाला ।

(घ) गोत्र—उच्च या नीच कुल मे उत्पन्न करनेवाला ।

(२) प्रदेशबंध—प्रत्येक कम के प्रदेश अर्थात् परमाणु ।

(३) स्थितिबंध—प्रत्येक कमं को आत्मा के साथ रहने और फल देने की काल-मर्योदर।

(४) अनुभागबंद — कम और अधिक फल देने की शक्ति। आध्यात्मिक विकास के साथ सुख्य सम्बन्ध मोहनीय कर्ग का है। इसके

काध्यात्मक विकास के साथ मुख्य सम्बन्ध माहनाय कर्त का है। इक दो भेद हैं. (१) दर्शन मोहनीय, और (२) चारित्रय मोहनीय।

दर्शन मोहनीय का अर्थ है निध्यात्व या दृष्टि का विपरीत होना । चारित्र्य मोहनीय का अर्थ है कोध, मान, माया, लोभ आदि दुवंलताएँ, जो

हमारे चारित्र्य को नही पनपने देती।

उसकरता को दृष्टि से इसकी चार श्रेणिया है। जिन्हें लीवते हुए साधक विकास की उत्तरी तर उच्च अवस्थाओं को पहुँचाता है। प्रथम श्रेणी अनन्तानुवन्धी है। जिसके मिस्यात्व मोहनीय है वह अद्धाव चारिज्य दोनों दृष्टियों से गिरा हुआ है और आध्यात्मिक विकास का अधिकारी नहीं है। दूसरी कोटि अप्रस्यास्थान की है। दूसकी उदयवाला सम्यादृष्टि तो हो सकता है। किन्तु आधिक या पूर्ण कियीभी हुए में अत प्रहुण नहीं कर सकता। तीसरी कोटि प्रस्यास्थानावरण है। इसका उदय होने पर पूर्ण या महाव्रतो का पाठन नहीं हो सकता। चोथी कोटि संज्यलन है। इसके उदयवाला महाव्रत तो अंगीकार कर सकता।, किन्तु सुरम दोप लगते है। इसके उदयवाला महाव्रत तो अंगीकार कर सकता है, किन्तु सुरम दोप लगते रहते है। इसका नावा होने पर कैंवत्य या आत्मा को श्रुद अवस्था साधक को प्राप्त हो जाती है।

संघर—इसका अर्थ है आक्षत अर्थात कर्यवन्त्र के कारणोंको रोकता । मिथ्यात्व को रोकना यात्री सुदेव, सुतुह और सुवर्म में विश्वास करना सम्यख्सीन है। 'स्तवार्ष सुत्र' में इसे 'स्तवार्ष अद्धान' के रूप भे बताया गया है। इसका अर्थ है जैन-वर्यन द्वारा प्रतिपादित ७ तस्वों और ६ द्रव्यों में विश्वास अविद्वित्य आक्षत को रोकने की से कोटियां हैं। प्रथम कोटि ध्वावक को है। वह अहिंगा, सत्य आदि बरों का शांधिक रूप में पाळन करता है। इसे 'देश-विरति' भी कहां जाता है। दूसरी कोटि 'सर्वेविरति' या मुनि की है। यह महात्रतों का पूर्णतया पालन करता है। इनके पालन के लिए समिति, सूप्ति, परीयह, अनुपेक्षाएँ आदि अनेक बातों का प्रतिपादन किया क्या है। आखन के अतिम तीन द्वारों का निरोध इन्होंमें आ जाता है।

निर्जरा—'निर्जरा' बाब्द का अर्थ है संचित कर्मी का नाझ। इसके लिए १२ प्रकार के तप बताये गये है। उनमें से ६ बाह्य हैं, और ६ आम्यंतर। बाह्य तप का सम्बन्ध मुख्य रूप से धारीरिक अनुआसन से है, और आम्यंतर तप का मनोनियह से।

मोक्ष-इसका निरूपण पहले किया जा चुका है।

१४ गुणस्थान — जैन-धर्म में आध्यातिम है जरवान की भूमिकाओं को १४ गुणस्थानों में विभक्त किया गया है। पहला यानी मिथ्यात्व गुण-स्थान अधिकसित अवस्था को प्रकट करता है। दूसरे से लेकर वारहवें तक विकास की विविध अवस्थाओं को, तेरहवों और चौदहवों पूर्णतया विकसित अवस्था को। विकास या जक्वार भूमिकाओं को प्रान्त करने के दो मार्ग है: उपराम श्रीण यानी विकारों को दवाते हुए आगे यवना। वहां दोष संस्कार के रूप में मोनूद रहते हैं, और अवसर पाकर उभर आते हैं। इससे साधक नीचे गिर जाता है। दूसरा मार्थ क्षपक श्रीण है। इसमें साधक विकारों का नाश करता हुआ आगे बढ़ता है। उसके पतन की संभावना नहीं रहती।

दूसरा गुणस्थान पतन-काल मे प्राप्त होता है। यह मिथ्यात्व प्राप्त करने से पहले की अवस्था है। उस समय सस्कार के रूप में सम्यग्दर्शन का क्षीण प्रभाव बना रहता है। तीसरा गुणस्थान डावांडोल मनवाले मिश्रदृष्टि जीव का है। वहाँ कभी सम्यक्त की ओर झुकाव होता है और कभी मिध्यात्व की ओर। योग-दर्शन के अनुसार पहले गुणस्थान को 'क्षिप्त' और 'मृढ भूमिका' कहा जा सकता है, तथा तीसरे मुणस्थान को 'विक्षिप्त मूमिका'। चौथा गुणस्थान सम्यग्दृष्टि जीव का है, जो शद्धा ठीक होने पर भी ब्रतो को अंगीकार नहीं कर पाता। पाँचवाँ देश-विरति शावक या गृहस्य का है। उसके जीवन में प्रवृत्ति और निवृत्ति का समन्वय होता है। छठे से लेकर दसवें तक पाँच गुणस्थान निर्दात्तप्रधान मृति की मामकाओ को प्रकट करते है, जो कपायों को क्षीण करता हुआ उत्त रोत्तर ऊपर चढ़ता जाता है। दसर्वे गुणस्थान मे मोहतीय कर्म अत्यन्त क्षीण हो जाता है। ग्यारहवाँ उपशात मोहनीय है। वहाँ मोहनीय पूर्णतया दव जाता है, किन्तु दूसरे हा क्षण वह किर उभर आता है, और साधक नीचे गिरने लगता है। बारहवाँ गुणस्थान क्षीण मोह-नीय है, जो मोहनीय कम के पूर्ण क्षय हो जाने पर प्राप्त होता है। इसके बाद साधक ज्ञानावरण, दर्शनावरण तथा अंतरायकमें का भी क्षय कर डालता है, और तेरहर्वे गुणस्थान में पहुँच जाता है। उस समय वह बीतराग और सर्वेज कहा जाता

है। कपायों का सर्वथा नास होने पर भी योग अर्थात् मन, चचन और काम की हलचल वनी रहती है। चौदहवें गुणस्थान में वह भी हक जाती है। ५ हस्व अक्षरों के उच्चारण में जितना समय लगता है, साधक उतनी ही वेर जीवित रहता है, और बारीर का परिस्थाग कर मोक्ष प्राप्त कर लेता है।

### महाबीर-बाणी

[मगवान् महावीर की वाणी जैन-धम के आगमादि ग्रन्थों में जहाँ-तहीं विखरी हुई मिलती है। जैन सिद्धान्तों के निद्धान् घोधक वेचरदास दोशी ने उन अनेक गायाओं में से २५ विषयों को लेकर एक अच्छा संग्रह किया है, जो 'महावीर-वाणी' नाम से प्रकाशित हुई है।

आचार्य विनोदा ने यह ठीक ही कहा है कि, "बुढ का प्रकाश दुनिया में ध्यापक होकर फैल यया, और महाबीर का प्रनाश भारत के हृदय की गहराई में पैठ गया। बुद्ध ने जहाँ 'मध्यम-मार्ग' सिखाया, तहाँ महाबीर ने 'मध्यस्य द्विट' दी। बुद्ध दोष-प्रधान थे, महादीर दीर्पेवान् तपस्वी थे।"

'महाबीर-वाणी' में से हम कुछ सुन्दर गाथाओं की, उनके भावार्थ के साथ,

नीचे दे रहे है'—सं०]

धम्मो मंगलपुषिकद्रं अहिता संजमो तवो। देवावितं नमंसन्ति जस्स धम्मे सया मणो।।१॥ [दद्या० स०१, गा०१

धर्म सर्वोत्तम मंगल है— अर्थात् अहिंसा, संयमऔर तप। इस धर्म में जिस मनुष्यका मन लगा हुआ है, उसे देव भी नमन करते हैं। ऑहंस सच्चे च अरोणने च,

आहस सच्च च अंतणम् च, ततो य यम्भं अपरिगाहं च। पडिवज्जिया पंच महन्वयाणि, चरिन्ज धम्मं जिणदेसियं विद्र ॥२॥

वारक्ज धम्म क्रिगदासय विद्व ॥२॥ [उत्तरा० अ० २१, गा० १२

बहिसा, सत्य, अस्तेय, प्रह्मचर्य बीर अपरिग्रह ये पाँच महाब्रत हैं, इनको ग्रहण कर घर्म का आचरण करना चाहिए, जिसका उपदेस जिन ने दिया है।

पाणे य नाइबाएज्जा, अदिन्तं पि य नायए ।

साइयं न मुसं बूया, एस घम्मे बुसीमजो ।।३॥ [सु० थु० १ स० ८, गा० १६

किसीमी प्राणी की हिंसा न करना, चाहे वह छोटा हो चाहे बड़ा, विना दी हुई वस्तु को न सेना, विद्वासघाती श्रसत्य का न वीलना— यह अपने-आपको जीत लेनेवाले सज्जनो का धर्म है।

> जहा सागडिओ जाणं, समं हिच्चा महापहं । चिसमं मागमोइण्णो, अवते मागम्मि सीगई ।।

> एवं धम्मं विजयकम्म, बहम्मं पहिवक्तिया ।

बाले मच्चुमुहं पत्ते, अवधे मागे व सोपई ॥४॥

जित्तरा अ० ४, गा० १४ व १४ जेते कोई मूर्त गाडीवासा जान-मानकर अच्छेमार्ग को छोड उजबड-पावड़ रास्ते पर गाडी चलाता, बीर उसकी मुरी ट्रूट जाने पर तोक करता है, वैसेही मूर्ख मनुष्य धर्म को छोड़, अधर्म को ग्रहण कर, मृत्यु का प्रास्त बन जाता है,

और जीवन की धुरी टूट जाने पर सोक करता है। जरा जाब न पौडेह, बाही जाब न बहुद । जाविदिया न हायंति, ताब धम्मं समायरे ॥॥॥

आवादवर न हायात, ताब धम्म समावर ।।।।
[धन्न० अ० व, गा० ३६
धर्म का आचरण तदतक वयों न कर छिमा जाम,

जबतक कि बुढ़ापा पीड़ा नहीं देता, रोग नहीं बढ़ते, और इन्द्रियाँ अञ्चल नहीं हो जाती है;

बाद में कुछ भी होने-जाने का नहीं।

न पुरु ना हानियान का नहा। सर्वे तिवायए पाणे, शहुबक्तनेहिं घायए। हणार्ते बाडणुलाणाइ, घेरे लहुइ अत्वयो ॥६॥ स्मृत्युक स्त्रुक १, अठ १, उठ १ माठ २

ार्य चित्र के स्वयं जीव-हिंसा करता है, और दूसरों से हिंसा करता है, और हिंसकों का समर्पन करता है, वह अपने लिए बैर को ही वढाता है।

एयं खु माणिणो सारं, जं न हिसइ किवण । शहिसासमयं चेव एयावन्तं विद्याणिया ॥॥॥

[सूत्र० थु० १, अ० ११, गा० १० ज्ञानी होने का सार यही है कि वह किसीभी जीव की हिंसा न करे,

अहिंसा-सिद्धान्त का इतना ही ज्ञान यथार्थ है । यही अहिंसा का विज्ञान है । अप्पणट्टा परहा था, कोहा वा जड वा मया। हिंसगं न मुसं बूया, नो वि अन्तं वयावए।।॥।।

दिशव अव ६, गाव १२

अपने स्वायं के लिए या दूसरों के लिए, कोध से अथवा भय से असत्य वचन न तो स्वयं वोलना चाहिए, और न दूसरों से बुलवाना चाहिए,

जिससे कि औरों को पीड़ा पहुँचे।

वितहं पि तहामुत्ति, जं गिरं मासए नरो । सम्हा सो पुट्टो पावेणं, कि पुण जो मुसं वए ॥६॥

[दश० अ० ७, गा० ४

जो भूल से भी असल में असत्य, पर अपर से सत्य जान पड़नेवाली भाषा बोलता है, वह भी अपने पाप से अलिप्त नहीं रहता।

यह भा अपन पाप से आरुप्त नहा रहेना फिर उसके पाप का तो कहना ही क्या, जो जान-मानकर असत्य बोलता है ?

दन्तसोहणमाइस्स, अदत्तस्स विवज्जणं ।।१०।।

[उतरा० अ० १६, गा० २७ बिना दी हुई दौत कुरेदने की सीक भी नहीं छेनी चाहिए।

जहा दवागी पडरिन्धणे वणे, समारुओ नोबसमं उवेद । एविन्दियमो वि चयामभोदणो, न बंमगारिस्स हियाय फरसई ।।११।

न वनवारस्त ।ह्याय करसइ ॥ ११॥ [उत्तराठ अठ ३२, गाठ ११ जैसे बहुत अधिक ईंधनवाले बन में पवन से प्रेरणा पाकर दावान्ति शान्त

नहीं होती, बैसेही मात्रा से अधिक घोजन करनेवाले अहाचारी की इत्त्रियागिन भी धान्त नहीं होती।

किसीको भी अधिक भीजन हितकारी नहीं हो सकता।

देवदाणवगन्धव्या, जनसर्वसिकन्तरा । वंमयारि नमंसन्ति, दुवकरं ले करेन्ति सं ॥१२॥

[उत्तरा० अ० १६, गा० १६

जो मनुष्य कठिन बहावर्य का पाठन करता है, उसे ये सभी समन करते हैं देव, दानव, गंघर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर । लह बहुहि ठाणेहि, सिक्सासीति ति युच्चई। अहस्सिरे सवादन्ते, न य मम्मपुदाहरे।।१२।। नासीले न विसीले, न सिया अइलीलुए। अकोहणे सच्चरए, सिक्सासीति ति युच्चई।।१४।। जित्तरा० अ० ११, गा० ४-४

मनुष्य पिक्षासील इन बाठ कारणो से कहा जाता है— जो हर समय हैंसता नहीं है, जो निरत्तर इन्द्रियों का निग्नह करता है, ममंभेदी बचन जो नहीं बोलता, जो सुशील है, जो डुराचारी नहीं, जो रक्षलेल्य नहीं, सत्य में जो निरत है, जिसे जोध नहीं आता, और जो सदा धान्त रहता है।

विवत्ती अविणीयस्स, संवत्ती विणीयस्स य १ जस्सेयं दुहओ नायं, सिवखं से अभियण्छइ ।।१४॥

[ब्झ॰ अ॰ ६ उ॰ २, गा॰ २२ विक्षा-साम वही ले सकता है, जिसने ये दो बातें समझ ली हैं,—

अविनीत को विषति प्राप्त होती है, और विनीत को सम्पत्ति । असंसर्घ जीविय मा पमायए, जरीवणीयस्स हु नस्यि सार्थ।

एवं विजाणाहि जले पमत्ते, कं मु विहिंसा अजवा गहिन्ति ।।१६॥

[उत्तरा० अ० ४, गा० १ जीवन असंस्कृत है—एक बार ट्रट जाने पर फिर जडता नही,

इसलिए एक क्षण भी प्रमाद न करो । प्रमाद, हिंसा और असंयम में अनमोल यौवन विता देने के बाद, जब वढागा आयेगा, तब कोन रक्षा करेगा ? किसको शरण लोगे ?

तिण्णोसि अण्यवं महं, कि पुण चिट्ठसि तीरमागओ । अभिनुर पारं गमित्तए, समयं गोयम ! मा पमायए ।।१७॥

जित्तरा० अ० १०, गा० ३३-३४

अरे, तू महान् संसार-सागर को तैर चुका है, अब किनारे आकर क्यो अटक रहा है ? जितनी भी हो सके बल्दी कर उस पार पहुँचने की। भौतम ! एक सण भी प्रमाद न कर। रूवे विरत्तो मणुओ विसोगो, एएण हुनसोहपरंपरेण । न तिपए भवभज्जे वि सन्तो, जलेण वा पोनसरिपोपतासं ॥१८॥

[जतरा० अ० ३२, गा० ३२-३४ शोकरहित असल में बही है, जिसे रूप से विराग हो गया है। संसार में रहते हुए भी दू:ख के प्रवाह से वह अविष्त रहता है,

जैसे जल से कमल का पत्ता ।

कोहो पोइं पणासेड, माणो विणयनासणो । माया मिलाणि नासेड, लोगो सन्यविणासणो ॥१९॥।

दिश्च० अ० ८, गा० ३८

प्रीति का नारा कोध करता है, विनय का नाश करता है थान, मित्रता का नाश कपट करता है और कोभ से सारे ही सत्तुग नट हो जाते है। जनसभेग हणे कोहे, मार्ग महबया जिमे। सायमजनसावेग, सोधं संतीसओ जिमें 117011

दिशव अव य, गाव ३६

कोध को शान्ति से मारना चाहिए, अभिमान को नम्रता से जीतना चाहिए, सरलता से कपट को जीत रोना चाहिए, और सतोप से छोभ को बदा मे करना चाहिए।

> जहा लाहो तहा लोहो, लाहा लोहो पवडुद । दोमासकर्य कज्जं, कोडीए वि न निट्टियं ॥२१॥

[उत्तरी० अ० ८, गा० १६-१२

च्यों-क्यों लाभ होता है, लोम भी त्यों-त्यों बढ़ता जाता है, पहले केवल दो मादी सुवर्ण की बावस्यकता थी, पीद्ये करोड़ों से भी वह पूरी न हो सकी।

मुजण्य-स्परस उ पब्चा भवे, सिया हु केताससमा वसंख्या। नरस्य दुद्धस्य न सेहि किति, इन्दा हु आगाससमा व्यक्तिया॥२०॥ भौदी और सोने के कैठाश-समान अनगिनती पर्वत भी पास में हों, सोभी लोभी मनुष्य को वे स्वत नहीं कर सकते: त्ष्णा आकारा के समान अनन्त है।

अस्तेद काली तूरिनत राइओ, न याथि भोगा पुरिसाण निन्ना।

उविच्च भोगा पुरिसं चयन्ति,

दुमंजहा लीणफलं य पत्रली ।।२१।।

[उत्तरा० अ० १३, गा० ३१ काल तेजी से दौड़ता चला जा रहा है.

काल तजा स दाड़ता चला जा रहा है. एक-एक रात बीतती जा रही है।

विषय-भोग सदा ठहरनेवाले नही, विषय-भोग सदा ठहरनेवाले नही, विलास के साधन न रहने पर भोग मनुष्य को उसी तरह छोड देते हैं,

जैसे फलहीन वक्ष को पक्षी ।

वैया अहीया न भयन्ति साणं,

भूता दिया निन्ति तमं तमेणं।

जाया म पुता न हबस्ति ताणे,

को नाम ते अणुमन्नेज्ज एयं ॥२१॥

हा नाम त अणुमन्त्रज एय ॥२१॥ [उत्तरा० अ० १४, गा० १२

पढ़े हुए वेद बचा नहीं सकते,

भोजन कराये हुए ब्राह्मण अँधेरे से अँधेरे में ही ले जाते हैं, जन्म दिये हुए पुत्र भी रक्षा नहीं कर सकते,

सव कौन समझदार इनपर भरोका रखेगा ?

न तस्स दुरखं विभयन्ति नाइओ,

न मित्तदग्गान सुयान बन्धदा।

एक्को सर्य पच्चणुहोइ दुबखं,

कत्तारमेव अणुजाइ कस्सै।।२२॥

चित्तरा० अ० १३, गा० २३

पापी के दुःख को न सो जाति-बिरादरी के लोग बँटा सकते हैं,

न उसके मित्र, न पुत्र और न भाई-बन्धु हो ।

जब सिर पर दु:ख बा पड़ता है, तब अकेला ही वह उसे भीगता है। कम अपने कत्ता के ही पीछे लगते है, दूसरे किसीके पीछे नहीं।

जो सहस्यं सहस्याणं मासे मासे गर्यं दए ।

तस्स वि संजमो सेयो अस्तिन्तस्स वि किचण भ२३॥ जिल्ह्या० अ० ६, गा० ४०

जो हर महीने लाखों गो-दान करता है, उससे कुछ भी न देनेवाला वह मनुष्य कही श्रेष्ठ है, जिसका आचरण स्थमपुरत है। तस्तेस मग्यो गुरुविद्धसेवा, विवक्तका बालजणस्स दूरा । सक्तापगन्तिनिवणा य, पुत्तस्वर्षिचिण्या पिर्द्ध य ॥२४॥ वेयस् का मार्ग है यह, हु तथा अनुभवी बढों की खेवा करना और मुखों की संगति से दू

निःश्रेयस् का सार्ग है यह, सद्गुरु तथा अनुभवी वृद्धों की सेवा करना और मूर्यों की संगति से दूर रहना, एकवित्त से अच्छे शास्त्रों का अध्ययन तथा अभ्यास करना,

एकाचत से अच्छ तास्त्रा का अध्ययन तथा अस्थान परना, और चिन्तन द्वारा उनकी गहराई तक पहुँचना, एवं अन्तर में धृतिहपी अचेल शान्ति का लाभ लेना।

अप्पा कत्ता विकत्ता य, दुहाण य सुहाण य । अप्पा कत्ता विकत्ता य, दुहाण य सुहाण य । अप्पा मित्तमस्तितं च, इप्पट्टिय सुप्पट्टिओ ।।२५।।

[उत्तराव अव २०, गाव ३७ अपने दृ:खों और सुखों का कत्ता और भोवता यह आत्मा ही है—

अपन दुःखा आर सुदा का कत्ता आर भावता यह आरमा हा ह— सुमार्गे पर चलनेवाला आरमा अपना मित्र है, और कुमार्गे पर ले जानेवाला आरमा अपना शत्रु है।

अप्पा चेद दमेदच्दो, अप्पा हु खबु दुइमो । अप्पा दन्तो मुहो होइ, अस्सि लोए परस्य य ।।२६॥ [बत्तरा० अ०१, गा०१४

दमन अपने-आपका ही करना चाहिए, पह निस्चय ही कठिन है; अपने-आपका दमन करनेवाला इस छोक में तथा परलोक में भी सुख पाता है।

जो सहस्तं सहस्साणं, संगामे दुञ्जए जिणे। एगं जिणेज्ज अप्पाणं, एस से परमो जओ ॥२७॥

[उत्तरा॰ व० ६, गा० ३४ जो दुर्जय पुद्ध में छायी योदाओं को जीतता है,

यदि अपने आपको यह जीतले, तो यह उनकी सर्वोत्तम विजय होगी।

व्यवणवार्यं च षरंपुहस्स, पच्चवखनी पडिणीयं च मासं ! ओहारिर्गि अप्पियकारिशि च, मार्स न मासेज्ञ सया स पुज्जो ।।२८।।

दिशाव अव उव गाव ६

पूज्य कीन है ? जो पीठ-पीछे किसीकी निन्दा नहीं करता; जो सामने भी ऐसी वार्ते नहीं वकता, जिनसे कि कछह बढ़े, और जो ऐसी भाषा नहीं बोळता, जिससे कि दूसरों को पीड़ा पहेंचे।

सहेब डहरं च महत्समं या, इस्यो पुमं पव्यद्वयं गिहि या। मोहीलएनोवियखिसएज्जा,

थंमं च कोहं च चए स पुज्जो ॥२६॥ विशव अव उव गाव ७

पूज्य कीन है ?

जो किसोका भी अपमान या तिरस्कार नहीं करता, चाहे वह बालक हो, बुद्ध हो, स्त्री या पुरुष हो, साधु हो या गृहस्य।

म वि मुंडिएण समणी, न ऑकारेण बंमणी।

म मुणी रण्णवासेण, फ़ुसचीरेण न सावसी ।।३०।। कोई धमण नही हो जाता मात्र सिर भुँडा छैने से, केवल को इम् का जप करने से कोई ब्राह्मण नहीं होता, न वन में रहने से फोई मुनि हो जाता है, कुदा के बने यस्त्र पहन छेने से ही कोई तपस्वी नहीं हो जाता है।

समयाए समणो होइ, बंगचरेण धंमणो ।

नाणेण मुणी होई, तवेण होई सायसी ।।३१।। श्रमण होता है समता की भावना से, और ब्राह्मण होता है ब्रह्मचर्य-तत धारण करने से।

मुनि होता है ज्ञान प्राप्त करने से, और तपस्वी वह, जिसने तप की साधना की है।

सपस्या वह, जिसन तप का साधना का ह। सामेमि सन्दे जीवे सन्दे जीवा खर्मतु में ।

मित्ती मे सन्वमूण्सु वेरं मज्ज्ञंन केणह ॥३२॥ यिवप्रति० वंदिन्तु सु० गा० ४६

सभी जीवों से क्षमा माँगता हूँ मैं, और वे सभी मुक्ते क्षमा करदें, सभीके साथ भेरी भंती है, वैर भेरा किक्षीसे भी नहीं।

जं जं मणेण बहुं जं जं दायाए मासिअं पायं ।

जं जं काएण कयं मिच्छा मि दुवकडं तस्स ॥३३॥ पिंचप्रति० संया० अंतिम गाया

मन से जो पाप मैंने किये हैं, और वाणी से बी जो किये हैं, और काया से भी मुखसे जो पाप हुए हैं, वे सारे ही पिण्या हो जायें।

# बौद्ध-दर्शन

जैन अपने उपास्य को 'जिन' कहते हैं। जिन का अयं यह है कि जिसने राग-द्वेप जादि यन की दुर्यव्याओं को जीत किया है। इसके विपरीत, बौढ अपने उपास्य को 'बुढ' कहते हैं, जिसका अयं है जागी, जिसे दुनिया की अग्राधीयत का पता रूप गया। इन सब्दों से दोनों परम्पराओं के ब्दय-नेद का पता चल जाता है। जैन-धर्म जहां मोह अर्थात् राग,द्वेप जादि को जीतने पर जोर देता है, तहाँ बौढ-धर्म, प्रज्ञा अर्थात् यथायं जान पर। जैन-साधना में जान का विशेष महस्व नहीं है और बौढ-साधना में किया का।

भगवान् युद्ध महावीर के समकालीन थे। ग्रिहली परम्परा के अनुसार युद्ध का जन्म ई० पू० ६२४ में हुआ, और निर्वाण ई० पू० ५४४ में । दोनों का विहार-क्षेत्र भी प्रायः एकही था। राजगृह और बैदाली दोनों के ही प्रमुख केन्द्र थे। अनुयापियों में परस्वर छीटाकशी भी चलती रहती थी। किन्तु ऐसे निर्देश नहीं मिलते, जहाँ स्वयं महावीर ने बुद्ध के विरुद्ध या स्वयं बुद्ध ने महावीर के विरुद्ध कुछ कहा हो।

बौद्धों काक्षायम-साहिरय—बोद्ध-धर्म का प्राचीन साहिरय त्रिपिटक अर्थात् तीन पिटारों में विभक्त है। वे हे—१ सुसपिटवर, २ विनयपिटक, और ३ अभिधम्म-

पिटक ।

सुत्तपिटक में बुद्ध के मूल उपदेश हैं; विनयपिटक में शिक्षुओं की चर्चा तथा अभिधन्मपिटक में दार्जनिक सिद्धान्त, जिसका विकास बाद में हुन्ना । अतः हीनवानी बौद्ध इसे प्रमाण नहीं मानते ।

अभिधम्मपिटक में नीचेलिखे ब्रन्य है :

- (१) धम्मसंगणि—धर्म अर्थात् रूप, रस, शंध आदि प्रतीयमान गुणो का वर्गीकरण और व्यास्या ।
- (२) विभंग---उन्हीका विस्तार।

(३) धातुकया-धातु अर्थात् विश्व के मूल तत्वों की व्याख्या।

 पुगलपञ्जन्नि—पुद्गल अर्थात् आत्मा या व्यक्तित्व की व्याख्या । इसमें गुणों के आधार पर मनुष्यों का वर्षों करण भी है ।

(४) कयायत्यु-मत-मतान्तरों का खंडन-मंडन।

(६) ग्रमक—कथा-वस्तु में हूटे हुए विषयों की चर्चा।

(७) पहान या महत्त्वकरण-२४ प्रकार के कार्य-कारण-भाव तथा निवारण का स्वरूप ।

#### पिटकेतर ग्रन्थ

मिलिन्द पञ्हो (मिलिन्द प्रश्न) यूनान के सम्राट् मिनियण्डेर और बीढ आवार्य नागमेन के प्रश्नोत्तर, जी स्थानकोट (पंजाव) में हुए थे।

विमुद्धिमामो (विमुद्धि सामै) —यह बीढ साधना और आचारका महत्त्व-

पूर्ण गंथ है। इसकी रचना आचार्य बुद्धवीप (४०० ईस्वी) ने की यी। अभियम्मस्यसंगही (अभियमीर्थसंग्रह) - यह अभिधमेपिटक का सक्षेप है।

यह रनना अनिरद आचार्य (१०००-१२००) ने की थी।

मह रनना अनिरुद्ध आचाय (१०००-१२००) न पुन पा । दार्शनिक चर्चा की उपेक्षा —वृद्ध का भुस्य वल जीवन को मुबारने पर

दाशानक सुवा का उपा के स्वा का उपा है। या। तुरणा, मोह आदि जिन कारणों से मनुष्य दुःखी होता है, उनका विस्तेषण और उनमे ऊपर उठने का उपाय बताना ही उनका सक्य था।

युद्ध के उपदेश जब कोई व्यक्ति उनसे आत्मा, परलोक, विदव का मूल कारण आदि वादांतिक वातों के विषय में पूछता, तो वे इस चर्चा को कार्य कहकर हाल देते थे। उनका कहना पाकि जिस व्यक्ति की छाती में तीर पुता हुआ है और दक्त बहु रहा है, उसका पहला कामतीर को वाहर निकालना है। 'तीर' को बनानेवाला कोन है, उसे किसने फॅका, यह किस चीज का वनाहआ है इत्यादिप्रक्तों

की चर्चा में यदि वह पडता है, तो मूर्ख है। बद्ध ने दस बातों को 'अब्पाकृत' बताया है, अर्थात् इनके विषय में कोई

निश्चित बात नहीं कही जा सकती, इनकी चर्चा को व्ययं बताया है। (१) मया विश्व अनादि है ?

(२) क्या विश्व सादि है ?

(३) वया यह अनन्त है ?

(४) क्या वह सान्त है ?

(५) क्या शरीरऔर आत्मा एक हैं ?

(६) क्या वे परस्पर-भिन्न हैं ?

(७) नया बृद्ध मृत्यु के पश्चात् रहते है ? (६) वया वे नहीं रहते ?

(क) यथा चनहारहत (क) यथा चनहारहत

(१) क्या वे रहते हैं, और नहीं भी रहते ?

(१०) वया वे न रहते है, और न नहीं रहते ?

'संयुक्त निकाय' में इन प्रक्तों को 'अब्याकृत' कहा गया है, अवीत् इनके संबंध में निर्णय समय नहीं है। फिरमी बौढ़ दार्श्वनिकों ने इन बातों को लेकर पर्याप्त चर्चा को है।

चार आर्य-सत्य--बुद्ध का मुख्य छहव दु.ख-तिवृत्ति है। उन्होने इसप्रश्न को चार भागों में विभक्त किया है। इन्हीको चार आर्य-सत्य कहा जाता है: वे इस प्रकार हैं:

(क) अतीत जीयन

(१) अधिद्या-अज्ञान; तथ्य को अतथ्य जानना

(२) संस्कार—पूर्वजन्मके कर्म और अनुभव से उत्पन्न सुक्ष्म थासनामय बस्त

(स) वर्तमान जीवन

(३) विज्ञान-चैतन्य (४) नाम-हप-गर्भे का शरीर और मस्तिष्क

(४) वडायतन-पांच शानेन्द्रियां और मन

(६) स्पर्ध-इन्द्रियों का विषय के साथ सकते

(७) वेदना—इन्द्रियो हारा उत्पन्न अनुभव (८) तुरणा—तीव इच्छा या काम

(६) उपादान—साम्र वित

(१०) भय-जन्म-ग्रहण करने की इच्छा

(ग) भावी जीवन

(११) जाति-पुनर्जन्म

(१२) जरा-मरण--बुढ़ापा, म्रस्यु थादि दु.धा

बु:ख-समुदय---दूसरा आयं-सत्य है

वर्तमान प्राणी-विज्ञान सानता है कि जीवन एक आकि हमक घटना है।
प्रकृति के हलवल के कारण पानी, हवा, पृथिवी, अनिन, आदि कुछ पदाय इकट्टे
हो नये और फीक्षन-पूलन वनस्पितयो, तथा कीड़े-पकोड़ों से लेकर समुख्य तक
प्राणियों की उत्पन्ति होती चली गईं। किन्तु धारतीय दर्शनों की यह मान्यता है
कि जीवन के मूल में जीएक अकिवारा काम करती है, उत्तीको तृष्णा, मोह, अहंकार आदि शब्दों हारा प्रकट किया गया है। द्वादमायतन में तृष्णा के इस विकास
का बैनानिक प्रविपादन मिलना है।

दुःख-निरोध—दीसरा आयं-सत्य दु ख-निरोध है। जब हमने यह जान लिया कि दुःख का कोई कारण है, तो उसका स्वामाविक निष्कर्ष यह निकलता है। कि कारणके न रहने पर कार्य भी नहीं होसा। अदः दु.ख का अन्त किया जा सकता है।

निर्योण—हु ब का सदा के लिए मिटजाना ही निर्वाण है। इसका शब्दार्थ है बुझ जाना । दुःख या जीवन दीएक की ज्वाला के समान है। जबतक तेल और बची रहते हैं, वह जल्दी रहती है, और उनके समान्त होने पर अपने-आप बुझ जाती है। इसी प्रनार प्रणा सादिकारण न रहने पर जीवन या संसार अपने-आप समान्त हो जात है। दुःख-निरोध या निर्वाण एक प्रकार की मानसिक स्थिति है। और उसे इसी जन्म में प्राप्त किया जा सकता है। दुःस-निरोध-मार्ग--चौषाआर्य-सत्यदुःख-निरोषका मार्गहै। इसकेलिए बौद्ध-धर्म में आठ वार्ते बताई गई हैं। इन्हें अध्दागिक मार्ग कहा जाता है--

(१) सम्यम् दृष्टि-चार आर्य-सत्यों का ज्ञान

(२) सम्यक्संकलप--इड़ निश्चय

(३) सम्यावाक -- सत्य बोलना, मिच्या का परित्याग

(४) सम्यक्कमीन्त-सम्यक् चारित्र्य

(५) सम्बक्आजीय-गुद्ध वाजीविका

(६) सम्यादवायाम --सही पुरुषार्थं या उद्यम

(७) सम्यक्रमृति - लोम आदि चित्त-संताप से अलग रहना

(द) सम्यक्तमाधि-चित्त की एकाप्रता

बोद-दर्शन में आचार को तीन भागों में विभवत किया गया है.—यील, समाधि और प्रज्ञा । सील का थयें है स्ववहार-युद्धि । ऑहसा आदि शील में आते हैं। समाधिका वर्ष है मनकी एकावता, और प्रज्ञा का अपें है सत्यका साझात्कार।

खार मूल सिद्धान्त — बौद्ध-दर्शन के चार मूल सिद्धान्त हैं, जिनका प्रति-पादन बुद्ध ने स्वयं किया था, और उनका उल्लेख बार-धार आया है। इन्हीके

भाधार पर उत्तरकालीन विकास हुआ है।

- (१) प्रतीत्यसमुत्पाद-वृद्ध ने कहा है कि जी व्यक्ति प्रतीत्यसमुत्पाद को समझता है, यह धर्म को समझता है; जो इसे नहीं जानता, वह धर्म की नहीं जानता । अन्य भारतीय दर्शनों में प्रतीत्यसमृत्याद के स्यान पर कार्य-कारण-भाव है। वहाँ यह माना गया है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु का कारण होती है। मिट्टी घड़े का कारण है, और आग धुएँ का। उन दर्शनों में बस्तु या द्रव्य को मुख्यता दी गई है, और प्रतीत होनेवाले रूप, रस आदि उसके गुण माने गये हैं। किन्तु बौद्ध-दर्शन द्रव्य को नही मानता । उसकी दृष्टि में प्रतीत हीनेवाला जगत् धर्म-मात्र है अर्थात् रूप, रस आदि तो हैं, किन्तु उनका आधारकोई द्रव्य नही है। इसी सिद्धान्तके फलस्वरूप कार्य-कारण-भाव का रूप भी बदल गया। यहाँ कोई ऐसा कारण या द्रव्य नहीं है, जो विविध अवस्थाओं मे अनुस्यूत हो और उन्हें उत्पन्न करता हो। यहाँ तो केवल अवस्थाएँ है और वे एक के पश्चात् दूसरी आती रहती हैं। वर्तमान अवस्या अतीत अवस्था का राहारा लेकर अस्तित्व में आई और नई व्यवस्था का सहारा बनकर लुप्त हो गई। इसीका नाम 'प्रतीत्यसमुत्पाद' है। इस थुंखला का न कही आदि है, और न अन्त । विना पूर्व अवस्था के नई अवस्था अस्तित्व मे नहीं आती, अत:कहीं आदि नहीं है । वर्तमान अवस्थाओं के पश्चात नई ववस्था का आना भी अनिवायं है, बतः कहीं बन्त नहीं होता । द्वादशायतन प्रतीत्यसमुत्पाद का ही विस्तार है।
  - (२) कर्मवाद-कर्मवाद प्रतीत्यसमुत्पाद का ही पूरक है। इसका अर्थ

है हम जो कुछ भोगते हैं, यह हमारे ही कमें का स्वामायिक फल है । कोई बाह्य सत्ता उसपर नियंत्रण नहीं करती ।

दुःचों का अन्तकरने के लिए बुद्ध ने भहा है कि 'अपने उद्वारक स्वय बनो, जवतक दुःस के कारणो का नाशनही होता, कोई तुम्हारा उद्वार नहीं कर सकता।' बीद-धर्म की होनयान साध्या इस सिद्धान्त पर दृढ़ रही, किन्तु महायान ने बाह्य प्रभाव के कारण बुद्ध को उद्धारक भाग लिया।

(३) नद्रयस्ता अथवा साथभागाव —तीसरा विखान है 'नश्वरता' । बुद्ध की मान्यता थी कि प्रत्येक वस्तु परिवर्तनसील है। कोई वस्तु स्थायी नहीं रहती, प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है और इसके पीछे कोई शाव्वत सता नहीं है। इसी बात को लेकर 'क्षण-मंगवाव' का विकास हुआ, और यह माना जाने लगा कि परिवर्तन एक साह्यत सिद्धान्त है, प्रत्येक वस्तु निरन्तर बदल रही है। बन्य दर्शनों ने वस्तु के सीन क्षण माने हैं:

(अ) उरराति-धण, (इ) स्विति-धण, और (उ) नारा-धण। यास्क ने इसी आधार पर छह भाव-विकारों का प्रतिपादन किया है। किन्तु बौद-धमं की बट्टि में दो ही धण हैं, उरपति और नारा। वह स्थिति-धण को नहीं मानता।

(४) अनारसंवाद—अन्य दर्शनों ने हमारे राशि में आत्मानोम का वाश्यत तस्य स्वीकार किया है, जो जन्म से सेकर प्रस्मुपर्यन्त एक दाशीर में बना रहता है और उसके पश्चात दूसरा दाशिर प्रहण कर केता है। किन्तु बोड-रहाँन इस प्रकार के निसी घाश्वत तत्व को नहीं भागता। उसका कथन है कि हमारा व्यक्तित्व कुछ स्मानसिक धारामों का प्रवाहमान है, कभी जान होता है, कभी इच्छा होती है, कभी सुख-डु व की अनुभृति होती है। यह प्रवाह तवतक चलता रहता है, जबतक निवाण नहीं होता। दसीका नाम 'अनात्मवाद' है।

नहीं होता। इसांका नाम 'जनात्मवाद है। जुड-निवाल के कुछ नाज के परचात् वीदों में दो वर्ग हो गये। एक शोर महासाधिक चे, और दूसरी अंशेर स्थितर। महासाधिक मुख्यतया पूर्व के रहनेवाले से, बीर स्थितर। महासाधिक मुख्यतया पूर्व के रहनेवाले हो, बीर स्थितर परिवाम के। महासाधिक चुढ के मूल उपयोगों के बातिरिवत व्याख्याओं को भी प्रमाण मानते से, किन्तु स्थितर केवल मूल उपयोगों के बीर्तार का शाना ने किसी शास्त्रत शनित ना अवतार सानने लगे। वैद्यावों के वैकुठ के समान उन्होंने भी सुखावती व्यूह की कल्पना की। वुढ के यैयितक जीवन में भी अनेक प्रवार के चम्त्वतारों का प्रथा । इस प्रयार उनका व्यवत्रत्व मानवोग भूमिका पर पहुँच गया। वे बादर्स के स्थान पर वैष्णव वतारों के सामान रक्तक और जाता वता नगे। दूसरी और, स्थितरवार प्राचीन व्यावगों पर स्थितरवार महीयान और होनयान का

रूप ले लिया। महायात में बुद्ध-निर्वाण की योग्यता प्राप्त कर लेने पर भी उसे स्वीकार नहीं करते। उनके मन में महाकरुणा का उदय होता है। वे सोचते हैं कि जबतक संसार के जीय कष्ट भोग रहे है, तबतक मैं अकेला निर्वाण कैसे स्वीकार करूँ? वे दूसरों के दु:ख को अपना दु:ख मान लेते है, और उसे दूर करने के लिए प्रयतन शील हो जाते है । इसीको 'बोधिसत्व' कहा जाता है। दूसरी ओर, हीनयान मे भिक्ष अपने उद्घार के लिए प्रयत्न करता है, और योग्य साधना के पश्चात निर्वाण प्राप्त कर लेता है। यह मार्ग छोटा था, इसलिए हीनयान कहा गया और बोधिसत्व को महायान । हीनयान मे बीधि प्राप्त करने के दो मार्ग है-श्वकयान अर्थात् दूसरे से उपदेश सुनकर ज्ञान प्राप्त करना, और अहंत्यान अर्थात् निजी साधना द्वारा ज्ञान प्राप्त करना । इस प्रकार हीनयानऔर महायान में प्रथम भेद यह है कि हीनपानी अपनेंही निर्वाण के लिए प्रयस्नग्रील होता है, और महायानी दूसरों के निर्वाण के लिए। हीनयान में साधना की ६ भूमियाँ है, जिनमें बरुश अर्थात चित की मलिन-

साओं को दूर किया जाता है। इन्हींको 'क्लेशावरए' कहते हैं। महायान मे १० भूमियाँ मानी गई है। अंतिम ४ भूमियों का चित्तगुद्धि के साथ कोई संबंध नहीं है। उनमें उन गुणीं तथा शक्तियों का विकास किया जाता है, जिसकी प्रचारक की आवश्यकता पहती है। उदाहरण के रूप में, सर्वज्ञता, जिससे वह सभीके प्रश्नों का उत्तर दे सके। उपद्रव-सहिष्णता, घारणा अतिशय इत्यादि। इन्हे प्राप्त करने के लिए बलेशावरण के अतिरिक्त श्रेयावरण को भी दूर करना होता है।

दार्शनिक मान्यता के रूप में हीनयान ने पूद्गल नैरारम्य का प्रतिपादन किया। यहाँ पूर्गल का अर्थ है धर्मी। हमें अपने ज्ञान में रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि धर्म प्रतीत होते हैं। बहुत-से दर्शनों ने इन धर्मी का आधारभत कोई द्रव्य या धर्मी माना है। किन्तु बौदों का कथन है कि धर्मी या द्रव्य नाम को कोई पदार्य नहीं है। संसार में केवल धर्मों का ही अस्तित्व है। इस सिद्धान्त को प्रगल नैरात्म्य या धर्म-मावता कहते हैं। महायान एक कदम आगे बढ़ गया। उसने कहा कि वर्म भी बास्तविक नहीं है, केवल उनकी प्रतीति होती है। इस प्रकार उसने प्रयुक्त नैरातम्य के साथ धर्म नैरातम्य का भी प्रतिपादन किया।

बोधिचर्या का प्रारम्भ बोधि-चित्त से होता है। इसका अर्थ है मन में दूसरे प्राणियों के उढ़ार का निश्चप । यह निश्चय होने पर बोधिसत्व सम्यक संबोधि के लिए पन: साधना प्रारम्भ कर देता है। सम्यक संबोधि

ਬੀ ਬਿਚਸ਼ਾ का अर्थ है पूर्ण बद्धत्व की प्राप्ति, जो अंतिम ४ भमियाँ

प्राप्त करलेने पर होती है।

वोधिचित्त का उत्पादकरने के लिए सप्तविध अनुत्तर पूजाका विधान है। छोकोत्तर पूजा के ७ अंग इसप्रकार है-वंदना, पूजना, पापदेशना, पृण्यानुमोदन, अध्येषणा, बोधिचित्तोत्वाद और पारिणापना ।

महायान की मुख्य दो द्यात्याएँ हैं—(१) माध्यमिक—इसके प्रवर्त्तक नागार्जुन (२०० ईस्वी) माने जाते हैं, और (२) योगाचार—इसके प्रवर्त्तक मैत्रेय है। आपे चलकर इसमें संत्रयान और बच्चयान का विकास हुआ। परिणाम-स्वरूप विज्ञाल तन्त्र-साहित्य अस्तित्व में आया।

द्वस्य विश्वति तन्त्र-साहित्य आदित्य न जाया।

जगर कहा गया है कि भगवान् युद्ध दार्थनिक चर्चा में नहीं पड़े, परिणामस्वस्य थीद-परम्परा कुछ दिलोतक सामग-प्रधान रहीं। किन्तु, लन्य दर्धनों के
साथ सम्पर्क होने पर योद्ध विद्वानों में भी मही जिज्ञासा
दार्शीनक शासाएँ हुई कि युद्ध भी विश्व से सम्बन्ध में बच्चा माग्यता थीं।
उनके वचनों की विविध व्यास्थाएँ की गई बीर भारत तथा विश्वते में अनेक
सम्प्रदाय खड़े हो गये। कोई विदोध प्रकार की साधना-पद्धित को लेकर सहा हुआ,
और कोई दार्शनिक मान्यताओं को। यदि छोटे-छोटे मत्रमेदों को छोड दिखा जाय,

तवभी उनकी संख्या तीस से अधिक है।

भारतीय दार्वनिक चर्चा में मुख्यतया चार माग्यताओं का उल्लेख आता

है। उनमें परस्यर-भेद के मुख्यरूष से दो आधार है— (१) विदक का स्वरूप, और

(२) उसे लानने का उपाय। स्वरूप के विषय में प्रथम माग्यता यह है कि जड़
और चेतन अर्थात ग्रेय और काता कोई वास्तिक नहीं हैं। इसे 'पून्यवार' कहां
गया। दत्तके प्रवर्तक नागार्जुत थे। मध्यम माग्यत एवं से के कारण हसे माध्यमिक
भी कहा जाता है। दूसरी माग्यता योगाचार की है। उपाका कपन है कि जान मा

प्रतीति तो सत्य है, किन्तु ग्रेय का कोई अस्तित्व नहीं है। क्षान ही ग्रेय के रूप में

प्रतीत होता है। इस सिद्धान्त के प्रवर्तक मंत्रीयनाथ थे। इसे 'विजयितमात्रता' तथा
'जानाईत' भी कहा जाता है। तीरिये धाया जान और क्षेत्र दोनों को संख्य मानती
है, किन्तु उसका कथन है कि वाह्य जात्त को प्रयक्ष हास नही जाना जा सकता।

यह केवल अनुमान का विषय है। इस घाखा का नाम 'शौत्रानितक' है। चौथी

माग्यता है कि जान और तेय दोनों का प्रयक्ष होसकता है। इस पत्न भे 'वैभापिक'

कहा जाता है। वह हम इन चारों का प्रयक्ष होसकता है। इस पत्न भे 'वैभापिक'

माध्यमिक या शुन्यवाद-इसके संस्थापक नागार्जुन (२०० ई०) माने

जाते हैं। प्रसिद्ध दार्शनिक कवि अश्वघोप भी इसीके समर्थंक थे।

साहित्य--गून्यवाद ना मूळ अत्य 'प्रज्ञाचारमिता' (वंचित्रिताह-रितका) है। इसमें पच्चीस प्रसार की शून्यताओं का निकाण है। नागार्जुन ने 'पूळ नाम्यमिक कारिका', इसपर 'अक्कोषया' नामक टीका, 'विवह्नुव्यावितां', 'सुहुल्लेख 'आदि प्रस्य छिये। आर्थेक्ट (२००ई०) ने 'तनु:शतका' (पिकाविद्युद्धि-प्रकरण' तथा 'ह्स्तवालप्रकरण' की रचना की। बुद्धिणाल्जि (७०० ई०) ने माध्यमिक कारिकापरटीका लिखी। बान विवेक (७००ई०) ने माध्यमिक कारिका-व्यास्था 'हस्तरतन' तथा 'मध्यमार्थ सम्रह' रचे। चन्द्रकीर्ति (७०० ई०) ने माध्यमिक कारिका पर 'प्रसन्तपदा' नामक टीका छिखी। उनके अन्य प्रन्य हैं 'माध्यमिकावतार' तथा 'चतु-शतक टीका'। झान्तिदेव (७०० ई०) ने शिक्षा-समुच्चय और 'योधिचयवितार' की रचना की।

साधारणतया माना जाता है कि शून्यवाद शून्य अर्थात् अभाव का प्रति-पादक है। यह बात ठीक नहीं है। यह जिस प्रकार भाव या अस्तित्व का खण्डन करता है, उसी प्रकार अभाव या नास्तित्व का भी खण्डन करता है। उसकी दृष्टि में जगत् के मूल तत्त्व को भाव या अभाव किसीभी शब्द से प्रकट नहीं किया जा सकता। नागार्जुन ने अपनी माध्यमिक कारिका में इसके चार विकल्प किये हैं। विश्व भाव का सदरूप नहीं है, बयोंकि इसका अर्थ होता है अपने-आपमें स्वतन्त्र सत्ता । किन्तु कोई भी बस्तु ऐसी नहीं है, जो बिना दूसरे की अपेक्षा के सत्य हो। विश्व को साधारणतया तीन भागों में विभक्त किया जाता है-जाता, ज्ञान और ज्ञेय। सीनों का बस्तित्व परस्पर-सापेक्ष है । जेय के विना जाता का कुछ अर्थ नहीं है, और इनके बिना ज्ञान शब्दमात्र है। इसी प्रकार ज्ञाता और ज्ञान के बिना जीय का कुछ अर्थ नहीं है। मध्य ने अपने 'सर्वदर्शन-संग्रह' में एक अन्य उहाहरण दिया है। हम माता, पिता, पुत्र आदि शब्दों का व्यवहार करते हैं, किन्तू पुत्र के विनामाता और पिता की व्याख्या नहीं हो सकती । इसी प्रकार माता-पिता के विना पुत्र की । अत: विश्व में प्रतीत होनेवाले सभी पदार्थ अपने-आपमे कुछ नहीं हैं, अर्थात कोई बस्त निरपेक्ष सत्य नहीं है। इसी प्रकार वह आकाश-कुसुम के समान असत् भी नहीं है, क्योंकि दिखाई देते हैं, उन्हें 'सदसत्' भी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि परस्पर-विरोधी होने के कारण दोनों एकसाय नहीं रह सकते, और अनिर्वचनीय भी नहीं है। शुन्यवादी अपने तत्व को इन चारों कोटियों से परे मानते है।

इस सिद्धान्त का दूसरा नाम 'वैनाधिक' या 'सर्ववैनाधिक' है। क्रमर बताया गया है कि वैभाषिक तथा सीमान्तिक ज्ञान एवं ज्ञेय दोनों को सत्य मानते हैं, इस-ल्यू वह 'सर्वास्तिवादी' कहे जाते हैं। योषाचार ज्ञान को सत्य मानता है, और ज्ञेय को मिच्या। इस सिद्धान्त को 'विज्ञन्तिमानवा' कहा जाता है। माध्यमिक ज्ञान तथा ज्ञेय दोनों को मिच्या जयीत् सापेक्ष मानता है। सम्मवत: इसील्य यह नाम पढ़ गयर।

सापेक्षवाद का यह सिद्धान्त प्रतीत्यसमुत्पाद का ही विकास है। अन्य बौदों ने उसे केवल कार्य-कारण-भाव के क्षेत्र में स्वीकार किया था, किन्तु घूम्यवाद विस्क का वित्तत्व ही इस आधार पर मानता है। जैन-दर्शन भी स्वाद्वाद या सापेक्षतावाद का समयंक है। वहाँ भी प्रत्येक वस्तु स्वापेश्व है। किन्तु उसने इसे विद्याहण में प्रकट किया, और सभी व्यवताओं के सत्य मान लिया। गृग्यवाद के उन्हें मिया कहुकर निरोध पर वल दिया, और वस्तु को अपने-आपमें गून्यवता। जैन-दर्शन सत् और असत् में परस्पर विरोध नहीं मानता। अपेक्षावाद के आधार पर दोनों की एकसाय सत्ता का समर्थन करता है। बहुँव वेदान्त बहु को सत् और वाह्य जगत् को अनिवंचनीय मानता है। इसी आधार पर प्रतिपक्षी संकराचार्य को अदं वैनासिक कहते हैं। अनिवंचनीय की ब्यास्या करते हुए वेदान्त ने सत् की परिभाषा नित्य सा प्रिकालावाध्य के रूप मे को है, और असत् की आकासकुसुम के रूप में, जो कभी प्रतीत नहीं होता। अनिवंचनीय यह है जो नित्य नहीं है, अर्वात त्वरा है, प्रतीत होता है, किन्तु अूत्य की व्यास्या प्रतिस्ता के आधार पर की जाती है, क्वरता के आधार पर की जाती है, कव्यस्ता के आधार पर की जाती है, क्वरता के आधार पर की जाती है, क्वरता के आधार पर की जाती है, कव्यस्ता के आधार पर की जाती है, क्वरता के आधार पर की जाती है, क्वरता के आधार पर की जाती है, क्वरता वोच के लिए मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया था। कठोर तपस्या और विलासिता दोनों को सुरा बताया था। पूत्यवाद ने उसे दार्धनिक रूप दे दिया। उसने कहा कि सत् और असत्, जान और जैय, इव्य और पुण, अवयव और अवस्वो, कारण और कार्य, कार्य और प्रतान की स्वर्थन कार्य स्वर्थन की स्वर्थन की स्वर्थन की स्वर्थन हो स्वर्धी है। किसीभी पर को अतिन नहीं कहा जा सक्ता, सत्य दोनों के स्वर्थन नाम मध्यम मार्ग है। इसीका नाम मध्यम मार्ग है।

तृत्यवाद को 'निस्स्वभाववाद' भी कहा जाता है। स्वभाव का अर्थ है अपने-आपमे होना। किल्तु भूत्यवाद का कथन है कि वस्तु का अपने-आपमें कीई रूप नहीं होता। जो कुछ है, वह परापेश है।

वैदान्त के समान शूर्यवाद भी सस्य के दो स्तर मानता है। सापेक्ष सस्य की 'संदक्ति' सस्य कहा जाता है, अर्थात् वास्तविक सच्चाई न होने पर भी साधारण

सत्य के दो स्तर व्यवहार के लिए उसे सत्य मान लिया जाता है। इसरा परमार्थ सत्य है। वह सान, जेय आदि व्यवहार से परे हैं। उसकी व्याख्या नहीं हो सकती। उसका साक्षात्कार तभी होता है, जब सामक

संदत्ति सत्य से ऊपर उठकर निर्वाण प्राप्त कर लेता है।

निर्वाण—निर्वाण राब्द का अर्थ है 'वुस जाना'। हमेएक के परचात् सुसरा अनुभव होता रहता है। यह धारा निरन्तर चलती रहती है। इसीका नाम संधार है। बौद्ध-दर्शन में इसकी उपमा दीपशिखा से दी गई है। निर्वाण का अर्थ है, उस शिखा का बुझ जाना, जहाँ समस्त संकला और विकल्प समाप्त हो जाते हैं। सुध्य मा इ.अ. अनुकूल मा प्रतिकूल, जाता या जेथ, मैं या तू, किसी प्रकार की अनुभूति नहीं होती, उस अवस्था का निरूपण विधिक्ष में महीं हो सकता। नागार्जुन ने सक्ते लिए कहा है—निर्वाण न जेथ है, न प्राप्य, न नाइथ, म ऑफ्साव्य और न उत्याच। निर्वाण को जिस व्यक्ति ने प्राप्य, का स्त्रिमाव्य और न उत्याच। निर्वाण को जिस व्यक्ति ने प्राप्य कर किया है, उसका वर्णन भी शब्दों से परे है। उसे 'तथागत' कहा जाता है। जब बुद्ध से किसीने तथागत के स्वरूप के विषय में पूछा, तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, भीन ही उसका वर्णन है।

समूहमात्र है और परमाणु इतने सूदम होते है कि उनका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता।
यह कहना भी ठीक नहीं कि अव्या-अका प्रत्यक्ष न होने पर भी जब बहुत-से परमाणु मिलकर 'अवयंथी' का रूप के केवे है, तब उनका प्रत्यक्ष हो सकता है। हम
अपनी आंखों से अवयंथी को भी पूरी तरह नहीं देख पाते, उसका कुछहीं अंख
तिखाई देता है, रोप अंस ख्या रहता है। इसके विचरीत, यदि उनहें झानहप माना
बाग, तो वहीं अवयंथ और अवयंथी का प्रकृत मुझ देवा ही होता।

नैयायिक आदि दर्शन विषय को ज्ञान का कारण मानते हैं, और इस आधार पर उसका अस्तित्व सिद्ध करना चाहते हैं। किन्तु विषय ज्ञान का कारण नहीं हो सकता। प्रथम शां में डिन्द्रिय का विषय के साथ सम्बन्ध माना जाता है, और दितोय साण में ना को उपस्ति। किन्तु शांकिक होने के कारण जिस बस्तु कैसाथ सम्बन्ध हुआ वह दितीय शांके में नहीं रहती। ज्ञान किसी अन्य बस्तु का होता है, जो पुर्वक्ती क्षण में असत होती है, और शांक कर करण नहीं यन सकती।

आतय-पितात और प्रयुक्ति-विज्ञान —यतंमान मनोविज्ञान में मन की दो अवस्थाएँ मानी गई हैं — चेतन मन और अचेतन मन । अनुभूतियाँ चेतन मन है, और उनके पीछे जमें हुए संस्कार अचेतन मन । एक व्यक्ति को देखकर प्रसम्तवा होती है, और दूसरे को देखकर कोछ आने लगता है । इसका कारण मित्रता और धानुता के सोये हुए संस्कार है, जो व्यक्ति को देखकर लाग उठते है । इन्हों संस्कारों को 'आल्य-विज्ञान' कहा गया है । यह एक समुद्र के समान है और प्रवृक्ति-विज्ञान उससे उठनेवाली तर्राग के समान । प्रदेश तरंग उससे उठनेवाली तर्राग के समान । प्रदेश तरंग उससे उठकर उसी में लीन हो जाती है । और एक नया सस्कार छोड़ जाती है ।

योगाचार-साधना में ब्यान पर बहुत यल दिया गया है। इसका अर्थ है

ज्ञान की बाह्य धारा को समान्त करके 'आलय-विज्ञान' में लीन होना।

सौनानिक- भूत्रान्त का अर्थ है युद्ध के मूल उपदेश । केवल उन्हें प्रभाग माननेवाले सौनान्तिक कहे गर्थ । ये लोग बाह्य पदार्थों की वास्तविक सत्ता मानते हैं, इसलिए 'सर्वास्तिवादी' कहे जाते हैं ।

शान का स्वरूप — जान के निषय में शीत्रान्तिक सांस्य-दर्शन से मिलता-जुलता है। उमका कयन है कि बाह्य पदायों का स्वतन्त्र अस्तित्व होने पर भी हमें उनका शान सातात् या प्रत्यक्ष द्वारा नहीं होता। इन्द्रियों का विषय के साथ सम्पर्क होने पर हमार्च बुद्धि विषयाकार हो जाती है, और वह स्वयंसवेदी होने के कारण विषय को भी जान जाती है। प्रथम क्षण में इन्द्रिय का सम्पर्क होता है। द्वितीय क्षण में बुद्धि विषय का आकार नेती है और नुत्रीय क्षण में शान होता है।

वाह्य वस्तु को जानने के लिए चार बातें आवश्यक है :

- १. विषय
- २. उसका इन्द्रिय के साथ सम्बन्ध

३. बुद्धि, और

४. प्रकाश आदि सहायक तत्त्व

बियम बुद्धि को साकार बना देता है, अर्थात् उसमें अपना आकार उत्पन्न कर देता है। इसको 'तदुरपत्ति' कहते हैं। अतः हमाय ज्ञान तदुत्पत्ति और तदा-कारता से होता है, वह विषम से उत्पन्न होता है और विषम का आकार से लेता है। इसके लिए विषम का होना आवश्यक है। इस प्रकार हम विषम को प्रत्यक्ष नहीं जानते, किन्तु उसका अनुमान करते हैं। इसी आधार पर इस सिद्धान्त को 'यास्नाम्भवाद' कड़ा जाता है।

वैभाषिक का अर्थ है, 'विभाषा' को भागनेवाले। अभिधर्मपिटक पर 'महाविभाषा' या 'अभिधर्मनात्रप्रस्थान' नामक टीका है। उसे प्रमाण मानने के

कारण ये छोग वैशायिक कहे जाते हैं। सौत्रान्तिक के वैमायिक समान ये भी सर्वास्तिवादी हैं। इनका कथन है कि

बाह्य विषयों का प्रत्यक्ष भी हो सकता है। इसलिए इस सिद्धान्त को 'बाह्य-प्रत्यक्षवाद' भी कहा जाता है।

दैमापिक की मुख्य युक्ति यह है कि अनुमान के लिए व्याप्ति का निश्चय होना आवरतक है, और यह निश्चय तभी होता है, जब हम दो पदायों को एक-साय देखते हैं। धूम और अगि को एकसाय देते विना धूम से अगि का अनुमान नहीं हो सकता है। अतः बाह्य वस्तुओं का अनुमान करने के छिए उनका कहीं-म-कही प्रत्यक्ष होना आवर्षक है।

प्रमाण-व्यवस्था—बीढ-दर्शन में दो प्रमाण माने गये हैं, प्रत्यक्त और बहु मान । प्रत्यक्त निविज्ञन होता है, अयेत वह सदा अधानत होता है, अयेत् उसमें किसी प्रकार का अम या मिध्यात्व नहीं होता । अम तब होता है, जब ज्ञान के साथ करना या जब्द को जोड़ा काता है, और यह मिध्या होती है। वस्तु का नर्गांकरण करना, उसके जाय कोई नाम, जाति या अन्य तत्व का सम्बन्ध करना अयुनान का काम है। बत्द धर्मकीलि की हिन्द में सभी प्रत्यक्त सत्य होते हैं, और समी अनुमान मिध्या या कर्ष्यनामाला ।

यह करपना साघारणया दो श्रीणयों में विभक्त की जाती हैं—प्रथम श्रेणी उस करपना की है, जिसे लोक-व्यवहार में सत्य माना जाता है। इसीका नाम संवृत्ति सत्य है। दूसरी करपना उन प्रतीतियों में होती है, जिन्हें लोकिक हप्टि से भी मिया माना जाता है। इसी आधार पर सम्यक् ज्ञान और मिय्या ज्ञान का भेद किया जाता है।

## बुद्ध-वाणी

भगवान् बृद्ध ने समय-समय पर अनेक स्थानों पर अनेक स्थानियां तथा दूसरों को जो उपदेश दिये थे वे घम्मपद में मिलते हैं। घम्मपद का स्थान बौद्ध-जगत् में बहुत ऊँचा माना गया है। पालि भाषा इसकी बहुत सरल और मधुर है। एक-एक गाथा ऊँची प्रेरणा देती हैं।

धम्मपर त्रिपिटक के सुत्तिपटक के जुड़क निकास के १५ प्रत्यों में से एक है। इसमें कुल ४२३ गायाएँ अर्थात् क्लोक है, जो २६ वर्गों या विषयों में विभक्त हैं। मीचे हम कतिपय उद्वीधक गायाएँ, भावार्य के साथ, दे रहे हैं—

अकोरिख मं अवधि मं अजिति मं अहासि मे ।

ये च सं उपनपहान्त वेरं तेसं न सम्मित ।११। विमक वर् मुक्ते उपने डाँटा-दपटा, मुक्ते उसने मारा-पीटा, मुक्ते उसने जीत लिया, और मेरा उसने छीन लिया,

मन मे जो ऐसी-ऐसी वालें लाते रहते है, उनका वैर शान्त होने का नहीं।

अको स्ति मं अवधि मं अजिनि मं अहासि मे ।

ये तं न उपनयहात थेरं तेष्मुपतामति ।।२।। यमक वर्ष मुफ्ते उसने बांटा-फटकारा, मुक्ते उसने मारा-पीटा, मुक्ते उसने जीत लिया, और मेरा उसने छीन लिया.

ऐसी-ऐसी वार्ते जो मन में नहीं लाते हैं, उनका बैर शान्त हो जाता है।

न हि वेरेन वेरानि सम्मंतीय कुदाचनं ।

अवेरेन च सम्मन्ति एस धम्मो सनततो ॥३॥ [यमक व॰ इस संसार में वैर कभी वैर से शान्त नही होता है, वैर तो अवैर कर्यात् भेनी से हो शान्त होते है — यही सनातन नियम है।

असारे सारमतिनी सारे चासारहस्सिनी।

ते सारं नाधिनच्छीन्त निस्द्वासंकरपरोचरा ॥४॥ [यमक व०
मिथ्या सकल्प में पढे हुए को लोग असार को तो सार समझते है, और
सार को असार,
उनको सार तत्त्व प्राप्त होने का नहीं।

यमक थ०

ययागारं हुच्छुन्नं बुट्ठी समितियन्झति । एवं अनायितं चित्तं रागो समितियन्झित ॥५॥ [यमक व० बुरी तरह छाये हुए घर में जैसे वर्षा का पानो प्रवेश कर जाता है, बेसेही उस चित्त में राग पैठ जाता है, जिसने ध्यान का अभ्यास नहीं किया।

प्रयागारं मुख्यन्नं बुद्धी न समितिबन्झित । एवं सुमाबितं चित्तं रागो न समितिबन्झित ॥६॥ [यमक व० जैसे भन्नी मोति छाये हुए घर में वर्षा का पानी प्रवेश नहीं कर सकता, वैसेही उस चित्त में राग नहीं पैठ सकता, जिसने स्थान का भन्नी भाँति

इध सोचित पेच्च सोचिति पापकारी उभयत्य सोचिति।

सो सोचित सो विहञ्जति

अभ्यास किया है।

दिस्या कम्मिकिल्ट्रमतने ।।७।। इस लोक में शोक करता है, और परतीक में भी, पाप करनेवाला दोनों लोकों में शोक करता है; शोक करता है और चिन्ता में डूबा रहता है अपने मलिन कमों को देख-देखकर।

इथ मोदति पैब्च मोदति

कतपुञ्जो यत्य उम मोदति।

सो मोदति सो पमोदति दिस्ता कम्मविद्युद्धिमत्तनो ॥द॥ विमक व०

इस लोक में प्रसन्न रहता है, और परलोक में भी, पुण्य करनेवाला दोनों लोकों में प्रसन्न रहता है; वह प्रसन्न रहता है, आनन्द मनावा है अपने विश्वद्ध कर्मों को देख-देखकर।

> उद्गानेनप्पमादेन सञ्जमेन दमेन च। दीपं कविराथ मेघाबी यं ओघो नामिकीरति ॥६॥

> > अप्पमाद व०

उद्योग, अप्रमाद, संयम और इन्द्रिय-दमन इनके द्वारा बुद्धिमान मनुष्य को अपने लिए एक ऐसा द्वीप बना लेना चाहिए, जिसे बाढ़ दुवा नहीं सके।

सुद्रुद्द्यं सुनिपुणं यत्यकामनिपातिनं । चित्तं रवक्षेत्र्य मेघावी, चित्तं गुत्तं सुकावहं ॥१०॥ [चित्त व० बुद्धिमान् मनुष्य को अपने चित्त पर चौकसी रखनी चाहिए, चित्त का समझना आसान नहीं; वह बड़ा ही चालाक है, चाहे अहाँ चला जाता है।

अतः अच्छी तरह रक्षित चित्त ही सुख देता है।

अनवस्मतिचत्तस्म अनन्वाहतचेतसो ।

पुरुजपारपहीणस्स नित्य जागरतो सर्व ॥११॥ [चित व॰ राग जिसके चित्त में नही रह गया, और देव जिसके चित्त से हट गया, ऐसे पाप-पृष्य-रहित जागृत पुरुष को कोई भय नही ॥

।।प-पुण्य-राहत जागृत पुरुष का काइ मय नहा। न परेसं विलोमानि न परेसं कताकतं।

अत्तनो'व अवेश्लेष्य कर्तान अकतानि च ।।१२।। [पुण्क वर्ष दूसरों के दोयो की, और उनके किये तथा न किये की आलोचना नहीं फरनी चाहिए।

चिन्तन सदा इसी बात का किया जाय कि स्वय हमने वया किया और वमा

नहीं किया है।

चन्दनं तपरं चापि उप्पतं अथ वस्सिकी ।

एतेसं गन्धजातानं सीलगन्धो अनुत्तरो ।।१३॥ पुष्प व० चन्दन और तगर (एक सुगीधत वृक्ष), कमल और जूही इन सवकी सुगन्ध की अपेक्षा

भील की सुगन्ध कही उत्तम है।

यायजीवन्ति चे वाली पण्डितं पिपएपासित ।

न सो धर्म विकानाति दस्यो सुपरतं यया ॥१४॥ [याल य॰ जीवनमर मूर्व यदि बुद्धिमान् ने साथ रहे, तीभी उसे धर्म का जान होने-याजा नही,

जैसे कलछी दाल-साग के रस का स्वाद नही जान सकती।

तञ्च कम्मं कतं साधु यं कत्या नानुतप्पति । यस्स पतीतो सुमनो विषाकं पटिसेवति ॥१४॥[बान य० उसी काम का करना अच्छा है, जिसे करने पर पछताना न पड़े, और जिसका एक प्रसन्तराष्ट्रकं सुलस्त हो।

सेलो यया एकघनी वातेन न समीरति । एवं निन्दापसंसास न समित्रन्ति पण्डिता ॥१

पर्वत जैसे बायु से कंदित मही लेका, वैसेही जिल्दा र विचलित महीं हुआ करते

अप्पका ते भनुस्तेतु ये जना पारमामिनो । अपायं इतरा पत्रा सोरमेवानुवावित ।।१७॥ [पण्डित व० ऐसे बहुत थोड़े सोग हैं, जो असक मे उस पार जाना चाहते हों ; अधिकांवा तो ऐसेही है, जो किनारे-किनारे ही दौडते रहते हैं।

यो सहस्सं सहस्सेन संगामे मानुसे जिने।

યુદ્ધ-વ<sub>ા</sub> .

एकं च जेटबमतानं स वे संगामजुतमो ।।१८।। [सहस्स व० युद्ध में सहसों को जोतनेवाले की अपेक्षा वह कही बड़ा युद्धविजयी है, जो एक अपने-आपको जीत लेता है।

यो च वस्ससतं जीवे कुसीतो हीनवीरियो।

एकाहं जीवित सेय्यो विरियमारमती वरहें ।।१६।। [सहस्स व० बालसो और अनुद्योगी के सौ वर्ष जीने से तो, ऐसा एक दिन का जीना कहीं उत्तम है, जो इह उद्योग से युक्त हो।

अभित्यरेय कल्याणे पापा चित्तं निवारये ।

दन्यं हि करोती पुञ्जं पापिस्मं रसते सती ॥२०॥ [पापव० सरकर्मं करने में बीझता की जाय, और पाप से चित्त को हटा लिया जाय; पुण्य-कार्यं करने में जो ढिलाई करता है, उसका मन पाप (-पंक) में सन जाता है।

सब्बे तसिन्त दंडस्स सब्येसं अधिवतं पियं।
अत्तानं उपमं करवा न हनेय्य न घातये।।२१। [दण्ड व॰
दण्ड से सभी डरते है, जीवन सभीको प्यारा है; अपनी ही तरह दूसरों को जानकर न तो मारना चाहिए, और न मरवाना चाहिए।

न नग्यचिरया न जहां न पंका नानासका थण्डिलसायिका वा ।

रजीवजल्लं उदकुटिकप्पवानं

सीधित मन्दं अखितिणकंखं ॥२२॥ [दण्ड व० उस मनुष्य की शुद्धि न वो नम्प रहने में होतो है, न जटा बढ़ाने से, शरीर पर पंक कपेटने से भी नहीं, और न उपवास करने से; न कही जमीन पर सोने से, मिट्टी मळने से भी नहीं, उकड़ों बैठने से भी नहीं कि जिसकी आकांक्षाएँ समाप्त नहीं हो गईं।

उदकं हि नयन्ति नेत्तिका

उसुकारा नमयन्ति तेजनं। बादं नमयन्ति तच्छका अत्तानं दमयन्ति सुद्वता ॥२३॥

[दण्ड व ०

वुद्धिमान् मनुष्य को अपने चित्त पर चौकसी रसनी चाहिए, चित्त का समझना आसान नहीं ; यह बड़ा ही चालाक है, चाहे जहाँ चला जाता है ।

अतः अच्छी तरह रक्षित चित्त ही सुख देता है।

अनवस्सुतिचत्तस्स अनन्वाहतचेतसो ।

पुञ्जपायमहीगस्स नित्य जागरतो मयं ॥११॥ [चित्त व॰ राग जिसके चित्त मे नही रह गया, और द्वेप जिसके चित्त से हट गया, ऐसे पाप-पुण्य-रहित जागृत पुरुष को कोई भय नही ।

न परेसं विलोमानि न परेसं कताकतं।

अत्तनी'व अवेशकेच्य कतानि अकतानि च ।।१२।। [पुण्प व० दूसरों के दोयो की, बीर उनके किये तथा न किये की आलोचना नहीं करनी चाहिए।

चिन्तन सदा इसी बात का किया जाय कि स्वर्ण हमने क्या किया और वया नहीं किया है।

धन्दनं सगरं वापि उप्पतं अय वस्सिकी।

एतेसं गन्यजातानं सीलगन्योः अनुसरी १११३। पुष्प वर् चन्दन और तगर (एक सुगन्धित वृक्ष), कमल और जूही इन सबकी सुगन्ध की अधेक्षा

शील की सुगन्ध कही उत्तम है।

यावजीवस्यि चे बाली पण्डितं पविस्पासित ।

न सी पनमें विज्ञानाति दस्बी सूपरसं यथा ॥१४॥ [बाल वर्ष जीवननर मुखं यदि बुद्धिमान् के साथ रहे, तोशी उसे धर्म का जान होने-वाला नहीं.

जैसे कलछी दाल-साग के रस का स्वाद नही जान सकती।

तञ्च कम्मं कतं साधु यं कत्या नानुतप्पति । यस्स पतीतो समनो विषाकं पटिसेवति ।।१४।। बाल व०

वस्त पदाता सुमना विषाक पाटसवात गरूरा। वाल उसी काम का करना अच्छा है, जिसे करने पर पछताना न पडे, और जिसका फल प्रसन्ततापूर्वक सुलग्न हो ।

सेलो यथा एकघनो वातेन न समीरति।

एवं निन्दापसंसासु न समिजन्ति पण्डिता ।।१६।।

[पाण्डत व॰ पर्वत जैसे वागु से कपित नहीं होता, वैसेही निन्दा और स्तुति से पण्डित विचित्रत नहीं हुआ करते।

o.E

अप्पका ते मनुस्सेसु ये जना पारमामिनो । अचार्य इतरा पजा तीरभेवानुषायित ।११७। [पण्डित २० ऐसे बहुत थोड़े लोग है, जो असल मे तस पार जाना चाहते हों;

अधिकाश तो ऐसेही हैं, जो किनारे-किनारे ही दौड़ते रहते हैं। यो सहस्सं सहस्सेन संगामे मानूसे जिने।

पक्ष च नीरमान तान नागुता जान । १८८॥ [सहस्स य० एकं च नीरमानतानं स ने संगामजुत्तमो ॥१८॥ [सहस्स य० युद्ध में सहस्रों को जीतनेनाले की अपेशा यह कही बड़ा बुद्धिनायों है, जो एक अपने-आपको चीत लेता है।

यो च बस्ससतं जीवे कुसीतो होनवीरियो।

एकाहं जीवितं सेट्यो विरियमारमतो दत्हें ।।१६।। [सहस्स व० आजसी और अनुदोधों के सौ वर्ष जीने से तो, ऐसा एक दिन का जीना कहीं उत्तम है, जो दृढ़ उद्योग से युक्त हो ।

अभित्यरेय कत्यांगे पापा चित्तं निवारये ।

बन्धं हि करोतो युञ्जं पापित्मं रमते मनी ॥२०॥ [पापव० सत्कर्मं करने में शीधता की जाय, जीर पाप से चित्त को हटा लिया जाय; पुण्य-कार्यं करने में जो ढिलाई करता है, उसका मन पाप (-पंक) में सन जाता है।

सब्वे तसित दंडस्स सब्देसं जीवितं पियं। असार्ग उपमं करवा न हनेस्य न पानमे ॥२१॥ [वण्ड व० वण्ड से सभी डरते हैं, जीवन सभीको प्यारा है; जपनी ही तरह दूसरों को जानकर न तो मारना चाहिए, और न मरवाना चाहिए।

न नगचरिया न जटा न पंका नानासका थण्डिलसायिका वा

रजोवजल्लं उवकुटिकप्पथानं

सोधिति मन्ने अधितिण्णकंसं ॥२२॥ [वण्ड घ० उस मनुष्य की शुद्धि न तो नम्म रहने से होती है, न जटा बदाने से, सरीर पर एक छपेटने से भी नहीं, और न उपवास करने से; न कड़ी जमीन पर सोने से, मिट्टी मछने से भी नहीं, उकडूँ बैठने से भी नहीं कि जिसकी आकांक्षाएँ समाप्त नहीं हो गईं।

उदकं हि नयन्ति नैत्तिका उसकारा नमयन्ति तेजनं।

दार्थ नमयन्ति तच्छका

अत्तानं दमयन्ति सुख्वता ॥२३॥

[दण्ड घ०

पानी को नहरवाले आये ले जाते हैं, वाण बनानेवाले बाण को, और लकड़ी को बढ़ई ठीक करते हैं; इसी तरह भली भाँतियत पालनेवाले अपने-आपका दमन करते है।

अत्तानं एव पठमं पटिहरे निवेसये ।

अयञ्जमनुसारोय्य न किलिस्तेय्य पण्डितो ।।२४॥ अत व० सबसे पहले अपने-आपको ही सही रास्ते पर ले जाना चाहिए, दूसरो को बाद में उपदेश देना चाहिए;

ऐसा करने से बुद्धिमान पूरप को बनेश नही होता है।

अत्ता हि अतनो नायो को हि नायो परो सिया। अत्तनाव'व सदन्तेन नायं लभति दुल्लभं ॥२४॥

अत व॰

अपना स्वामी मनुष्य आपही है; दूसरा कीन उसका स्वामी होगा ? जिसने अपने आपको ठीक तरह से काबू में कर लिया, वही दुर्ल म स्वामित्व पाता है।

सुकरानि असाधूनि अत्तनौ अहितानि च। मं वे हितं च साधुं च तं वे परमदुरकरं।।२६।।

[अत्त य० बहुत आसान है युरे कामों का करना, जिनसे अपनाही अहित होता है; अत्यन्त कठिन तो ऐसे काम का करना है, जी हितकारी और अच्छा है।

सब्बपापस्स अकरणं कुसलस्स उपसम्पदा । स-चित्तपरियोदपनं, एतं बुद्धान सासनं ॥२७॥ [बुद्ध ध०

एकभी पाप का न करना, पुण्य कर्मों का संचय करना, और अपने चित्त को विशुद्ध रखना, यह है युद्धों का शासन अर्थात् शिक्षा !

सुसुखं वत ! जीवाम वेरिनेसु अवेरिनी । वेरिनेस् भनुस्तेस् विहराम अयेरिनो ॥२=॥ [सुख व०

अहा ! क्याही सख का जीवन विता रहे है हम, अवरी हो वैरियों के प्रति भी !

वैरियों के बीच अवैरी होकर विहार कर रहे है।

सुसुखं वत ! जीवाम आतुरेसु अनातुरा। आतुरेमु भनुस्तेमु विहराम अनातुरा ॥२६॥ [मुख व० अहा ! क्या ही सुख का जीवन विता रहे हैं हम,

भयातुरों को अभय देकर !

निर्भय होकर भयभीतों के बीच हम विहार कर रहे है।

सुमुखंबत ! जीवाम उत्सुकेसु अनुत्सुका। चस्तुकेसु मनुस्सेसु विहराम अनुस्सुकाः ।।३०।। अहा ! क्या ही सख का जीवन विता रहे है हम,

सुख व०

आसक्त मनुष्यों में अनासकत हो ! जनके बीच आसक्ति को छोड़कर हम विहार कर रहे है। ज्यं वेरं पसवति इवलं सेति पराजितो ।

उपसन्ती सूखं नेति हित्त्वा जयपराजयं ॥३१॥ विजय से शत्रता पैदा होती है, और पराजित हुवा रहता है दु:ख में; जो सर्वथा शान्त है, वही जय और पराजय को छोड़ सुखपूर्वक सोता है।

आरोग्यपरमा लामा सन्तुद्रो परमं धर्न।

विस्तासपरमा जाती निव्दाणं परमं सुखं ॥३२॥ मुख व० आरोग्य सबसे बड़ा लाभ है, और सन्तोप सबसे बड़ा घन, विश्वास सबसे बड़ा बन्धु है, और निर्वाण है परमसुख।

तण्हाय जायते सोको तण्हाय जायते भयं । तण्हाय विष्यमुत्तस्त नित्य सीकी कुली मर्य ?३३॥ [पिय व०

तृष्णा से शोक पैदा होता है, और तृष्णा से ही भय; जो सुष्णा से मुक्तहो गया, उत्ते कोई शोक नहीं, फिर भय कहाँ से होगा ?

यो वे उत्पतितं कोयं रषं मन्तं व धारये। तमहं सार्राय ब्रुमि, रहिममाहो इतरो जनो ॥३४॥[कोघव०

सन्चा सारथी तो मैं उसीको कहुँगा, जो चढ़ते हुए कोध को भटके हुए रथ की तरह क़ाबू में कर लेता है-दसरे तो केवल लगाम थामनेवाले होते हैं।

अवकोधेन जिने कोधं असाधुं साधुना जिने। जिने कदरियं दानेन सच्चेत अलिकवादिनं ॥३४॥

कोघ व०

कोध को अकोध से जीतना चाहिए, और बुराई को भलाई से, दान से कंजूस की जीत छेना चाहिए, और झुठ बोलनेवाले की सत्य से ।

नित्य रागसमो अभि नित्य दोससमो गहो।

नित्य मोहसमं जालं नित्य तण्हासमा नदी ॥३६॥ [मल व० राग-सरीखी कोईआग नहीं, और द्वेप के समान कोई अनिष्टकारी ग्रह नहीं, मोह-जैसा नोई जाल नहीं, और तृष्णा-जैसी कोई नदी नहीं।

सुरस्सं घन्जमञ्जेसं अत्तनो पन दृष्ट्रसं । परेसं हि सो वज्जानि ओपुणाति ययागुसं। असनो पन छादेति कलि'व कितवा सठी ॥३७॥ मिल घ० दूसरे का दोष देखना आसान है; अपना दोष देखना कठिन है। दूमरों के ही दोषों को भूसे की तरह उड़ा रहा है वह ! अपने दोषों को बँसेही दाँक सेता है यह, जैसे डुप्ट जुआरी अपना पासा।

न तेन पण्डितो होति यावता बहु भासति । क्षेत्री अवेरी अभयो पण्डितो'ति पत्रुज्यति ॥३८॥ [धम्महु व०

रोमी अवेरी समयो पण्डिती'ति पयुज्य यदुत बोलने से कोई पण्डित नहीं हो जाता,

पण्डित तो वही कहा जाता है, जो दोमवान, अवरी और निर्भय है।

न तेन अरियो होति येन पाणानि हिसति ।

आहृंसा सव्यपाणानं अरियो'ति पतुच्चित ।।३६।। [धन्मट्र व० प्राणियों की हिंसा करने से कोई आर्य नहीं होता,

आर्यं उसेही कहना चाहिए, जो किसीभी प्राणी की हिंसा नही करता । परदुक्ष्यप्रातेन यो अत्तनो सुखमिन्छति ।

वेरसंसगासंसद्धो वेरा सो न पमुंचति ॥४०॥

[पक्तिष्णक व०

दूसरो को दु:ख दैकर जो स्वयं सुख पाने की इच्छा रखता है, यह यैर से भरा हुआ मनुष्य वैर से छूट नही सकता।

अकतं दुक्ततं सेंच्यो पच्छा सपति दुक्कतं । कतंत्र सुकतं सेच्यो यं कहवा नानुतप्पति ॥४१॥ [निरम् व० उत्तम है एकभी पाप का न करना, नयोंकि नुरा काम करनेवाला वाद में

पछताता है। उत्तम है सत्कर्म का करना, जिसे करके पछताना नहीं पड़ता। न जटाहि न गोत्तिहि न जन्ना होति बाह्मणो।

यन्ति सन्त्रं च धम्मो च सो सुची सो च ब्राह्मणी ।।४२।। [ब्राह्मण व०

्रवाह्मण न तो कोई जटा बढ़ाने से होता है न अमुक गोत्र से और न जन्म से ही;

वही यदित्र है और वही ब्राह्मण, जो सत्यवान् और धर्मप्रिय है। वारि पोक्खरपत्ते'व कारग्वेरिक सामपो ।

यो न लिप्पति कामेसु तमहं बूमि ब्राह्मणं ॥४३॥

श्राह्मण म॰ बाह्मण मैं उसे कहता हूँ, जो विषय-भोगों में लिप्त महीं होता; जैसे कमक का पत्ता बल से;और जैसे खारे की नोक पर सरसों नहीं ठहरती।

## करमीर का त्रिक या प्रत्यभिज्ञा-दर्शन

सरस्वती की बन्दना करते समय कहा जाता है 'नमस्ते झारदे देवि कझ्मीरपुरवासिनो' । इसका बजं है कि नक्सीर प्रदेश किसी समय सरस्वती की कीड़ा-भूमि रहा है । काव्यशास्त्र, साहित्य तथा कामशास्त्र के लिए ही नहीं, बध्यास्त और दर्शनशास्त्र के क्षेत्र में भी कस्मीर की मीलिक देन हैं । कश्मीर का उद्गम करवप ऋषि से माना जाता है, जो देव और अमुर दोनों के पिता थे । कश्मीर का श्रमी का भी निवास रहा है, जैसा कि उसकी राजधानों श्रीनगर के नाम से प्रतीत होता है ।

साधारणतीर पर लक्ष्मी और सरस्वती में, भोग और मोक्ष में, परस्पर विरोध माना जाता है। किन्तु कश्मीर ने उस परम्परा को जन्म दिया, जहाँ दोनों का मेल हो गया और एकही साधना से दोनों की प्रान्ति सम्भव मानी जाने लगी। कहा गया है—

> श्रोमुन्दरीसेवन सस्पराणाम् भोगश्च मोक्षश्च करस्य एव ।

कश्मीर की श्रीविद्या तन्त्र-साधना में प्रमुख स्थान रखती है। वहाँ लक्ष्मी और सरस्वती का विरोध समाप्त हो गया है।

कश्मीर का सबसे प्राचीन श्रीव वर्ष रहा है। बरशीर के लोग अर्धनारिश्वर के उपासक थे। इसका अर्थ है, ऐसे देवता जिनका आधा अंग विष का है और आधा पार्वती का। विव शान का प्रतीक है, और पार्वती संक्ति का। इस प्रकार कश्मीर प्राप्त में है शान और पार्वती का। इस प्रकार कश्मीर प्राप्त से ही शान और शक्ति के सम्मिलित रूप का पुजारी रहा है। कहा जाता है, आयों के बाने ते पहले शैव-परम्परा सारे भारत में थे। मोहन-जोदारो तथा हरणा की खुदाई में जो भूतियाँ मिछी है, उनसे भी यही सिद्ध होता है। शैव-परम्परा का छुख साहित्य आवाम तथा पुराण है। ये दोनों नाम भी इसी तथ्य को प्रकट करते हैं। आगा का अर्थ है वह विद्या, जो चिरतान काल से बजी अरही है, और 'पुराण' दाव्य का भी यही वर्ष है। यह ठोज है कि आगा और पुराणों के नाम से आगत बर्तमान साहित्य, भाषा तथा रचना की हिन्द से, बहुत पुराना नहीं है, फिरभी उसमें जिन परम्परागों का प्रतिपादन है, वे देवों से पहले की है। मालूम होता है कि आयों के आने से पहले भी वे परम्पराग्र प्रचलित थी। वैदिक प्रमाव के कारण कुछ काल के छिए वे दव गई, और संच्यं समाय होने पर सर्वसंघायारण के विद्वान के स्व में पुनापन गई। हतना ही नही, वे दिव परम्परा गई। वे विद करस्परा न से विद कारस्परा की विद करस्परा का स्वाप्त होने पर सर्वदाया साम होने पर सर्वाचाया का स्वाप्त के हम में पुनापन गई। हतना ही नही, वे विद करस्परा हा वे विद कारस्परा न से विद करस्परा के सा से विद करस्परा न से विद करस्परा न से विद करस्परा कर के से से विद करस्परा न से विद करस्परा कर के से की विद करस्परा न से विद करस्परा न से विद करस्परा न से विद करस्परा कर के से विद करस्परा न से विद कर से कि विद करस्परा के से से विद करस्परा कर से विद करस्परा कर से विद करस्परा कर से विद कर से विद करस्परा कर से विद कर से कि विद करस्परा कर से विद कर से वि

जो रूप हमारे सामने है, उसमें बैदिक तत्त्व बहुत थोड़े है। आज इन्द्र, वरण आदि बैदिक देवताओं के स्थान पर विष्णु, खिब, बुर्मा, लड़मी आदि पौराणिक देवताओं की पूजाहोती है। सारेतीय उन्हीं देवताओं के साथ बँधे हुए है। बैदिक यज्ञा के स्थान पर भवितयोगतथा तान्त्रिक साधना का आधिपत्य है।

क्षेत्र-विस्तार को हृटि से देखा जाय तो शिव-पूजा अवभी मारत का राष्ट्रीय धर्म है। उत्तर में अमरनाय से लेकर दक्षिण में रामेश्वरम् तक, तथा पश्चिम में सोमनाय में लेकर पूर्व में वैद्यनायधाम तथा गंगासागर तक शिव-पूजा प्रचलित है। शंकराचार्य ने इसी आधार पर भारत की सांस्कृतिक एकता की प्रस्थक देखा और चारो छोतों में अपने पीठ स्थापित किये।

हिमालय शिव का स्वमुद माना जाता है और यही उनकी तपोमूमि भी रहा है। निवाह के परचाल भी वे हिमालय पर ही रहे। इसका अब है हिमालय में, विवोग रूप से कदमीर से सर्वप्रयम ज्ञान-साधना हुई। कमसाः शक्ति में ज्ञान का संवरण किया। वोनों ने सिलकर शिवति के देवता सेनानी कार्तिकेय तथा समृद्धि के देवता गरोवा को जन्म दिया।

बौढ धमं का, अपने प्रारम्भ-काल में, वैदिक परम्परा के साथ संपर्ष चलता रहा। असोक (ई० पू० २४०) के साम्राज्य में उसने वैदिक परम्परा को अभिमृत कर लिया। कनित्क (ई० १२०) तक यही स्थिति बनी रही। गुप्त- साम्राज्य (ई० ४००) में वैदिक परम्परा का प्रभाव किर घढ गया। उसके बाद वार्योनिक क्षेत्र में दोनों का संवर्ष चलता रहा, किन्तु सामना के क्षेत्र में सहयोग हो गया, और उससे बच्चान तथा तत्व-साधना का त्रम्य हुआ। कहा जाना है कि विद्युत क्ष्मित का अध्यास करने के लिए तिच्यत गये थे। इसका वर्षे है कि वैदिक साधक भी थीन भीखने के लिए तिच्यत जाया करते थे, और भारत तथा तिव्यत में आरान-प्रदान होता रहता था।

कल्हण ने अपनी राजतर्रामणो में कश्मीर के राजाओं का वर्णन किया है। वे शैव होने पर भी वौद्ध-परम्परा के प्रति श्रद्धा रखते थे। शैव मन्दिरों के साथ भौद्ध-स्तरों का मी निर्माण कराते थे।

करमीर में बौद-धमं का प्रवेश अशोक के समय में हुआ। उसकी नीति इतनी अधिक उदार और प्रेमपूर्ण थी कि नई विचारधारा के विरुद्ध किसीके मन में शोभ नहीं हुआ, बेस्कि उससे विचारों के आदान-प्रदान और समन्वय का मार्ग खुल गया। किन्तु किन्छक ने उस नीति अपनाई। उसने सारा करमोरा बोड-संघ को मेंट कर दिया। इसकी विपरीत प्रतिक्या हुई। ब्राह्मणों में असे पर्क गया और संघर्ष प्रारम्भ हुआ। अन्त में बौद-धमं की पराजय हुई। इस संघर्ष के मुख्य नेता ये चन्द्रदेव। इस संघर्ष का बर्णन 'नीत्यत पुराण' में एक इपक द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यह यथ रोव-गरम्मरा का सामम है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार नीलनाग ने एक विदेश प्रकार के यज्ञ द्वारा कश्मीर का पिशाचों से उद्धार किया !

इसके परचात् छह वाताब्दियों तक कक्सीर की धार्मिक परम्परा के सम्बन्ध में निरोप जानकारी नहीं सिछती। ऐसा लगता है कि बौद-संय का निष्कासन होने पर भी बुद बौर बौद-संय का निष्कासन होने पर भी बुद बौर बौद-संय को निष्कासन नहीं हैं। यका । वे कक्सीर के जीवन में ओतंत्रीत हो चुके थे। युद को देवताओं में स्थान मिल गया, और बौद-संव को तन्त्र-साधना में । वे दोनों हिन्दू-परम्परा के अंग वन गये। गहिए एकने बाह्य जिया-काण्ड और जीवन-पदित को प्रभावित किया, वहाँ दूसरे ने दर्शन लथाते जीवन के प्रति हिन्दू-परम्परा के जीव किया, वहाँ दूसरे ने दर्शन लथाते जीवन के प्रति हिन्दू-परम्परा जीवन के प्रति हिन्द्र-परम्परा का प्रसार दक्षिण भारत में भी हुआ। किन्तु वहाँ भृद्य रूप से द्वैत का प्रतिपादन हुआ है।

कस्मीर की दौब-परम्परा का मुख्य आधार तत्त्र-साहित्य है। उसमें भी सिद्धयोगीस्वरी, माजिनी तथा स्वच्छन्द तत्त्रों का स्थान प्रमुख है। रहयामल आदि प्राचीन साहित्य का भी काका अध्या ित्या गया है। इन प्राचीं की रचना के विषय में अनेक पीराणिक कहानियों प्रचलित है। विषय की दृष्टि से इनमें प्रध्यतवा साहाना का प्रतिपादन है। वार्गनिक तथा अन्य विचार फुटकर रूप में यम-तत्र मिलते हैं। माजिनीतन्त्र अयन्त प्राचीन है। इतीना दूसरा नाम श्रीपुर्व-

शास्त्र' है ।

इस साहित्य की रचना के सम्बन्ध में सर्वप्रयम ऐतिहासिक नाम बसुगुप्त ना है, जिनका समय नवम सताब्दी का पूर्वाई माना जाता है। कहा जाता है कि जन्हें किवसूर्वों की उपलब्धि हुई थी। ये सूत्र ही शैव-परम्परा के प्रस्थान हैं। इन पर अनेक टीकाएँ हैं। कीमराज तथा कट्ट चास्कर की टीकाएँ सर्वश्रेष्ठ है। दूसरा महत्त्ववूर्ण प्रम्य 'स्पन्यकारिका' है। इसपे शैव सिद्धान्तों का सशिस्त प्रतिपादन है। इसके रचिपता भी वसुगुल है। इसपर कट्ट कल्हर्ट की 'स्पन्य सर्वस्य' नामक टीवा है। यह कस्मीर के राजा अवन्तियमां (-प्रथ ई०-स्ट ई०) के समकालीन थे। राजतरींगणी में कल्हण ने उनका उल्लेख महान् सिद्ध के रूप में क्यि। है।

सोमानन्द के पुत्र उत्पलदेन एक प्रसिद्ध विद्वान् थे। उन्होंने 'ईश्वर प्रत्यिभक्षाकारिका' नामक विद्वतापूर्ण क्रन्य रचा, सायही उत्पर इति भी लिखी। इसी फ्रन्य के आधार पर धैव परम्परा का नाम 'प्रत्यिभक्षा' दर्शन पढ़ गया।

उत्पटदेव के पश्चात् रूझमणपुष्त हुए, जो उनके पुत्र थे और शिष्य भी। उनको रचना 'दारदातिरुक' तन्त्रशास्त्रका प्रसिद्ध प्रत्य है। रूझमणपुष्त की ऐसी कोई रचना नहीं मिळती, जिसका शैव-परम्परा के मात्र साक्षात् सम्बन्ध हो। किन्सु वे अभिनवगुष्त के गुरु थे। अभिनवगुष्त का शैव-परम्परा से बही स्थान है, जो ब्रह्मैत बेदान्त में शंकराचार्य का । उनका जन्म ६५०-६६० ई० के बीचे हुआ था । दर्जनचास्त्र में ही नहीं, काव्यवास्त्र में भी उनका भूषेन्य स्थान है । उनहें भैरव का अवतार माना जाता है । उनके जीवन के विषय में अनेक चमत्कारपूर्ण क्याएँ प्रचलित है । उन्होंने ५० से अधिक प्रग्यों की रचना की । प्रसिद्ध प्रन्य तन्त्रालोक है, जिसमें ६४ आपमों के दार्शनिक एवं साधना सम्बन्धी विषयों का विवेचन है । इसका मुक्य आधार 'मालिनीविजय तन्त्र' है ।

अभिनवपुष्त ने भगवद्यीता और योगवाधिष्ठ पर भी टीकाएँ लिखी हैं। तन्त्रों के अतिष्क्ति उन्होंने भरत-कृत नाट्यसास्त्र पर 'अभिनवभारती' तथा 'ध्वत्यालोक' पर 'लोचन' नाम की टीकाएँ लिखी हैं, जिनका काव्यसास्त्र में मूर्धन्य स्यान है। अभिनवपुष्त के परचात् क्षेमराज आदि अनेक आचार्य हुए, किन्तु वह परस्परा उत्तरोत्तर क्षीण होती गई और तन्त्रों का अध्ययन-अध्यापन लुप्त-सा

हो गया ।

कश्मीरी शैव-परम्परा के 'त्रिक' प्रत्यमिला, चमत्कार, सघट्ट, स्पन्द, आमासवाद, स्वातन्त्र्ययाद, सापेक्षतावाद-आदि अनेक नाम है । प्रत्येक नाम उसके विभिन्न पहलुओं को प्रकट करता है । त्रिक का अर्थ है 'तीन वस्तुओं का समूह'। शैव दर्शन ने विश्व को तीन तत्वों में विभक्त किया है—पशुपति अर्थात् परमेश्वर, पशु अर्थात्जीय और पाश अर्थात् वह बन्धन जिसमें जीव बेंघा हुआ है, और परिणाम-स्वरूप परमारमा से विछुड़ गया है। अहैत वेदान्त मे ब्रह्म को यास्तविक तथा जीव एय माया को मिथ्या माना गया है, किन्तु शैव दर्शन में तीनों वास्तविक है। जीव, जब पाश अर्थात बन्धन से मुक्त हो जाता है तब उसे ईरवर के साथ अपने अभेद का साक्षास्कार होने लगता है । स्वरूप की इस उपलब्धि का नाम ही प्रस्यमिता है। प्रत्यभिक्ता दर्शन का अर्थ है वह विचार-पद्धति जहाँ जीव द्वारा अपने स्वरूप की पहचान बताई गई है। अद्वैत वैदान्त में जीव जब अपने स्वरूप अर्थात् ब्रह्म को पहचान लेता है,तब उसीमें लीन हो जाता है। उसका पृथक् अस्तित्व नहीं रहता। किन्तु शैव-परम्परा मे वह बना रहता है, औरसमय-समय पर स्वरूप मृत ईश्वर के साथ अभेद का आनन्द लेता रहता है। इस अस्यायी साक्षात्कार को चमत्कार शब्द द्वारा प्रकट किया गया है। बढ़ैत वेदान्त मे बह्य निष्क्रिय है। जीव भी उसमें लीन होने पर निष्त्रिय हो जाता है। किन्तु भैव दर्शन मे जीव सदा सिकय बना रहता है। ईरवर और जीव के इस सम्बन्ध को संघट्ट कहते हैं। इसीका दूसरा नाम 'स्पन्द' है । ऐसी स्थिति में ईस्वर और जीव को 'यामल' या 'मियुन' कहागया है, और उनकी हलवल को 'स्पन्द' । यह मिद्धान्त बर्तमान विज्ञान से बहुत-कुछ मिलता है, जहाँ विद्युत् (Energy) की धन (Positive) और ऋण (Negative) नामक दो राक्तियों के परस्पर प्रभाव द्वारा विश्व का संचालन माना गया है। एकही परमतस्य के दो पहलू है। जब प्रकाश या ज्ञान को मुख्यता दो जाती है, तो उसे

शिव कहा जाता है, और जब त्रिया, स्पन्दन या विषयों को, तब उसे ही शिवत कहा जाता है। दोनों मिठकर एकही तस्य है, जिसे विभिन्न झट्यों द्वारा प्रकट किया जाता है। उसका एक नाम अनुस्तर है। इस घटद का प्रयोग अधिकतर बोद-साहित्य में हुआ है। इसका अयं है मबसे बड़ा, जिससे उत्तर वर्षात उत्कट्ट और कोई मही है। दूसरा नाम जिति या चैतन्य है। अधिक का प्रधान गुण स्वातन्त्र्य है। इस मान्यता का इतना महत्त्वपूर्ण स्थान है कि इसी आधार पर सेव दर्शन को स्वातन्त्र्य वाया पर सेव दर्शन को स्वातन्त्र्य वाया है। इसकी सुजना बोद्ध-दर्शन के विज्ञानवाद वाया प्रयाद अर्थन वेदान्त्र के माया है। इसकी सुजना बोद्ध-दर्शन के परिणामवाद तथा व्यायदर्शन के परमाणु बाद के साथ की जा सकती है। उँच दर्शन का कचन है कि संतर उस परमत्त्व को माया-शिवत की स्वतन्त्र कोड़ा है। उसे किसी कार्य-कारण भाव के परमाणु बाद के साथ की जा सकती है। उँच दर्शन का कचन है कि संतर्भ कर परमत्त्व की याया-शिवत की स्वतन्त्र कोड़ा है। उसे किसी कार्य-कारण भाव के नियम में नहीं बौधा जा सकता । इसके अनुसार विश्व सार है, और प्रतीतिमाश भी, एक है बौर अनेक मी, चेतन है और जड़ भी। समस्त विरोध शांकित के स्वतन्त्र में छो हो से से हिंत हो सार की साथ की कार कार है और सुद्ध में स्वतन्त्र में हिंत हो हो सह से सार है। से सार विरोध शांकित के स्वतन्त्र में सिंत हो से सार विरोध शांकित के स्वतन्त्र में हिंत हो सार विरोध शांकित के स्वतन्त्र में हिंत हो से ही हो से सार विरोध शांकित के स्वतन्त्र में सिंत हो हो सार के ही हिंत हो हो से ही हो से सार विरोध शांकित के स्वतन्त्र में हिंत हो हो हो सह से किस किस नहीं है।

स्वातःस्य या दावित के अपने-आपमें तीन रूप है—जान, इच्छा और प्रिया। इस आधार पर भी बीन दर्शन को 'निक' कहा जाता है। अभिनवनुष्त ने इस सम्मित्रण का उल्लेख करते हुए कहा है कि यदि आगम-परम्परा से ईत को निकाल दिया जाये, यदि अईत वेदान्त माया को ज्ञानित के रूप में मान के अथना बौद्ध-दर्शन के आल्य विज्ञान तथा प्रश्चति विज्ञान को कमधः परमितिव और ईदवर के रूप में मान लिया जाये सो ये जिक दर्शन में परिणत हो जायेंगे।

पसुपति, पसु तथा पास के रूप में जिन तीन तर्र्यो का प्रतिपादन किया नया है, जनका साक्षाकार ही 'त्रिक-साधना' का लक्ष्य है। साधारणतथा विश्व धाहा और ब्राह्म के एप में विभवत है। जाग्रत अवस्था में यह भेदस्पट प्रतीत होता है, किन्तु योगी अपनी साधना द्वारा उस स्थित पर पहुँच जाते है, जहाँ प्राह्म और आहक में भेद नहीं रहता, जहाँ सव-कृष्ठ एकही तह वे विकाश हो। जाता है। इस में ते नहीं रहता, जहाँ सव-कृष्ठ एकही तह वे विकाश हो। जाता है। इस स्थातरूर के लिए साधक को स्था प्रवास के विश्व हो। गुरू केजल भार्स दिखा सकता है। सामात्कार करना साधन का अपना कार्य है। इसके लिए तान-साधना में 'दर्गणप्रतिविम्बन्याय' का आध्य लिया गया है। यदि कोई अपनी बांखें देखना साहे, तो एकही जनाम है कि उसके सामने वर्गण करिया जाये। उसमें प्रतिविम्बन्याय' का आध्य लिया गया है। यदि कोई विवास नहीं जाता। इसी प्रकार कुरू केचल मार्ग-दर्शन करता है, किया जस मार्ग पर करकर साहास्कार के पर सर्थ पर स्थाने आप पहुँचता है। जिस प्रकार अदिविच्य का स्थान स्थान हिला है उसी प्रकार विवास के 'रण्न-सर्थ विवास के 'रण्न-सर्थ केचल मार्ग-दर्शन करता है। जिस प्रकार अदिविच्य' का ह्यान्त है। किया के प्रविच्य केचल से 'रण्न-सर्थ ति हान्त है। सक के प्रकार केवल के 'र क्षा विवास के मार्गति है। सबके भूल में प्रकृति

श्रीर पुरुष दो तस्व है। प्रकृति से महत्, वृद्धि और अहं कार की सृष्टि होती है। इन्हें अन्त.करण कहा गया है। उनसे पाँच जानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ तथा पाँच तन्मात्राएँ अर्थात् सुक्ष्मपूत उदरन्न होते हैं और तन्मात्राओं से पाँच महापूत । ये २३ तत्त्व जड है। ये प्रकृति से उदरन्न होते हैं और प्रकृति में हो लोन हो जाते हैं। पुरुष सुद्ध चेतनहष् है। यह न किसीय उदर्गन होता है, और न निकास अय तत्त्व को उत्पन्न करता है। सांख्य-साधना का लक्ष्य है प्रकृति और पुष्प में भेर-तान, जिसे 'विवेक-स्थाति' या 'कैंक्ट्य' चब्द हारा प्रकृत किया गया है। त्रिक दर्भन में सांख्य दर्भन के विकद्ध दो आपत्तियां उठाई गई है। पहली है, पुष्पो को अनेकता, जिसे तिक साहित्य में 'विद्युत' सब्द वे प्रकृत किया गया है। सांख्य के पास कर्तृ कि साहित्य में 'विद्युत' सब्द वे प्रकृत किया गया है। सांख्य के पास कर्तृ कि साहित्य में 'विद्युत' सम्बद्ध करने के लिए था चैतनाओं को अनेकता सिद्ध करने के लिए था चैतनाओं को अनेकता सिद्ध करने के लिए या चैतनाओं को अनेकता सिद्ध करने के लिए या चैतनाओं को अनेकता सिद्ध करने के लिए प्राचित्र कर्तृते है। ऐसी स्वित्त क्रांत होती है और फिर स्वय हो मोल के लिए प्रस्तात्व रहती है? ऐसी स्थिति में यह भी नहीं कहा जा सकता कि एक बार प्रयत्त होती है पर वह पन। उस थीर प्रवृत्त नहीं होती ।

साहय दर्शन जिन समस्याओं को छोड़ देता है उनका समाधान वैदान्त स्वा फिक दर्शन मे किया गया है। अद्धैत वेदान्त का कथन है कि ब्रह्म सरब है, और प्रतीयमान जगत मिक्या है। यहाँ मिक्या का अर्थ अभावस्य नहीं है। इसका अर्थ है, जिसे सत्य या अवस्य हुछ नहीं कहा जा सकता। यह मामक्य पर्ट है। इसका अर्थ है, जिसे सत्य या अवस्य हुछ नहीं कहा जा सकता। यह मामक्य पर्ट है। इसका विवर्त है। दर्शन हाइन में दे। प्रकार के कार्य वताये गये हैं—परिणाम और विवर्त जहां कार्य की सत्त कारण के समान हो, अर्थात दोनो सत्य हों बढ़ी कार्य को पर्टिणाम कहा जाता है, जैसे पड़ा निट्टी का परिणाम कहा जाता है, जैसे रस्यी मे प्रतीत होनेवाजा सौर। विवर्त का कारण है माना, प्रविच्या या अज्ञान। इसके दो स्पर्ट हो अर्थ कार्य स्वयं स्वयं साथ का प्रतिक्रात होने देता, और 'विवर्त' अर्थात सत्य का प्रतिक्रात होने देता, और 'विवर्त' अर्थात सत्य का सत्वात्कार होते ही अज्ञान दूर हो जाता है, और रस्सी में प्रतीत होनेवाजा सौंप नण्ट हो जाता है। इसी प्रकार ब्रह्म का जान होते- ही संसार समाप्त हो जाता है।

शिक सिद्धांत इससे भिन्न है । यहाँ कारण और कार्य का सम्बन्ध विवर्त अर्थात् सार और निध्या के रुप में नही है, किन्तु सापेक्षता का है । वर्षण में प्रतीत होनेवाला आभास निष्या नही है । किन्तु वह प्रतिविध्यत होनेवाली वस्तु पर निर्मर है, उसके विना नही हो सकता। अतः आभास का अस्तित्व स्वतन्त्र न होकर परापेक्ष है । तीव दर्शन के अनुसार प्रतीयमान जगन् परम शिव का आभास है अर्थात् उस परमतत्व का प्रतिविध्य है । जगत् के रूप में उसकी शिवक का प्रतिविध्य है । जगत् के रूप में उसकी शिवक का परिस्टुरण होता है । इसी आधार पर सैव दर्शन को आभासवाद कहा जाता है । निक

दर्शन के अनुसार आमास भी उसी प्रकार वास्तविक है, जैसे किसी देवता की मूर्ति, जिसका महत्व या वस्तित्व देवता भरे निर्भार है। जिस प्रकार प्रतिविम्य का अस्तित्व दर्गण पर आधारित है, उसी प्रकार जगत् का अस्तित्व मामापर, जो परमतत्त्व की स्वतन्त्र शवित है। यसित और उसका परिस्कृरणस्प जगत् उसी प्रकार वास्तविक है, उसी कि स्वयं परमतत्त्व।

विवर्तवाद में ब्रह्मरूप चैतन्य ही वास्तविक है, और प्रतीयमान जगत् बवास्तविक । वहाँ ब्रह्म की वास्त्रविकता का आधार नित्यस्व है । विक दर्मन इस बाधार को नहीं मानता। उसके मतानुसार वास्तविकता का आधार स्वातन्त्र्य है। पिरणामस्वरूप सामस्त प्रतीतियाँ या आधान वास्तविक है। निरयताको वास्त-विकता का साधार मानने पर काल के अधीन होना पड़ता है। त्रिक दर्मन इस अधीनता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है।

आभास शब्द बौद दर्गन में लिया गया है। सभी आभास क्षणिक होते है। एक ओर परमतत्त्व नित्य है, जो कि अद्वैत वेदान्त द्वारा स्वीकृत बहा के समान है; दूसरी ओर सभी आमास क्षणिक हैं। अईत वेदान्त ने ग्रह्म को सत्य माना और आभासों को मिथ्या । दूसरी ओर, बौद्ध दर्शन ने आभासों को सत्य बताया, और निश्यता या एकता को मिच्या । त्रिक दर्शन दोनों को सस्य मानता है। इस प्रकार वह परस्पर-विरोधी दो सिद्धानतो का समन्वय करता है। यहाँ प्रतीतियों का क्षेत्र प्रत्येता से भिन्न नहीं है। वह उसीका स्वभाव है। स्वभाव का अर्थ है 'स्य' का माब अर्थात विविध रुपों में अपने आप प्रकट होता, इसीलिए इसको 'अध्यात्म' भी कहा गया है। अध्यास का अर्थ है आरमा में होनेवाली परिणतियाँ। गीता में स्वभाव का बर्य 'अध्यातम' बताया गया है - 'स्वभावोऽध्यात्ममुख्यते' । त्रिक दर्शन में माया को भी स्वीकार किया गया है। किन्तु वह केवल भेद-रेखा है। जब हम एकही तत्त्व को दो पहलुओं में बाँटना चाहते हैं, तो बीच मे अपनी इच्छानुसार भेद-रेखा लीच देते है। परमशिव वह तत्त्व है, जहाँ प्रकृति और पुरुष, जड़े और चेतन मिले हुए है। उम मूल तत्त्व को उसके परिस्फुरणरूप जगत् से मिन्न बताने के लिए साथा की करपना की गई। इसका कार्ष है मोह, अविवेक, जड़ता या अज्ञान। उपनिपदों में आत्मा को आहत करनेवाले इन पाँच कोशों का निरूपण किया गया है, अन्तमध, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानगय तथा धानन्दमय । त्रिक दर्शन में भी माया के पांच कार्य है-कला, विद्या, राग, नियति और काल। कला का अर्थ है शक्ति का सीमित होना। ईव्वर निष्कल है, अतः उसमें सर्व-कर्तृत्व है। इसके विपरीत, जीव कला

१. वर्तमान विज्ञान भी विद्यव का मूल किसी ऐसे तस्य को मानता है, जहां जड़ और चेतन दोनों मिले हुए हैं। उसकी एक काखा को जड़ कहा गया है और इसरी को चेतन। (देखिए The Analysis of Mind by Russell.)।

से युवत है। परिणामस्वरूप उसमे किचित् कर्तृं स्व आ गया है। शेप चार कंचुक कला के अवान्तर हप है। विद्या को अगुद्ध विद्या भी कहा जाता है। यह गुद्ध विद्या का कंचुक या आवरण है। ईक्वर सुद्ध विद्या के कारण सर्वज्ञ है। जीव असुद्ध विद्या के कारण अल्पज्ञ । हमारे दैनदिन व्यवहार और प्रतीतियों का कारण यही अगुद्ध विद्या है। राग का अर्थ है वस्तु विशेष के प्रति म्राकर्षण। यह इच्छा-शक्ति का कचुक है। इसके कारण जीव एक वस्तु को पसन्द करता है और दूसरी को नापसन्द । नियति कारण-श्रवित का कचुक है। इसके कारण प्रत्येक वस्तु मे सब कार्य करने का सामर्थ्य नहीं रहता। अनि केवल जला सकती है। तेल तिलों से ही निकलता है, रेत से नहीं। इस प्रकार कारण-शक्ति का नियन्त्रण नियतिरूप कचुक का कार्य है। अन्तिम कंचुक काल है। इससे यस्तुओ की अवधि और कम का नियन्त्रण होता है। उपर्युक्त पाँच कंचुक मायारूप है। वे ही त्रिक दर्शन के पाँच तस्व है। छठा नर्त्व 'पुरुष' है, जो सांख्य दर्शन मे २५ वाँ तस्व है। इस प्रकार कुल मिलाकर ३१ तत्त्व हुए। यह सभी अगुद्धाध्व अर्थात् मायाजनित प्रपच के साथ सम्बन्ध रखते है। भारमा इन तत्त्वों के साथ एकता होने पर प्रमाता, पशु भा 'सकल' कहा जाता है, जिसका अर्थ है कला से युवत । वह आत्मा अज्ञानरूप मल से आदत रहता है। यह तीन प्रकार का है-आणव, कार्म और मायीय। आणव मल अन्य दो मलो का आधार है। इसके कारण सर्वव्यापी आत्मा ग्रनन्त अणुग्रों के रूप मे परिणत हो जाता है। वे सब जीव कहे जाते है। काम मल भले-बुरे कायों के अनुसार सुख, दु:ख आदि की सुष्टि करता है। मायीय मल शारीरिक रचना आदि का कारण है। निक दर्शन के अनुसार कैवल्य या साक्षात्कार हो जाने पर केवल मायीय मल से छुटकारा मिलता है, अर्थात् शरीर का बन्धन नही रहता।शेप दो मल पूर्ववत् बने रहते हैं। उनका निराकरण माथा के सर्वथा निराकरण से ही होता है। माया का निराकरण होने पर जीव 'शुद्धाध्व' में प्रवेश कर जाता है, और पशुके स्थान पर 'पशुपति' वन जाता है। कमका: अपने स्वातन्त्र्य और क्षित को प्राप्त कर लेता है। सर्वप्रयम 'शुद्धविद्या' को प्राप्त करता है, फिर ईश्वरत्व को, तदनन्तर सर्वा-शिव को, और फिर शक्ति तथा शिव-अवस्वा को । इस प्रकार त्रिक दर्शन में कुल मिलाकर ३६ तस्य माने जाते है। सबसे ऊपर परमशिव है, जो तस्वातीत है। यह सामान्य और विशेष दोनों से परे है। इन तत्त्वो के विषय मे यह समझ लेना चाहिए कि वे विभिन्न पदायं नहीं है, किन्तु एकही प्रमाता या ग्राहक की विभिन्न भूमि-काएँ है। प्राह्क प्रमाता की भूभिकाओं के समान ही ग्राह्म की भूभिकाएँ भी मानी गई हैं। समस्त भूमिकाओं में प्रतीत होनेवाले ग्राह्म की ही शिव कहा गया है।

अब संक्षेप में उन भूमिकाओं का वर्णन किया जायेगा। १. शिव-सामान्य चैतन्य, जो समस्त भूमिकाओं में अनुस्यृत, शुद्धतथा

असीम है। समस्त विद्येष या भेद उसमें निगृद है। यह सर्वोच्च भमिका है।

२. शिलत—शिव का 'अहम्' के रूप में परिस्कुरण। इसकी प्रस्य विशेषता है अहं-मानत वर्षात् स्वरूप-प्रदर्शन । शिल अपने आपको दो भागों में विमस्त कर लेतीहै —  $\xi$ . अहम् (में) और २. इदम् (यह)। यह दोनों भाग पूर्णन्ता एक दूसरे से अलग नहीं होते। 'अहम्' में 'इदम्' मिला रहता है और 'इदम्' में 'अहम्'। फिरभी प्रत्येक की प्रधानता के कारण गीचेलिये तीन तत्त्वों की मृष्टि होती है:—

सदाशिव—इसमे 'अहम्' प्रधान रहता है और 'इदम्' गीण।

४. ईश्वर-इसमें 'इदम्' प्रधान रहता है, और 'अहम्' गीण।

भुद्ध विद्या—इसमें दोनों समतुल होते हैं।

मुद्ध विद्या के प्राहक या प्रमाता मन्त्र कहे जाते है। ईदवर के प्रमाता मन्त्रेदवर तथा सदाशिव के मन्त्र महेदवर।

आतमा के इस विमाजन में थापाततः परस्परिवरोध प्रतीत होता है, किन्तु मही इस परम्परा की विशेषता है। इतना ही नहीं, दो प्रकार के प्रमाता और हैं—सकल अपाँतु माना प्रमाता और निष्कल अपाँतु माना प्रमाता और निष्कल अपाँतु माना के कार्य ना लगे। इस नहीं हैं, अत्यद 'अकल' कहे जाते हैं। इनके दो भेद हैं—'विश्वानाकल और 'प्रलमाकल'। प्रलमाकल में अज्ञान का पूल बना रहता है, और उसकी पुनराहित होती रहती है। जिस प्रकार कों के हुए व्यक्ति में जायत वेतना न होने पर मी उसका मुल बना रहता है, और निज्ञ समाप्त होते ही पुनराहित्त हो जाती है, उसी प्रकार प्रलम्भ के मान्य मान्य होते ही पुनराहित्त हो जाती है, उसी प्रकार प्रलमाकल में भी अज्ञान का मुलोच्छेद नहीं होता। विज्ञानाकल में

इसं प्रकार आत्मा की सात अयंस्याएँ हो जाती है, जो विवित्र-सी प्रतीत होती है। किन्तु ज्यन्तिपदों तथा अन्य जास्त्रों का पर्यां जेवनकरने पर स्वस्टीकरण हो जाता है। वास्तव में यह एकही आत्मा के प्रियं एक एक है। जाता है। वास्तव में यह एकही आत्मा के प्रियं का ज्याहरण देकर जीव और ईश्वर अयर प्रश्नेत्र है। उपित्र में से पिक्षयों का ज्याहरण देकर जीव और ईश्वर अयया भोतत बैतन्य कीर साक्षी चैतन्य का स्वरूप बताया है। एक हो इस पर सुन्दर प्रवां को साक्षी चैठ है। एक फठों को चल रहा है; दूसरा तटस्य होकर देव रहा है। पहला जीव या भोवत चैतन्य है, और दूसरा ईश्वर या साक्षी चैतन्य। वास्तव में देखा जाय तो वे दो नहीं है, किन्तु एक ही आत्मा की दी अवस्थाएं है। प्रवद्गीता में भी दो आत्माओं का प्रतिपादत है—अन्तरात्मा और विहारमा । वीनो परस्पर मित्र हो करते हैं और आपात से माजन के सभी चाहिए कि अन्तरात्मा की दो वीन साम के हम के हम में किया जाया है। वीच को हो, वह ते में हम प्रवास के सम्बान के स्वति हो। वह से कुछ जानता है, किन्तु भोगता कुछ नही। यह विभाजन तिवा दही है और संस्कारों के बीज समय पाकर फळ देते रहते हैं। परमात्मा के स्व

में स्वीकृत जुद्धाध्य के प्रमाता पुरयोत्तम तथा माया या अगुद्धाध्य के प्रमाता पुरय के समान है। इसके ग्रतिरिवत उपनियदों में आरमाकी चार अवस्थाएँ आई है— जाग्रत, स्वप्न, सुपुष्ति और तुरीय। इन अवस्थाओं के साथ सम्बन्धित आरमा की क्रमद्यः वैश्वानर, तैजस, प्राज्ञ और सुद्ध चैतन्य कहा गया है। अन्तिम अर्थात् शुद्ध चैतन्य शेष तीनों का आधार है।

भौतिक विज्ञान में परस्पर-भिन्न अनेक तत्वों का प्रतिपादन है। किन्तु उनके परस्पर प्रमाव एव सम्बन्ध के लिए कोई सिद्धान्त नहीं मिलता। आगमा के भेदों की उपर्युक्त स्ववस्था भिन्न प्रकार की है। यहाँ एक ही तत्त्व भिन्न परिस्थितियों में अलग-अलग रूप से प्रकट होता है। यह साधना के लिए महत्त्वपूर्ण है। साधक भोचे की अवस्थाओं को पार करता हुआ उपर चला जाता है। त्रिक दर्शन में प्रति-पादित सात अवस्थाओं को भी इसी इंटि वे समम्त्रा चाहिए। किन्यत होने पर भी उनका, सापना की बृंटिट से, अस्यन्त महत्व है।

आधुनिक मनोविज्ञान तथा भौतिक विज्ञान भी चेतन मन की विविध अवस्थाओं का प्रतिपादन करते हैं। बाह्य वस्तुओं का ज्ञान एवं अनुभव करनेवाला चेतन मन या बहिरात्मा ही सब कुछ नही है। प्रत्येक व्यक्ति अन्तरात्मा या अचे-तन मन के सकेतो का अनुभय करता रहता है। इस अचेतन मन में भी अनेक तस्व मिले हुए है। सन्तयान ने इन सकेतो को अन्तर्ध्वनि या अन्तरादेश कहा है। इन अन्तर्व्यनियों मे परस्पर सवर्ष चलते रहते हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक (William james) ने चार आरमाओं का प्रतिपादन किया है १. भूतारमा (Physicalself) या अन्तमय कोश का अभिमानी, २. सामाजिक आत्मा (Social self) ३. ज्ञानारमा (Conciousness) और ४. शुद्ध अस्मिता (Pure Ego)। इन चारों के पुन. अनेक भेद है। हमारा जितने व्यक्तियों से परिचय है और उनके मन में हमारे विषय मे जितनी धारणाएँ है, उतने ही सामाजिक भारमा के रूप है। इन धारणाओं का जो वर्गीकरणहोगा, उसी भ्राधार पर सामाजिक आत्मा के भीप्रकार निश्चित किये जायेंगे। इन धारणाओं के आधार पर व्यक्तियों को अनेक श्रेणियो में बाँटा जा सकता है। कुछ उसे अच्छा समझते है, और कुछ बुरा, कुछ बुद्धिमान, और कुछ मूर्ख । यह उन सबकी धारणाओं को महत्त्व देता है । परिणामस्वरूप उसके उतने ही सामाजिक आत्मा है । आधुनिक काल के प्रसिद्ध वैज्ञानिक Eric fromin का कथन है कि बुराई का सबसे वड़ा कारण अन्तरात्मा या गृढ चेतन का बहिर् आत्मा से प्रभावित होकर अपने स्वरूप को भूल जाना है। मनोविश्लेषण ने इस तथ्य को और भी अधिक स्पष्ट कर दिया है। उसकी मान्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति में अनेतन मन अस्यन्त शक्तिशाली होता है। यह अनेक प्रकार के संस्कारों का पुज है, और प्रत्येक सस्कार अपना प्रभाव प्रकट करता रहता है। इन सस्कारो के परस्पर विरोधी होने पर उनमे इन्द्र चलता रहता है। परिणामस्वरूप व्यक्तित्व

छिन-भिन्न हो जाता है । दूसरा चेतन भन या बहिर् मन है, जहाँ अनेक प्रकार की अनुभूतियाँ तथा प्रतीतियाँ होती रहती हैं। वे सब विभिन्न वेन्द्रों से संलान है। इन बेन्द्रों की आभास चेतन (Shadowselves) कहा जा सकता है। जुग ने इनका नाम Anima अनिमा (प्राण) तथा Persona (प्रहंकार) रखा है। फ्रांयड ने भी इनको इड (इदम्) तया इग्रो (अहं) शब्दों द्वारा प्रकट किया है । चिकित्सा मनोविज्ञान ने विकीणं (Oplic) तथा विविधलक्षी (multiple) व्यक्तित्व का पता खगाया है । यहाँ एकही व्यक्तित्व भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में परस्पर विरोधी ध्ययहार करता है । सामाजिक या सामू-हिक मन के और भी अनेक रूप है, जो भाषा, प्रान्त, जाति, धर्म, व्यवसाय आदि के रूप में प्रकट होते रहते हैं। सारांश यह कि हमारा प्रत्येक व्यवहार आत्मा की अवस्था विशेषको प्रकटकरता है। जवहम परिवार मे बैठकर स्त्री, सन्तान आदि की बातें करते हैं, तब पारिवारिक आत्मा बोलती है । जब विश्व की समस्याओं पर विचार करते है, तो दार्शनिक आत्मा काम करती है। जब मंचपर खड़े होकर भाषण देते हैं, सो वही आरमा नेता बन जाती है। इसी इकार कभी हम किसी जाति के. कभी धार्मिक संगठन के. और कभी राष्ट्रीय संगठन के सदस्य के रूप में बोछते हैं। इन आरमाओं का परस्पर-संघर्ष भी होता रहता है।

सक्षेप में, त्रिक दर्शन की इस प्रकार प्रकट किया जा सकता है। यहाँ परम सत्त्व निष्त्रिय या निर्गुण नहीं है, बहिक समस्त शक्ति एवं त्रियाओ का आधार है, स्वयं महेदवर है, जिसका मुख्य गुण शिवत है, जो ससस्त ज्ञान का केन्द्र है, और जिसे 'प्रकारा' या 'चिति' कहा जाता है। विश्व का आविभवि और उसमें होनेवाले समस्त कार्य चिति के द्वारा सम्पादित होते है। यही चिति का स्वातन्त्रय है। दूसरी ओर रावित आरमा की अभिव्यक्ति है। उसे पूर्ण अहंता और सीमित अभिव्यक्तियों को अहंकार कहा गया है। आत्मा का मुख्य कार्य विमर्श अर्थात् ज्ञान है, जो चेतन आत्मा को जड़ अर्थात विषय से पृथक करता है। इस प्रकार परमतत्त्व में प्रकाश और विमर्श दोनों मिले हुए है, जबकि बढ़ैत बंदान्त के अनुसारब्रह्म केवल प्रकाशरूप है। चिति अपनी स्वतन्त्र इच्छाद्वारा समस्त विदव को उत्पन्न करती है। बहसारे विश्व का आधार है और उपादान कारण भी। वही एक ओर ग्राह्म और दूसरी ओर ग्राह्म है। ग्राहको की सात श्रेणियाँ बताई जा चुकी है। बास्तव में देखा जाय, तो दो ही भेद है--माया प्रमाता और गुद्धाब्व प्रमाता। माया प्रमाता में माया और पाँच कंचुकों के कारण ग्राहक और ग्राह्मका भेद स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है। साथ ही वे सभी सीमित हैं । इसके विपरीत, शुद्धाद्य में कोई सीमा नही है । माया कोई भिन्न तत्त्व नहीं है। वह चिति (शक्ति) के ही स्वातन्त्र्य का एक रूप है। उसके द्वारा चिति अपने आपको सीमित या संकुचित करना चाहती है। माया की दशा में चिति स्वयं संकुचित हो जाती है, और उसे चित्त कहा जाता है। चिति कमशः

संकृष्ति होती हुई चित्त तक पहुँचती है। साधना का छ्हय है चित्त या संकृषित अवस्था से उपर उठते हुए पुन: चिति अवस्था को प्राप्त करना और यह जान लेना कि माया या संकोच चिति की स्वतन्त्र इच्छा है, और उसका इच्छामुसार प्रहण या परिस्थान किया वा सकता है। उस समय 'पयु-माव' मिट जाता है और पित-माव प्राप्त हैं जो प्रति किसी नई अवस्था का उत्पन्न होना नहीं है, किन्तु वह पुत्र-भाव के साथ भी विद्यापत है। आत्मा उसे भून यया है। उसे पहचान लेना ही प्राप्त कर लेना है। इस पहचान की 'प्रत्यभिमा कहते हैं। इस साधना-मार्ग में महस्थपूर्ण सण वह है, जब साधक माया की परिव को पार करके गुढ विद्या में प्रवेश करता है। उस समयवह स्थूट और सुक्षम और के साथ अमेद-बुद्धि छोड़कर मन्त्र के साथ तादार-पर स्वापित कर लेता है। यह मन्त्र ही प्राहक बन जाता है, अपसा यो कहना चाहिए कि वही याह्य और प्राहक दोनों रूप छे लेता है। तिक दर्शन की इसी बात को हुदर्ग प्रम करना आवश्यक माना गया है। दीप बात अपने समझ से साम साम ही वात को हुदर्ग प्रम करना आवश्यक माना गया है। दीप बात अपने समझ से साम साम ही साम जानीं।

गुद्धाहन का निर्देश कपर आ चुका है। उसका मुख्य तरव विमर्श है, जो अन्तर्जागत् से सम्बन्ध रखता है। विमर्श को बाक् से प्रयक्त नहीं किया जा सकता। कपर शिवत का निर्देश पूर्णअहन्ता के रूप में किया जा चुका है। यह नाम उसके स्वातन्त्र्य की अपेका से हैं। कार्य को टिप्ट से उसीका नाम विमर्श है। इसीका अभिक्यतित को हिप्टि से परावाज कहती। यह नाम का अपे हैं। इसीका अपे हैं अनादि शतिक, जो अगत् का मूल कारण है। शब्द उस तिवत के प्रतिकाश है। प्रतिवामन जगत् प्राहुक और प्राह्य अपवता नाम और रूप दम दो मार्गो में विभवत है। प्राह्म या नाम को 'विमर्श कहा जाता है, और प्राह्य या रूप को 'प्रकाश'। वास्तव में, ये दोनों एकहीतत्त्व के दो पहलू हैं, उनमें परस्पर-भेद महीं है। रूप पा प्राह्म के विना प्राह्म या नाम का कोई अर्थ नहीं रहता। इसी प्रकार, प्राह्म या नाम के विना प्राह्म या नाम का कोई अर्थ नहीं रहता। इसी प्रकार, प्राह्म या नाम के विना प्राह्म यो नाम का कोई अर्थ नहीं रहता। इसी प्रकार, प्राह्म या नाम के विना प्राह्म या नाम के विना प्राह्म के विना प्राह्म के विना प्राह्म के प्रस्तर-सम्बन्ध को उपमा वाणी और अर्थ से दी है।

परावाक् का मुख्य कार्य शब्द वर्षात् अभिव्यक्ति है। यह बद्ध स्वन्यारमक नहीं होता, किन्तु आत्म-चेतना या बहुंभाव के रूप में होता है। अपने शुद्ध स्प में यह समस्त शब्दों से परे हैं, और माया-रूप में समस्त शब्दों का अधिष्ठान। कारण के रूप में वाक् और मूरवतस्व एकहीं है। माया की अवस्था में वेही परस्पर भिन्न हो जाते है। वाक् की चार ववस्था हैं—सबसे पहली परा है, दूसरी परमती है। शक्त अर्थ है अभिव्यक्ति के लिए उन्मुख होना। यह वस बीज के समान हैं, जिसमें से अंकुर फूटनेवाला है। इस अवस्था में वाज्य और वाचक परस्परिकन नहीं होते। तीसरी अवस्था को मध्यमा कहा जाता है। यह अवस्था वर्णात्मक ध्विन

से पहले होती है। इसमे शब्द और वर्ष या याच्य और वाचक का भेद प्रतीत होने लगता है। फिरभी वे दृवक् नहीं होते, अपने भूळ तत्त्व में हो निर्द्ध अवस्था में रहते हैं। अस्तिम अवस्था को बैटारी कहा जाता है, जहाँ शब्द वर्णात्मक ध्विन मे प्रकट हो जाते हैं, और भाषा अभिव्यवत हो जाती है।

वाणी का यह सिद्धान्त अत्यन्त प्राचीन है। ऋष्वेद मे उसके चार रूप बताये गये है, और कहा गया है कि हमे अन्तिम रूप ही झात होता है, शेप तीन

गृहा में छिपे रहते हैं:

चत्वारि बाक् परिमिता पदानि, तानि विदुर्बाह्मणाये मनीपिनः । गुहा त्रीणि निहिता नेंगपनित, तुरीयं वाची मनुष्या वदन्ति ॥

पुरा प्राणि निहिता नायाना, पुराच पार मुख्या नायाना नायाना प्रकारमा प्राण्य प्रमण्य प्रमण्य प्रमण्य प्रमण्य नायाना नायाना नायाना प्रमण्य नायाना निव्याही । इस सुक्त में राज्यब्रह्म का प्रतिपादन मिलता है, जिसे अनेक दर्शनों ने स्त्रीकार किया है। इस पिद्याना के अनुसार समस्त जगत् की उद्योद्ध राज्य से हुई है। ब्याकरण दर्शन में स्त्रीको चर्चा (फोट-वार्स) के स्त्र में पितती है, जिसका मातृ हिरि ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्य 'वावपदीय' में विस्तृत विवेचन निया है।

वैषारी वाक् के तीन रूप हैं-वणं, पद और याक्य । पद और वाक्यों की रचना से पहले वर्णों का अस्तिरव आवश्यक है । संस्कृत की वर्णमाला 'अ' से प्रारम्भ होकर 'ह' पर समाप्त होती है। इसके डोरा समस्त भावों को प्रकट किया जा सकता है। इसीका मन्त्र के रूप में संक्षिप्त प्रतीक 'अहं' है जो 'अ' से लेकर 'ह' तक वर्ण-माला में गुम्फित सब्दब्रह्म को प्रकट करता है । प्रत्येक वर्ण मातका भर्यात चेतना-शक्ति है, जो वस्ता की चित्त-शक्ति का ही एक रूप है। वस्ता की इन व्यक्तियों का उत्पादक नहीं माना जाता, वे तो बादवत हैं । वक्ता उन्हें केवल प्रकट करता है। इसीको उच्चारण कहते हैं। कई जगह 'क्ष' को अन्तिम अक्षर माना गया है। इसी आधार पर वर्णमाला को अक्षमाला भी कहते है। अक्षर शब्द का अर्थ प्रत्येक वर्ण भी है, और वर्णमाला भी । उपनिषदों में अक्षर का अर्थ प्रहा है, जी समस्त जगत् का मूळ कारण है। तन्त्रों तथा मन्त्रों में उसीको 'मातूका' शब्द से प्रकट किया गया है । उसीका नाम पश्यन्ती बाक् है । तन्त्रों में विभिन्त ध्वनियों के ध्यान और उनसे प्राप्त होनेवाले फलो का विस्तृत विवेचन है । उदा-हरण के रूप में, ओइम् के ध्यान की लिया जा सकता है। इसके घटक अ, उ और म् तीनों वर्णं बीजाक्षर माने जाते हैं। उपनिषद, शानत, तन्त्र, त्रिक, पूराण, आगम तया दूसरी सारी साधना-पद्धतियों में इसका महत्वपूर्ण स्थान है।

्रियक साधना में वर्णमाला को अत्यन्त महत्व दिया गया है। प्रत्येक वर्ण को बीजाबर और मन्त्रों का अधिष्ठान मानागया है। मन्त्र, मन्त्रेवर तथा मन्त्र-महेरवर के रूप में तीन प्रकार के मन्त्ररूप ग्राहकों का भी अधिष्ठान वर्ण ही है। इस प्रकार शृद्ध विद्या, ईश्वर और सदाशिव मन्त्रवीये या शनित की विभिन्न अवस्थाएँ है, और पूर्णअहन्ता मन्त्रवीर्थ की उत्कृष्ट सीमा। मन्त्रवीर्थ प्राप्त होने पर ही शिव और शबित का साक्षात्कार होता है, जो मन्त्र-साधनाका मुख्य प्रकार है। साधक अपनी अवस्था के अनुसार उसे चुनता है। सबसे नीचे आणवीपाय अधम कोटि के साधक के लिए है। इसमें समम्स्त बाह्य त्रियाकाण्ड का विधान है। उसके कपर शाक्तोपाय है, जहाँ ध्यान या मानिमक चिन्तन किया जाता है। उसीको मन्त्र-साधना कहते है। तीसरा सर्वोत्कृष्ट झाम्भवोपाय है। यह केवल भाव पर निर्भर है, जो आत्मा या अन्तर्चेतना की अभिव्यक्ति से प्राप्त होता है। इसके लिए भारोरिक ग्रथवा मानसिक किसी बाह्य अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। सबसे कपर अनुपाय है । यहाँ किसीभी प्रकार का प्रयत्न शेप नही रहता। इसीको 'प्रत्यभिज्ञा' या शिव का साक्षात्कार कहा जाता है। त्रिक साधना में संक्षेप से विस्तार की ग्रोर न जाकर विस्तार से सक्षेप की ओर जाने का विधान है। 'वैसरी' से 'मध्यमा' मे पहुँचते है, जहाँ शब्द-प्रयोग यन्द हो जाता है, और केवल विचार या चिन्तन शेष रहता है । 'पश्यन्ती' श्रवस्था में पहुँचने पर विकल्पारमक चिन्तन भी नही रहता, भीर 'अहंभाव' के रूप में अभिव्यवित की अस्फुट इच्छा-मात्र रह जाती है। 'परा' अवस्था में वह भी नहीं रहती। यह सर्वोत्कृष्ट अवस्था है। इसीलिए उसे 'अनुसर' कहा जाता है।

यह बताया जो चुका है कि त्रिक सिद्धाग्त में अनेक दर्शनों के स्वस्थ तस्व साम्मिक्त है। उपित्व में अमान इसमें भी अद्भैत का प्रतिपादन है, किन्तु देंत को मिस्या नहीं मानायया। वेदों में विदय के मूळ तस्व को शिवतमान, वया उसने शिवत को माया बताया गया है, जिसकी अधिक्यिन मन्य के द्वारा होती है। त्रिक दर्शन में भी यही बात है। अद्भैत वेदान में भूळ तस्व को सत्य तथा उसकी शर्विक एवं वाह्य जगत् की विद्या माना गया है। त्रिक दर्शन दोनों को सत्य मानता है। साथ ही, मूळ तस्व की विद्या माना गया है। त्रिक दर्शन दोनों को सत्य मानता है। साथ ही, मूळ तस्व की व्यक्टरता को अधुष्ण रखता है। इस प्रकार यहाँ सभीके किए उपयुक्त क्षेत्र है। सत्य के साथात्कार में प्रष्टत उच्चकीट के दार्शनिक तथा सामाजिक जीवन में कते हुए गृहस्य सभीके सामने अपना अपना कथ्य है। विदय की निस्था मान लेन पर साधार्णिक तथा राष्ट्रीय जीवन विश्व होत्र हो जातो है और जिसके परिणामस्वस्य सामाजिक तथा राष्ट्रीय जीवन विश्व खेळित हो जाता है वह बात त्रिक में नहीं है।

सांकर वेदात्व में संन्यास पर बल है। साथ हो, युक्त एव वेयक्तिक अनुभव को छोडकर उपनिषदों में प्रतिपादित सिद्धानों को स्वीकार करने के छिए कहाँ गया है। त्रिक दर्शन सामाजिक जीवन के परिस्थाग पर वल नहीं देता। श्रुति अथवा वेद की जाता के स्थान पर अनुभव एव श्रुवित का आध्य लेता है। वह साधक को अपनेही अनुसव पर जागे बढ़ने का आदेश देता है। यहाँ गुरु का स्थान भी नगप्य-मा है । साधक च्यों-ज्यों आगे बढ़ता है, परमेश्वर की कृपा के साथ मार्ग स्पष्ट होता चला जाता है ।

मिग स्पट्ट होता चंडा जाता है।

[त्रकमाधना में ह्यान के साय-ताय कर्मानुष्टान को भी रया है। तिव के साय
वित्त मा जो स्वरूप बतायाया है, जग आधार पर भित्त का भी पर्यान्त विकास
हुत्रा है। इस प्रमार शुद्धि, हुदय और सारीर अर्थात् जान, भावना और त्रिया तीनों
का समुचित स्थान है। त्रीनों सापेध और एक दूधरे के पूरक हैं। पितत के साय
विव का सतत मेन है। त्रीनों सापेध और एक दूधरे के पूरक हैं। पितत के साय
विव का सतत मेन है। परिणामस्थरूप जित्त स्वतन्त्र होनेपर भी उच्छृ सह नहीं
होती। अर्द्धत वेदान्त में मुनिव मा अर्थ है जीव पा यहा में स्त्रीन होना। बौद दर्शन
का निर्वाण भी ऐसाही है। इसका अर्थ है गुक्क जाना। दोनों दर्शन में जीव का
कारेंद्र अस्तित्वनहीं रहता। किन्तु त्रिक दर्शन से जीव या पन्न, जीपात में येंधा हुआ
है, यह स्वतन्त्र हो जाता है। पद्म म रहस्य पनुर्णत यन जाता है। यही विश्व
जीव की कर्यना नहीं है, किन्तु ईस्वर का सामाव है। प्रयोक कीकिक तथा सोकोसर अनुभव में ईस्वर का मायुग्य बना हुआ है। बतः त्रिक दर्शन को केवल

'विज्ञानवाद' भी नहीं कहा जा सकता। विक साधना का कुण्डलिनी स

त्रिक साधना का कुण्डलिनी तथा घरन योग-पढ तियों के साथ भी पूरा सामंजस्य है। याज् यक्ति हो कुण्डलिनी है। इस प्रकार दर्शन एवं साधना दोनों इस्टियों में त्रिक परम्परा में जीवन-विकासके लिए पूरी गुंजाइरा है। इसमें जीवन के किसी पदा की उपेक्षा नहीं की यह । घोग और मोक्ष, संसार और निर्माण, शिव और सावत, याह्य धीर साहक समीको एक्साय रसा गया है। एक शब्द में इसे जीवन का समग्र दर्शन कहा जा सकता है।

## शाक्त-दर्शन

वैदिक ऋषि प्रार्थना करता है, 'भगवन् ! मुक्ते असत् से सत् की ओर, अधकार से प्रकाश की ओर, और मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाओ' (असती मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योमांऽमृतं यमय) । असत् अयित् दुवें-लता। अधकार अर्थात् अज्ञान, और मृत्यु अर्थात् दुःख । प्रार्थी दुवेंलता, अज्ञान और दु खो से अमर उठकर शक्ति, ज्ञान और सुत्य प्राप्त करना चाहता है। इसी आधार पर उपासना के भी तीन भेद हो गये है—शावत, धैन और वैप्या मानव्योता ने इस्तिको कमयः कर्म, ज्ञान और मित्तमार्ग के रूप में उपित्यव किया गया। मध्यकाल में सित का प्रतीक तिहसाहिती दुर्गों को मान लिया गया। और सावत-साधना को इसीकी उपासनातक सीमित कर दिया गया। बास्तव में, देखा जाय तो यह सिक्वानन्दरूप ब्रह्म के सत् अंश की उपासना है। अन्य दो भंग है चित् अर्थात् ज्ञान और आनन्द अर्थात् मुख ।

यानत-साधना मेसाधकों को तीन श्रीणयों में विभवत किया गया है, जिन्हें 'भाव' कहा जाता है। वे हैं—(१) ब्रह्मभाव, (२) वीरभाव, और (३) ग्युभाव।

सावकों की श्रेणियाँ ब्रह्मभाव में सत्वगुण की प्रधानता होती है। यह ज्ञान और वैराज्यके पथपर चलता है। बीर से रकोगुण की

कुलाणव संत्र मे सात आचार बताये भये है—वैदिक, वैष्णव, शैव, दक्षिण,

सात आचार या करता हुआ सातवें आप के निज्ञ । साधक इनका क्रमशः पाकन करता हुआ सातवें आचार पर पहुँचता है। पहली भूमिका मूमिकाएँ में सारीर और मन की सुद्धि का अध्यास किया जाता है।

दूसरी भूमिका भवित की है। तीसरी ज्ञान की। दक्षिण नामक चौथी में पिछली

तीन भूमिकाओं से संस्वार पनी पूत हो जाते है। गाँचवी भूमिका वाम अर्थात् त्याग की है। साधारणतीर पर इसकी ब्यास्था वामा प्रयांत् स्थो के साथ सम्बन्ध के हप में की जाती है, किन्तु यह ठीक नही है। यहाँ वामा नहीं, किन्तु 'वाम' प्रव्य है, जिसका अर्थ है उत्तरा। दिशंगाचार प्रवृत्ति-प्रधान है, और यह उत्तरी दलटा अर्थात् निवृत्ति-प्रधान होने के करार वासायत वहा जाता है। इस साधन में स्त्री का सहयोग रहता है, किन्तु वह ब्रह्मचर्य की साधना के लिए है, इन्द्रिय-वृद्धि के लिए नहीं। सभी तानिकसाधनाओं में स्त्री को पूज्य माना गया है। वह विद्य-वृद्धित के लिए नहीं। सभी तानिकसाधनाओं में स्त्री को पूज्य माना गया है। वह विद्य-व्यापिनी परम्वावित का अवतार है। अपराध करने पर भी उनका अपमान अनुचित बताया गया है।

छुडी भूमिका सिद्धान्त है। यहाँ साधक भोग और त्याग, प्रवृत्ति और निवृत्ति के गुणावगुण का विचार करके अन्तिम निर्णय पर पहुँच जाता है और सातवीं कौठ नामक भूमिया में प्रवेश करता है। यहाँ पहुँचने पर फुरू अर्थात्

ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है।

तंत्र-साधना में सबसे ऊँची भूमिका 'कुल' है। इसे पूर्वोक्त छह जाचारो के परचात् प्राप्त निया जाता है। तभी साधक को 'कीटिक' कहा जाता है। उसे साधक के कि कि कि का प्रकारों का भी साम होना चाहिए। जिस व्यक्ति का मन शिव, विज्यु, दुर्गा, सूर्य, गरोदा आदि देवताओं के मंत्री से गुढ़ हो चुका है, उसीको कुळ-मान प्राप्त होता है।

पहली तीन भूमिकाओं अर्थात् वेद, बैप्णव और धैन का संबंधपशुभाव से है। दक्षिणाचार और यामाचार का सम्बन्ध वीर-भाव से है, और अन्तिम दो का दिव्यमाव से। पौन भूमिकाओं तक गुरु का मार्ग-दर्शन आवश्यक माना गया है; अन्तिम दो में उसकी आवश्यकता नही रहती। यहाँ साधक को पूरी स्वतन्त्रता

मिल जाती है।

योगवादिष्ठ में भी साधना की सात भूमियाँ बताई गई हैं। वहाँ इन्हें झान-भूमियाँ कहा गया है। इसके विषयीत, तन्त्रों में इन्हें आचार-भूमियाँ कहा गया है। उत्तक कथन है कि ज्ञान द्वारा इन भूमिकाओं को प्राप्त करना अस्पन्त कठिन है। साधक कठोर साधना और दीर्घकालके चिन्तन के-बाद भनित-मागंको अपना-कर आये बढ़जा है। इसके विषयीत, तन्त्र-साधना में प्रारम्भ से ही भीनत या अद्धा को महत्त्व दिया गया है।

शावत-साधना में गुरुका बहुत अधिक गहत्वहै। गुरु का स्वरूप वताते हुए कहा गया है कि वह जन्म तथा संस्कारों से शुद्ध, वशेन्द्रिय, शास्त्रज्ञ, परोपकारी, गुरु-दोक्षा धांतिचत, कुषालु, सिद्धयोगी सथा बाकर्षण का केन्द्र

पुरु-दाक्षा होना चाहिए।

साधक के मन में यह विश्वास रहना चाहिए कि गुरु मानवातीत देवी

शक्ति है। साधक बास्तिबक गुरु ईश्वर को सम्भे, और आषाम को वह लोत, जिसके द्वारा ईश्वर शिक्षा देता है। आषाम अर्थात् मानव गुरु पर बहुत बढ़ा उत्तरदायित्व होता है, जो दीक्षा के साथ समाप्त नहीं होता। उसका कर्सव्य है प्रत्येक क्षेत्र में शिव्य के कल्याण का ध्यान रखना और उसका मार्ग-दर्शन करना। वह आत्मा का चिकित्सक माना आता है। स्वस्य आता स्वस्य शरीर में ही निवास करती है। इमिल्ए वह पित्य के शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखता है। गुरु अपने उत्तरदायित्व को समझकर दीधा देने में जल्दी नहीं करता। यह भी कहा गया है कि शिव्य को हो हो वहां की स्वस्त्र स्वास्थ्य को स्वस्त्र हो। सुरु क्षेत्र करता। यह भी कहा गया है कि शिव्य को ऐसा गुरु नहीं वताना चिहए, जिसकी ओर उसका सुकाव नहीं।

शिष्य की योग्यता और सस्कारों के अनुसार दीक्षा सिग्न-भिग्न प्रकार की होती है। साधारण अधिकारी के लिए 'किया-दीक्षा' है। इसमे बहुत-से संस्कार सम्मि-

विता के प्रकार विता हैं। उच्च अधिकारी की दीक्षा को 'वेद-दीक्षा' कहा जाता है, जो ज्ञान-प्राप्ति का बीध्रतम और निश्चित उपाय है। यह दीक्षा मिलने पर साधक को तस्काल गृरु, मन्त्र और देवता के साथ अपने अभेद का भान होने लगता है। वह तिव-स्वह्य हो जाता है। अन्य दीक्षाओं

में साधक अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार उसे कम-कम से प्राप्त करते हैं। परमतस्य सर्वेताधारण की पहुँच से बाहर है। निराकार होने के कारण

साधारण व्यक्ति उसकी उपासना या पूजा नहीं कर सकते। अतः अभ्यास के लिए पुजा आकारकी कल्पना की जाती है। ब्राह्मणका देवता अग्नि

है, जहाँ बहु हबन करता है। योगी का देवता हुस्य में रहता है, जहाँ बहु उसका ध्यान करता है। साधारण बुद्धिवाला ध्यवित उसकी कल्पना प्रतिमा में करता है। आस्मज्ञानी उसे सर्वन देखता है।

कपर तन्न-साधना के पाँच रूप बताये गये है। उनमें से चार पूजा से संबंध रखते हैं। अत्तिम रूप में साधक और साध्यपूज्य और पूजक एक हो जाते हैं। उसका वर्णन शब्दों द्वारा नहीं हो सकता।

दीक्षा केद्वारा एक ओर आध्यात्मक रहस्यों का ज्ञान कराया जाता है, और दूसरी ओर साधक को पतन से बचाया जाता है। उदाहरण के रूप में, गृह जिप्य को 'ओम' का स्वरूप बताता है कि उसके तीन अदार अ, उ और मृ क्रमश्च: सत्य, रजस् ओर तमस् को प्रकट करते हैं, वे क्रमश्च: विष्णु, ग्रह्मा और दिव के गृण है। इन तीन देवताओं की तीन सवितयों है—याह्मी, वेष्णवी और रौशे। ओम् 'हमः' का सुक्ष रूप है, जिसे अजपा मन्त्र भी कहा जाता है। इसकी ध्वनि अपने आप निरंतर होती

रहती है। हंस जगत्-सप्टा यहां। का वाहन है। वही जीवन का आधार प्राण-वायु है। 'हम्' का उच्चारण करते समयश्वास किया और 'सः' का उच्चारण करते समय छोडा जाता है। जंगम तथा स्थावर सभी प्राणी सींस छेते है। वही प्रह्मा की सवारी है, जो विस्व के मूल तस्यका सर्वक रूप है। साधारण व्यक्ति के किए हंस एक पक्षी है। प्रणय अर्थात् 'ओम्' में पूर्वोत्रत तीन अक्षरों के अतिरिक्त विन्दु, नाद, प्रक्ति और शांत भी हैं। इसका ज्ञान हो जाने पर साधक शान्तातीत को जानने का प्रयत्न करता है। यही वात प्रत्येक यन्त्र के छिए हैं।

किसीका मत है कि विश्व को सदाशिव ने रचा; दूसरे सदाशिव के स्थान पर विष्णु या अन्य देवताओं को रखते हैं। कुछ का मत है कि विश्व का कोई

रचनेवाला नहीं है; दूसरों के मतानुसार अनेक रचियता सुब्दि की रचना हैं। कोई विश्व को अनादि मानता है। अन्य मतानुसार उसकी रचना शक्ति या विराट्ने की है। तन्त्रों में ब्रह्म या शिव के दो रूप बताये गये है — सगुण और निर्मुण । निर्मुण प्रकृति या शक्ति से पृथक् है, और सगुण उसके साथ सम्बद्ध । सगुण सेशब्दि का आविर्भाव होता है, उमसे नाद का और नाद से विन्दु का। इससिद्धान्त को दूसरे रूप में भी उपस्थित किया जाता है। प्रलय होने-पर सारा विश्व पराहास्ति में स्थीन हो जाता है। शनित का चित् के साथ संबंध होते पर उसमें जगत् उत्पन्न करने की इच्छा होती है, जिसे 'विचिकीपी' कहा जाता है। परिणामस्वरूप बिन्दु की उत्पत्ति होती है। बंडाकार बिन्दु अपने-आप फट जाता है और उससे नाद और बीज प्रकट होते हैं। यह विन्दु शिव या ज्ञान के संस्कार लिये रहती है। बीज का अयं है शनित। नाद क्षीम्य और क्षीभक के रूप में दोनों का परस्पर-सम्बन्ध है। विन्दु का विस्फोट होने पर 'अपंचीकृत' शब्द जलान होता है। इसको 'शब्दब्रह्म' कहा जाता है, जो समस्त विदव में व्याप्त चैतन्य है। उसीसे वर्णमाला के सारे अक्षर, शब्द तथा विचारोत्तेजक ध्वनियाँ निकली हैं। प्रत्येक व्यनि सार्थंक होती है। यब्द और अर्थ का परस्पर नित्य सम्बन्ध है।

धान्य से आधिर्वेविक वगत् की उत्पत्ति होती है; स्पर्धे से बायु की ; स्प से स्थान की; रस से जब की; तथा गण्य से पूर्वी की। सुरम में स्थूल की उत्पत्ति होती है और विनास का समय आनेपर स्थूल पूरम में लीन हो जाता है। साधक प्रतिमा आवि किसी स्थूल वन्तु से प्रारम्भ करता है, और पोरे-धीर शब्दातीत और स्वापीत अवस्था पर पहुँच जाता है। मृति गुरु हारा दिये गये मन्त्र का साकार रूप होती है। शिष्प उद्योग ब्रह्म मानता है। प्रत्येक साधक का देवता प्रह्म का साकार रूप होती है। तन्त्रों का क्षम होती है। तन्त्रों का सक्या है। कुछ होती है। सन्त्रों का सक्या है कि इप्टदेवता की पूजा से पुछ एव संत्रोप की वृद्धि होती है। रूप्या द्वारा साधक उपति मी, आप्रामित पर पहुँच जाता है। इप्टदेवता की पूजा हारा साधक उपति सी, आप्रामित पर पहुँच जाता है।

पंचमकारको तेकर दावत-साधना पर बहुत श्राक्षेप हुए है। वे हैं — मज, पंच मकार पंच मकार के लिए दनका अर्थ मित्र-भित्र है। इनके उपयोग

का उद्देश्य है-जीवन की भली-बुरी प्रत्येक प्रवृत्ति तथा प्रत्येक बस्तु को पूजा का

अंग बनाना । तन्त्र-साधना का छहप है कि मानव अपने अच्छे या बुरे प्रत्येक कार्यं को देवता के चरणों में अपित करदे, दुनिया जिन वार्तों को बुरा समझती है, उनका भी सेवन पूजा के रूप में करें । इससे भावना उत्तररोत्तर गुद्ध होती जाती है । शंकरा-मार्य ने प्रप्ते देवी-स्तोत्र में इस प्रकार उपाहीर किया है — 'परमेश्वरी ! मेरे मन की प्रत्येक हुक्कल तुम्हारी स्मृति है, अपेर प्रत्येक किया सुम्हारी स्वात है । ' पंचमकार का उपयोग इसी प्रकार की मानसिक स्थित वनाने के लिए किया जाता है।

कुलार्णव तन्त्र में बताया गया है कि मदिरा वह अमृत है, जो कुंडलिनी का शिव के साथ मेल होने पर प्रवाहित होता है। उसे पीनेवाला ही अमृतपायी

है, इसरे केवल शराबी है।

मास-मझण का अर्थ है ज्ञानरूपी खड्ग के द्वारा पाप और पुष्परूपी पशुओं को मारकर अपने-अपने मन की शिव में ठीन करना।

मत्स्य-भक्षण का अर्थ है इन्द्रियां बरा में करके आत्मलीन होना । दूसरे

केवल हत्यारे है।

साधक अपने मनोभावों को प्रकट करने के किए हाथों से विशेष प्रकार की चेट्टाएँ करता है। इन्हीं को मुद्राएँ कहा जाता है। उदाहरण के रूप में, दोनों हाथों को जोड़ना सम्रता का प्रदर्शन है। यह प्रणास मुद्रा है। अञ्जिल के रूप में हाथों को रखना स्वापत और उपहार को प्रकट करता है। दोनों हाय संधोंतक उठाना स्वापत-मुद्रा है। एक हाय छातीतक उठाना अभय मुद्रा है। साधक जिन मनोभावों को लेकर देवता का स्वापत करना चाहता है, उन्होंके अनुरूप यह मुद्रा रचता है।

भैजुन शस्य नियुन से बना है। इसका अर्थ है बुगल या जोड़ा। संसार में कोई वस्तु दो तस्यों के मिलन के बिना नहीं उत्पन्न होतो। चितना या ज्ञान के लिए भी यह मिलन बावस्यक है। मियुन उस सत्ता का प्रतीक है, जो प्रतीयमान समस्त प्रपन्न का अधिन्छान है। वह साधारण ज्ञान का विषय नहीं है। जीवनमुक्त ही उसका साक्षात्कार सकते हैं। देवता के प्रति इस तस्व के उप-हार का अर्थ है समस्त भेद-व्यवहार का परिस्थान, जिससे अधिन्छानमूत एकता प्रत्यक्ष ही सके। पंपम मकार भैयुन का बही बारस्यिक वर्ष है।

प्रत्यक्ष हो कि ने प्रयम् मकार मधुन का वहा वास्तावक अय हो । बाणी या दाव्द की चार अवस्याएँ है। तीन अवस्याएँ द्विणी हुई है। वहीं शब्द की अभिव्यक्ति नहीं होती। पहली अवस्या को 'परा' कहा जाता है। इसका बाणों की चार अवस्थाएँ 'स्पा' मूलाबार चक है, जो सुपुम्ना नाड़ी के मूल में है। परा' अवस्था में खब्द अव्यक्त रहेना है, उसकी उपमा निस्तरंग समुद्र से दी जाती है। दूसरी अवस्था 'परयन्ती' है। यहाँ शब्द विचार का रूप ले लेता है और प्रकट होने के लिए आगे बढ़ता है। 'परवन्ती' का सब्दार्थ है देखनेवाजी। तीसरी अवस्या 'फट्यमा' है। यहाँ शब्द ह्दय-स्थित अनाहत कम में पहुँच जाता है। अनाहत का सब्दायं है वह व्विन, जो किसी आमात से उराज्य नहीं। होती। हम जिन शब्दों का उच्चारण करते हैं, वे वायु का कंठ, तालु आदि स्थानों के साथ प्राधात होने पर उराज्य होते हैं। उनके विपरीत, अनाहत शब्द सतत कलता रहता है, उसके जिए आधात की आवश्यकता नहीं होती। राधा-स्वामी सम्प्रदाय में मूक्यत्या इसीका ध्यान किया जाता है। वहाँ उसे अनहद कहते हैं। बोधी अवस्या 'धैवरा' है, जहाँ शब्द कानों से सुनाई देने जगता है। पप्पादावायों ने 'परा' ते भी पहले तीन अवस्याएँ और वताई है। वे है शून्या, संवित और सुक्षा (प्रपंचार-टीका अध्याय २, दर्ज अ ४३)। पहली अवस्थार 'मुक्तव होता है, होती है। द्वारी अवस्था में शब्द-रचना की और मुक्ता है होता है, होती है। द्वारी अवस्था में शब्द-रचना की और मुक्तव होता है, और तीसरी में रचना होने जगती है। तन्त्र-साधना में शब्द के स्वष्य का आन अहत सहत्व रखता है।

छह चन्न और छह अध्वा-धानत-साघना के लिए छह चन्नों का ज्ञान आवश्यक है, वे जो इस प्रकार हैं:-

 मूलाभार—इसका स्थान जननेन्द्रिय और गुदा के बीच है, यह पृथ्वी महाभूत का अधिष्ठान है।

२. स्वाधिष्टान—यहजननेन्द्रिय के ऊपर है, और जलमहाभूत का अधिष्ठान है। ३. सणिपूर—यह नामि के पास है, और अग्नि महाभूत का अधिष्ठान है।

झे. झीणपूर—यह नामिक पात है, और आम महाभूत का अधिष्ठान है।
 अनाहत—यह हृदय में है, और बायु महाभूत का अधिष्ठान है।

विशुद्धि—यह कंठ में है, और आकाश महाभूत का अधिष्ठान है।

४. विश्वास---यह केट म है, लार लाकार्र महाभूत का आधकान है। ६. आसा----यह भौहों के बीच मे है, तथा दिव्य दृष्टि का केन्द्र माना जाता है।

इ. शासा—यह भाहा के वाच म है, तथा दिव्य दूष्टर को कन्द्र माना जाता है।

ग्राज्ञा-अस के ऊपर भी कुछ केन्द्र वताये जाते है। चन्नों को संस्था के
विषय में कई मतह । कोई इनकी संस्था है (शानते हैं) और कोई उत्तसे भी अधिक।
हमारा शरीर जिन पाँच महाभूतों से बना है, पट्-अक-भेद से उनकी सुद्धि हो
जाती है। यह आवश्यक माना गया है कि जकभेद का अभ्यास गुरु के समीप रहकर
ही करना चाहिए, तिक-भी भूक जा पिशाम अर्थक र हो सकता है। वक-भेद के द्वारा
छह अध्या अर्थात प्रभावित का साक्षात् करानेवाके मागों की आधिक होती है। वे हे
—कला, तत्त्व, मूचन, वर्ण, पद और मन्त्र । कलाएँ पाँच हैं —िनवृत्ति, प्रतिच्या,
विद्या, सान्ति और सान्त्यतीता। तत्त्वों को संस्था श्रीवमतानुसार ३६ है, और
वैर्प्युवमत मे ३२। सांस्य-दर्शन में २४ शत्य है। प्रकृति के तत्त्व दस हैं और तिपुरा
के सात। मुवन पाँच हैं —स्वर्ग, अन्तरिक, पृथ्वी, पाताफ, और नरक। सावसीयसिहता में सबते सीचे के भूवन को मूलाधार वताया गया है, और सबने छैं को
उनमी। भूवन का अर्थ साधक को मानसिक अवस्पाएँ है। वर्ण का अर्थ है अन्

स्वार-पुनत अक्षर । पद का अर्थ है अक्षरों का समृह, जो अर्थ विशेष को प्रकट करता है। मन्त्र-सत्त्व में सभी मन्त्र अपने-अपने रहस्य के साव आते है। दीक्षा के समय शिष्य को बताया जाता है कि प्रदेश अक्षर, प्रत्येक पद, प्रत्येक मन्त्र तथा प्रत्येक अनुभूति में उसीका हमान करना चाहिए। वह हमारे भीतर-बाहर सर्वत्र है, हमारा अस्तित्व उसीपर टिका हुआ है, फिरभी अविद्या या आवरण के कारण हम उसे नहीं देख

शाक्त-साधना में वर्णमालाका बहुत महत्व है। उसे 'मातृका' कहा जाता है। यह प्रत्येक शब्द तथा मन्त्र को उत्पन्न करती है। मन्त्र से देवता उत्पन्न होता

मातृका है। प्रयंचतार के प्रारम्भ में मगलाचरण के रूप में यकराचार्य ने कहा है—'भयवती शारदा तुम्हारी ब्रब्धि

को लुद्ध करे।' परमेश्वरी का सरीर सात येणों से बना है, जो सस्कृत वर्णमार्छा के अक्षरी का वर्णीकरण है। वह नित्य है। यह सृष्टि की उत्पक्ति और प्रख्य का कारण है।

तन्त्रों का मत है कि शिव शवित के बिना शव के समान है अर्थात् ज्ञान, क्रिया के बिना पंतु होता है, और शिव के बिना शवित उच्छू खल हो जाती है। साय-प्रिय और कवित्र हो, यहभी कहा गया है कि शिव और शवित से तादाल्य

शिव और शिवत है। वे एक दूसरे से पूथक् नहीं है। साधारणतया शिव को पूछ्य और शिवत को हुने पान त्यार है। वे एक दूसरे से पूथक् नहीं है। साधारणतया शिव को हुने शो साधक उस परमतर को उपासना ज्ञान या शिव के रूप में करता है, वह श्रीव कहाजाता है, और जो उसकी उपासना शान या शिव के रूप में करता है, वह श्रीव कहाजाता है, और जो उसकी उपासना शान या शिव के रूप में करता है, वह श्रीव कहाजाता है, और जो उसकी उपासना शान या शिव के रूप में करता है, वह श्रीव कहाजाता है। उसके चार पैर है—सरस, श्रीच, ह्या और दान। शिव और शान तो के परस्पर अभिन्न होने के कारण एक की पूजा से दूसरे की पूजा अपने आप हो जाती है। विष्णा का मत है कि बहु को साक्षास्त्रार करने के लिए उसके विमुद्ध साधार सामन के स्वर्ण का स्वर्ण का स्वर्ण के रूप में मिलता है। वैविष्णा का मत है कि बहु को साक्षास्त्रार करने के लिए उसके विमुद्ध साधार सामन से वैष्णव साधान शिवन अकार की है। शिवत की पूजा सरस्वती के रूप में भी की जाती है, जो वाणों को अधिकाशी है। शिवत की पूजा सरस्वती के रूप में भी को जाती है, जो वाणों को अधिकाशी है। शिवत की पूजा सरस्वती के रूप में भी की जाती है, जो वाणों को अधिकाशी है। शिवत में मंत्रों के साथ उसके भिन-भिन-भिन्न रूप है, जीते, और, कश्मी, मुननेवन्दी, दुर्ग, काली इत्यादि।

राानत साधना में गृहस्य भी ऊँचे-से-ऊँचा छश्य प्राप्त कर सकता है। पास्त्रों के द्वारा सन्दबद्ध का वाद्य ज्ञान हो सकता है, किंदु उसका साधास्कार साधना द्वारा ही सम्मव है। इसके लिए साधक को अपने-अपने तन्त्र की दीक्षा लेकर तदनुतार अम्यास करने को आवस्यकता बताई गई है। अन्त मे साधक यह अनुभव करता है कि जगत् के उत्पादक बहाा, रक्षक विष्णु और संहारक शिव भी नश्वर है, सभी का परमतस्व में विलय हो जाता है। जिस प्रकार अमृत का रसास्वाद हो जाने पर अन्य रसों की अपेक्षा नही रहती, उसी प्रकार परमसत्य का जान हो जाने पर सास्त्रीय ज्ञान की आवश्यकता नही रहती।

#### ग्रध्याय-१०

# दक्षिण भारत में मक्ति-मार्ग

### [थो र० शौरिराजन]

भिष्ति को भारतीय दार्शनिक और सांस्कृतिक परम्परा को अनूठी उपलब्धि माना गया है। भिष्तिकी घारा वैदिक काळ से सेकर कई सुन्दर तत्त्वों को स्वीकार कर बराबर बढ़ती ही रही है। भिष्ति है आस्या, तथा अनुराग को विकास देने-वाळी चित्तहत्ति। किन्तु उसका दुरुपयोग बुरेपरिणामों का कारण भी प्राय. बनाई।

भवित कहा उपजी, कियरपनपी और कैसे बड़ी है—यह एक सीघ का विषय है। काल, स्थितितथा सुयोग की टेंटिये हम सभी एक-न-एक समय भारतीय भक्ति-परम्परा के संबर्धक रहे हैं। भवित करना मानवमाय का स्वभाव है,आरमतीप है।

मिति-मार्ग या भिति-योग का विकास भारत के सभी भागों में हुआ। उत्तरापय में भिति-योग की योजनाएँ बनी, पर वे सफल हुई दक्षिणापय में । सम्म-दामों का प्रतर्तन दक्षिण के आचारों ने किया, तो उसका संबर्धन उत्तर में अधिक हुआ। वर्ण-व्यवस्या भले ही उत्तर में प्रारम्भ हुई हो, किन्तु उसका परिष्कार, सुधार और सगठन दक्षिण में हुआ है। वेशे की उपयित उत्तर में हुई हिन्तु उनका सस्वर. स्पट्ट पाठ करनेवाल घनपाठियों की संस्था दक्षिण में आजभी अधिक है। संस्कृत उत्तरापय की भाषा बताई जाती है, किन्तु उसका विकास दक्षिणास्य विद्वानों ने भी बहुत किया है। जबकि आये-संस्कृति के कर चिन्नु उत्तर में मिटने रुनो. तब उसका गौरवशाली विकास दक्षिण में होने लगा।

इस प्रकार उत्तर और दक्षिण एक चूसरे के पूरक, पोपक और समर्थक रहे है। मारत की बड़ी-बड़ी विश्वतियों ने इस 'समन्वय-सेतु' को सुदृड़ बनाने का भर-पूर प्रयत्त निया है। उत्तर के हिमालय पर, गगा-यमुना पर, काशी-प्रयाग, वृन्दा-वन जादि पावन पानों पर, श्रुति, स्ष्रति, शास्त्र, पुराण और काव्य प्रन्यो पर दिश्य वैसा ही गर्थ और गौरव प्रकट करता है, बीतांक उत्तर, दक्षिण के सेतु रामेश्वरम्, महुर, कावी आदि पुनीत रश्कों पर, शंकर, रामाजु आदि आपाँ पर और उनके हारा चलावे दशाँगों पर। इस भारत और भारतियाज को समय पिरकरणनी ही भारतीय परम्परा और सामासिक पर्म-संस्कृति की सजीविनी है।

भवित-मार्ग के सार्वजनीन विस्तार का दक्षिण को विशेष गौरव प्राप्त था,

जिसे उत्तर के उदार विद्वानों ने प्रकट किया है, जैसे :---

कली खल मविष्यन्ति नारायणपरायणाः। ववित ववित् यहाराष्ट्रे द्रविडेयु च मूरिशः ॥ ताम्रपर्णी नदी यत्र कृतमाला पयस्विनी। कावेरी च महापुण्या प्रतीची च महानदी।। ये पियन्ति जलं तासां मनुजा भुवनेश्वर । प्रायो भवता भगवति वासुदेवेऽमलाशयाः ॥<sup>9</sup> पद्मपुराण और श्रीमद्भागवत दोनों में यह वात समान रूप से बताई गई है—

उत्पन्ना द्वाविडे चाहं कर्णाटे वृद्धिमागता । स्यिता किचिन्महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णता गता ॥

- मिनत स्वयं कहती है, में द्राविड देश (तिमिलनाडु में) उत्पन्न हुई, कर्णाटक (तथा आन्छ्र) मे पनपी, महाराष्ट्र मे थोड़ी स्थिरता पा सकी; फिर वहाँ से मैं फैलते-फैलते गुजरात में लुप्तप्राय हो गई।

भवित-मार्ग की दो प्रमुख घाराएँ अत्यधिक प्रसिद्ध हुई हैं—शिव-भवित-धारा और विष्ण-भवित-धारा। इन दोनों के अन्तर्गत अनेक देवी-देवताओं की जपासना की परम्पराएँ प्रचलित है। भक्ति-मार्ग की वर्तमान सार्वजनीन विस्तार ६० छठी शती के कुछ पहले होने लगा या । इसका सुसंगठित सामूहिक आन्दोलन दक्षिण में ही आरम्भ हुआ। भक्ति को परम प्रतिष्टा दक्षिण के सैव तथा वैष्णव आचारों ने दी । जाति, भाषा, प्रदेश आदि सभी भेदी की मुलाकर 'भवत-कोटि' (भक्तों की श्रेणी) तैयार करने का पूरा श्रेय दक्षिण की प्राप्त है।

शिव आर्य देवता है, या अनार्य देवता-यह विवाद का विषय है। आज आर्य-अनार्य का विभाजन अरयन्त इष्कर है। ऐसी आर्यता कहीं भी देखने को नही

मिलेगी. जिसमे अनायंता का समाहार न हुआ हो। ऐसा शिव-भवित-धारा ही अनायंता के वारे में भी है। जैसे अनायं-सत्वों को स्वीकारकर भार्यता विकसितहुई; वैसेही आर्य-तत्त्वों को आत्मसात् कर सनार्यता भी नया ही स्वरूप पा चुकी है। अतः भारतीय प्रमुख भक्ति-धारा के रूप में शिव-भक्ति-घारा को स्वीकारना सुसंगत होगा।

अहरवेद में रुद्र को अंतरिक्ष-देवता या मध्यम श्रेणी का देवता माना जाता है। अयर्ववेद में रुद्र को 'ब्राह्य' से लेकर 'महादेव', 'ईशान', 'ईश', 'महेश' आदि उपाधियाँ दी गई है। इसीका विकास बाद के स्पृति-ग्रन्थों तथा पुराणों में देखा जाता है।

यजुर्वेद में रुद्र के पशुपति, भिषक, शिव, शिवतर, शंकर, गिरिशंत, गिरिश्र, गिरिश, गिरिचर, क्षेत्रपति, बणिक् आदि नाम दिये गये हैं। इनके अलावा रुद्र को स्तेनानां पतिः (चोरों का मुखिया), स्तायूनां पतिः (ठगों का नायक) तस्कराणा

१. श्रीमद्मागवतम्, ११, ४, ३८-४०

पतिः (चोर-पति), बनानां पतिः (जंगल का अधिपति) आदि उपाधिर्यां भी दी गई हैं। '

रीव मत का सबसे प्राचीन और प्रमुख रूप छिग-पूजा माना गया है। यद्यपि ऋष्वेद में इसका उल्लेख नहीं है, तथापि मोहेनजोदडो सथा सिन्धुवाटी की खुदा-इयों में छिग-पूजा के मूर्त आधार मिले है। बाद में छिग-पूजा को वैदिक मान्यता भी प्राप्त हो गई।

जनतेन्द्रियों का प्राचीन सभ्य संसार में बहुत प्रचार था। आदिम मानव के मस्तित्क पर समस्त पार्थिव जीवन की आधारभूव प्रजनन-किया का बहुत गहरा प्रभाव पडा। छिंगोपासना का प्रमुख केन्द्र था पश्चिम एतिया। मिश्र, जानान, प्रीक, मेसोपटोमिया आदि में भी छिंग या मिश्रुन चिह्नों की उपासना बहुत पहले विद्य-मान थी। इसका जनसाधारण में खूब प्रचार था।

मिन था। इसका जनसाधारण में बूब प्रवार था। हिस्सों का सिश्वयं हिस्सों का सिश्वयं है होग कियोगासक के । जनका तथा बैदिकों का सिश्वयं महन्त्वेद काल में हो चुका था। आयों ने ियनपुपाटी के देवताओं को भी अपने देवताओं में मिला लिया। यह भी हो सकता है कि आयें तर लोगों ने अपनी देवाराधना के साथ आयों की देवाराधना को भी मिला लिया हो। अब समाज में आयें तरों का श्रीर बड़ा, तब वे अपने इंटरदेवताओं को आयें देवता के समाज ही प्रवस्त करने लगे। लेसा भी है, यह समज्य की बात है, जिसमें लेना भी हुआ, और देना भी मही प्रवस्त कर हो। अब समाज की स्वत्त है, जिसमें लेना भी हुआ, और देना भी मही प्रवस्त कर हो। अब समज्य की बात है, जिसमें लेना भी हुआ, और देना भी मही मान कर हो। अब समज्य की बात है, जिसमें लेना भी हुआ। यही प्रवस्त की बता अधिका की समावेदा भी आयेंतर लोगों से आयों में हुआ। यही आगें चलकर विवन्नार्जंदी, विवन्नवित, अर्थ-नारीस्वर आदि रूपभेदों में विकसित हुआ।

वैदोत्तर-काल में, उपनिषद् प्रंथों में, रह की उपासना का प्रचार नये धार्मिक एव दार्चिनिक विचारों के आधार पर होने लगा। श्वास्य देवता रह आर्थ-देवता मंगरुकारी शिवस्वकृष वन गया। श्वी समय धैवमत और शिव-क्षित का विन्तार होने लगा। भिक्तिनाद तहरुकोलीन प्रचलित लोक-ख्यों को सहेदकर की तहे लगा। वैदिक-पुग में निनायक और रह एकही देवता माने गये; बाद में वे अलगकर दिये गये। रह-पत्नी अध्यक्ष भी अलग प्रतिष्ठता पाने लगी और दुर्गा, महादेवी, शक्ति आदि नामों से पूजी जाने लगी। दक्षिण में जो मुस्कृत्त् (स्कृत्य) की पूजा प्रशस्त थी, बह भी सैंब थम का अंग वन गई। इस प्रकृत कृदे देवी-देवताओं को सिव-

१. आधार: यजुर्वेद (तँत्तरीय-धाजसनेयी संहिताएँ) ज्यम्बक होग और शतरुद्रीय स्तीत्र

२. Sex Worship (ले C. Howard)

३. आधार : Mohenjodaro and the Indus Civilisation (के o J. Sir Marshall)

गण या शिव-परिजन बना दिया गया। यह समन्वयकारी भक्ति-बान्दोलन था। इस समीकरण की अनूठी साधना मे भारतभर के आर्थ तथा आर्येतर सभी पंडित जुट गये। 1

बाल्मीकि रामायण के समय में रक्ष का स्वरूप सीम्य था। विव वर्थात् मंगळकारी के रूप में वह रुद्ध लोक-प्रिय हो गया। वाल्मीकि ने शिव के लिए महा-देव, महेस्वर, संकर, श्यम्बरू, रुद्ध आदिपसीमवाची नामों का भी प्रयोग किया है। बाल्मीकि ने एक स्थल पर विव को जगत् को गुष्टि और सहार करनेवाला, सबका आधार एवं गुरू कहा है। यदार पामायण के मुल, अक्षिपत तथा सर्वधित रूपो को रचना कई शतियों तक हुई है, किरमी शिव की लोक-प्रियता का साक्ष्य इस आदिकाल्य में पूर्वाच्त मान्ना में मिलला है।

महाभारत मे तो दिव-पावती की पूजा-आराधना, धैव सम्प्रदाय तथा शिव-भक्ति का और अधिक विस्तार होने के प्रमाण मिलते हैं ।

पाणिनि ने अपनी अप्टाब्सायी के प्रारम्भ में महिवद सूत्रों को ('अ, इ, उण् ''') उद्युक्त कर यह सिद्ध किया है कि भाषातथा वर्ष-विकास के पूरू प्रवर्तक महेरवर हैं।

देता पूर्व वीयी दाती से जिब-मिक-धारा का प्रचार राजाव्य के सहारे होने लगा था। इसके प्रमाण उस काल के सिबके, धिवलिंग, भित्तिषित्र आदि भारतभर में पाये जाते हैं। पंचवटी के उत्तर में जो अगस्त्याधम था, वहाँ अगस्य द्वारा स्वापित बहा-स्वान, अगि-स्थान, विष्णुस्थान, प्रसुद्ध-स्थान जादि देव-स्थानों में भग-स्थान और कार्तिकेय-स्थान का भी उल्लेख हैं। यह भग-स्थान विव-लिंग का पूजा-स्थल होना चाहिए। दिविण के गुडुंगिस्लम नामक स्थान में प्रेट पूज दूसरी साती का विवर्तिण मिला है। इसके पूर्व ही लिंग-पूजा तथा सद देवता की उपाक्षना दिविण में प्रचलित थी। व

तीलकाष्पियम् में मायोन् (कृष्ण या विष्णु), चेवीन् (अरुणवर्गं के देवता स्कन्द), वेन्तन् (राजा या इंद्र), वरुणन्(वरुण)और कोट्रवे (दुर्गा या अम्बिना) का वन्य, पर्वतीय, कृषिप्रधान, समुद्रतट तथा यंजर प्रदेशों के अधिदेवताओं के रूप में उल्लेख हुवा है। वें वोलकाष्पियर के जमाने में (ईसा पूर्वं छठी शती) देवमूर्ति (पटिमें प्रतिमा) की पूता-वाराधना होती थी; उत्सव-गर्वं मनाषे जाते थे। वीर-

१- आधार : The Saiva School of Hinduism (के विश्वपाद सुन्दरम् पिल्लै)

२. वाल्मीकि रामायण, अरण्यकाण्ड १२। १७-२०

३. Hindu Iconography (के॰—टी॰ ए॰ गणपतिराव), भाग-२

४. सोल० ६५१

गित पाये हुए प्रसिद्ध गोद्धाओं की स्मृति में शिकाएँ गाड़कर उनकी पूजा लेग करते थे। 'पूजा' शब्द ही तिमल के पू । नेष् (फूल द्वारा की जानेवाली अर्चना) इस प्रयोग से बना है। किन्तु तीलकािप्यम ग्रन्थ में नागपूजा या किन्युजा को कोई उल्लेख नहीं है। किन्तु तीलकािप्यम ग्रन्थ में नागपूजा या किन्युजा किन्ता है कि उस काल हो हुई हो। उस ग्रन्थ के आसार पर इतना दो माना वा सकता है, कि उस काल के पूर्व ही समाज में मूर्तिपुता शुरू हो गई थी। ' तिमल की सपकालीन कृतियों में 'शिव' का नाम नहीं पाया जाता है। इद के रूप-वर्णन तथा पर्याय के शब्द ही मिलते हैं। जिनेत्रधारी, जदाधारी, तपस्वी, व्यविदेव, बाह्मणश्रेष्ठ, चन्द्रशेखर, गागाधर, मेषधर, वेदविद्, विपकंठ, सप्रप्यारी, व्याप्तचर्मधारी, लोकरसण, क्र्यप्य-वाहन, सहारपूर्ति, शिवुरसंहारी, सरमधारी आदि विजेयण शिव के सम्बन्ध में निलते हैं। किन्तु इनमें शिव के पर्याय में 'इर्रवन, इर्रयवन्' (सर्वान्तमीमी या सर्वव्यापी) शब्द ही प्रमुक्त हुए हैं।

हैं० इसरी सती के जैन सवा बीढ महाकाव्य सिलप्पतिकारस एवं यिममेखल में कह, निष्णु या गारायण, कलदेव, कन्नत, काली आदि देवताओं के मंदिर
तया वहीं की पूजा आदि का वर्णन आता है। किन्तु इन प्रत्यों में भी 'सिव' शब्द
का प्रयोग नहीं हुआ है। रिव्य के वर्णन भी अक्षण जटाधारी अंतरिक्ष देवता के प्रयोग
हुआ है। है का कार्यो में रिव-पूजा तथा शिवालयों में होनेवाले स्पोहारों की भी
बची है। मणिमेखल में केवल 'दीववादी' (जीव कस्याय का प्रवास्त का तिर्वेश
हुआ है। अतः चैव सम्प्रदाय के केवने के वाव ही, दिव मृति तथा शिव-पावंती की
परिकल्पना साकार हुई। किन कीर पावंती को भानवक्षी सीम्य प्रतिमाओं में
प्रतिस्त्रात साकार हुई। किन कीर पावंती को भानवक्षी सीम्य प्रतिमाओं में
प्रतिस्त्रातिक करने का श्रेय सर्वप्रदाय है। विश्व को, विशेष कर के आग्ध्र शित्माओं में
प्रतिस्त्रातिक को ही आवक्षी दक्षिण के विद्यालयों में मूल स्थान (गर्मगृह) की पूजा-मृति
विवर्षिण तथा परिकमा (जुन्नुस) की जरसव-मृति गत्नुत्याकार सोम्य प्रतिमा
कोरी मृति। हम देखते हैं। इस उस्स-मृति के दक्षिणेदन, दक्षिणामृति,
सुन्दरेस्तर सादिक इंगान-भेद है। तमिल में "तेनातुर्ट्य शिवने पीहि! --दक्षिणाप्रय के अधिदेव ! पुम्हारील्य हो। "यह कहक रिया वाताहै।"

संप्रकार में सारे तिमल प्रदेश में मुहक्त् (स्क्रब्देव) की पूजा प्रचलित थी। इसके बाद का स्थान | विष्णु का था। शक्ति-पूजा का प्रारम्भिक रूप वन्य विकारी जातियों में प्रचलित था। यह वंजर या मरुपूर्ण की देवता मानी जाती थी। तमिल में इसके कोटूब, कर्जुर (भौरी), अमरि (समरी), शूली, नीली,

१. तोल्० १०३४ और उसकी व्याख्या

२. जिलप्यतिकारम्, २६। ६४-६५ और ६८-६६

३. आधार : श्रव समय वळाँच (तमिल), ले० झाँ० मा० इराशमाणिककतार

विष्णु की बहन, माथे पर आँखवाळी, विषपायिनी देवी, पिशाचगणों से घिरी हुई देवी, कोटि आदि पर्यायनाम प्रचलित थे ।

र्यात में रुद्र, शिव, स्कन्द, अम्बिका, विध्नेश्वर आदि देवता शैव सम्प्रदाय के पोपक बन गये। इन देवताओं के भवत और पूजक, जो शुरू में अलग-अरूग बैटे हुए थे, ईव तीसरी शती में शैवमत के समन्वमसूत्र में बेंच गये और एकही सम्प्र-दायवाले माने जाने खो। शैव एवं वैष्णव गतों का सामृहिक तथा साम्प्रदायिक स्वायन गुद्ध-ताम्राज्य-काल में (ईव तीसरी शती) आरंग हुआ, और दोनो मत भारताम् रें छोकप्रिय होने छो।

द्विल्लापय के वंब सम्प्रदाय का प्रारम्भ भी इसी वाल से माना जाता है। ई० तीसरी सती से छठी दाती के मध्यभाग तक पांडिय तथा चोल देवों में कलभ्र नामक सातवाहनवंशीय जाति के लोगो का आधिपत्य रहा। तिकल सिहित्य हैक्हित तथा शैव-वैज्यव सम्प्रदायों का यह हिला अववतार-सुग था। इस युग में वैनों और बौद्धों का बोलवाला था। जैन मत में, राजाश्रय पाने से, पामिक असिहत्याता कुछ अधिक थी। यिव तथा विष्णु-मंदिरों की पूजा कोए होती गई। तिमल भाषा की भी ववजा हुई। संस्कृत, पाली, प्राष्ट्रत आदि का प्रचार होते छगा। ई० पूर्व प्रारम्भिक सितयों में बौद्ध और जैन दिस्प में आये। उनका छगा। ई० पूर्व प्रारम्भिक सितयों में बौद्ध और जैन दिस्प में आये। उनका छगा। ई० पूर्व प्रारम्भिक सितयों में बौद्ध और जैन दिस्प में आये। उनका छगा। कि क्षाया। उनके सदाया स्वार सभावना, जोक-सेवा, मृत-स्या तथा पावेक कापा-साहित्य की सेवा आदि ने दिस्प के कोगों को मृत्य कर दिया। इसी-लिए वे दोनों मत बहुत जल्दी वहां कैले और जड़ पकड़ने लगे। किन्तु कलश्रों के अप्रिय और कूर सासत के कारण जनता का मन उचट गया। उनके समर्थक जैनों के प्रति भी लोग जदाशीन हो गये। बौद्धों का प्रभाव सबसे पहले जैनों हारा ही क्षिण किया गया। वची-खुची इसर बाद में सैव और वैन्युव विद्वानों और राजाओं ने निकाली।

ई० ३४० में विष्णुगीप नामक पहलव राजा ने कांची पर अपना शासन स्वापित किया। पहलव राज्य का उदय इसी काल में होने लगा। किन्तु उसके वंशजों से राज्य का पालन या विस्तार न हो सका। ई० ४७४-६०० के सिह्विण्यु नामक पराफ भी पहलव राजा ने कलाओं को पूर्णतया पराजित कर तमिल देश में पहलव-साम्राज्य स्वापित किया। पांडिया। कर्डकोन ने कलाओं को हराकर अपना राज्य पुन: स्वापित कर लिया। उधर पहिचमी चालुक्य विकमादित्य, विजयादित्य आद नरेशों ने भी कलाओं पर चढ़ाईकी और उनको हरा दिया। इस प्रकार चारों ओर के आक्रमणों से कलाओं का इड शासन, जो तीन श्रातियों तक चला, लुस्त हो गया। ई० छठी शती के प्रारम्य में पूर्वत् पाडिय, चोल तथा पहलव राजाओं के

१. तिरमुरकाट्र्प् पटै तथा शिलप्पतिकारम् (तिमल)

संरक्षण में, दौव और वैष्यव सम्प्रदाय नये आयाम और आयोजन पाकर खूब पन-पने लगे । देवालयों के निर्माणतथा देवी-देवताओं की पूजा-विधियों में कई परिष्कार हुए ।

रीन मत के अभिभावको में चोल, पाडिय व पल्लव राजा और उनकी रानियाँ प्रमुख थी। इसी प्रकार बैल्णव मत का भी कई राजाओं ने संवर्धन किया। मुक्त में (ई० पाँचवी से दसवी सती तक) सभी राजा शैन तथा बैल्णव सम्प्रदायों को समान रूप से मानते थे; उनके विकास में योग देते थे। बाद को दोनो मर्दों में अन्तःकलह पैदा हो गया, जो विद्यमाँ मुस्लमानों के आक्रमण और आतक के कारण दूर हुआ।

... धिर्वालग-क्षेत्रों की स्थापना पहले-पहल आग्ध्र मे अधिक हुई। वहाँ से तमिलनाडु में प्रसार हुआ। यह ईस्वी दुसरी छती की बात है। किन्तु जैन-बौढ-प्रमाव के कारण पूजा-विधियों में शिथिलता रही। उनकाप्रभाव हट जाने पर फिर

शैवमत का उत्थान हुआ।

तामिलनाजु में प्राप्य प्रयम धौब-सम्प्रदाय का प्रत्य है, 'तिहमिलरम्' । इसके रचिता तिहमूलर् उत्तर से आये एक धौब योगी ब्राह्मण थे । यह ई० छठी साती के थे । सैवागमों के यह अभिक थे । इनका मत 'पुढ सैव दर्मन' था । यही तिमिलनाड़ में फैला। तिहमिलरम् के नीभाग है। प्रत्येक भागका नात 'तत्रम् है । दर तत्रनों में सदावार, दाँव ब्राह्मणों के धमे, राजधमें, शिव भित्रम भित्रम शिव की वीर-गायाएँ, शिव-सिवत्रिक्त होलाएँ, योग-विधियाँ (यम, नियम आदि), मंत्रीपासना, तांविक चक, सालोबय, साइच्या, सायुच्य आदि देवी दशाएँ, अन्य धमों का खण्डन, सैवमतों के ग्रंतगेत उपध्यों का समाहार, ज्ञान-योग, गुरु-महिमा, विभूति (भारम) की महिमा, विजन्मम की लिंग-मृतियों), शैव-सिद्धान्त का विवेचन, पशु-पित-सारक्ष्मों तत्त्व की व्याख्या, पंचावर (नम:शिवाय) भी महिमा, विवेचन, पशु-पित-सारक्ष्मों तत्त्व की विध्याया) भी महिमा, विवेचन, सद्वान का आविष्कार, निर्मानन्त की स्मूमित—हत्त सब वातों का वर्णन है।

तिरमुलर ने अपने समय के पाजुपत, महाव्रत, कापालिक, वाम, भैरव आदि मतों का भी वर्णन किया है। येसव सैन सम्प्रदाय के अन्तर्गत माने जाते हैं।

तिरमूलर के काल में घीरशैव परम्परा थी लोकप्रिय थी। बीरशैव के मृतियों या मुनियों को बीरमाहेश्वर कहते थे। वे बीरम् तथा बातुलम् नामक दो आगमों के अनुगामी थे। बीरबैवमत की आचार-पढ़ित को 'पट्श्वल विवेचनम्' कहते थे। ये ही बाद को 'लिगायत' नामसे प्रसिद्ध हुए। ये शिव को छोड़कर और किसीभी देवता को मानते ही न थे। आचार-विचार में ये विगुद्ध रहते थे। इस

१. आपार : श्रीव समय वळिच (तमिल धन्य)—हाँ० मा० इराश माणिवकनार

मत के संस्थापक पाँच मुनिवर थे। वे मठाधीश थे। उनके मठ केंद्रार, श्रीर्यंज, वेलेहलतर (मैसूर), उज्जैन और वाराणसी में स्थापित हुए थे। वोर्र्सव वेद को नहीं मानते। उनमें जाति-भैद नहीं है। उनके समाज में विषया-विवाहको मान्यता प्राप्त थी। मधु-मांस को छूते भी नहीं थे। सुत व्यक्तियों को गाड़ने की प्रवाजनों थी। विविक्त को कंठ और सिर पर धारण करते थे। वे गामत्री से बड़कर पंचाक्षरी को गहन देते थे। वे देवालयों में गूम-धाम से उत्सव-पर्य मनाने के विषद थे। उसे वे आडम्यर कहते थे। वे देवालयों में गूम-धाम से उत्सव-पर्य मनाने के विषद ये। वे से व्यक्तियान की प्राप्त में उसे वाएक मानते थे।

िंत्रतायतों का अड्डा केवल कर्नाटक रहा। उन्हीं के घोर विरोध से बहाँ का हु जैन-प्रभाव हट सका। इसी भौके पर वहाँ वैष्णव-मिन्तिमार्ग भी फैल गया। आगे चलकर लिंगायतों की प्रवृत्ति जाह्मण-हेप की सीमातक वढ़ गई। संपर्ष एक छोर से छटा, तो दूसरे छोर पर छिड़ा।

लिगायतों का सुवर्ण-काल ई० बारह्वी धाती का मध्यकाल था। उसमें नवा जागरण, अपूर्व संगठन और समाज-सुधार लावेवाले कर्णधार व्यवदेश्वर पा वसवणा थे। वे स्वर्ण राज-परिवार के थे। प्रकाण्ड विद्यान तथा स्वतन्त्र विन्तक थे। सामाजिक वन्यकहियों और अवांछ्नीय वन्तः छिद्रों को ये भीर दिरोप्र करते थे। जातीय कट्टरता का निराकरण करने में—विशेषकर अपने भीरजैव सम्प्रदाय से—वे सफल हुए। उनके कई अनुपाधी विद्यान, कि बीर तेता हुए। वे कन्नइ साधा को संस्कृत के निर्विद् वन्धन से खुड़ाकर, देशी भाषा के स्वरूप को मान्यता देते थे। जनताधारण की भाषा का समादर इन्ही बीरवीं के द्वारा हुआ। उनके पत्र वोर गय 'वचन साहित्य' के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये 'वचन' सरल, स्पष्ट और अस्यन्त प्रभावकारी हैं। इस कारण से भी जियायत सम्प्रदाय जन साधारण में बहुत प्रिय हो गया। इन वीरजैवों में कुटलसंगचेद (वसवेश्वर), मिल्लकार्जुन (महादेविद्यक्ष), मुहेदवर (अस्तमप्रभू), रामनाय (वेदरसंसिद्दैया) इत्यादि प्रमुख थे।

बीरवैंबों को ये सुनित्याँ बहुत प्रसिद्ध है: 'ईश्वर एक है, उसके नाम अनेक हैं।', 'अभी !' कहने से स्वयं और 'अरे !' कहने पर नरफ मिलता है।, 'वोरी, हत्या, बूठ बोलगा, कोप करना, हेप करना, आतम-प्रसंसा, परिनन्द आदि रवाज्य दूपित हत्तियों हैं।', 'मन की दुद्धि हो। काया की दुद्धि है।' 'आप छोड़नेतक विचरित-पूजा की होड़े हों, यो 'अह सीतिक पदार्थ विवर की सम्पत्ति है। दे से उसीको समित कर देना ही क्यें है।' हत्यादि ।

शाधार: 'Vaishnavism, Sivism and Minor Religious system in India' (के०—सार० जी० मांडारकर)

लिंगायती गुरुओं को शिवचरण या भवि कहते है। यह सम्प्रदाय ई बारहबी शती से अठारहवी शतीतक प्रवल रहा। इसदौरान कई कन्नड कवि औ कविषित्रयाँ हुई। उन्होंने लोकप्रिय सरल देशी भाषा (द्वाविड़ी) में कई बचन पुन्य (नीति-ग्रन्थ तथा धर्म-प्रन्थ, जो वीरशैव मत के समयंक है।) रचे। इर काल में दर्जनों कविवित्रयाँ हुई, जो समाज-कत्याण तथा शिव-भक्ति की प्रचारि काएँ थीं। इनमें बारहवी राती की महादेवियक्का और सत्रहवीं सदी की होन्नम्म ये वो विशेष प्रस्पात हुईं। दोनों आदर्श भिनतनें और समाज-सेविकाएँ थी। होन्नम्म देवी ने 'हदीबदेय धर्म' (पातिवत धर्म) नामक सुप्रसिद्ध ग्रन्थ रचा।

बीरराव मत के कर्णधारों में वसवेश्वर के पूर्ववर्ती जेडरदासिमय्या, शक दासिमय्या, सकलेश, अल्लगप्रभु विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। अल्लमप्रभु व ध्यक्तित्व अति चज्ज्बलया । वे निर्भीक समाज-सुधारक थे । किन्तु वसवेश्वर ने ई बीरशैव सम्प्रदाय को सुसंगठित किया और अन्य प्रदेशों में भी उसे फैलाया। उन्होंने ही 'ग्रनुभव-मंडप' नाम से शिव-भवतों की मडली स्थापित की । उनके प्रयास है कर्नाटक और आन्ध्र मे कई मंडलियाँ स्थापित हुईं। इससे साम्प्रदायिक संगठन इइतर होने लगा। बीरशैवों में 'जंगम' (शैव संत) लोगों के प्रति अधिक श्रद्ध

है। 'जंगम-पूजा' विद्येप तथा अनिवार्य विधि मानी जाती है।

आन्ध्र के प्रसिद्ध कवि श्रीनाथ ने काशीखड, हरविलास, शिवराति माहात्म्य आदि ग्रन्थ रचकर शैवमत के प्रचार में बड़ा योग दिया। इनके पूर्व ही वसवपुराण, वृपाविप शतक आदि वीरशैव-ग्रन्थों की रचनाकर पालक्र कि सीमनाव

तमिलनाडु में भी थीरशैव मत का योड़ा-सा प्रचार इसी समय हुआ। प्रभुलिंगलीलं, शिवज्ञानबोधम्, शिवज्ञानसिद्धियार आदि शैव प्रन्य रचे गये । किन् तमिलनाडु में 'पुद्ध शैव मत' का ही अधिक प्रचार था। लिगायत की तरह यह मत समाज-सुधारक, वेद-विमुख तथा बाह्मण-देवी नही था। तमिलनाडु के शैव सम्प्र-दाय ने अपनी लोक-प्रियता, उदारता तथा विशिष्ट परम्परा के कारण अत्यधिक आदर पाया ।

तमिलनाडु में ६० तीसरी बाती से धैव मत का असार होने लगा। चेर चील, पांडिय राजा इस मत के पोषक थे। यद्यपि तमिल प्रदेश में ई० तीसरी शती से पाँचवी यती तक कलओं के बासन-काल मे जैनों का बोलबाला था, धैव तथा वैष्णव सम्प्रदायो एवं देव-मंदिरों को यद्यपि राजाश्रय नहीं मिला था, फिरभी जन समादर उनकी प्राप्त या । उस समय तमिलनाडु भर में लगभग सत्तर शिव-मंदिर

आधार: 'कन्नड़ साहित्य का आलीचनात्मक इतिहास' (ले०— एन० एस० दक्षिणामृति)

ये। ऐपटिकळ्, कार्यकाल अप्पैयार्, नक्कीरर्, किपलर, भरणर्, कल्लाटर्, कण्णप्र आदि शैव-भक्तों तथा अचारकों ने कई जिव-विषयक एय एवे। शैव-भक्तों में आतीय कट्टरता नही थी। किन्तु वर्ण-सांकर्य नहीं हुआ। शैव-सतों में सभी जातियों के लोग थे। उनको सहभोज मान्य था। शैव-मठों में शिव-भक्तों को मोजन दिया जाता था। इस अवस्य में (ई० ३ से भवी चति तक) जैन लोग योवों को अवब्रता करते थे। आपसी वैमनस्य बद्दता गया। शैवमक के अन्य वर्ग भी, जैसेकि लक्कुकोश, पानुपत, कापालिक सादि विमलनाडु में यन-तत्र रहते थे।

कुँ छठी शती से ही धैन मत को तिमिछनाडु में राजाश्रम मिछा, जो तीन सितियों तक जैनों और बीढों को प्राप्त था। इससमय कांची में पल्कनो तथा मदुरे में पांडियों की राजधानी स्थिर हो जुकी थी। सिहिबिच्णु पल्कन ने ई० ५७५-६०० ई० में कांची मंडल पर शासन किया। पल्कन्यामाश्रम का विस्तार इसी राजा के प्रयास से प्रारम्भ हुआ। दसकापुत्र महेन्द्रममी प्रस्थात और प्रतापी पल्कन सम्राट्ट बता। यह पहले जैन था; याद को धैन हो गया। धैनमत की बढ़ती हुई लोक- प्रियता को देखकर यह पल्कन राजा भी उस और सुकने लगा। यही जैनों और श्रीवां का संपर्य-काल या। इस संपर्य में वैष्णवांने शैनों का पत्र लिया। इस समय के सुविक्यात तथा प्रभावशालों हो शैन संव किया हुए, अप्पर् (विक्तावुक्तरार) और ज्ञानसम्बन्धर इनके मत-प्रचार से जनता में नथी जागृति आई। ज्ञानसम्बन्धर क्रमत-प्रचार से जनता में नथी जागृति आई। ज्ञानसम्बन्धर क्रमत पांडिय नरेश ने जैनों से पीठ फेरकर श्रीवां वा पक्ष किया। इससे पांडिय देश में शैनमत का उक्क्य होने लगा।

हीन संत कवियों तथा सेवन्तें को 'नायन्मार्' कहते हैं। इनकी संख्या ६३ हैं। ये ई 6 तीसरी सती से नौसी बती तक के हैं। इनमें पाँच राजा थे, चार सामंत थे, जार से नामायक थे, जैदह ब्राह्मण थे, छः दैस्य थे, तेरह कुथक थे थीर चार रियाचार्य थे। इनके अलावा कुन्हार, जिकारी, म्वाले, घोशी, मख्यू आति जाित जाित यों के लोग भी धीन संत 'नायन्मार्' थे। इन्होंने शिवस्तुति पर भक्तिभावभूणं पर रचे हैं। इन्होंने शिवस्तुति पर भक्तिभावभूणं पर रचे हैं। इन्होंने शिवस्तुति पर भक्तिभावभूणं पर रचे हैं। इन्होंने शिवस्त्रीं का निर्माण किया, लोगों में चूम-भूमकर जिब-भक्तिका भ्रमार किया तथा अन्य कई धामिक सेवाएँ श्रीव मत के तत्वावधान में की। इनमें कविवर, सर्वमान्य श्रीव संत एवं श्रीवमानं-वर्शक होने का गीरव तिस्मूलर, अपर, ज्ञानसम्बन्य, सुन्दरर् और माणिककवावकर् को प्राप्त है। अपर् और सम्बन्धर् मुमकालीन (ई० छठी-सातवी गती के) थे। इनके मक्ति-पुंज पद 'पतिकम्', 'तिस्मुर्र', 'तिस्वायकर् आदि नामों से असिद हैं।

आनसंबंधर् ब्राह्मण ये। प्रतिभाषाली विद्वान् होने से इन्होंने कई वंडितों को साहवार्य में परास्त कर दौवमत में दीखित किया। इनके दिन्विजय से सिलल-नाडु मे शैवमत के प्रति लोक-समादर बहुत बड़ थया। सुंदरर् ने सभी सैन दीएँ-रचलो की यात्राकी और पूर्ववर्ती तिरसठनायन्मारों (शैव संतों) का वर्णन किया, जो 'तिस्तोण्डत्तोक' नाम रो प्रखिद्ध है। यह भौवी झाती के दे। मणिकस्याचकर ने 'तिस्वाचकम्' नामक अद्भुत ग्रन्थ रचा। उत्तमें धौवमत का उत्कर्ष, धार्मिक विचार, आरमानुभूति, शिव की महिमा आदि विषयों का प्रभावशाली धौली में वर्णन किया गया है।

इस काल में (ई० छठी से नबी वती तक) समस्त तमिलनाडु में लगभग ३२५ शिवालयों का निर्माण हुआ। पल्डब-साम्राज्य का वैभव अब अस्त होने लगा और चोल साम्राज्य का उदय हुआ। यह ई० ६०० से १३०० तक चला।

इस काल में शैव और वैष्णव दोनों का उस्मर्य हुआ।

चोल साम्राज्य-काल मे जैव सम्प्रदाय का संगठन सार्वदैधिक हो चुका था। कई चोल राजा शिव-मत्त थे। फोट्बॅकणान् नामक चोल राजा ने बकेले ही ७० शिवालय बनवाये। इस समय कर्नाटक में होयसल राजाओं का शासन समा आएम में राट्ट्रूकट और कावलीय राजाओं का शासन था। इन नरेसों ने भी सैव-हम के संवर्धन में बड़ा योग दिया। पल्टबों के राज्य-काल में कांचीपुरम्, चोल राजाओं से काल में तिहबालर और चिटचरम् और पाडिय प्रदेश में मुदेरें मसिब सैव-केन्द्र थे। समिननाइ के छोटे-बड़े नगरों में भी रीवगठ थे।

दीव संत कवियों के पढ़ों को 'बीवित्त स्पुर्ट' कहते हैं। ये बारह खंडों में विभक्त हैं, जिनमें लगभग बारह हजार पद्य हैं। इनमें गयारह खंड परलन राजाओं के काल में रचे गये थे, तथा दोष अंदा चील राजाओं के समय में। इनके अलावा मोक्किल्यार का 'पेरियपुरालाम्' दोव चंत 'नामन्मारों' के इत्तिहत्तों का काव्यमय प्रामाणिक स्पर्व है। यह बारहवी दाती का है। इनका मूल प्रत्य निम्ब बांडार निम्ब नामक दीव संत कवि (ई० ब्यारहवी दाती) का तिहत्तीच्दा तिस्वन्तादि है।

इस काल में सैकड़ों प्रकार-कारय, स्तोत्रवाय, शिव-गाया, शिव-लीला आदि पर रचे गये। वाद के साम्प्रदायिक सथा दार्शनिक प्रत्यों मे शिवजानवीधम, शिवमकाश्रम, संकरपनिराकरणम् आदि संस्कृत शब्दों का अधिक प्रयोग होने लगी। ये सव शैव दर्शन के पारिमाधिक शह्द थे।

धैन सम्प्रदाय का चरमोत्कपै-कालतेरहवी-चौदहनी दाती माना जाता है। इस समय नैप्णय-धर्म का दमन धैनों ने द्वारा होने लगा । श्रीरामानुजानायं की इसी काल में चोल देश छोडकर कर्नाटक मे जाना पड़ा। बाद को जब बैप्णवों का उत्कर्ष गुरू हुआ, तो दोनो मतों मे समझीता होने छगा।

दांकराजायं ने ई० ७६६ में कालड़ी (केरल) में जनम लिया। उनके अपूर्व प्रमान तथा प्रयास से दीवमत को सैंद्धानिक मान्यता तथा दार्दानिक उन्कपें प्राप्त हुआ। बिद्धत् समाज में तथा ब्राह्मण जाति में समात सम्प्रदाम का प्रवार वहा। इसका मर्वेच्यापीत्वया विस्तृत कोक-संस्कार समिल प्रदेश के श्रव भक्तों द्वारा हुआ। इन दोनो नगों के मिलन से शैवमत की आनारिक एवं माह्य सक्तियां वहने लगी। कला, साहित्य तथा संस्कृति के विकास में वैष्णवों की तरह शैवों ने भी प्रमुख भाग लिया । <sup>9</sup>

ज्ञित-भक्ति-धारा का प्रवाह-पत्र विष्णु-भक्ति-धारा का भी रहा है । प्रारंभ में सैबों और वैष्णवों में एकता थी । सभी देवताओं को एकही परमदेवता के विविध

स्वरूप मानने की परिपाटी ऋग्वेद-काल से ही है। यह समन्वयकारी भावना वैष्णवों में अधिक थी। उपनिपदों तथा स्मृति-मन्यों के काल में इससम्भावना का अच्छा विकास हुआ। किन्तु पुराण-काल में जाति, देवता, सस्प्रदाय, दर्शन आदि को लेकर सगदा जुह होने लगा। परंतु बीच-बीच में संकर, रामानुव बादि लावायों तथा कंवर, गुलसी, पोतना, वेमना, परव जादि कवियों हे तस सम्वय-भावना को बनाये एवने का प्रयास किया।

सभी देवताओं को एकही परमेश्वर के रूप में स्वीकारने की दृत्ति ऋग्वेद

में हमें मिलती है:

इन्द्रं मित्रं बरुणमिनमाहुरयो दिन्दः स सुपर्णो गरुत्तान् । एकं सद् वित्रा बहुधा बदरत्यानम् प्रमं मालरिज्यानमाहः ॥

—(ऋक्०१, १६४, ४६)

——इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, दिव्य सुपर्य गरह, काल देव और वायु सब एकही परमेश्वर के स्वरूप हैं। विज्ञ पंटित नाना प्रकारी से इनका वर्णन और स्वतन करते हैं।

इसी समभावना की सुंदर अभिव्यक्ति यजुर्वेद (२१।१२) में भी हुई है : यस्येमे हिमबन्तो महिस्वा यस्य समुद्रं रसवा सहाहुः।

यस्यम हिमबन्ता महिरवा यस्य समुद्र रसया सहाहुः। यस्यमादिशो यस्य बाहू कस्मै देवाय हिवया विधेन।।

—िनसकी महिमा हिमाल्य आदि पर्वेच प्रकट करते हैं, जिसका यद्यो-गान समुद्र अपनी समिनी नदियों के साथ कर रहा है, ये विद्याल दिशाएँ जिसके बाहुओं के समान हैं, उस प्रभु को हम प्रणाम करते हैं।

इस प्रकार के समन्वयात्मक भाव बाद के भारतीय संत-साहित्य में पाये जाते हैं। तमिल के प्राचीन संय-कवियों तथा अर्वाचीन शैव-वैष्णव संत कवियों ने भी समन्वय-भावना का समर्थन किया है।

ऋग्वेद-काल से दिष्णु को दिव्य देवता के रूप में पूजते थे । बाद को विष्णु नारायण के रूप में सर्वेदवर देवाधिदेव माने जाने लगे। वैष्णवाचायों ने यह टुटतर

आपार: शैव समयम् (श्रैव मत) (तिमिल पुस्तक); चोल, पाण्डिय तथा पल्लव इतिहास; शैव संत-साहित्य 'तिक्वमरे' आदि

धारणा बना ली कि 'विष्णु' झब्द वाच्य नारायण ही परव्रह्म, परमतत्त्व, परम-ज्योति एवं परमात्मा है ।

इस बैध्यव धारणा का व्यापक प्रचार तमिलनाडु के बैध्यव संत काल-वारों और उनके समर्थक क्षक बैध्यव आताशों ने सूब किया है। यही 'श्रीवैध्यव सम्प्रदाय' के रूप में प्रसस्त हुआ। श्रीवैध्यव सम्प्रदाय का विकसित रूप है प्रपत्ति-मार्ग। यह मिक्त-मार्ग सभी जातियालों को विध्यु-भक्त के नाते एकही परिवार के मार्गने की उदास्ता प्रकट करता है।

तमिल के तोलकाप्पियम तथा संघकाळीन ग्रन्थों में विष्णू (तिरुमाल्) का स्तवन पाया जाता है। विष्णु की महिमा पर रचित 'परिपाटल्' नामक यच-सबह संघड़ति है। इसमें विष्णु का गुणगान कई कवियो ने किया है। इस काल में बासुदेव सम्प्रदाय भारत के अन्य भागों की भीति इघर भी फैला हुआ था।

वेदोत्तर-माल में 'सारवतपर्म' को, जिसमे वासुदेव कृष्ण उपास्य देवता थे, जन-सम्मान प्राप्त था। बोधायन-धर्म सूत्र में विष्णु का निर्देश गोविन्द और दामो-दर नामों से भी किया गया है। इस सालतधर्म का ईखा पूर्व छठी शतो में प्राप्त सारे भारत में प्रचार हुआ। उस समय के सभीआर्य, आसंदर (पवन आदि) विष्णु-भित्ति के प्रमार में योग देते थे। गांधार-नरेश हीलजडीरस में (पवन) अपनेको 'बासूदेव-सफ्दाय के रूप में ईल 'साहूदेव-सफ्दाय के रूप में ईल पूर्व तथा अपनेको प्राप्त के सम्प्रदाय के रूप में ईल पूर्व तथा अपनेको सम्प्रदाय के रूप में इल पूर्व तथा अपनेक स्वाप्त का स्वाप्त के प्रमुख्त का अपनेक शास्त का स्वाप्त का स्वाप्त स्वाप्त

बाद को सारवत और भागवत-धर्म का विकसित हुए 'पांचराय-पर्म' के नाम से प्रचिक्त हुआ। ब्रह्म, मुनित, भोग, योग और प्रचय—हुन पौच तरवों का 'रात्र' (पच-प्रदर्शक) होने ते, इस ग्रम्भदाय का नाम 'पांच-रात्र' पड़ा। इसते ही भीवैष्णव सम्प्रदाय का दार्थानिक विकास हुआ, जो दक्षिणायय में लोकप्रिय था। इसके सम्मन्ध में डॉ॰ भांडारकर का यत है, 'पन्थीन वेष्णव धर्म का संघटन चार धर्मिक विचार-धरायाओं का परिणाम था। प्रथम धरार के मूल क्रोत वैदिक (विव्य) धर्मिक विचार-धरायाओं का परिणाम था। प्रथम धरार के मूल क्रोत वैदिक (विव्य) विवाद विव्या विष्णु थे; द्वाचरी के दार्थीनिक देवता नारायण थे; तोसरी के ऐतिहासिक देवता वास्त्रोपण थे। इन चारों देवताओं को कशाओं ने विवाद वेष्णवधर्म के निर्माण

नारायणः परं ब्रह्म तत्त्वं नारायणः परम् । नारायणः परं ज्योतिरात्मः नारायणः परः ।।

२. तैत्तरीय आरण्यक, दसवाँ प्रपादक

में अधिक योग दिया।"

जत्त रापय में बैध्यव-यम का स्वर्ण-मुग गुप्तों का शासन-काल (ई० ३२० से ४०० सक) माना जाता है। इस समय विमलनाडु में शैव और वैध्यव दोनों ही निस्तेज थे। बाद को दोनों सम्प्रदायों में नयी स्फूर्ति आई। ई० छठी सती से बैप्पावों का उत्कर्ष होने लगा। सगमग पुरे दक्षिण भारत में यही स्थिति रही।

\$0 प्रयम शती में या ईसा पूर्व श्रम क्षती में तमिल के लादि वैष्णव-संत पोस्तैयार, मृततार, पेयार ये तीनों आळ्वार हुए। इनके भनितपूंज पर्धों को 'इयप्पी' कहते हैं। प्रत्येक आळ्वार ने सी-धी पद्य गाये थे। इन सतकों को 'तिचवन्तादि' कहते हैं। इनमें नारायण को परमदेवता माना गया है। अंतित का प्रभाव, मानव की तुच्छता और नारायण की अद्भूत कृषा आदि का वर्णन प्रत्येक सतक में किया गया है।

बाद के आळ्वारों के नाम हैं, तिस्मिळिदी िपरान्, कुलरोखर पेरुमाळ, नेरि-याळ्वार (विष्णुचित्त), लाण्डान् (गोदा), तोण्डरिंड्य पोटि (भनता ितरेणु), तिरूपानाळ्वार, तिरुमंके आळ्वार, नम्माळ्वार और मधुर कवि आळ्वार। इत भनत निवमें का काल ई॰ पोचवी सती से दगर्वो गती तक माना जाता है। इनके गामे भनित्त पूर्ण गीती में संस्था चार सहस्र है। इसीलिए इन गीतों के नालापिर दिय्य प्रवर्षम् (चार सहस्र दिव्य प्रवर्ध) कहते हैं। इत कपतों में ब्राह्मण, सिन्य, बृद्ध, अंत्यज तथा स्त्री सभी थे। बृद्ध काति के नम्माळ्वार को ही सर्वे थेट्ठ आरम-स्वरूप माना गया है। अन्य आळ्वार जस आरमा के घरीर तथा अवयव माने जाते हैं। इन आळ्वारों ने समस्त दक्षिण में यात्रा कर बनेक विष्णु-मंदिर स्थापित कराये। प्रसिद्ध प्राचीन विष्णु-मन्दिगं जाकर वहाँ सुतिन्गीत गाये। इस प्रकार आळ्वारों से संकीरित १००- दिव्यदेश थारे भारतभर ने प्रसिद्ध हैं। जनमें जलर-भारत में बारह सीयंस्थल तथा थेय दक्षिण भे विद्याना हैं।

पल्छवं राजाओं में नादिवर्भप्रवम (ई० ५३४) तथा सिहविष्णू (ई० ५६०) वैष्णव सम्प्रदाय के प्रसिद्ध अभिमानक थे। इनके पूर्वेज भी, जैसे विष्णूगोप (ई० ३४०) कुमार विष्णू अषम आदि विष्णु-भित्त नरेस थे। इन राजाओं ने कई विष्णु-भिदर वनवाये। समाज में इन्होंने विष्णु-भित्त तथा आरापना का प्रचार किया। वाद कार जाओं के सासन-काल में वैष्ण्यों के लाहों प्रोत्साहन मिला, वहाँ उससे अधिक सकट भी आते लगा। यह संकट-काल प्रयाहनी और वारहवीं शती का था। श्रीसामाजावायें इसके मन्दाभोगी थे।

श्रीवैष्णव सम्प्रदाय में आचार्य-परम्परा का विश्वेष महत्त्व है। ये आचार्य

Vaishnavism, Sivism and Minor Religious system in India

संस्कृत तथा तिमल के प्रकाश विद्वान् थे। आळ्ना रो के भिनित्यूर्ण गीतों को 'प्राविड-वेद' मानकर सभी वर्गों में उसे समाइत कराने का श्रीय इन्ही श्रीवैष्णव-आचार्यों को है। इन्होंने ही श्रीवैष्णव भवतों में जाति, कुल, स्तर आदि की सकीएता न बरतने की व्यवस्था की हैन इसका तारायें यह नहीं है कि इन्होंने जाति-साम्यं कर दिया हो। ऐसा नहीं इका। समदर्की भावना, बन्युत्वत्वाया पारिवारिक सगठन हो इन आधार्यों का ह्येय था। इसकी अद्मुत रीति से सम्पन्न करने का श्रेय श्रीरामानुजावार्य को हो सबसे अभिक भिक्ता है।

श्रीनाथमुनि के बाद श्रीबेष्णव आचायं उच्यक्कोण्डार हुए। इनके बाद मणकृकाल निम्ब और फिर आळवन्तार श्रीबेष्णवाचायं हुए। इन्होंने अपने सम्भ-दाय को उन्नत बनाने के लिए कई ठीस कार्य क्रिये। 'दिब्सप्रबंदम्' के प्रचार पर इन्होंने अधिक स्यान दिया।आळवन्तार ने ही धीरामानुजाचायं को दीक्षित कराने की ब्यवस्था की। इनकी आक्रस्मिक मृह्यु के पश्चात् स्रीरामानुज आचायं-नीठ पर

तापः पुण्ड्रं तथा नाम मन्त्री याधरच पंचमः।
 असी परमसंस्थाराः पारमैकान्यहेतवः।

<sup>—</sup> भारद्वान संहिता, परिशिष्ट २१२ तापादि पंच संस्वारी मंत्रस्तार्थ-तत्विव् । वेष्णयः स जगसूज्यो याति विष्णोः परम् पदम् ॥

<sup>-</sup> वृद्ध हारीतस्मृति, दा२६

#### अध्याय-११

# ब्रह्समाज

## [श्रीशरदेन्दु]

अठारह्वी घताब्दी के मध्य के बाद का गुग हिन्दू-धर्म के लिए लगभग अन्यकार का गुग कहा जा सकता है। पढ़े-लिखे लोगों के मन में यह भावना घर कर गई थी, कि जो कुछ परिचम से आया है, वही अच्छा और महण करने-लामक है। अपने प्रदेश के रीति-रिदाजों और जाचार-विचारों को व हीन समझने छाने थे हिन्दू-समाज ने घायव पहली बार अपना विवेक खो दिया था। जो धर्म क्यातार बाहरी आजनगर्म और विजयों के बाद भी नष्टम हो सका, उसके अरिताद के लिए तब खतरा पैदा हो गया था।

कारण पेच जारी प्या हा गया था।

ईसाई मिझनरी भी हिन्दू-धमें परआये दिन हमले कर रहे थे। वे निसर्फ धर्मिक और सामाजिक आचार-विचारों को घज्जियां उड़ा रहे थे वरन स्कूलऔर कालेज खोल-खोलकर शिक्षा के साय-साय ईसाई धर्म का भी पाठ पढा रहे थे। हिन्दू-धर्म पर यह एक नये प्रकार का हमला था। साथ ही, हिन्दू-समाज में ऐसे कुछ दोष था गये थे, जो पराजित जाति के अन्दर श्रवसर पैदा हो जाते हैं। इनके कारणभी उसकी धांक्त शीण होती जा रही थी।

यह काल हिन्दू-धर्म का परीक्षा-काल या । इसकाल में कई महान् समान-सुधारकों, जिसको और साधु-सर्तो का आविषांच हुआ, जिन्होंने हिन्दू-धर्म में युस आये दोयो को दूर कर उसके सनातन सरयों को किर से प्रकट किया और यूरोप-अमरीका तक उसका संदेश पहुँचाया ।

'नव जागरण' के इस युग में समाज-सुधार के जो आग्दोलन चले, उनमें ब्राह्मसमाज और आयं-समाज मुख्य है ।

बाह्मममाज के संस्थापक राजा राममोहन रायथे। यद्यपि उनकी दिल्जस्पी राजनीति, प्रशासन, शिक्षा और दूसरे कई क्षेत्रों से थी, फिरभी वह एक महान् समाज-सुधारक के रूप से ही अधिक प्रस्थात है। सतो-प्रया समाप्त कराने में उनका नाम असर रहेगा। बहुविवाह खत्म कराने और नारियों को सामाजिक अधिकार रिकाने के लिए भी उन्होंने आन्योलन चलाये। मुर्गिट-पुणा पनु-विल का भी विरोध किया। स्केपक से मनु, याजवरक, कार्यापन, नारद, विष्णु, सहस्पति और व्यास-जैसे प्रकाण्ड धर्मकारिक के उन्होंने प्रमाण प्रस्तुत किये। राजा राममीहन राय ने यह बात सर्वया स्पष्ट कर दी कि वह देश की ऊँची परम्पराओं के विरोधी नहीं हैं, किन्तु देश की गिरावट के काल में समाज के अन्दर जो बुराइयाँ पैठ गई है, उन्हेंही वह दूर करना चाहते है।

धार्मिक सुधार के क्षेत्र में भी जनका यही रख रहा। बार-बार उन्होंने घोषणा की कि "अपने पूर्वजों के धर्म से अलग होने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं तो केवल उसकी मुल पित्रता उसे फिर से प्रदान करना चाहता हूँ।" इसके लिए उन्होंने उपनिपदों की हिन्दू-धर्म का मूल सूत्र माना, और उनके आधार पर ब्राह्मसमाल की स्थापना की।

हाह्यसमान से मूर्ति-पूजा, चित्र-पूजा या ऐसीही दूसरे प्रकार की पार्थिय पूजा के लिए कोई स्थान नहीं है। लेकिन राजा राममीहन राय ने जहीं बैनक निराकार ब्रह्म की उपासना पर जोर दिया, वहीं एक सच्चे हिंदूद की भौति उन्होंने कहा कि ऐसी किसी बस्तु का निरादर नहीं किया जायगा, जो किसी व्यक्ति या समाज के लिए पूजनीय है, या भविष्य में जो पूजनीय होगी।

सामाजिक व पारिवारिक रीति-रिवाजों के बारे में राजा राममोहन राम ने झाश्त्रों और स्पृतियों के अनुसार कर्म करने पर जोर दिया है। आशय यह कि वह हिन्दू-धर्म में न तो कोई कांतिकारी परिवर्तन करना चाहते थे, और न हिन्दू-समाज को एकदम बदल डालना चाहते थे। केवल कुल बुराइयों को ही बह दूर करना चाहते थे। ब्राह्मसमाज में उन्होंने साधना की जो पहति कार्याह, वह भी नई नहीं है। वह बेदान्त पर आधार रखती है। उसमे गायत्री और उपनिवरों के कुल मंत्रों की सहायता से परमेश्वर का ध्यान क्याया जाता है। इसके अनन्तर महानिर्वाण-संत्र के एक स्तीत्र का पाठ किया जाता है। इसके अनन्तर

राजा राममोहन राय की शृरणु से ब्राह्मसमाज के इतिहास का पहला अध्याय समाप्त हो गया। दूसरे अध्याय का प्रारंभ महिंप देवेन्द्रनाथ ठाकुर के नेतृत्व से होता है। देवेन्द्रनाथ प्रिय हारकानाथ ठाकुर के जो राजा राममोहन राय के एक भनिष्ठ मित्र में, सबसे बहेपूत्र थे। अपने कृष्ठ मित्रो जोर संबंधियों के साथ मिलकर देवेन्द्रनाथ ने 'तत्त्वबीधिनी सभा' को स्थापना को थी। इसमें उप-तिपदों के बारे में चर्च और प्रार्थना होती थी। बाद से १८४६ मह सभा ब्राह्मसमाज में मिला दी गई। देवेन्द्रनाथ ने उसमें नया जीवन डालने ना प्रयत्न किया। समाज के सिद्धांतों का प्रवार करने के लिए उन्होंने तत्त्वववीधिनी नामक वंगाती मासिक पत्रिका निकाली। ब्राह्मसमाजी प्रचारकों को प्रशिक्षण देने के लिए तत्त्व-योधिनी पाठवाला भी खोली। वर्णनिपदों के कृष्ठ कंस और महानिवणित्तेत्र के स्तोत्र के संगोधित रूप को लेकर उन्होंने समाज के लिए ब्रह्मोपसना निधारित की। अंत में, बेदों के कस्यान के लिए ब्रह्मोपसना निधारित की। अंत में, बेदों के कस्यान के लिए व्हमोपसना का सामार

ये उपनिषद् ग्रंथ ही थे।

कुछ वर्ष बाद इत विद्यार्षियों के काशी से छौट ने पर बाह्यसमाज में बेदों के ईश्वरीय वाणी होने पर काफी चर्चाएँ हुई। अंत में मान्यता छोड दी गई। समाज ने यह माना कि वेद, उपनिषद और दूसरे प्राचीन ग्रंय अकार्य नहीं है। सर्वोच्य सत्ता तो तर्क और अतरात्मा ही है। प्राचीन ग्रंथों को उसी हरतक मानना चाहिए, जहांतक वे अपनी आत्मा की भ्रावाज से मेल खाते हों।

देवेन्द्रनाय को उपनिषदों के 'तत्त्वमिस' जैसे महावाक्य स्वीकार नहीं थे। पहले तो उन्होंने सोचा कि यह सिद्धान्त केवल शकराचार्य के बढ़ैत दर्शन में ही है। यदि चाहते तो वे उसदर्शन को छोडकर उपनिषदों में अपना विश्वासवनाये रख सकते ये। लेकिन जब उपनिषदों में 'शोऽहमस्मि', 'तत्त्वमिष्टि' आदि वाक्य देखे, तो उनसे भी निराश हो गये। उन्होंने लिखा है, "ये उपनिषद हमारी आवश्यक- ताओं को पूरा नहीं कर सकते। हमारे मन को संतोष नहीं दे सकते।"

महिष देवेन्द्रनाथ के ये दान्य दी झि ही ब्राह्मसमाज के धर्म के अंग बन गये ! अवतक जिस बेद के आधार पर ब्राह्मसमाज टिका हुआ था, उसके खिसक जाने पर देवेन्द्रनाथ ने अन्तः प्रेरणा का एक नया सिद्धान्त प्रस्तुत किया । इसके बावजूद वह इस बात के लिए उत्सुक ये कि अधिक-से-अधिक हिन्दू-शास्त्र-प्रचाँ को ब्राह्मसमाज का आधार बनाया जाय । इसके लिए उन्होंने उपनिष्यों, स्पृतियों, महाभारत तथा अन्य आपं प्रयों में से अनेक अंगे को सेक्ट और कुछ अंशो को अनी विचार-धारों के अनुसार ढालकर बाह्य-धर्म की रचना की, जो समाज में बहुत लोकप्रिय हुई। कहते हैं कि देवेन्द्रनाथ का ऐसा विश्वास था कि उन्होंने देवी प्रेरणा से इस रचना की सम्पादित किया है।

ब्राह्मसमान के दर्शन के लेखक पडित सीतानाथ तत्त्वभूषण में १०४३ में प्रकाशित लपनी आत्मकथा में लिखा है, "भेरा यह अभिग्राय है कि महर्षि के नेतृत्व में ब्राह्मसमान हारा वेदान की तिलानिल देना एक चारी भूल थी। इससे ब्राह्मसमान को हानि पहुँची है। इससे ब्राह्मसमानियों में हमारे प्राचीन धर्म-प्रयों के प्रति उपेक्षा पृत्र हुई, और लाव्यात्मिक गतिरोध आ गया। इससे पुराने और ने सामान में अनावश्यक खाई भी पैदा हुई, अनेक ब्राह्मसमानी अपनेकी अहिन्द्र क कहने लगे।"

इस समय बाह्यसमाज की बैठको में आग लेलेबाले और देवेन्द्रनाथ से प्रेरणा ग्रहण करनेबाले अनेक नवयुवर्गों में के सबचन्द्र सेन भी थे । यह १८५७ में सिर्फ १६ वर्स भी उम्र में शाह्यसमाज में शामिल हुए । देवेन्द्रनाथ पर उनकी मोम्पता और सचाई का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। उन्हें अपना सहनमीं बना लिया। के सचक्य देते के कहने पर देवेन्द्रनाथ ने समाज के सदस्यों के रिएए 'अनुष्ठान-पद्धति' नाम की एक पुस्तका प्रकाशित की। के सेव बाहू को हिन्दुओं 'अनुष्ठान-पद्धति' नाम की एक पुस्तका प्रकाशित की। के सब बाहू को हिन्दुओं

के अनेक धार्मिक कृत्यों में मृति-पूजा की गंध आती थी। इसके बाद जाति का प्रदेन चठाया गया । केशवचन्द्र के साथियों ने यह सुभाव दिया कि जाति का परित्याग करने के सकेत के रूप में समाज के सभी सवर्ण सदस्य अपना जनेऊ उतार-कर फेंक्ट्रें। देवेन्द्रनाथ ने इसे भी मान लिया, और अपना यज्ञोपवीत जतार दिया। क्रेकिन सुधारकों को इससे भी सतीय नहीं हुआ। इस बात पर जोर दिया कि ब्राह्मसमाज के किसीभी पुरोहित को जनेऊ न पहनने दिया जाय । यह भी मान लिया देवेन्द्रनाथ ने । पुराने जनेऊबारी पुरोहितों को वरखास्त कर दो नथे आदमी नियुक्त किये गये । समाज के रूढ़िवादी इसपर विगड़ खड़े हुए । उन्होंने देवेन्द्रनाथ से इन सब बातों पर फिरसे विचार करने और नई व्यवस्था को रह करने के लिए कहा। उनके दबाव के बागे देवेन्द्रनाथ शुक गये। वह खुद भी इस बात से इर रहे थे कि केशवचन्द्र सेन समाज-सुधार के जीश में उन्हें बहुत दूरतक षसीट छाये हैं 1 वह नहीं चाहते थे कि सुधार में किसी तरह की जोर-जबरदस्ती की जाय, या समाज के सदस्यों को अपनी जाति छोड़ देने के लिए मजबूर किया जाय। वह अन्तर्जातीय विवाह के भी पक्ष में नहीं थे। असल में देवेन्द्रनाथ केशव-बाब के ईसाई-धर्म के प्रति रुमान को पसन्द नहीं करते थे। सब कुछ होते हए भी मयोंकि वे एक कडिवादी हिन्दू थे । वह चाहते थे कि हिन्दू-समाज में सुधार बहुत धीरे-धीरे और सावधानी से जारी किये जायें किशवचन्द्र सेन ईसा मसीह केबहत वड़े प्रशंसक थे, और हिन्दू-समाज को वह जड़-मूल से ही सुधारना चाहते थे।

१ २६५ में केशवर होत और उनके सायियों ने पृथक ब्राह्मसमाज केनाम से समाज की स्थापना की। आदि आह्मसमाज पर यद्यपि देनेन्द्रनाथ का प्रमुख लगभग ४० वर्ष तक रहा, फिरभी बमाज की बागदीर उनके संविधनों और मित्रों के हाथ में सली गई। उन्होंने जनेक हिन्दु-रोति-रिवाजों की भी कायम खाओर समाज-सुधार का मामला सदस्यों की इच्छा पर छोड़ दिया। १ १००२ में लब केशवनमूत्र ने बाह्मविवाह विख पेश किया तो देवेन्द्रनाथ और उनके समाज ने उसका विरोध किया। उनके विचार से इससे बाह्मसमाजी मूल हिन्दु-समाज के अलग पड़ जाते। आह्मसमाज के मत्रोधों के वावजूद देवेन्द्रनाथ के चरित्र और अलग पड़ जाते। आह्मसमाज के मत्रोधों के वावजूद देवेन्द्रनाथ के चरित्र और अलग पड़ जाते। आह्मसमाज के मत्रोधों के वावजूद देवेन्द्रनाथ के चरित्र और अलग पड़ जाते। आह्मसमाज के मत्रोधों के वावजूद देवेन्द्रनाथ के चरित्र और अलग पड़ जाते।

इघर मैदावनन्द्र सेन और उनके अनुवाबी १०६४ में आदि ब्राह्मसमाज से अलग होकर ईसाई घमें की ओर मुक्तगये। मुख तो यहाँवकसमसते ये कि केदाव-चन्द्र किसी दिन ईसाई हो जायेंगे। रेलेकन ऐसा हुआ नही। समाज कम न तो सोदे विधान था, न निमम और न कोई घ्रष्ट्या । थी सेन ने पोणित किया हि, हमारे समाज को किसी मानव अध्यक्ष की आवस्यकता नहीं, स्वयं ईस्वर हो उसका अध्यक्ष है। प्रार्थना के लिए भी उन्होंने जो पाठ रचा, उसमें सभी घमों — हिन्दू, बौद, महुरी, ईसाई, मुनलमान और चीनी धर्मों — के ग्रंथों के बंश लिये गये। उन्होंने महाप्रभु चैतन्य की भनित-परम्परा और डोल-मजीरों पर भजन-कीर्तन करने की पढ़ित को भी अपना लिया।

केशवचन्द्र सेन ने अपने नवधमें को लोकप्रिय और व्यापक बनाने के लिए सभी धर्मों को एक स्थान पर लाने का यत्न किया। उन्होंने अपने आपको नव धर्म का गसीहा बनाने की चेप्टा की। नव धर्म के प्रचार के लिए, जिसका नाम उन्होंने भारतीय ब्राह्मसमाज से बदलकर 'नव विधान' कर दिया, चुने हुए प्रचारक पारों ओर अचने की योजना बनाई। सदार केसभी धर्मों को लेकर एक ऐसी चीज हालने की नोशिश की, जो हिन्दु धर्म या ईसाई धर्म या इस्लाम धर्म से शेष्ठ हो।

यह उस अन्त प्रेरणा के सिद्धान्त का परिणाम था, जिसे पहले देवेन्द्रनाथ में सामने रखा, और वाद में के अवचन्द्र ने स्वयं जिसका विकास किया । इस सिद्धान्त के कारण केशवचन्द्र के सारय ही नियम वन गये । उन्होंने कहा कि, ईववर ने कई अवसरों पर अपनी शिवत प्रकट की। बुद्ध, मुहन्मद, ईसा और चंतन्य को ईश्वर से विशेष आदेश प्रास्त हुए, और इसिलए उनकी शिक्षाओं का विशेष रूप से तर्कवात्त्र, वरणवमानावाद, ईसाई अतिप्रकृतिवाद तथा वेशती रहस्यवाद का सिला-जुला वरण कहा जा सकता है। सगर वे इन सब धर्मों को मिलाकर कोई समन्वित रूप सामने नहीं रख सके।

केशवचन्द्र सेन ने अलग होकर साधारण बाह्यसमाज की स्थापना करने-पालों में आनन्दमोहन वसु और पंडित शिवनाथ शास्त्री मुख्य थे। उन्होंने श्री सेन मैं मिले-पुले रूप को तो ले लिया, पर वे उनकी धार्मिक माग्यताओं के विरुद्ध थे। उदाहरण के लिए, वे किसी धर्म में एक ही व्यक्ति की सत्ता का उसके विनाय का कक्षण मानते हैं। ईस्तर और मनुष्य के बीच किसी व्यक्ति को कड़ी समझना वे पर्म-विरुद्ध समझते हैं। इस्तर देव प्रिक्णा के दावे को तके, सद्य और नितकता के विरुद्ध और ईस्वर का अपमान मानते हैं। वे यह स्वीकार करते है कि ब्राह्मसान्यों के दैनिक जीवन में ईस्वर के प्रति प्रेम रखना और ईस्वर की इच्छा के अनुसार पलना आवस्यक है। उनका कहना है कि, "जिस किसीनी ग्रंब मे सत्य हो, जिससे आत्मा का विकास हो अथवा चरित्र कंचा हो, वहीं ब्राह्मसान्यों के लिए पर्म-प्रंप है, और वो भी ऐसे सत्य को सिखाये वहीं सिक्ष मं अरे, मार्ग-प्रदर्शक है।" इस प्रकार समाज घरती में गहरी चड़ोवाला फूलों से लदा पौदा नही रह गया, किन्तु विभिन्त पौदों से फूल लेकर गूँवों यह एकमाला वन गया।

साधारण ब्राह्मसमाजने समाज-सेवा के क्षेत्र में खासी प्रगति की और अपनी एकता बनाये रखी। दर्शन के क्षेत्र में भी पंडित सीतानाथ तत्त्वभूषण और नगेन्द्र-नाय घटनों ने अपने प्रवचनों द्वारा बढ़ा योगदान किया।

ब्राह्मसमाज के इस संक्षिप्त विवरण से स्पष्ट है कि भारत में उस समय

प्रचलित वैष्णव, शैव और शावत सम्प्रदायों से वह वीचेलिखे हपों में भिन्त है :

१. यह किसी धर्म-ग्रंथ को अकाट्य नहीं मानता।

२. उसका अवतारों में विश्वास नहीं है।

३. उसमें बह-सम्प्रदायवाद और मूर्ति-पूजा को निदनीय माना गया है।

४. उसमें जाति-पांति के बंघनों को स्वीकार नही किया गया है।

५, उसमें कमैदाद और पुनर्जन्म के सिद्धांतों पर विश्वास समाज के

सदस्यों की मरजी पर छोड़ दिया गया है। दरअसल बाह्यसमाज पुराने सम्प्रदायों से अपनी मान्यताओं के कारण भिन्न

्रश्तिक श्राह्मिमाजपुराण वन्त्रयाया उज्जया नान्याजा ने नार्रामाज नहीं है। मिन्त है इस कारण कि वह उन मान्यताओं में विद्यास नहीं करता। भारत के घर्म-जगत् में तोश्राह्मसमाज अपना प्रधाय नहीं जमा पाया, पर समाज-सुद्यार के क्षेत्र में जाति-अवस्था के दोपों को दूर करने और स्त्रियों को समानता का दर्जा दिलाने के लिए उसने बहुत-कुछ किया है।

श्राह्मसमाज ने तीन प्रकार से हिन्दू-धर्म की उपयोगीसेवा की है। उसने समाज-मुखार को लोकप्रियवनाया, बीच का मार्ग वैयार कर हिन्दुओं को ईसाई बनने से रोका, और लड़िवादी हिन्दुओं में अपना संगठन व अपने धर्म के पुनवत्यान का प्रयत्न करने को प्रेरणा पैदा की।

### प्रार्थना-समाज

केदावचन्द्र सेन ने १०६४ में बम्बई से जो भाषण दिये, उनसे प्रभावित होकर वहाँ के कुछ लोगों ने प्रायंना-समाज की स्थापना की । यह समाज बंगाल के ब्राह्मसमाज की शाखा होते हुए भी उससे अलग रहा । उसने अपने ये चार उद्देश्य घोषित किये :

१. जाति-भेद का विरोध, २.विधवा-विवाहका प्रचलन, ३. स्त्री-शिक्षा

को प्रोत्साहन, और ४. वाल-विवाह का जनमलन।

ब्राह्मसमाज से प्रधावित होते हुए धी प्रार्थना-समाज ने अपने आपको पूल हिन्दू-समाज से अलग कर पूत्रक् सम्प्रदाय की स्थापना नहीं की । नव विधान की भी घोषणा नहीं की । दूसरी और, उसने भागवत और महाराष्ट्र की संत-परम्परा को आये बदाने का सन्त किया । समाज-पुधार पर हो लास और दिया और अपनी धार्मिक जबस्थाओं को कुछ अस्पन्द रहने दिया । प्रार्थना-समाज के सदस्यों के लिए न वो कुस्ति-पूत्रा को और न कई पुराने रीति-रिवाओं को छोड़ना, और न जाति-पाति के बंधनों को तीड़ना आवश्य घा ।

प्राधना-समाज ने जो यह उदार रुढ ब्यपनाया, उसका बढ़ा कारण था । उसे महादेव गोकिन्द रानडे का योग्य नेतृत्व मिला । यदापि रानडे मूलतः कोई धार्मिक विचारक नहीं ये, तदापि उनकी देस-प्रीन्त, समाज-सुवार के प्रति उनका उसाह और भारत के भविष्य में उनकी हढ भारवा येगुण उन्हें राजा राममोहन राय की पिक्त में लाकर खड़ा कर देते है। रानडे का मत था कि, "जिन सामाजिक दोपो की शिकायत की जाती है, वे हमारे पतनशील अतीत की देन है, हमारे गौरवशाली अतीत की नहीं। ये दोप पौराणिक काल के हैं, वैदिक काल के नहीं। अतः अपना ध्यान निकट ग्रतीत से हटाकर सुदूर अतीत पर लगाना चाहिए।"

१. थी डी॰ एस॰ धर्मा लिखित तथा मारतीय विद्याभवन, वंबई द्वारा प्रका-शित हिन्दुइरम (Hinduism) पर आपारित ।

### अध्याय-१२

# आर्यसमाज

### [धी विष्णु प्रभाकर]

जिन देशों ने दासता के बन्धन तोडे, या किसी और हप में कान्ति की है उन्होंने सबसे पहले सामाजिक वित्त का संचय किया था। प्राचीन भारत में स्वया-गत बुद्ध की सामाजिक कार्ति की नीव पर चन्नपुष्त और अयोक के सामाज्य स्थापित हुए। मध्यपुण में गुरू मानक की सामाजिक विचारपारा, गृह गोविन्द-सिंह के समस में आकर, राजमैतिक यदित का नगरण मनी। भारति की वर्तमान मृत्रित का आधार भी १६ वी शताब्दी की सामाजिक कान्ति ही थी। ११ वी शताबदी और उसके आस्थात जितने मुखार-आन्दोलन यहाँ पैदा

हुए, उनका कारण इस्लान धर्म से अनुप्राणित मुस्लिम जाति से सम्पर्क होना था। इसी प्रकार १६ वी राताब्दी में जितने मुधार-आन्दोलन उभरे, उनका सास्कालिक कारण यूरोपीयनो, विशेषकर अग्रेजो का इस देश में आगमन था। मुगल-साम्राज्य नाममात्र को सन् १८१७ तक चलता रहा। लेकिन उसका बास्तविक अन्त सन १७५७ में ही हो गया था। चौथी दशाब्दी में (१८३६) सिमख साम्राज्य के नेता महाराजा रणजीवसिंह की मृत्यू हो जाने पर अंग्रेजों का कोई प्रतिद्वन्द्वी भारत में नहीं रह गया था। मराठे पहले ही पराजित हो चुके थे। जैसा कि सदा होता है, इन विजेताओं के साथ इनकी सम्यता और संस्कृति भी इस देश में आई। शुरु-शुरु में ईसाई-धर्म-प्रचारकों ने हिन्दू-धर्म पर खुळे हमले किये। उस समय दोवों को चून-चूनकर उनकी खिल्ली उड़ाना ही पादरियों का धर्म रह गया था। इसलिए इस काल में सुपार-आन्दोलनों के जन्म का एक कारण इस आक्रमण का प्रतिकार करना भी था। परन्तु केवल यही एक कारण नही था। आक्रमण के बावजूद, पश्चिमी सम्पता और शिक्षा ने भारतवासियों को अपनी ओर आकष्ट ं किया। ब्रिटिश शासन और ईसाई प्रचारकों के सम्पर्क से उनमें नई चेतना उसी प्रकार पैदा होने लगी, जिस प्रकार बन्द द्वार से सूर्य का प्रकाश अन्दर पहुँच ही जाता है। राजा राममोहन राय (१७७४-१=३७) ने सन् १८२८ में ब्राह्म समाज की स्थापना की, और सन्१=२९ में सठी तथा बाल-हत्या-जैसी बबर प्रयाओं को राज्य के कानून द्वारा बन्द करवाने की चेप्टा की । आचार्य

जाबड़ेकर के शब्दों मे, "हिन्दू-धर्म में मधार किये जावें, एवेडवर-धर्म का सबंध

प्रचार करके यह बताया जाय कि सब धर्मों का अन्तरंग एकही है। और इस तरह संसार के धर्म-भेदों का अन्यकार दूर करनेवाले सार्वत्रिक विश्व-धर्म के सूर्य का प्रकास सर्वत्र फैलाना उनकी बड़ी महत्त्वाकांक्षा थी। ''' वे ईसाई-धर्म को हिन्दू-धर्म से किसी प्रकार अच्छा नहीं मानते थे। परन्तु यह स्वीकार करते थे कि ईसाइयों में बहुत-से अच्छे लोग हैं।

ब्राह्मसमाजी पिरचमी शिक्षा से बहुत प्रभावित हुए और आगे चलकर ब्रह्मानन्द केरावचन्द्र सेन के समय में तो, वे वेदों के 'ब्रह्म' से बहुत दूर हट गये। ब्राह्म-समाज का प्रभाव बगाल तकही सीमित रहा, किन्तु बम्बई और अहमदाबाद मे इसीसे मिलते-जुलते एक और सुधार-आन्दोलन का आरम्भ हुआ। महाराष्ट्र में सुधार-आन्दोलन १६ वी शताब्दी के आरम्भ से ही चल पड़े थे। इन्हीकी नीव पर सन् १८६७ में 'प्रार्थना-समाज' की स्थापना हुई। लेकिन इसके नेता हिन्दू-धर्म के बड़े नेता थे और प्रार्थना-समाज को उसका एक सुधारक पन्थ मात्र मानते थे। यह समाज भी बहुत जोर नहीं पकड़ सका। क्योंकि सन् १८८० में तिलक और आगरकर ने आजीवन देश-सेवा करनेवालो का दल खड़ा करने की जो अपूर्व प्रया डाली, उससे प्रार्थना-समाज की सुधार-मण्डली का तेज फीका पड़ने लगा। इस काल के दूसरे समाज-सुधार-आन्दोलनो में ईश्वरचन्द्र विद्यासागर का विधवा-विवाह आन्दोलन उल्लेखनीय है । रामकृष्ण परमहंस यद्यपि इस प्रकार के सुधा-रक नहीं थे, लेकिन उनके दिष्य स्वामी विवेकानन्द ने रामकृष्ण-आश्रमी की स्थापना करके लोकसेवा और राष्ट्रीयता को प्रमुखता दी । स्वामीजी का विचार था कि "धर्म को समाज पर जिस ढंग से लागू किया जाना चाहिए था, उस ढंग से वह लागू ही नही किया गया है। हिन्दू अपनी सारी धार्मिक योजनाओं को कार्य के रूप में परिणत करने में असफल भले ही रहा हो, किन्तू, यदि कभीभी कोई विश्व-धर्म जैसा धर्म उत्पन्न होनेवाला है, तो वह हिन्दुत्व के ही समान होगा जो देश और काल में कहीभी सीमित नहीं होगा, जो परमात्मा के समान ही अनन्त और निर्वंध होगा तथा जिसके सूर्य का प्रकाश कृष्ण और ईसा के अनुयायियों पर, सन्तों और अपराधियो पर एकसमान चमकेगा। वह धर्म न तो बाह्मण होगा, न बौद्ध, न ईसाई होगा, न मुसलमानी, वह तो इन सबके योग और सामंजस्य से उत्पन्न होगा ।"<sup>व</sup>

7

स्वामी विवेकानन्द से पूर्व स्वामी दयानन्द सरस्वती आर्यसमाज की

१. आधुनिक भारत—पुष्ठ ५२

२. संस्कृति के चार अध्याय, रामधारी सिंह दिनकर-पृष्ठ ४०६

स्वापना कर चुके थे। यह आन्दोलन कई क्यों में अवतक के सभी आन्दोलनों से अयापक था। युजरात-काठियाबाड़ के भोरवी राज्य से टंकारा नामक नगर के एक सम्पन्त परिवार में स्वामीजी ने संवत् १८८१ में जन्म लिया था। इनका नाम मूलजी था। इनके पिता कर्यणजी लालजी शिवाड़ी जीदीच्या सामवेदी याह्या थे। मूलजी भौदि वर्ष की अवस्था तक सम्पूर्ण युजर्द-संहिता कण्ठस्य करके स्वाध्वादायामी तथा व्याकरण का भी अध्ययन किया था। इनके पिता परम दीन थे। वे वाह्ति थे कि उनका पुत्र भी निवमक्त वने। इतीलिए १३ वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने मूलजी की सिवरात्रि का अत रखने की आजा दो। यह अत विना जल पिये रखा जाता है, और रात्रि में जागरण करके सिवाचनंत्र करना पढ़ता है।

वड़ी द्रूम-धाम से पूजा का आयोजन किया गया। लेकिन तीसरे पहर का पूजन समाप्त होते-होते सब स्त्रोग सोने लगे। लग्त में उनके पिता भी सो गये। लेकिन बासक मूलवी में उत्साह था। विस्तास था कि नींद आ जाने से बत का पूरा फल नहीं मिलेगा; इसलिए वह जागते रहे।

हसी समय जरहोने देखा कि कुछ जूहे धिव की मूर्ति पर जड़कर प्रसाद दा रहे हैं। बाकक सहसा क्षेत्र पड़ा। मन में बंकाएँ जमरने कमीं —यह कैंदा शिव है, जो अपने कपर उठठ-जूद मचानेवाले इन नगरे छोटे जीवों को भी पगा नही सकता ? शिवती नीलकण्ठ हैं, निलोचन है, निगुछ जनके हाथ में है, जब साण्डव करते हैं शो सारी सप्टि का संहार हो जाता है।

यही सोचते-सोचते मूलजी ने अपने पिता को जगाया और अपने मन की संका उनके सामने रखी। पिता शायद नींद में थे, या जैसा कि उस समय होता या, उन्होंने बच्चे की संका को प्रोत्साहन नहीं दिया। डाँटकर बीले, 'यह संकर की मुर्ति है, स्वयं संकर नहीं।'

बस, यहीं से मूळजी के मन में एक संकल्प जागा — 'मैं त्रिपूलघारी गिव के ही दर्शन करूँगा। मुक्ते शिव की यह मूर्ति नहीं चाहिए।'' और उन्होंने उसी समय बत तोड़ डाला। कुछ दिन बाद जाती जाकर पड़ने की इच्छा व्यवत की। काशी तो यह नहीं जा सके, पत्र का साही एक पण्डित के पास निघण्डु, निस्क्त और मीगांसा आदि सास्त्र पड़ने लगे।

इसी समय उनकी छोटी बहुन का और फिर उनके चाचा का वेहान हो गया। मूलकी के मन में फिरतन और भी गहरा हो उठा। "यह मृत्युक्या है ?" "मर कर आदमी कहीं जाता है," "यह अमर केंग्रे हो सकता है ?" ये प्रस्त बार-बार उनके मन में उठने लगे। किसीने उनसे कहा कि मोगाम्या से मनुष्य अन्त से हो जाता है। बस, सक्वे जिब की दोने के साथ-साथ उनके मन में योगाम्यास की धुन भी जार उठी। वैराग्य के प्रति उनकी ऐसी दुठ आस्था देखकर पिता ने उनका विवाह कर देना चाहा । पर जिस समय विवाह के आमोद से घर मुखरित हो रहा था, उसी समय चुनके से उन्होंने घर छोड़ दिया । उस समय वे २२ वर्ष के थे । संकल्प किया कि, 'अब घर छोटकर नहीं आऊँगा ।'

यह संयत् १९०३ की बात है। सवत् १९१७ तम् वह सच्चे शिव और योग की तलाश में भूमते रहे। एक बार उनके पिता ने उन्हें पचड़ भी लिया। विजिन वे फिर बच निकले। उन्होंने बनों की खान लाती, तीयों में भूमें, हिमा-ल्य के शुग्न सिलरों पर चढ़े, वक्षानी निदयों को पार किया, फिरभी सच्चे शिव से मेंट नहीं हुई। हीं, कुछ महास्माओं के प्रभाव से योग-विद्या का ज्ञान उन्हें अवस्य हो गया। मूलजी से वह ब्रह्माचारी खुढ चैतन्य बन गये। फिर विधिषूर्वंक सन्यास की दीक्षा लेकर दयानन्द सरस्वती बनें।

स्वामी दयानन्द सरस्वती जिस समय नर्मदा के उद्गम की खोज करते हुए दुर्गम बनों में घूम रहे थे, उसी समय उन्होंने दण्डीस्वामी विरजानन्द का नाम सुना । वहाँ से घूमते-घूमते यह मयुरा आये, और दण्डीस्वामी के सिप्प बन गये ।

दण्डीस्वामी स्थानन्य को प्रतिका को पहचान गये। उन्होंने उन्हें समस्त विचा देने में कोई कृपणता नहीं की। अध्दाध्यायी, महाभाष्य, वेदानत सुन्न आदि मृत्य उन्हें पढ़ाये। अपार ध्रद्धा के साथ द्यानन्द ने उन मृत्यों को पढ़ा, और विचा मृत्य उन्हें पढ़ाये। अपार ध्रद्धा के साथ द्यानन्द ने उन मृत्यों को पृत्य क्षिणा देने के किए उनके पास कुछ नहीं था। कहीं से कुछ ठींग लेकर वह उनसे विद्या नांगने आये। उस समय दण्डीस्त्रामी ने कहा, "द्यानग्द, मुक्के ठींग नहीं चाहिए, किन्तु जो गृद्ध-दक्षिणा चाहिए वह भी सुन्ही दे सकते हो। भ चाहता हूँ कि देश के अज्ञान को दूर करी, कुरीतियों का निवारण करी। जिन प्रत्यों में परमारमा एवं महिए-मुमियों की निवार है, उनकी स्थायकर आर्प ग्रन्थों का प्रवार करी शे स्वार्ण के भ्रय-पाटन में कोगों को क्ष्याओं। गंगा-यमुना के प्रभाव की भीति छोन-हित की भावना से कियाशील जीवन क्यतीत करी। यही भेरी गुरू-दक्षिणा है।"

₹

गुष्ट से यह आदेत लेकर दयानान ने देश का अमण आरम्य किया। और इस अमण का अन्त एक प्रकार से सन् १८७५ में आर्यसमाज की स्थापना से हुआ। आर्यसमाज का मुख्य केन्द्र यो तो पंजाब माना जाता है, परन्तू इसका प्रभाव आज के उत्तरप्रदेश, राजस्थान, बिहार, बंगाल आदि प्रान्तों पर भी पड़ा। स्वामी दया-नन्द एक बात में दूसरे सुधारकों से मिलन थे। दूसरे आन्दोलन किसी-न-किसी क्ष में पित्रमी सम्पता से अभावित थे। परन्तु स्वामी दयानद भारत की प्राचीन सम्यता के प्रवल समर्थक थे। वह सस्कृत के प्रकाण्ड पष्टित थे। अग्रेजी से अनिथम थे तथा संन्यासी होने के कारण परिषम का उनपर कोई सोधा प्रभाव नहीं पड़ाया। दण्डीस्वामी का आदेशपाकर उन्होंने तत्काछीन भारत में फैले पाघण्ड और तिव्या के विषद्ध युद्ध छेड़ दिया। इस समय हिन्दु-पूर्म का रूप अन्यन्त विकृत हो। या या। वेदादि की विक्षा से, जो सत्य शास्त्र थे, जीवन का कोई मन्यन्य नहीं रहा या। एक मत्य सनातत पर्म के स्थान पर सैकड़ों गत-मतान्तर चल रहे थे। एक परमेश्वर के स्थान पर सैकड़ों देवी-देवताओं की पूजा हो रही थी। वणों के निम पर आधारित हो जाने के कारण बसंस्थ जातियाँ जन्म ले चुकी थी। धूदों तीर अष्ट्रतों का समाज में बहुद ही नीचा स्थान था। उनकी पढ़ने-पढ़ानेतक का अधिकार नही था। अधिक्षा के साथ-साथ वाल-विवाह, बृद्ध-विवाह, बृद्ध-विवाह आदि कुरीतियों के कारण नारी-जाति का जीवनभी नरक बन गया था। इत-छात की कोई सोमा नहीं थी। हिन्दु-धर्म मानव मात्र से शुदाखात, विद्धता के दम्म और ढोंग का धर्म रह तथा था।

इसके विपरीत, इस्लाम और ईसाई धर्म नये थे। उनमें जीवन था, स्फूर्ति थी। इसी कारण वे इस जीर्ण-दीर्ण हिन्दू-धर्म पर आक्रमण कर रहे थे। ऐसी स्थिति थी, जब स्वामी दयानन्द देश-भ्रमण पर निकले । गृरु के आदेश का पालन करने के लिए उन्हें सुधार की चहुंमुखी लड़ाई लड़नी पड़ी। इसीलिए वार्यसमाज किसी दर्शन और सिद्धान्त पर इतना जोर नहीं देता, जितना कि समाज-सधार पर । मध्ययुग के सुधारक आचार्य अद्वैतवाद,विशिष्टाईतवाद,दैतवाद और गुद्धा-ेतबाद इत्यादि दार्शनिक वादों के समर्थन और विरोधी वादों के खण्डन में ही अधिकतर लगे रहे। कबीर और नानक ने मूर्ति-पूजा, लीर्थ-यात्रा, मृतक-श्राद्ध, तर्पण और जाति-भेद का खण्डन करके समाज में प्रचलित अन्य विस्वासों को दर करने का निरचय ही अच्छा प्रयत्न किया था। परन्तु कई कारणों से उनका प्रभाव बहुत व्यापक नहीं हो सका। १६ वी दाताव्दी मे ब्राह्मसमाज ने भी इन करीतियों, कुप्रयाओं और अन्ध विश्वासों पर प्रहार किया। परन्तु यह पाश्वात्य संस्कृति और सम्यता से बहुत प्रभावित था। सत्यार्यप्रकाश के ग्यारहवें समुल्लास में स्वामीजी ने प्रार्थना-समाज और ब्राह्मसमाज के वारे में लिखा है, "जो कुछ ब्राह्मसमाज और प्रार्थना-समाजियों ने ईसाई मत में मिलने से थोड़ा-सा मनुष्यों को बचाया और कुछ-कुछ पापाणादि मूर्ति-पूजा को हटाया, अन्य जाल-ग्रन्थों के फंदों से भी बचागा इत्यादि अच्छी वातें हैं। परन्तु इन छोगों की स्वदेश-भिन्तत बहुत न्यून है। ईसाइयों के आचरण बहुत-से लिये हैं। धान-पान, विवाह आदि के नियम भी बदल दिये है। अपने देश की प्रशंसा और पूर्वजों की बड़ाई करना तो दूर रही,

उसके बदले पेटभर निन्दा करते हैं। च्यास्वानों में ईसाई आदि अंग्रेडों की प्रश्ता भरपेट करते हैं। ब्रह्मादि ऋषियों का नाम भी नहीं लेते। प्रत्युत ऐसा कहते है कि बिना अंग्रेडों के सृष्टि में आजपर्यन्त कोई विज्ञान् नहीं हुआ। आयोवतीं लोग सदा से मुखे चले आये है। बेदादिकों की प्रतिष्ठा तो दूर रहीं, परन्तु निन्दा करते से भी पृथक् नहीं रहते । बाह्यसमाज के उद्देव्य की पुस्तकों में, साधुओं की संख्या में ईसा, मूसा, मुहम्मद, नानक और चैतन्य लिखे है। किसी ऋषि महिष का नाम भी नही लिखा ।"

स्वयं ब्राह्मसमाज और प्रार्थना-समाज के नेता इस बात को अनुभय कर रहे थे, कि हम जो कुछ कर रहे हैं वह खिंचकतर विदेश की नकल है । इसीलिए उनमे वह स्वाभिमान भी नही था, जो दयानन्द में प्रकट हुआ। दयानन्द ने कहा, कि रुढियों और अन्य परस्पराओं में फँसकर हम अपना सर्वेनाश कर रहे हैं। इन रूढ़ संस्कारों की गन्दी परतों को यदि एक बार तोड़कर देखेंगे तो सच्चा रूप दिखाई देगा। उन्होंने इन कुरोतियो पर घन की चोट की। सुधारक से अधिक वह एक कान्तिकारी के रूप में प्रकट हुए।

उन दिनो ईसाई और मुसलमान प्रतिदिन हिन्दू-धर्म पर आक्रमण करते और उसका उपहास उडाते थे । स्वामीजी ने अपने धर्म के साय-साय इन धर्मों का अध्ययन भी किया, और उनके दोष दिखाते हुए उनपर प्रहार किया। पर इस प्रहार में द्वेप नहीं था। उन्होंने सरवार्यश्रकाश की मुमिका में लिखा है, "जो-जो सब मतो मे सरय बातें है. वे-वे सबमे अविरुद्ध होने से उनको स्वीकार करके जो-जो मत-मतान्तरों में मिथ्या वार्ते है, उन-उनका खण्डन किया है।" इसमें यह भी अभिप्राय रखा है कि, "जब मत-मतान्तरों की गुप्त व प्रकट युरी बातों का प्रकाश कर विद्वान-अविद्वान सब साधारण मनुष्यों के सामने रखा है, जिससे सबसे सबका विचार होकर परस्पर श्रेमी हो के एक सत्य मतस्य होते। यद्यपि मैं आर्यावर्त देश मे उत्पन्न हुआ और यसता हूँ तयापि जैसे इस देश के मत-मता-न्तरों की हाठी बातो का पक्षपात न करके यथातथ्य प्रकाश करता हैं, वैसेही, दूसरे देशस्य व मतीन्नितवाली के साथ भी बत्तीता हूँ। जैसा स्वदेशवाली के साथ मनुष्योन्नित के विषय में वर्तता हूँ, वैसा विदेशियों के साथ भी, तथा सब सज्जनी को भी बत्तना योग्य है।"

एक और स्थान पर वह कहते है, "मेरा उद्देश्य सबको आपस मे मिलाना है, जैसे जुड़े हुए हाय। मैं कौल से लेकर ब्राह्मणतक में राष्ट्रीयता की ज्योति जगाना चाहता है। मेरा लण्डन हित-सधार के लिए है।"

जो भी हो, उनके इस आन्दोलन के कारण पतनशील हिन्दू जाति मे आरमसम्मान पैदा हुआ । उसने अपनी प्राचीन परम्परा को सच्चे रूप में देखा । इन्ही सब बातो का प्रचार करने के लिए स्वामीजी ने आर्यसमाज की स्थापना की । चैत्र सुदी पचर्मा, संवत् १६३२, तदनुसार १० अप्रैल, १८७५ के दिन, गिर-गाँव मे, डॉ॰ मानिकचन्द की वाटिका मे, नियमपूर्वक आर्यसमाज की स्थापना हुई । इसके प्रयम सभापति श्री गिरिधारीलाङ दयालदास कोठारी तथा मन्त्री . श्रीकृष्णदास हुए, और २३ व्यक्ति प्रयम सदस्य वर्ते ।

उस समय आर्थसमाज के २८ नियम थे। ये नियम बड़े व्यापक थे। इनमें उद्देश, नियम, उपनियम, सभीका समावेश है। जीते पहले ही नियम में कहा गया था कि 'आर्यसमाज का उद्देश्य सबका हित करना है।' उसका आठवाँ नियम भी बहुत महत्वपूर्ण था, 'समाज में सत्युरुष, सदाचारी और परोपकारी समामद लियो जायें।'

आजकल प्रचलित दस नियम लाहौरमें पीछे से निश्चित हुए। आर्यसमाज

को समझने के लिए इन दस नियमों का समझना बहुत आवश्यक है :---

(१) सब सत्यविद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते है, उन सबका आदिमूल परमेश्वर है।

- (२) ईश्वर सिच्यदानन्दस्यरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयाजु, अजन्मा, अनन्त, निविधार, अनावि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वेश्यापक, सर्वोन्तयोमी, अजर, अमर, अभय, निर्द्य पवित्र और पृथ्टिकर्त्ता है। उसीकी उपासना करनी योग्य है।
- वेद सब सत्विद्याओं का ग्रन्थ है, वेद का पढ़ना-पढ़ाना, सुनना-सुनाना सव आर्घो का परमधर्म है।
- (४) सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सबँदा उद्यत रहना चाहिए ।
- (५) सब काम धर्मानुसार अर्थात् सत्य और असत्य का विचार कर करने चाहिए।
   (६) ससार का उपकार करना आर्यसमाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात् धारीरिक,
- आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना।
  (७) सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार ययायोभ्य बतना चाहिए।
- (७) सबस प्रातपूर्वक यमानुसार ययायाच्य बतना चाहए (६) अविद्या का नारा और विद्या की रुद्धि करनी चाहिए।
- (६) प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में सन्तुष्ट न रहना पाहिए, किन्तु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समऋनी चाहिए।
- (१०) सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतन्त्र रहना चाहिए, और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतन्त्र रहे।

"स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश" में उन्होंने स्पष्ट कहा है, " मेरा कोई नवीन करूपना व मत-मतान्तर चलाने का देशमात्र की अभिप्राय नहीं। किन्तु जो सत्य है उसको मानता, मनवाना, और जो असत्य है, उसको छोड़ना और छुड़वाना मुझको अभीष्ट है। यदि में पक्षपात करता, तो वार्यावतें में प्रचित्त नतों में से किसी एक मानविक आपही होता। किन्तु जो वार्यावतें व अन्य देशों में से प्रमुख काल-चल का आपही होता। किन्तु जो वार्यावतें व अन्य देशों में प्रमुख काल-चल हैं, उनका स्वीकार और जो धर्मयुक्त वार्त हैं, उनका स्वीकार और किर्मा करता नाम्य-धर्म से विद्वाः हैं।"

- इसीमे उन्होंने अपने मन्तब्यो पर प्रकाश डाला है । उनमें कुछ ये है :--(१) प्रयम 'ईरवर', कि जिसके ब्रह्म, वरमात्मा आदिनाम हैं, जो सच्चिदानन्दादि
- (१) प्रथम 'ईस्वर', कि जिसके ब्रह्म, परमात्मा आदि नाम हैं, जो सर्विदानान्सदि लक्षणपुनत है, जिसके गुण, कर्म, स्वमाव पवित्र है, जो सर्वज्ञ, निराकार, सर्वव्यापक, अजग्मा, जनन्त, सर्वसित्तमान, स्वालु, स्यायकारी, सबसुष्टि का कर्ता, खर्ता, हर्ता, खब जीवो को कर्मानुसार संस्य न्याय से फलदाता आदि लक्षणपुनत है उसीको परमेश्वर मानता हैं।
- (२) जारों जेदों ' (जियाधम्पेयुनत ईस्वरप्रणीतसहिता' मन्त्रभाग) को निर्मानत स्वतः प्रमाण मानता हूँ, वे स्वय प्रमाणरूप है कि जिनके प्रमाण होने में किसी अन्य यन्य की अपेक्षा नहीं, जैसे भूयें या प्रदीप अपने स्वरूप के स्वतः प्रकाशक और वृष्टिव्यादि के बी प्रकाशक होते है बैसे चारों वेद हैं, और वेदों के चार ब्राह्मण, छह अग, उपाग, चार उपवेद और ११२७ (ग्यास्ह सो सत्ताईस) वेदों की शाखा जो कि वेदों के व्याख्यानरूप ब्रह्मादि महर्पयों के बनाये प्रस्य हैं, उनको परतः प्रमाण अयित् वेदों के अनुकुल होने ' से प्रमाण और जो इनमें वेदिवस्त चचन है उनका अप्रमाण करता हूँ।
  - त्रभाग आर जा श्रेम वदान छु वनत हु जनका अभाग परता हूं । (३) जो पत्तपातरहित न्यायाचरण, सत्यभाषणादियुनत ईरवराजा वेदों से अबि-रुढ है उसको 'पर्म' और जो पक्षणातसहित अन्यायाचरण, मिथ्याभाषणा-वियुवत ईरनराज्ञाभंग वेदशिस्द है, उसको 'अपर्म' मानता हैं ।

(४) जो इच्छा, हेप, सुद्धा, दुःख और ज्ञानादिगुणयुक्त अल्पज्ञ निरय है उसीको 'जीव' मानता हैं।

(४) जीव और ईंबर स्वरूप ओर वैधम्ये से भिन्त और व्याप्य, व्यापक और सायम्ये से अभिन्त हैं अर्थात् जैसे आकारा से मूर्तिमान् द्रव्य कभी भिन्न न पा, न है, न होगा और न कभी एक था, न है, न होगा, इसी प्रकार परमेश्वर और जीव के व्याप्य-व्यापक, उपास्य-उपासक और पिता-पुत्र आदि सम्बन्धयुक्त मानता हैं।

(६) 'अनादि' पदार्थ तीन है, एक ईस्वर, दूसरा जीव, तीसरा प्रकृति अर्थात् जनत् का कारण, इन्हीको निरस भी कहते है, जो निरस पदार्थ है उनके गुण,

कर्म, स्वभाव भी नित्य है

(७) 'मुनित' अर्थात् सर्वेदु:खोसे चूटकर बन्धरहित, सर्वेच्यापक इंस्वर और उसकी मृद्धि में स्वेच्छा से विचरता, नियत समय पर पर्यन्त मुनित के आनग्द को भीग के पुनः ससार में आना ।

(६) 'वर्णाश्रम' गुण-कर्मी की योग्यता से मानता हूँ।

ऋग्वेद की शाकल, यजुर्वेद की मान्यन्दिन, सामवेद की राणायणीय और अववेवेद की शौनक संहिता

- ( ६ ) 'देव' विद्वानों को और अविद्वानों को 'असुर', पापियों को 'राक्षस',अनाचा-रियों को 'पिशाच' मानता हैं।
- (१०) उन्ही विद्वानों, माता, पिता, आचार्य, अतिथि, न्यायकारी राजा और धर्मात्मा जन, पतिव्रतास्त्री औरस्त्रीवृतपति का सत्कार करना देवपूजा' कहाती है; इससे विपरीत बदेवपूजा, इनकी मूर्तियों को पूज्य और इतर पापाणादि जड मृतियों को सर्वथा अपूज्य समझता हैं।

(११) 'मनूट्य' को सबसे यथायोग्य स्वात्मवत् सुख, दु:ख, हानि, लाभ मे वर्तना थेप्ठ, अन्यया बर्त्तना बुरा समझता है।

(१२) 'सस्कार' उसको कहते है कि जिससे शरीर, मनऔर आत्मा उत्तम होवें। यह निषेकादि दमशानान्त सोलह प्रकारका है, इसको कर्त्तव्य समझता हूँ, और दाह के परचात् मृतक के लिए कुछ भी न करना चाहिए।

(१३) जैसे 'आर्प' थेप्ठ और 'दस्यु' दुष्ट मनुष्यों को कहते हैं, वैसेही मै भी मानता हैं।

(१४) 'स्वर्ग' नाम सुखविदोप भोग और उसकी सामग्री की प्राप्ति का है।

(१५) 'नरक' जो दु:खिवशेष भोग और उसकी सामग्री की प्राप्ति होना है।

आर्यसमाज ने किसी नवीन दर्शन का प्रचलन नहीं किया, परन्तू उसने आधुनिक पुग में वेदों का प्रचार सबसे अधिक किया। स्वामीजी वेद-विद्या के अनन्य भक्त और विद्वान थे। वह चारो वेदों का अनुवाद करना चाहते थे, किंतु कर नहीं पाये । सबसे पहले प्रस्तावना के रूप में, 'ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका' (संवत् १६३५) प्रकाशित हुई । उसके बाद ऋग्वेद पर भाष्य लिखना ग्रारम्भ किया (सबत् १६३६)। सरल सस्कृत के साथ-साथ हिन्दी अनुवाद भी करते जाते थे। लेकिन यह भाष्य वह पूरा नहीं कर सके। वह देवतावाद नहीं मानते थे। उन्होंने निरुक्तकारों के तीन देवों की पूजा, याजकों के ३३ देवों की स्तुति और पाइचात्यों की अग्नि बादि जड़ वस्तुओं की आराधना का खण्डन कर वेद मे एकेश्वरवाद की स्थापना की । उन्होंने अग्नि आदि अनेक देव नामो का अर्थ परमात्मापरक किया है। उनका मत है कि वैदिक सूक्त विभिन्न नामो से एक ईश्वर के ही गीत गाते है।

अनेक विद्वानकहते है किस्वामीजीकी मान्यताका आधार विशृद्ध वेदान्त है। बहुत-से छोग उन्हें विशिष्टाईंत का प्रतिपादक मानते हैं। बारमा, परमारमा, प्रकृति, इन तीनोंको वहस्वतन्त्र रूप में स्वीकारकरते हैं। लेकिन उनके एकेश्वर-वाद को पैगम्बरी एकेरवरवाद के विरोध में वैदिक एकेरवरवाद कहा जाता है। अधिकतर विद्वान उन्हें मूलतः अद्वैत का उपासक स्वीकार करते हैं। मतभेद चाहे क्तिना भी हो, वह परमयान्तिक थे। यहाँ तक कि उन्होंने छहों दशैंनोंको आस्तिक माना । वे वेदों में इतिहास नहीं मानते थे । उनका सबसे बड़ा दान वेदों का अर्थ करने की रीति में है । वह बैदिक शब्दों को यौगिक और योगरूप मानते हैं, रूढ नहीं। उन्होंने महिषर, सायण और पाइचात्म विद्वानों की मान्यता को पण्डित करके निरुवत-प्रपाली को स्वीकार किया। कहा कि वेद में कैवल घर्म की ही वार्ते नहीं हैं, उसमें विद्यान की भी सारी वार्ते प्रच्छन्न हैं। श्रीअरविन्द आदि आधुनिक विद्वानों ने भी उनका पूर्ण समर्थन किया है। श्रीअरविन्द ने लिखा है:

"वेदों के भाष्य के विषय में भेरा पूर्ण विख्वास है कि अन्त में वेदों का चाहे कोई भाष्य प्रामाणिक माना जाय, परन्तु स्वामी दणनन्द की प्रतिच्छा सबसे बढकर ही की जायपी, क्योंकि उन्होंने सत्य अर्थों को खोज निकासा अर्थातु धात का अर्थ यौगिक राज्यों से निकासना उन्होंका काम था।"

श्रीअरिवन्द को स्वामी दयानन्द से एक श्रिकायत भी रही। उन्होंने कहा, "बेदो मे केनल धर्म ही नहीं, विज्ञान भी है। दयानन्द के इस विचार में चीकने की कोई बात नहीं। मेरा विचार तो यह है कि वेदों में विज्ञान की ऐसी बातें भी हैं, जिनका पता आज के वैज्ञानिकों को नहीं चला है। इस ट्रिटिस देखने पर तो पता चलती है कि दने वेदों में निहित विज्ञान के सम्बन्ध में अर्युमित नहीं, बल्कि कलती है कि सम्बन्ध में आर्युमित नहीं, बल्कि कली निहत विज्ञान के सम्बन्ध में अर्युमित नहीं, बल्कि कली निहत कि सम्बन्ध में अर्युमित नहीं, बल्कि

स्वामीओं ने यजुर्वेद का भाष्य भी किया है (संवत् १६३४-१६३६)। इसकी बीली ऋग्वेद भाष्य के समान ही है। इसमें उन्होंने यज्ञ के अर्थ 'पूजा', 'स्तुसि' आदि तो किये ही, 'संसार के पदायों से उपयोग लेना' भी किया है।

इसमें सन्देह नहीं कि उन्होंने वेदों का अर्थ करने की एक ऐसी प्रणाणी का आविक्कार किया, जो अधिक-से-अधिक सर्वसम्मत थी और आधुनिक विद्वानों की इचि के भी अनुकूल थी। उन्होंने अपने वेद-भाष्य के सम्बन्ध में स्पष्ट कहा है, "में प्राचीन आर्य-रीति का अवसम्बन करके ही इस वेद-भाष्य की रचना में प्रवृत्त हुआ हैं। यह भाष्य ऐत्तरेय और शतपथादि व्यास्या-ग्रन्थों के अनुकूल होगा। इसमें कोई अप्रमाणिक वात नहीं होगी।"

वेदों में उनकी इतनी अधिक आस्या थी कि कैसरी दरबार के अवसर पर उन्होंने सब धर्मों में एक दास्याधित करने के जो प्रयत्न किये, वे इसी कारण सफल नहीं हो सके कि इसरे धर्मोवाले बेदों को अपोरोय नहीं स्वीकार कर सकते थे, और स्वामीजी उन्हें छोड नहीं सकते थें। छेकिन इसमें कोई सन्देह नहीं कि वह पहले व्यक्ति थें, जिन्होंने वेदों को विद्वानों की पचायत से निकालकर सर्वेसाधारण तक पहुँचाया।

¥

दर्शन केक्षेत्र मे आर्यसमाज का योगदान इतना महत्त्वपूर्ण नहीं है जितना सुधार के क्षेत्र में । उसने अग्धविस्वासों पर गहरी चोटकी। मूर्ति-पूजा और श्राड-पद्धति को वैदिक धर्म के प्रतिकृत्व माना । बताया कि निराकार ईस्वर की प्रतिमा बनायी ही नहीं जा सकती; न वह मानवरूप बारण करके कभी जवतार लेता है। मृत्यु के बाद जीवारमा पुन: जन्म लेता है, इसिलए श्राद्ध द्वारा उसे भोजन या जल -पहुँचाने का प्रयत्न निरयंक है। मिन्दरों में भूतियों पर अर्घ्य चढाना ईश्वर की पूजा का उचित साधन नहीं है। उचित साधन है दैविक गुणों को अपने अन्तर मे समाहित करना।

स्वामीजीने समुद्र-यात्रा का समर्थन किया। कहा, "प्रयम आर्यावर्ती देशी लोग ब्याचार, राज-कार्य और भ्रमण के लिए सब भूगील में भूमते थे। और जो आजकल छूतछात और धर्म नष्ट होने की शंका है वह केवल मूर्वों के बहुकाने और अज्ञान बढ़ने से है। धर्म हमारी आत्मा और कर्तम के साय है। जब हम बच्छा काम करते है, तो हमको देश-देशान्तर और श्लीप-श्लीपान्तर जाने में कोई दोप नहीं समता। दोप तो पाप करने में लगता है।"

आर्यसमाज ने स्त्रियों और सूत्रों के उत्थान के लिए सबसे अधिक काम किया । स्वामीजी के दार्थों में, "स्त्रियों आजीवन ब्रह्मचर्य-प्रत धारण करती थी (जैसे सुक्रमा) और स्त्रियों के भी उपनयन और गुरुष्ट्रह में बास आदि संस्कार होते थे।" इसी वैदिक शिक्षा के आधार पर आर्यसमाज ने स्त्रियों के समान अधिकार का प्रतिपादन किया। उन्होंने 'स्त्रीजूहानाधीयावाम्' का खण्डन करके 'यत्र नार्यस्तु पुत्रवन्ते रामन्ते तत्र देवताः" आदि श्रेष्ट वाक्यों का मण्डन किया। नारियों को उन्होंने वेद पढ़ने का अधिकार दिया, और कन्या के विवाह की आयु कम-से-कम १६ वर्ष नियुत्त की।

आर्येसमाज के प्रभाव में लाकर नारियाँ पहली बार पर की चार-दीवारी से बाहर निकली । बाल एवं रख-विवाह पर आर्यसमाज ने करारी चोट की । वाल एवं रख-विवाह पर आर्यसमाज ने करारी चोट की । वाल पित्र वहार निकली । बाल पित्र रखें पर आर्यसमाज की ही देन हैं । इसने भी नारियों का सम्मान बढ़ा । वस्तुत आधुनिक काल में स्वामी द्यानन्द स्त्रियों का सामान बढ़ा । वस्तुत आधुनिक काल में स्वामी देवान्त स्त्रियों का सामान बढ़ा । वस्तुत आधुनिक करने का उपदेश देने के लिए मसीहा बनकर आये । शुरू में वह विधवा-विवाह का प्रभार केवल गुन्तें कही मानते थे । उनकी दृष्टि में प्राचीन काल में आहुम, क्षत्रिय, वैद्यों में पित्रशेग प्रयों मत्रित करते हैं उनकी पुष्टि करके विधवान का वण्डन करने की मेरी इच्छा नहीं है। पर यह अवस्य कहुँगा कि ईस्वर के समीप स्त्री-पुरूप दोनों वरावर है, क्योंकि वह न्यावकारी है । उसमें पक्षपत का लेख नहीं । वस पुरुपों को पुनिव्वाह करने की आजा दो जाय नि स्पर्यों को दूसरे विवाह से क्यों रोका जाय ? प्राचीन आर्य लोग ज्ञानी, विचार-शील बीर-सामी होते थे । आजकल उनकी सत्तान बनायं हो गयी है। पुरुप अपनी इच्छानुसार जितनी स्त्रियां चाह कर सकता है । देव, काल, पात्र और सास्त्र का कोई वन्धन नहीं रहा है । वसा यह अन्याय नहीं है ? वसा यह अध्यं नहीं है ? "

स्वामीजी उच्च वर्षों के लिए नियोग की प्रथा को स्वीकार करते थे। परन्तु आर्यसमाज के लिए इसे स्वीकार करना सम्भव नही हुआ, ग्रीर उसने विध्वानिववाह को ही मान्यता दी।

ε

समाज के दूसरे अग के लिए आर्यसमाज ने जो ऐतिहासिक कार्य किया वह तथाकथित सूदो का था। अतीत में भगवान् बुद्ध से लेकर अनेक सन्त-महात्मा इस कलक को घोने की चेप्टा करते रहे हैं। लेकिन यह रोग इतना महरा था कि वे प्रयस्त पूर्णत. सफल नहीं हो सके। उसका एक कारण भी था। १९ वी शताब्दी से पूर्व जिन सन्त-महात्माची ने इस क्षेत्र में काम किया, वेधमें और समाज-व्यवस्था को एक मानकर चलते थे। वे धार्मिक अधिक, सुधारक कम थे। स्वामी दयानन्द पहले सुधारक थे, जिन्होने इस ओर सित्रय कदम उठाया । उन्होंने वर्ण-व्यवस्था को जन्म से नहीं, कमें से माना और सब वर्णों के लिए समानाधिकार का प्रति-पादन किया। कहा, "यदि परमेश्वर का अभिप्राय गुद्रों की पढ़ाने के विषय में न होता, तो उनके शरीर में वाकु और श्रोत इन्द्रियां क्यो रचता ? . जहाँ कही निपेध किया है, उसका अभिप्राय यह है कि जिसको पढने-पढाने से कुछ नहीं आवे, वह निवृद्धि मूर्ख होने से चूद्र कहाता है !" उन्होने यह भी कहा, "जैसे परमात्मा ने पृथिवी, जल, अस्ति, वायु, चन्द्र, सूर्य और अन्त आदि पदार्थ सबके लिए बनाये है, बैसेही वेद भी सब मनुष्यों के लिए प्रकाशित किये है।" उन्होंने "यथमामवाचनम कल्याणी मा बदानि जनेम्यः" आदि मन्त्री का ठीक-ठीक अर्थ समझाया । उन्होंने न केवल गुद्र को बल्कि अतिग्रद्ध को भी जनेऊ धारण नरने का अधिकार दिया । दयानन्द के प्रमाणी के आधार पर ही सत्यव्रत सामध्यमी आदि विद्वानों ने गुद्रों को बेद पढ़ाने की व्यवस्था की। अपने जीवन के अस्तिम बाल मे तो वे वर्णव्यवस्था को भी मरण-अवस्था मानने लगे थे। उनका मत था, "प्राचीन काल में एक वेदोबत धर्म होने के कारण खान-पान और विवाह आदि व्यवहार सारे भूगोल में परस्पर होते थे। जबसे ईसाई, मुमलमान आदि के मतमतान्तर चले, आपस में वैर-विरोध हुआ। उन्होंने मद्यपान, गोमास आदि खाना-पीना शुरू किया, उसी समय भोजनादि में बखेडा ही गया।"

इन विचारों की पूष्ठ-भूमि में बायसमाज ने इलितोद्वार का काम किया। वह दिल्तोद्वार को शुद्धि के अन्तरांत ही मानता रहा। वह उन्हें गायत्री का उपरेत पाने, यभोपजीत पहिनते और होम करने का बिधकार देता है। उनके साथ सह-भोज और किसी सीमातक विवाह करने में भी उद्धे कोई आपत्ति नहीं है। उसने अनेक दिलत कही जानेवाली जातियों को शुद्ध करके अपने में मिला लिया। परि-णाम इसका यह हुआ कि इन जातियों से आत्म-सम्मान को भावना जाग्रत हुई, और वे अपने अधिकारों के प्रति सजग हो उठीं। मेघ जाति के लोग जहाँ पहले राजपूतों को 'गरीव निवाज' कहकर सम्बोधित करते थे, गुड होने के बाद केवल 'नमस्ते' कहकर हो सम्बोधित करने लगे। कितने ही अंगी और चमार, पण्डित और डाकुर वन गरे। मेप और सिप्तकार 'महास्त कहलाने लगे। उनके बच्चे गुरुकुलों मसमान अधिकार पर प्रविष्ट हुए, और स्नातक होकर उसी तरह समाज के अंग बने जिस तरह तथालांबित उच्च वर्णों के लोग।

9

देश-प्रमित और स्वाधीनता के प्रति स्वाधीनी का दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट या । जिस समय देश मे सन् १८५७ का पहला स्वतन्त्रता-संग्राम चल रहा था, उस समय बहु घूम-पूमकर कान्ति की उस सुलगती हुई ज्वाला को देख रहे थे। उसका प्रभाव उनको रचनाओं में मिलता है। सर्वाधिक्रकार्ध में उन्होंने लिखा है, "कोई कितना ही कहे रचनु जो स्वदेशीय राज्य होता है वह सर्वोरित उत्तम होता है। अथवा मतमतान्तर-आग्रहरहित थपने औरपाये का पक्षणत घृष्य, प्रजा पर माता-पिता के समान कुला, न्याय और दया के साथ भी विदेशी राज्य सुखवायक पूर्ण नहीं हो सकता।"

सन् १८८२ में उन्होंने ये घट्ट लिखे थे। राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म सन् १८८५ में हुझा, और उस समय उसने जो अधिकार मांगे थे वे बहुत ही नगण्य थे। अपनी इस मान्यता का कारण बताते हुए उन्होंने बारवार लिखा:

"अभाग्योदय से और आर्यों के आजर्य, प्रभाद, परस्परिवरोध से अन्य देवों के राज्य करते की वो कथा ही बया कहनी, किन्तु आयाँवर्ज में भी आर्यों का अवण्ड, स्वतन्त्र, स्वाधीन, निर्भय राज्य इस समय नहीं है। जो कुछ है, सोभी विदेशियों का दाशकान्त्र हो रहा है। " विदेशियों का आर्यों को प्राच्य होने के कारण आर्या को फूट, मतभेद, ब्रह्मचर्य-सेवन न करना, विद्या न पढ़ना-पढ़ाना, वाल्यावस्या में अस्वयंवर विवाह, विष्यासिनत, मिथ्या-भाषण आदि सुककण तथा वेद-विवा का अप्रचार आदि कुकमें है ! जब भाई-भाई परस्पर रूटते है, तो एक विदेशी पत्र वन वेटता है। पारस्परिक फूट से भूतकाल में पाड़व-कौरवजीर यादवों का नाश हो गया। परस्तु अवत् तक भी यह रोग पीछे लगा है । व जाने यह महामयंकर राक्षम कन स्टेगा या आर्यों को सब मुखों से स्ट्राकर दु खन्यावर में दुशा मारेगा। "

"स्वायम्भून राजा से पाण्डन पर्यन्त आयों का सार्वभौम राज्य रहा। तस्परचात् परस्पर के विरोध से छड़कर नष्ट हो गये। वह आयोवतं देश ऐसा है, जिसके सदस्य भूगोछ में दूसरा कोई देश नहीं। इसीलिए इस भूमि का नाम स्वर्गभृति है। बयोकि यही स्वर्ण आदि रत्नों को उत्पन्न करती है। पारसमिण पत्थर सुना जाता है, परन्तु बार्यावर्त सच्चा पारसमिण है, जिसको छुने के साथ ही छोहरूपी दरिद्व विदेशी सुवर्ण अर्थात् धनाइय हो जाते है।"

यह स्थिति कैसे बदल सकती है इसका एकही उपाय उन्होंने बताया, "जबतक एक मत, एक हानि-लाभ, एक सुख-दु.ख परस्पर न मानें तबतक उन्नति होना वडा कठिन है।"

आज किसान-राज्य और साम्यवाद की बड़ी चर्चा है । स्वामी दयानन्द ने उस समय 'सत्यार्थप्रकाश' में लिखा :

"राजाओं के राजा किसान आदि परिश्वम करनेवाले है। और राजा जनका रक्षक है।"

इन विचारों की पृष्ठभूमि में आर्यसमाजने मारत की राजनीति मे प्रवेग किया । स्वदेशी का पूर्ण समर्थन करते हुए उसने काग्रेस के कार्य में सिक्य मह-योग दिया । देश को स्वतन्त्र कराने के जितने भी आन्दोलन चले, किसी-न-किसी इन में आर्यसमाज का उतपर प्रभाव रहा । हिंता के मार्ग से भारत को स्वतन्त्र कराने के लिए कुतसंकर अनेक कान्तिकारी आर्यसमाज के सदस्य थे । श्यामश्री इन्छा वर्मा, लाला लाजपदराग, स्वामी श्रद्धानस्त्र, बीधरी रामभज दस, बी० सत्यपाल, रामप्रसाद विस्मिल, मास्टर गॅडालाल, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो भारतीय स्वाधीनता-सवाम के इतिहास में स्वर्णाकारों में लिखे जायेंगे ।

अपने प्रारम्भिक जीवन में आर्यसमाज को कई वार राजद्रोही संस्था भोषित किया गया। आर्यसमाज की देश-प्रक्ति के पीछे यदापि हिन्दू-राष्ट्रवाद का स्वप्न रहा है, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि यह आन्दोलन सामूहिक रूप से स्वाज्य और स्वदेशी के प्रति प्रेम पैदा करने में सफल हुआ। कोक्स्यान्य तिलक और दादा भाई मीरोजी आदि राष्ट्रनेता स्वामी द्यानन्द और आर्यसमाज की राष्ट्र-भिनते से बहुत प्रमावित हुए थे। दादाभाई सो ग्रहांकुक कहा करते थे कि मैंने 'स्वराज'

शब्द स्वामी दयानन्द के 'सत्यार्थप्रकाश' से सीखा था।

Ξ

देश के प्रति इतनी अधिक समता होने के कारण यह स्वाभाविक था कि उन्हें राष्ट्र को एक करनेवाली किसी एक भाषा से प्रेम हो। मानुभाषा उनकी गुज-राती थी, और वह संस्कृत के प्रकाण्ड पण्डित से । शुरू में वह सरल संस्कृत में ही बातबीत किया करते थे। स्वामी सेल्जानन्द से दीक्षा लेने के बाद सन् १००२ में वह बंगाल पहुँचे । वहाँ उनकी मेंट ब्रह्मसामा के नेता ब्रह्मानन्द केवावचन्द्र से हुई । केवावचन्द्र में उनसे स्वाह्म अपनी बात अधिन-से-अधिक स्थानियों तक पहुँचाना चाहते हैं, तो आपको हिस्सी माषा के माध्यमसे बात करनी चाहिए।" जस समय स्वामीजी की आयु ४८ वर्ष की थी। फिरमी केशव वायू की यह सलाह उन्हें बहुत पसन्द आई। उन्होंने हिन्दी सीखी, और उसके बाद हिन्दी में ही बोलना और लिखना गुरू कर दिया। बाद में उन्होंने यहीतक कहा, "दया-नन्द के नेत्र वह दिन देखना चाहते हैं, जब कक्मीरत कन्याकुमारी एक जोर अटक से कटकतक नागरी अक्षरों का प्रचारहोगा। मैंने आर्यावर्त कर में भाषा का ऐत्य सम्पादन करने के लिए ही अपने सकल अन्य आर्य-आपा में लिखे और प्रकाशित किये हैं।"

पर उन्हें दूसरी भाषाओं से कोई ह्रेप नहीं था। 'सायार्थप्रकाश' में उन्होंने स्पष्ट लिखा है, "जब पाँच-पाँच वर्ष के लड़का-रुड़की हों तब देवनागरी अक्षरी

का श्रभ्यास कराये, अन्य देशीय भाषाओं के श्रक्षरों का भी ।"

हिन्दी को बहु 'आयंभाषा' कहते थे, वर्योक्ति वह मानते थे कि 'हिन्दू' शब्द अपमानजनक है। आयोवते के रहनेवाले जाये है, इसलिए उनकी भाषा भी आयंभाषा ही हो सकती है। लेकिन हिन्दी के साथ जो अनेक भावनाएँ जुड़ गई थी, उनके कारण आयंभाषा ने हिन्दी नाम को ही स्वीकार कर लिया। स्वामीजी ने अपने सभी ग्रन्थ हिन्दी में लिखे। जिस समय 'सरसार्थ/अकार्य' प्रकाशित हुआ, उस समय वह पचास वर्ष के थे, और हिन्दी सीखे हुए उन्हें केनल दो वर्ष है हुए थे। उनकी भाषा पर संस्कृत और गुजराती का प्रभाव स्पष्ट है। 'सरसार्थ/अकार्य' कितीय संस्करण की भूमिका में उन्होंने स्वीकार किया है कि, संस्कृत वोजने तथा जनम की भाषा गुजराती होने के कारण पहले उन्हें इस भाषा का ठीक-छीक परिस्तान नहीं था, जिससे भाषा अगुद्ध बन गई थी।

'सत्यार्थप्रकारा' के वितिस्ति स्वामीकी ने ऋ विदादि भाष्य भूमिका, वेद-भाष्य, अच्छाध्यायी भाष्यम्, संस्कार-विधि, आर्याभिवित्य, आर्योई स्वरत्नमाला, पंचमहायज्ञ विधि, वेदाप्रकृशि आदि एयं भी हिन्दी में ही लिखे । उनका उद्देश प्रारम्भ में हिन्दी-प्रचार तही था । उनका व्यवस्थायी शैलों में वाद-विवाद करते ' रहने के कारण्य जर्का भाष्य-शैली अत्यन्त भरत और सम्बन्ध हो गई थी। परम्परा से चले आये भवितरस के विकृत हो जाने के कारण उन दिनों देश मानसिक दासता में कस गया था । अन्धविश्वास और अन्धभवित का प्रावस्य था । जीवन में वीदिक विधिन्नता भरआई थी। जब स्वामीकी ने इस बौदिक पतन के विरुद्ध अपनी आवाज बुलन्द की, तब उनकी भाषा में शिवत पदा होना स्वामाविक था । किकन वहाँ इस पत्मिन में के हुए सक्तक गव का निर्माण किया, वहाँ किवता को हानि भी पहुँचाई । आर्यसमाज से प्रमावित पदा की भाषाप्रारम्भ में प्राय: वैसी-ही कर्ण-कर रही है।

उन्होंने आर्यसमाज का यह निवम बना दिया कि प्रत्येक आर्य तथा आर्य-

सभामद को आर्यभापा तथा संस्कृत जानना चाहिए । इसका पेरिणाम यह हुआ कि प्रत्येक आर्यसमाजी और आर्यसमाज से किसीभी रूप में सम्बन्ध रखनेवालों को आर्यभापा सीखना आवस्यक हो गया । इसी कारण काशी के अने के संस्कृतक पिठतों ने भाषा को अपनाया और हिन्दी को कोकप्रियता बढ़ी । पंजाय उर्दू का गढ़ था । स्वामीजी के अनुगानियों ने हिन्दी सीखा ये पहले उनके प्रन्यों का उर्दू की अनुवाद किया । आर्यभाषा को ईरानी किवास पहनना पड़ा । उर्दू हिन्दी के इस मिछन से भाषा में एक प्रवाह पेदा हुआ। इस अकार स्वामीजी के कारण हिन्दी भाषा स्वामीजी के कारण हिन्दी स्वामीजी के कारण हिन्दी भाषा स्वामीजी के कारण हिन्दी भाषा स्वामीजी के कारण हिन्दी स्वामीजी स्वामीजी

जनने बाद आयंसमाज ने हिन्दी के प्रचार और प्रसार के लिए बहुत-कृष्ठ किया। शिला का मुह्यम देवी भाषाएँ होनी चाहिए यह आवाज भी आयंसमाज ने छठाई। सबसे पहले पुरकुओं मे इस सम्बन्ध में क्रियासक हुए में परीक्षण हुए। अनेक ऐतिहासिक, दार्वनिक और बैबानिक विषयों पर गुरुकुलों के स्नातकों ने मीलिक अन्य लिखे, पारिमापिक शब्दों का निर्माण किया। और इस प्रकार बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के सस्थापकों के दिन से इस बात को दूर करने में सफल हो गये कि हिन्दी भाषा में उच्च विज्ञान की शिक्षा नहीं री जा सकती। सबसे पहले स्वामी ध्रानद ने गुरुकुल कागडी में विज्ञान, रखायनसाहन, अर्थवाला, क्षिपितक विज्ञान की शिक्षा हिन्दी के माध्यम द्वारा देने की कीशिक्ष की। इस सम्बन्ध में कलकता-विश्वविद्यालय-आयोग के प्रधान भी सिक्षा हिन्दी के परीक्षण में पुरुकुल को अपूर्व सफलता प्राप्त हुई है।"

हिन्दी जन दिनों इतनी लोकप्रिय हुई कि अनेक विदेशी विदान हिन्दी पढ़ते के लिए ही गुरुक्ल प्राये । देखते-देखते गुरुक्तों और कालेजों का जाल पूरे देख में फैल गया । आयंकन्या-पाठसालाओं के द्वारा हिन्दी ने घरों में प्रवेश किया, और इस सरह हिन्दी अनावास ही देश की राष्ट-भाषा वन गई।

2

शिक्षा के क्षेत्र में भी आर्यसमाज का योगदान कई हप्टियो से अखन्त मौलिक रहा है। स्वामीजी ने 'मत्यार्यप्रकाश' के सृतीय समुरूगस में शिक्षा के निम्मिजिखित सिद्धान्त लिखे हैं:

" बाठ वर्ष के हों, तभी छड़कों को छड़कों को, बीर छड़कियों को छड़कियों को पाठबाला से भेज दें हों जो अध्यापक पुरम था स्त्री पुटराचारी हों, जनसे शिक्षा न दिखाँ के किया हो के हों वहीं पढ़ांते हों, जनसे शिक्षा न दिखाँ के किया हो के हो वहीं के शिक्षा देनेपीय हैं। डिज अपने घर में छड़को को मानेपनीत और कम्याओं का भी यथायोग्य संस्कार करके यथोग आ आ आ आ सार्य-जुळ अर्थात्

अपनी-अपनी पाठशाला में भेजदें । विद्या पढ़ने का स्थान एकान्त देश मे होना चाहिए और वे लड़के और लड़कियों की पाठमाला, दो कोस, एक दूसरे से दूर होनी चाहिए, जो वहाँ अध्यापिका और अध्यापक पूरुप य भत्य अनुचर हों, वे बन्याओं की पाठशाला में सब स्त्री, और पृष्पों की पाठशाला में पूरुप रहें । स्त्रियों की पाठसाखा में पाँच वर्ष का लड़का ग्रौर पूरुपों की पाठ-शाला में पाँच वर्ष की लड़की भी न जानेपाने। अर्थात् जवतक ने बह्मचारी व ब्रह्मचारिणी रहें,तबतक स्त्री व पुष्प का दर्शन,स्पर्श, एकाःत सेवन, भाषण, विषयकथा, परस्पर कीहा, विषय का ध्यान और संग इन आठ प्रकार के मैयनो से अलग रहें। और अध्यापक छोग उनको इन बातों से बचावें, जिनसे उत्तम विद्या, शिक्षा, शील, स्वभाव, शरीर और आत्मा से बलयुक्त होकर शानन्द को नित्य बढ़ा सकें। पाठशालाओं से एक योजन अर्थात चार कोस हर प्राम वा नगर रहे। सबको तुल्य वस्त्र, खानपान, बासन दिये जायें, चाहे बह राजकुमार वा राजकुमारी हों, चाहे दरित के सन्तान हों, सबको तपस्वी होना चाहिए । उनके माता-पिता अपने सन्तानों या सन्तान अपने माता-पिताओं से न मिल सकें, और न किसी प्रकार का पत्र-व्यवहार एक दूसरे से कर सकें, जिससे संसारी चिन्ता से रहित होकरकेवल विद्या बढाने की चिन्ता रखें। जब भ्रमण करने को जावें, तब उनके साथ अध्यापक रहें, जिससे किसी प्रकार की कुचेप्टा न कर सकें और न आलस्य, प्रमाद वरें।"

स्वामीजों के अन्य प्रत्यों में जहाँ कही दिक्षा का प्रकरण आया है, उसमे विक्षासम्बन्धी इन्हीं सिद्धान्तों को दोहराया गया है। वे सिद्धान्त संक्षेप में निम्न-लिखित हैं:

(१) छड़कों और लड़कियों के शिक्षणालय पृथक्-पृथक् हों। स्वामीजी ने इन शिक्षणालयों का आचार्यकुल और गुरुगुल इन दो नामों से निर्देश किया

ह । (२) आठ वर्ष से अधिक आपु के वालक या वालिकाएँ गुरुकुलों में अवस्य भेज दिये जायें । ऐसा राजनियम होना चाहिए कि आठ वर्ष से प्रधिक आयु के बच्चों को घर मे न रखा जा सके । उनका आचार्यकुछ में जाना

आवश्यक है। (३) विवाहयोग्य आयु होतेतक (बालक २५ वर्ष की आयुतक और गम्मा १६ वर्ष की आयुतक हों) विद्यार्थी आचार्यकुल में ही निवास करें। वे ब्रह्म-

चर्य का पाठन करें। उससे पहले उनका बाग्दान अग्रवा विवाह न हो। (४) गुरुकुटों में सबको एकसमान माना जाम, उनमें ऊच-मीच या प्रनी-निर्धन की भेदभावना न हो। राजपुत्र हो या किसी साधारण शिल्पी की सन्तान हो, सबने समान व्यवहार किया जाय।

(५) गुरु और शिष्य का पिता-पुत्र का-सा सम्बन्ध रहे । गुरु उन्हीं लोगों को बनाया जाय, जो गुद्ध आचरणवाले और विद्वान् हों ।

(६) ज्ञिक्षणालय नगर से दूर एकान्त स्थान में हों। वालक और वालिकाओं के

गुरुकुल भी एक दूसरे से दूरी पर होने चाहिएँ।

(७) जिला-पद्ध ति के सम्बन्ध में पत्यार्थप्रकाश'और 'ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका' में स्वामीजी ने विस्तार से अपने विचार लिखे हैं। उनका साराश यह है कि वेद-वेदांगों की विद्धा के साथ-साथ वालकों को अन्य सब प्रकार की उपयुक्त शिक्षा दी जानी चाहिए। राजविद्धा, शिल्प, गणित, ज्योतिष,
भूगोल, चिकित्सा आदि शास्त्रीय और व्यावहारिक विषयों के अतिरिक्त
देशा-देशान्तरों की भाषाओं का झान भी कराया जाय, स्वामीजी का ऐसा
अभिग्राय था।

(६) विचारों की शुद्धता रखने के लिए स्वामीजी यह आवश्यक समझते थे कि उन प्रत्यों का अध्यापन न कराया जाय, जिनमें शृंगार रस अथवा भ्रम-मलक विचारों का प्रतिपादन हो।

कैंदिक साहित्य के बह्मयन-अध्यापन और विका के प्रचार के लिए आयसमाज के एक दल ने गुर्कुल-शिका-अधान को अपनाया। इसके विचरीत, एक दल
ऐसा भी या, जिसने व्याप्तिक ज्ञान-विज्ञान की रिक्षा को अधिक महस्व दिया। पहले
दक के नेता स्वामी अद्यान-दवा दुसरे दल के नेता महास्माहीस राज थे। महास्माजी
ने वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल द्यानन्द एंन्लो बेंदिक स्कूल, लाहीर की स्वापना की। उसके बाद अनेक स्कूल और कारीज खुले। इन रक्क्ला और कारीजों में
स्वामीजों के विकास-बन्धी सभी विचारों पर तो बावरण नहीं हो सकता था,
परन्तु बेंदिक धर्म की विकास-बन्धी सभी विचारों पर तो बावरण नहीं हो सकता था,
परन्तु बेंदिक धर्म की विकास-बन्धी सभी विचारों पर तो बावरण नहीं हो सकता था,
परन्तु बेंदिक पर्म की विकास-बन्धी सभी विचारों के बावरण दियो समाज दारा स्थापित गुक्कुल के साम्बान की अद्यानन्द हारा स्थापित गुक्कुल कार्याकी के मानि ने विद्यान को निकास भी नहीं की गई। बिल्क
भीतिक, रसायन और गणित बास्त्र आदिकी शिक्षा हिन्दी के माध्यम से दो गई।
डी० ए० वी० कालेज के सम्बन्ध मे यह घोषणा को गयी, "इसका उद्देश प्राचीन
संस्कृत साहित्य के व्यव्ययन को उत्साहित करता, और हिन्द्र-साहित्य को उन्नत
करना होगा।"

कन्या-पुरुकुल भी घोले गये । बेहरादून का कन्या-पुरुकुल तथा जलन्धर का कन्या-महाविद्यालय एक समय में बहुत प्रसिद्ध हुए । इसके अतिरिक्त आर्य-समाज के प्रायः सभी मन्दिरोंके साथ पुत्री-पाठदााळाओं को स्थापना भी की गई । आर्यसमाज ढारा संस्थापित श्रिक्षा-संस्थाओं के क्षारा जहाँ एक ओर देस

जानतमाल क्षारी संस्थापता विक्षा-संस्थाओं के द्वारा लहा एक और देश में साक्षरता बढ़ी, वहाँ दूसरी ओर संस्कृत, हिन्दी और वैदिक शिक्षा का बहुत प्रवार हुआ। इत संस्वाओं ने जनता में धार्मिक भावना भरने और अवनी प्राचीन भारतीय संस्कृति की रक्षा करने का आवर्ध अपने,सामने रखा। पुस्तकालकों की स्थापता का श्रेय भी आर्थसमाज को ही दिया जा सकता है। गुस्तुकां में आश्रम-पद्धति का पालन करते हुए उसने यह भी प्रमतन किया कि यह प्राचीन पद्धति भिर से प्रचलित हो सके। उसने सोलह संस्कारों का भी प्रचार निया। केनेक कारणों से पूरी पीकला नहीं मिली। निरस्त परिवर्गत होते इस वैज्ञानिक सुन में मिल भी मही सक्ती थी। लेकिन फिरमी प्राचीन संस्कृति और धर्म के प्रति आस्वा भी सही। सक्ती थी। लेकिन फिरमी प्राचीन संस्कृति और धर्म के प्रति आस्वा परि करने में उन्हें बहुत सफलता प्रिष्ठी।

8

दूसरे घनेक सुधारों का श्रेय भी आयंसमाज को मिल सकता है। जैसे धर्ण-व्यवस्था पर चोट करके उक्तने जाति के बन्धनों को बुछ डीला किया। इसी-विक्षा का प्रचार करते हुए पर्दो-प्रधा पर चोट की । जानाय बच्चों के लिए अनाय-आश्रम स्थापित किये। गऊ-रक्ता की तकी । इस सम्यप्य में स्थार्थ स्थानियानक गऊ-करणानिधि नामकरणक पुस्तक लिखी थी। अनेक समाएँ स्थापित की थी। सासकों से भी बहु मिले थे। बयोंकि वह मानते थे कि गऊ कृषिप्रधान भारत की निश्चि है। बार्यसमाज ने इस कार्य को और आयं बढाया।

आर्यसमाज ने वृद्धि का भी कियारमक समर्थन किया, यद्यपि इस आन्दी-लन के फारण उसका विरोध भी हुआ। परन्त उसका विश्वास या और है, कि जो कोग हमारी उनेक्षा और अपमान के कारण हमसे विक्रुड गये है जन्हें फिरसे अप-नाया जा सकता है। इतना ही नहीं, अहिन्दु भी हिन्दु-धर्म में प्रवेश पा सकते है। उस समय जिस धार्मिक संकीर्णता और छत्तछात की प्रवलता थी इस आन्दोलन ने उसपर करारी चोट की । एक युग था कि जब यदिकोई हिन्दू पुरूप या स्त्री किसी भी प्रकार दूसरे धर्मवाले के सम्पर्क में या जाता था, या साधारण प्रकार की धार्मिक या सामाजिक मर्यादाक्षों का अतिक्रमण करता था, तो फिर वह दिन्द नहीं रह सकता था। इसी अप्राकृतिक स्थिति पर वार्यसमाज ने आक्रमण किया। वैद्यान. यह प्रतित्रिया के रूप में ही हुआ, परन्तु इसने जिस मानसिक संकीर्णता और दासता पर चोट की वह कोई कम बात नहीं थी । स्वामीजी ईसाइयों और मसल-मानों के शबु नहीं थे। पादरी स्काट और सर सैयद वहमद-जैसे व्यक्ति उनके परमित्र थे। इन धर्मों में उनके भवतो की संख्या भी कम नही थी। बाद में मह सम्बन्ध इतने अच्छे नहीं रहे । परन्तु स्वामीजी के जीवन-काल में ऐसी स्थिति नहीं आई थी। ठाहीर में ग्रायंसमाज की स्थापना के लिए जब किसी हिन्द ने स्थान नहीं दिया, तब एक मुस्लिम भद्रपुरुष के घर पर ही उसकी स्थापना की गई।

आर्थसमाज ने न नेवल भारतथाँ में, बिस्ट विदेशों में भी आर्थ-धर्म का मचार किया । यूरोप, एविया, अफीका जहीं कहीं भी भारतीय छोग उहते थे, वहीं-वहीं आर्थसमाज की स्थापना हुई । आर्थ-संस्कृति का प्रचार करते हुए उसने अनेक क्यों में मानव-नेवा का कार्य किया । नेवा के धेन में आर्थसमाज सदा और सब कहीं अप्रणी रहा है । भूकप्प हो या बात हो, दुंगिक्ष हो या अतिवृद्धि या अनावृद्धि हो, क्रिंगों से स्थापनी स्वाप्त के साथ आंगे बढ़कर बाम दिया है, और देश की प्रदेश प्राप्त में अपना पाति या है।

भारत के नव बातरण में आयंसमाज का महस्वपूर्ण स्थान है। उसकी माग्यताओं और सिद्धान्तों ने एक बार तो हीनमाब-यस्त हिन्दू-जाित को अपूर्व उस्ताह में भर दिया। अध्यविश्वाम और कुरीितियों ने जाल से मुनत ही कर हिन्दू जाित में गतियम प्रभाव के मार्ग को प्रपाव । पण्टित चनूपित के शब्दों में, "आयंसमाज के जन्म के समय हिन्दू कोरा प्रयुक्तिया जोव था। उसके मेरदर्य की हुड्डी बी ही नहीं। चाहे कोई उसे गाली है, उसकी हुड्डी बी ही नहीं। चाहे कोई उसे गाली है, उसकी हुड्डी बाहियों से मानता आ रहा है, फिरभी इन सारे अपमानों के सामने वह बीत निवीड़कर रह जाता था। कोगों को यह उचित संका हो सकती थी, कि यह आदमी भी है या नहीं, इसे प्रविच की चहता है या नहीं। किन्तु, आयंसमाज के उदय के बाद, अविवक्त उसामिता की यह मानेशित विश्वा हो गई। हिन्दुओं का यमें एव बार किर जगमगा उठा है। खाज का हिन्दू अपने धर्म की निष्टा सुनकर चुल नहीं रह सकता, जरूरत हुई तो प्रांच का वह तुन्दू अपने धर्म की निष्टा सुनकर चुल नहीं रह सकता, जरूरत हुई तो प्रांच का वह ने प्रांच करने ने प्रांच भी दे सनता रूप चुल नहीं रह सकता, जरूरत हुई तो प्रांच सार के नव ने प्रांच भी दे सनता रूप चुल नहीं रह सकता, जरूरत हुई तो प्रांच स्थान के नव ने प्रांच ने मार्ग भी दे सनता रूप ना स्थान स्थान के स्थान स्थान के नव निष्ट अपने सार के स्थान है ने प्रांच स्थान है ना निष्ट सम्बन है ना प्रांच स्थान स्

## अध्याय-१३

## नीति-शास्त्र

#### डाँ० रामकरण शर्मा

राजनीतिविज्ञान के क्षेत्र में पारचात्य दादों के नाम प्राय: सुनने की मिलते हैं, जैसे प्रजातंत्रवाद, समाजवाद, साम्यवाद आदि । भारतीय परम्परा में ऐसे बाद नहीं हैं। इसका यह धर्य नहीं कि प्राचीन भारतीय वाङ्मय में राजनीति की सुब्य-यस्थित चर्चा नहीं है। सच तो यह है कि जहाँ पश्चिम में देश, काल और व्यक्ति-गत दार्शनिक विचारधाराओं या महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप विभिन्न राजनीति-संबंधी बादों की रचना हुई, वहाँ भारतीय परम्परा में धर्म की केन्द्र-विन्दु मानकर राजनीति या राजधमें की विश्वद व्याख्याएँ हुई ।

यों सम्पूर्ण वैदिक और लौिक संस्कृतसाहित्य में नीति अयवा राजनीति-संबंधी विवार विखरे पड़े हैं। परंतु राजनीति की विस्तृत, सुव्यवस्थित चर्चा कीटल्य के अर्थशास्त में मिलती है। अर्थ की श्याख्या आचार्य कीटल्य ने इस प्रकार की है कि 'अर्थ से आशय है मनुष्यों की बस्ती से, उनके प्रदेश से, जहां कि वे रहते हैं।' इसलिए अर्थ-बास्त वह बास्त है जिसमें राज्य की उपलब्धि और उसके पालत भीर संवालन के उपयों का वर्णन हो। भाचायं उप्ण के राजतीतिविषयक ग्रंथ की दण्ड-नीतिशास्त्र तया आचार्यं बहस्पति के प्रन्य को अर्थ-शास्त्र इसीलिए कहने लगे थे।

महाभारत के शान्तिपर्व में राजनीति-शास्त का तफसीलवार इतिहास हम देखते है । राजनीति-शास्त्र की परम्परा के कुछ प्राचीन आचार्यों का भी उल्लेख

उसमें पाया जाता है।

कई स्मृतियों में विशेष करके मनुस्मृति के ७वें और वर्षे अध्याय में राज-

नीति का विस्तार से उल्लेख किया गया है।

महाभारत के अनुसार एक ऐसा समय था, जब न तो कोई राजा था, न राज्य या, और न कोई दण्ड-विधान । धर्म (के भय) से ही स्वयं सभी लोग एक दूसरे की रक्षा या सहायता किया करते थे। पर धीरे-

राजा का निर्माण धीरे लोगों की स्वार्यंपरता बढ़ती गई, धर्म के बन्धन ढीले पड़ने लगे और एक दूसरे को सताने लगे। अच्छे लोगों के लिए समाज में रहना भी कठिन हो गया । ऐसी हालत में देवताओं ने ब्रह्मा की सहायता मांगी ।

१ महामारतः द्यान्ति-पर्वे ४६-१-१४४

ब्रह्मा ने सबसे पहले राजधर्म की अत्यन्त विस्तृत ब्यास्था की । इसे कमसः स्वयं विव ने तथा इन्द्र, सृहस्पति और तुक ने ब्रह्म किया । घुत्राचार्य तक आसे-आते राजधर्म की यह ब्यास्था अत्यन्त संक्षिप्त और सरल हो गई । इसके बाद देयताओं के अनुरोध पर मगवान् विष्णु ने अपने मानस पुत्र राजा विरजा की मृटि की । दुर्माग्यवस विरजा की सासन में हाच हो न थी, वैराग्य को ही इसने अपना पर्म समझा। इसके विपरीत, इसी बस-परम्परा में राजा वेन की शासन में आवस्यनता से अधिक होच थी। लगा पह अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने और अनुचित क्या से लोगों को सताने । मह्पियों ने विद्रोह किया और वेन की हत्या कर, विचार सम्यन करके पृत्रुको राज्य पर आसीन किया। पृत्रु राजधर्म के प्रतीक थे। मह्पियों के आरेशनुवार पृत्रु के प्रतिकारी, लोगों को सताने प्रतिकारी, लोगों की साथ समान क्यवहार करना, और लो पी कोई आसि धर्ममान पर से विचित्त होता समान ज्यवहार करना, और जा पी कोई आसि धर्ममान पर से विचित्त होता समान क्याया उसे अवस्य दण्ड दूँगा।" राजा धृत्र के राजा बनते ही जजड़-वावड़ कानीन भी चौरतही गई। यह वारों और प्रतगता छ। गई। न कभी हुनिस होता, न कोई धीमार पड़ता और न कोई धासमय युद्धारे या छन्तु की पेस्ट में ही आता।

राजा को बावस्वकता बतलाते हुए, रामायण में कहा गया है कि 'यदि राजा न हो तो रास्ट्र छिन्न-फिन्न हो जायगा, न समय पर वर्षा होगी; न कृषि का विकास होगा; न पुत्र पिता की बात मानेगा, न पत्नी पति की; न यज होंगे, न कोई उत्सव होगा; केंग्र बहुंग मछलियों छोटी मछलियों को खाजाती हैं, बैंधे-ही लोग एक दूसरे को मार डालेंगे, सज्जन और अयज्जन का भेद समान्त हो जा-यगा और चारी ओर अंखकार का जायगा।''

मनुस्पृति के अनुसार ऐसे समय मे, जब सर्वंत्र अराजकता फैली हुई थी और सभी भयभीत होकर इधर-उधर भाग रहे थे, भयवान ने लोक की रक्षा कि लिए राजा का निर्माण किया। इस्त, यम, वागु, मूर्यं, अनिन, वरण, वस्त्र और कुंदर न भनी देवताओं के अंश लेकर राजा पृथ्वी पर अवील हुंहा। उसकी बरावरी करनेवाला कोई नही था। अपने दिव्य प्रभाव से वह सभीके आदर-सम्मान का पात्र बना। बहा ने फिर उसके लिए बहातेज से युक्त रण्डविधान की रचना की। तबसे दण्ड के भय से ही सभी अपने-अपने काम सही दंघ से करने लगे। गर्द रण्ड न होता, तो जैसे लगे। मछली पकाफर सा आते हैं से सही समाज की जा वलवान् हैं वे दुवालों को पट कर बांची। अपने-आप पवित्र जीवन बितानेवाले लोन समाज में बहत कम मिळते हैं। इण्ड के भय से ही लगे। जल्डी कामों में लगते हैं।

राजा की शक्ति के स्रोत उसके कई व्यक्तिगत सुदुगुण आवश्यक माने गये

२ रामायण २-६७-६-३६

३, भनुस्मृति ७०३-२८

हैं। "इन्द्रियों<sup>3</sup> को वस में रखता हुआ वह पराई स्त्री, पराया धन और हिसाहति राजा कैसा होना चाहिए की सर्वथा त्याग दे । कुसमय सोना, चंचलता, झूठ बो-लना, अविनीत दृत्ति बनाये रखना, इस प्रकार के आच-रणों और इसी तरह के आचरणवाले छोगों की संगतिको वह छोड़ दे।अधर्माचरण और अनुर्थकारी व्यवहार का भी परित्याग करदे।" राजा श अपने राष्ट्र में स्थाय की रक्षा करे, अनुओं सेभी कुटिलतापूर्ण व्यवहारनकरे, विद्वानों के प्रति क्षमाशील हो।ऐसे राजा का यश, चाहे वह विल्कुल निर्धन ही क्यों न ही, चारों और उसी तरह फैलता है, जैसे पानी में तेल की बूँद । वह प्रातःकाल उठते ही विद्वानों और

द्धजनों की सेवा करे और उनसे विनम्रता की शिक्षा प्रहण करे। साथ-साथ वह वेदों का, दण्डनीति का, तकँशास्त्र, ब्रह्मविद्याऔर व्यावहारिक शास्त्रों का भी अध्ययन करे। बहहर तरह के व्यसनों का सर्वथा परित्याग करते। वह दानशील हो, यज्ञों में, उपवास, तपस्या और प्रजापालन मे उसकी अभिरुचि हो । वह बीर हो, बलवान् हो, सदा सत्यान्वेषी हो । वह सज्जनों की रक्षा करे, दुर्जनों का दमन करे। वह दुईपे हो, जितेन्द्रिय हो और एकदर्शी हो। ऐसे गुणों से युक्त राजा अपने मित्रों और सज्जनों के लिए वैसाही उपकारी हो जाता है, जैसे सभी प्राणियों के लिए बादल या पक्षियों के लिए स्वादिष्ट फलों से लदा हुआ दृक्ष।" यह राष्ट्र की सम्मत्ति का समान वितरण करने के बादही स्वयं अपने हिस्से का उपभोग करे, मंत्रियो या अमारयों का कभी तिरस्कार न करे, धमण्ड से श्रूर बलवान् शत्रुओं का वध करे, दुर्वजों की रक्षा करे, दण्डविधान में अपने-परावें का मेद कभी न करे, गरीबी, अनाथों और दढ़ों के आँचू पोंछकर और उन्हें मुहँ मौंगा दान देकर खुझ करें। राज्य बहुत यहा बीम है, इसे वही राजा सँमाल सकता है, जो दण्ड-नीति में निपुण हो, विद्वान हो, वीर हो और जो कभी अपने काम में किसी तरह का प्रमाद न करता हो। प्रास्त-मर्यादाका वह बरावर पालन करे। अनुकूल परिणाम होने पर वह बहुत अधिक प्रसन्न न हो, और न प्रतिकूल परिणाम देखकर प्रवराये ही। ऐसा कभी न सोचे कि वह बलबान् है और सभी गुणों से युक्त है, इसलिए सभी उसका बादर करेंगे ही । सभी गुणो से युक्त होने पर भी पापी लोग उससे इंप्यॉ करेंगे । इससिए उसे बराबर सावधान रहना चाहिए।

४. अर्थशास्त्र १-६

५. मनुस्मृति ७-३२-५३

६. महामारत शान्तिपव ७५-२-३७

७. वही ६१-३०-५८

द. वही ६३-१-३**६** 

सब<sup>6</sup> कुछ होने पर भी राजा अकेळा राज्य-संचालन नही कर सकता। इसिक्ट राजा को चाहिए कि वह सात या आठ सचियों की नियुक्ति करे और उनके परामर्थों से ही सारे राज-काज की चलाये। इनों अमारव से कछ तो ऐसे होसकते हैं, जो अननी कुल-परम्परा से

सं कुछ ता एन हानकत हु, वा अवना कुल्नरस्पत स ही सचिव-पद के अधिकारी है। पर हर स्थिति मे सचिवों को जासवेता, बीर, बोढा और कुळोन तो होना ही चाहिए। सचिव का ही दूसरा नाम अमात्य है।

कौदल्य ने अमात्यों की योग्यता और नियुक्ति के बारे में कई मत-मना-न्तर प्रस्तुत किये है। आचार्य भारद्वाज के अनुमार महपाठियों की नियुक्ति अमास्य-पद पर को जानी चाहिए, क्योकि राजा उनकी कार्यक्षमता और व्यावहारिक पवित्रता से पहले से ही सुपरिचित रहता है। इस मत के पक्ष विपक्ष में दूसरे कई आचार्यों के मत दिखलाये गये है। आचार्य कौटल्य का निर्णय यह है कि राजा की विद्या, बुद्धि, साहुस, गुण, दोप, देश, काल और पात्र का विचार करके ही अमा-त्यों की नियुक्ति करनी चाहिए। यदि सहवाठी भी योग्य मिलें, तो उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हाँ, नियुनित के बाद गुप्त उपायों से अमारयों के चरित्र की परीक्षा अवदय लेनी चाहिए। यह परीक्षा चार तरह से की जा सकती है। एक तो ऐसा झुठा प्रचार कर दिया जाय कि अमुरु पुरोहित राजाशा न मानने के अपराध में पदच्युत कर दिया गया है। फिर वह पुरोहित कुछ अन्य गुप्तचरी की सहायता से हर अमास्य को यह कहलाये कि राजा वड़ा ग्रधामिक है, इसलिए इसकी जगह किसी दूसरे की राजा बनाना चाहिए। हर अमात्य की यह भी कह-छाये कि दूसरे सभी अमारयों ने यह बात मान ही है। यदि अमारय इसे न माने और राजा के प्रति अपनी भनित प्रकट करे, तो समझना चाहिए कि अमास्य राज-भवत है। इस परीक्षा को अर्थशास्त्र में 'धर्मोपधा' वहा गया है। दूसरी परीक्षा का नाम 'अथोंपधा' है। इसमें यह झूठा प्रचार किया जाता है कि राजाज्ञा की हुकरान के अपराध में सेनापति को परेंच्युत कर दिया गथा है। फिर वह सेनापति गुष्तचरों की सहायता से हर अमात्य को धन का लोभ देकर यह कहलाये कि यह राजा सर्वेथा अयोग्य है, इसका विनास कर देना चाहिए। यदि अमात्य इसका विरोध करे, तो समझना चाहिए कि वह योग्य और राजभवत है। तीसरी परीक्षा होती है 'कामोपधा' 1 सन्यासिमी का वेश धारण किये कोई गुप्तचरी हर अमात्य के पास जाकर यह कहे कि महारानी उससे प्रेम करती है और यदि वह महारानी से मिलेगा तो महारानी खुश होकर उसे पर्याप्त धन भी देगी। यदि अमात्य इसका विरोध करे, तो समझना चाहिए कि यह पवित्रात्मा है। चौथी परीक्षा का नाम है 'भयोपधा'। इस परीक्षा में बमात्य दूसरे बमात्यों को नौका-विहार के लिए

६. मनुस्मृति ७-५४

आमिन्यत करता है। फिर राजा उन सभीको दिण्डत करता है। तय दूसरा गुस्त-चर (अपमानित छात्र के देश मे) हर अपमानित अमात्य के पासजाकर राजा के विरुद्ध बातें करते हुए उपके दथ का प्रस्ताव राजता है और यह भी सूचित करता है कि अन्य सभी असात्यों ने यह प्रस्ताव मान जिया गम्बत है। प्रगर अमात्य इसका विरोध करे, तो समझता चाहिए कि यह योग्य और प्रागमकत है। इस तह इन परो-साओं में घरे उत्तरनेवाले असायों को यथायोग्य पहों पर नियुक्त करना चहिए। इन अमात्यों में जो सबसे अधिक योग्यता एवता हो, जो कुछ अन्य परोक्षाओं के वाद मन्त्री या प्रधान मंत्री के पद पर नियुक्त किया जाय।

राजा के निष् पुरोहित का होना भी अध्यावस्यक है। "जैंसे आचार्य के प्रोहेत का होना भी अध्यावस्यक है। "जैंसे आचार्य के प्रोहेत प्रदेश किया, तिवा के पीछे पुत्र और स्वामी के पीछे पुरोहित मारव बरुता है, वैये ही राजा को पुरोहित का अनुनामी-

होना चाहिए।"

"पुरोहित" (बहा) धौर राजा (क्षत)की मंत्री के सम्बन्ध में महामारत में मुचुकुन्दोवास्थान की उद्भावना की गई है। राजा मुचुकुन्द ने अपने बाहुबल से सम्पूर्ण पृथ्वी की जीत लिया। उसने बाद कुवेर ने मुख ऐसी प्रदृष्ट आसुरी शक्तिन यो की मृद्धि की, जिनके सामने मुचुकुन्द को सैन्य-वाधित कीकी पड़ने लगो। तब मुचुकुन्द ने महर्षि वसिष्ट की तप. विनत से कुवेर की आनुरी रामितमों की परास्त किया। इस तरह राज्य-संचालन के लिए तपस्वी विदानों के सहयोग की परम आवस्यकता है।"

साथ-साथ, योग्य विश्वासी गुध्तचरों की भी नियुनित आवश्यक है। विद्यार्थी, <sup>98</sup> संत्यासी, गरीव किसान, व्यापारी, सिद्धतपस्वी या शिष्यों को वेदाभूषा में ये गुप्तचरन केवल मंत्रियों को स्वराज्य या परराज्य

गुरत्वार वी परिवेद के प्रतिकार के प्रतिकृति हैं, बहिल प्रतिकृत परिवेद के प्रतिकृति परिवेद के प्रतिकृति परिविद्या के अनुकृत परिविद्या में बदल देता भी दनने कार्य का महत्वपूर्ण अस होता है। कुछ मुन्वर तो एकही स्थान पर रहमर अपना कार्य करते हैं और कुछ घूम-भूमकर। यमबा इन्हें 'संस्था' और संचार' कहा जाता है।

इन गुन्त चरों को कभी-नभी आपस में दिखायटी वाद विवाद करने की भी भावस्यकता पड़ती हैं। कोई कहता है, 'राजा अन्यायी है, सबको दण्ड देता है,' फिर दूसरा कहता है प्यह सब गछव है, राजा को तो भगवान ने ही सभी की रक्षा

१०. अयंशास्त्र १-७-९

११. महामारत, शान्तिपव ७४-१-२२

१२. अर्थशास्त्र १-१०-११

१३. वही १-१२

के लिए बनाया है, यदि राजा न हो तो जैसे बड़ी मछिलयों छोटी मछिलयों को खा जाती है वैसेही बलवान लोग दुवंलों को नष्ट कर देते। इसलिए राजा का अप-मान कभी भी नहीं करना चाहिए। 'इस तरह के दिखावटी बाद-विवादों से एक ओर तो लोगों की मनोइतियों की बानकारी हो जाती है, दूसरी ओर राजा के लिए प्रचार करने का अवसर मिल जाता है। गुनाचरों का महत्व मा कार्य यह भी है कि जैसे हो तैसे राज्य में कही किसी तरह का असतीय न फेले; यह इसलिए मि विश्रध्य या असंत्रट व्यक्ति वासानी से समुग्रों के पश्च में चले जा सकती है।

राजा<sup>भ्य</sup> को अपनी रक्षा के लिए किसी दुर्ग (किसा) में अपना निवास-स्थान बनाना चाहिए। यह दुर्ग या तो मरुमूमि में हो (धन्वदुर्ग) या कहीजमीन

दुगं पर इंटों से बनी ऊँची दीवारों से सुरक्षित हो (मही-दुगं), या चारों स्रोर अवाह जल से भरी खाइयों से

हुगी, या चारा स्रोर अवाह जल से भरी सार्थ से धरा हो (बस्दुर्ग) अथवा वहेन्द्र डे पने दक्षों से घिरा हो (बार्क्डर्ग) या चारोशोर से खुळा होने पर भी सैन्यदक से सर्वया सुरश्तित हो (ब्रहुर्ग), या चारों ओर पर्वेतों संघराहो (गिरिदुर्ग)। इन सभो दुर्गों में गिरिदुर्ग को सबसे अधिक उपादेय माना गवा है।

दुर्ग पहर तरह के अस्त-जस्तो से सुसज्जित हो। इसमें भोजन की प्रचुर सामग्री हो, पेय जल की व्यवस्था हो, जानवरों (पोझों ग्रांवि) के खाने की चीजें हों, जावस्यक यन्त्र भी हों। वाहनों को समुचित व्यवस्था हो। विद्वान पुरो-हित और शिल्फार भी वहां अवस्य रहें। ऐसे दुर्ग के बीच में राजा प्रपना प्रासाद सैयार कराये। यह प्रासाद सभी शह्तुओं के अनुकूल हो, स्वच्छ हो हशों से पिरा हो और वहां भी पेय जल को उचित व्यवस्था हो।

इम तरह के दुगें में निवास करनेवाले राजा को शत्रु नहीं परास्त कर

सकते ।

उच्च<sup>94</sup> पदों परआसीन कमैचारियों परकड़ी निगरानी रखना बहुत आव-स्थक है । नियमानुसार इन कमैंचारियो को न तो आपस में बिल्कुल मिला-जुला

उच्चवदस्य कर्मचारी होना चाहिए, न हेपभाव ही वरतना चाहिए। यदि ये सर्वया मिल जायें तो अधिक सम्भावना इस बात की है ये राजद्रस्य का अपहरण करेंगे। यदि ये आपस में हेप करने लगें, तो अपनी 'तू-तू में में' के चलते राज्य का कार्य ये सुचार रूप से न चलने देंगे। इसलिए इन्हे राजा के आदेशानुसार पूरी ईमानदारी से सारे कार्य संभावते रहने चाहिए। राजा को

१४. मनुसमृति ७-७०-७१

१५. वही ७३-७६; तु० अर्थशास्त्र २-३-४

१६. अयंशास्त्र २-६

चाहिए कि इनके बारे में सारी बातों की जानकारी अपने गुप्तचरों द्वारा प्राप्त करता रहे। इनकी आमदनी अगर कम है और खर्च ज्यादा, तो जाँच-पड़ताल कराने के बाद राजा को ऐसे कर्मचारियों को गवन के घाराध की कड़ी-से-कड़ी सजा देनी चाहिए। वांछनीय तो यह है कि प्रत्येक उच्चपदस्य राजकर्मचारी अपने आय-व्यय कापुरा विवरण राजा के सामने बरावर प्रस्तत करता रहे।

जो कर्मचारी ईमानदार हों, जनका सम्मान होना चाहिए, और उच्चतर पदों पर उनकी उन्नति करनी चाहिए। इसके विपरीत, लोभी, वेईमान कर्म-

चारियों को निम्नतर पदों पर नियुक्त करना चाहिए।

मन्स्मति १ के अनुसार बासन-व्यवस्था का आरंभ गांवों से होता है। हरेक गाँव का एक मुख्या होता है। दस गाँवों के ऊपर उससे वड़ा मुख्या होता है।

इसी तरह बीस, सौ और हजार गांवों के ऊपर बड़े-शासन-स्यवस्था बड़े अधिकारी होते हैं। गाँव का मुखिया अपने गाँव की समस्या से अपने दशेश (दस गाँवों के मुखिया) को अवगत कराता है । इसी कम से हजार गाँवों का मुख्या अपने क्षेत्र की सारी समस्याएँ संबंधित अमास्य के सामने प्रस्तुत करता है। नगरों की शासन-व्यवस्था के लिए उच्चतर और अधिक शक्तिशाली अधिकारियों की नियुक्ति का विधान है।

कहा गया है कि गाँवों और नगरों की सुरक्षा के लिए निदुक्त सभी कर्म-चारियों के ऊपर गुप्तचरों की सहायता से कड़ी निगरानी रखनी चाहिए । प्राय: ये कमंचारी जनता को धोखा देकर अपना उल्लूसीया करने में निपुण होते है। जब कभी राजा को इनकी हरकतों का पता चले, तो वह ऐसे अधिकारियों का सर्वस्व राजकोप में जमा कराले. और उन्हें अविलम्ब अपने राज्य से निकाल वाहर करदे।

जनपदों भिकी दृद्धि कराना भी राजा का एक महत्वपूर्ण कर्ताव्य माना गया है। इसके लिए या ती वह दूसरे देशों के छोगों को बुलाये या अपनेही राष्ट्र की भावादी बढ़ाने का प्रयत्न करे। वह आवश्यकतानुसार

भूमिदान भी करे। यदि किसी किसान ने मेहनत करके

कोई अच्छा सेत तैयार कर लिया है और उससे वह बहुत अच्छी उपज कर लेता है, तो राजा को चाहिए कि उस किसान से वह खेत कभी वापस न ले।

राजा का यह कर्त्तव्य होता है कि वह जनता के स्वास्थ्य और अन्य आव-श्यकताओं की पूर्ति के छिए अपने कोप से एक सीमित रकम वराबर देता रहे। साथ-साथ, अन्त, बीज, बैल, घन आदि देकर किसानों की विद्याप रूप से सहायता

जनपदों की वृद्धि

१७. मनुस्मृति ७-११५-१२३ १८. अयंशास्त्र २-१

तथा उचित सिचाई आदि की भी व्यवस्था करता रहे।

जैसे जलूका <sup>१६</sup> (जोंक), बखडा और झमर पून, दूध व मधु श्रमशः अत्यस्य मात्रा मे प्रहण करते हैं, उसी तरह राजा को चाहिए कि वह प्रजा से अल्प-से-अल्प कर बमूख करे । पद्मधन और सोने का पचासवाँ हिस्सा, अनाज का छटा, आठवाँ

या बारहवाँ हिस्सा कर के रूप में लेना चाहिए।

कीटल्य-अर्थ-वास्त्र के रूप प्रचान पाहुए।
कीटल्य-अर्थ-वास्त्र के स्वामन-व्यवस्था की मुगमना की दृष्टि से कई
विभागों की स्थापना और उनके अध्ययों की निमुक्ति का विधान है। छनिजविभाग, सुवर्ण-विभाग, कोष्ठागार, पण्य, वन, आयुधागार, गुरुक, सूनव्यवसाय,
कृषि, नुरु, वयस्थान, जल्परिवहन, पगुवाला, अञ्चवाला, गनवाला, मुडा इन
विभागों की और इनके अध्यथों की विशेष रूप से चर्चा की गई है। इन अध्यक्षों
की योग्यता, अधिकारों और उत्तरकाथित्वों का वडा विस्तृत विथरण अर्थशास्त्र में
मिलता है। किन्तु इन विभागों में शिक्षाविभाग का अभाग खलना-सा है। ऐसा
लगता है कि प्राचीन मारत में शिक्षा राजकीय अधिकार-क्षेत्र में नहीं बाती थी।
इतमा अवस्य था कि मुशिक्षाविद्यानों का राजाओं के यहाँ विशेष मामान होता
था। मनुस्तृति में से तो यहाँतक कहागया है कि सङ्क पर यदि एक बार से सराज्ञ
आ रहे हीं और दूसरी और से कोई स्नातक, तो राजा का यह कर्सव्य होता है कि
स्नातक के लिए रास्ता छोड़दे। राजा भूखों मरता रहे, फिरमी वह विद्वान् सदाचारी थीत्रिय से कभी कर ग्रहण न करे।

राजकीय शासन-व्यवस्या का मुख्य प्रयोजन है प्रजा-पालन । जिसके राज्य में प्रजा घनहीन हो, चोरों का आतंक होऔर छोग सुखी न हों, वह राजा जीवित होने पर भी मरा हुआ-सा ही है । यदि उनकी ब्यवस्था से समी सुखी हैं, वोराजा

सभी पुण्यो का भागी होता है।

न्याय-व्यवस्या का ही दूसरा नाम ध्यवहार-निर्णय है। जब राष्ट्र में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी तरह की क्षति पहुँचाता है या कही भी राष्ट्र में व्यायविषद्ध कार्य होता है, तो उसके छिए उचित दण्ड-

व्यवहार-निर्णय विधान करना राजा का कर्तुंब्य है।

ब्यवहार-निर्णय<sup>3</sup> के लिए राजा स्वय विनम्न वेशमूपा से तरवज्ञ विद्वानों के साय राजसमा से उपस्थित हो। यदि किसी कारणवञ्च वह स्वय उपस्थित न हो सके, तो सबसे योग्य विद्वान् को तीन अन्य समझाशो के साथ इसकार्य के लिए भेजे।

१६ मनुस्मृति ७-१२६-३२

२०. अर्थेशास्त्र २-१२-३६

२१. मनु० २-१३६, ७-१३३

२२. मनुस्मृति ध-१-११६

व्यवहार-निर्णय के मुख्यत: नीचेलिखे १८ अंग माने गये हैं :--

ऋण सेना, धरोहर रखना, जिसकी सम्पत्ति नहीं है उसके द्वारा उस सम्पत्तिकी विक्री, सूसंगठित होकर बनियों द्वारा उत्पात मचाया जाना, अपात्र द्वारा सम्पत्ति का प्रहुण, कर्मचारियों को वेतन न देना, किसी शर्त का उल्लंघन, खरीदकर या वेचकर बाद में उलट जाना, जिसने पग्न पाल रखे है और जो उन पनुओं की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया है, उन दोनों का विवाद, अगल-बगल के खेलों, गाँबों आदि की सीमा, गाली-गलीज और प्रहार करना, चोरी करना, बलात्कार करना, दाम्पत्य सम्बन्धी समस्या, परिवार की सम्पत्ति का बेंटवारा, सूत-कीड़ा और पक्षियों, भेड़ों आदि के दंगल ।

राजा या चनके द्वारा नियक्त मंत्री समा-भवन में जाकर धर्मासन पर आसीन हो. व्यवहार-निणंय का कार्य आरम्भ करे। वह बादी तथा प्रतिवादी की भाव-भगिमा का अध्ययन करे ताकि उनके मन की गहराई में पहुँचा जा सके। फिर उसके बाद दोनो पक्षों की बातें सनकर साक्षियों के साक्ष्य को सामने रखते हए व्यवहार-निर्णय करे।

व्यवहार-निर्णंय में साक्षी कौन हो ? सभी वर्णों के लोग, जिनके घरवार है, परिवार है साक्षी हो सकते हैं। इन्हें निलॉभ और धर्मभीर भी होना चाहिए।

राजा साक्षी नहीं हो सकवा। रसोइया, नाचने-गाने-साक्षी बाला, श्रोतिय, बहाचारी और संग्यासी ये भी साक्षी नहीं हो सकते । नौकर, दुराचारी व्यक्ति, चोर, बुद्ध पुरुष, बालक और विक-लांग (अन्धे आदि) भी साली बनने की योग्यता नहीं रखते।

जिस व्यवहार-निर्णय का संबंध बलास्कार, चोरी, दाम्पत्य जीवन, गाली-गलीज या शारीरिक प्रहार से हो, वहाँ साक्षियों की गवाही लेने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ राजा को बादी और प्रतिवादी की बातों, उनकी भाव-भंगिमा व जनकी वर्तमान स्थिति की देखते हुए ही व्यवहार-निर्णय करना चाहिए। जहाँ कहीं साक्षियों में मतभेद हो, वहाँ बहुमत या अधिक विश्वसनीयता के श्राधार पर निर्णंय करना चाहिए।

साक्षी सत्य बोले, इसके लिए तरह-तरह की अपयों और धार्मिक उपा-ख्यानों का विद्यान है। पर जहाँ सत्य बीलने से किसी सदस्य के मारे जाने की संभावना हो, वहाँ असत्य-भाषण करना अपराध नही है।

व्यवहार-निर्णय में कई तरह की शपयों का भी विधान है। श्रीमयुक्त के दोनों हाथों में पीपल के पत्ते रखकर ऊपर से घष्टकते हुए लोहे का गोला रखदे,

यदि उसका हाय न जले. तो वह निर्दोप माना जाय ! शपथ इसी तरह उसे जल में डुबोबा जाय, न हवे तो निर्दीप . अपने बाल-वच्चों के सिर पर हाथ रखकर भी अभिमुत्त शपय खा सकता है

प्रयंशास्त्र भे में भिव्यवहार-निर्णय के पाँच साधन यतलाये गये हैं—
(१) जिसका अराध देल लिया गया हो, (२) जिसके अपने अपराध को स्वीकारकर लिया हो, (३) मरलता में जिरह, (४) मासानी
स्ववहार-निर्णय के साधन
से कारणो का पता लगजाना और (५) कतम दिलाना ।
यदि इन उपायों से भी काम न चलता हो, तो मुस्तवरीं द्वारा मामले की जीच-पड़ताल करने के बादही व्यवहार-निर्णय करना चाहिए।

परराष्ट्रनीत --राजा विकास की परराष्ट्रनीति मुख्यतः निम्नलिखित चार

सिद्धान्तो पर आधारित होती है :

(१) पड़ोसी राष्ट्र (भूमि-अनतर) धत्रु होगा ही।

(२) उसके सहयोगी भी दायु ही होंगे।

(३) पडोसी राष्ट्र की भौगौलिक सीमा के ठीक बादवाला राष्ट्र मित्र होगा।

(४) इनके अतिरिक्त अन्य राष्ट्र तटस्य होगे।

हर्न्ह अनुकूत बनाने के निए साम (सान्दनम) दान, दण्ड और भेद की नीतियाँ अपनाने का विधान है। राजाओं के लिए सन्धि, विग्रह, सान, आसन, वैधीमावऔर संध्य-इन छहो गुणों का अनुशीलन भी बहुत आवश्यक माना गया है।

यदि राजाअपने आपको साजु को अपेक्षा कमकोर समके, तो उसे पुरस्त कुछ अनुकूछ सतौं पर 'सिच्य' कर हैनी चाहिए। यदि राजु की तुनना में बह अपने आपको बननान् समके तो 'दिग्रह' (युद्ध) करने से कभी नहीं हिषकना पाष्टिए। यदि अपनी और साजु की दियति का तुल्जारमक ज्ञान न हो, तो कुछ समयतक प्रतीक्षा करनी चाहिए (आसम)। यदि राजा हर तरह से सम्यन्त के से बंद तो सहु पर औद्ध हो आक्रमण कर देना चाहिए। (यान)। अपने को सर्वेया असक राजा को किसी अधिक खल्कान् राजा की धरण केनी चाहिए (संवय)। परिरिध्त के अनुसार कभी-नाभो कुछ तो सन्धि से, और कुछ विग्रह से साजु को रास्ते पर लाना चाहिए (ईपीभाव)।

महाभारत<sup>२४</sup> में सरित-समुद्र-सवादश्रीर विडालम्पकीपाल्यान के माध्यम

से परराष्ट्रनीति के उच्चतम आदशों की व्याख्या की गई है।

समुद्र ने पूछा गंगा से, 'तुम बड़े-बड़े बृक्षों को तो उखाड़ लाई हो, पर छोटे-छोटे दुबले-पतले वेंतो का क्या हुआ ? उनको क्यो छोड़ दिया ? क्या

२३. अर्थं० ३-१

२४. भनु० ७-१५६-६०, तु० अर्थं० ७-१-१५

२५. महाभारत, शान्तिपर्व ११३, १३=

उन्हें छोटा समझकर अपमान किया है ?' बंगा ने उन्तर दिया, 'ये बड़े-बड़े बृक्तो एक हो अगह, एक ही स्थित में, 'ये रहते हैं, इन्हें उवाड़ फॅकना आसान है। पर बेंत कायदर्शों है। उसे यह जान है कि कब बिनम होना चाहिए भीर कब सिर अपर उठाना चाहिए। यह जब रेखता है कि नदी का दुईंप बेग बड़ी तेजी से आ रहा है, तब वह अुक लाता है, और वेग के हट जाने पर सिर अपर कर लेता है। तो किए से सिर अपर कर लेता है। तो किए ऐसी स्थित में बंत को उजाई के जान मेरे बत्त की बात नहीं है।' इसी तरह ऐसी स्थित में बंत को उजाई के जान मेरे बत्त की यात नहीं है।' इसी तरह जब वायु प्रधिक पराक्रमी हो, तो राजा को 'वैतसी प्रस्ति' अपनानी चाहिए।

एक विडाल जाल में फैसा पड़ा है। कुछ ही देर में शिकारी लानेवाला है, जो उसे मार हालेगा। इसी बीच एक चूहा लाता है। वह लगने शत्रु विडाल को जाल में फैता देवकर फूला नहीं समाता। पर उसी समय वह देखता है कि एक वेवला उसका पीछा कर रहा है। वेवला से बचने के लिए वह पेड़ पर चढ़ जा सकता है। पर पेड़ भी खतरे से खाली नहीं है, वहां भी उसका दूसरा दुश्मन उल्लू पात लगांचे बैठा है। खब वेचारा करे बया? नीचे नेवला, क्यर उहला, चुरन्त ही उसके दिमाग में यह बात लाती है कि दो उद्दर्ण दुश्मनों से बचने के लिए क्यों न इस जानी दुश्मन विडाल से कुछ खती पर सिक्ष करली जाय। चूहे की सूज कामयाव होती है। चूहा भी विडाल की गोद में शरण लेकर अपने आपको बचा लेता है, और फिर सिंग्ब की बत्त के धनुसार अपने दुश्मन विडाल का जाल काटकर उसकी जान मी बचा लेता है।

इस तरह यदि राजा चारों थोर से शत्रुशों से घिर जाय, तो किसी थापद्-

ग्रस्त शत्रु से कुछ शतों परसन्धि करके उसे अपनी रक्षा करनी चाहिए।

राजा<sup>र ।</sup> को सबसे पहले अन्य नीतियों से दूमरे राष्ट्रों को अनुकूल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। युद्ध तो अन्तिम अस है। सच तो यह है कि दो युद्ध करनेवालों में यदि किसी की जीत होती भी है, तो वह अस्यायी होती है। इस लिए राजा को चाहिए कि पहले साम, दान और भेद की नीतियों से हो वह दायु को जीतने का प्रयास करे। इसमें सफलता न मिलने पर हो युद्ध की नीति का आजय लिया जाय।

अर्थशास्त्र में शत्रु को जीतने या नष्ट करने के कई तरीके वतलाये गये हैं। कमी तो राजा गुप्तचरों की सहायता के अपने आपको सर्वेत प्रमाणित कराकर शत्रु को हतप्रम करने । कभी कुछ अन्य छल-कप्ट कराकर शत्रु का वश्च करादे । कभी अपने गुप्तचरों को काफी अर्से तक अनु-राष्ट्र में रहने से, लाकि शत्रु के अमारसों से मिल-जुलकर वह उन्हींसे शत्रु का विनाश करा सके। कभी शत्रु के दुगं की घेरकर अपने अधिकार में ले ले। आवश्यकता पड़ने पर वह विभिन्न

२६. मन्० ७-१६७-१६६

औषधों, उपचारों, मःत्रों एवं तत्रों का भी उपयोग शत्रु-वध के लिए करे।

दान् 23 पर विजय प्राप्त करने के बाद राजा की चाहिए कि वह अपने सद्गुणों से विजित दानु के दोयों को छिपाले। जिन स्थानीय लोगों की सहायता से विजय पाई है, उन्हें पर्याप्त दान आदि देकर सन्तुष्ट रखें। विजित राष्ट्र के प्रजाजनों की बेस-पूपा, भाषा, संस्कृति आदि का न क्षेत्रक उचित सम्मान करे, बिल्क स्वय अपने आपको स्थानीय मर्यादाओं में ढालने का प्रयास करे। यदि वह विजित राष्ट्र पहले अपनाही या और अपने या अपने पूर्वजों के किसी दोप के कारण सनुभों के हाथ में चला गया था, तो वह अपनी या पूर्वजों की उन गलतियों की फिर कभी न दोहराये।

इस तरह भारतीय नीति-शास्त्र की परम्परा अत्यन्त विशाल और उर्वर है। सभय है, इसका तात्विक अनुतीलन करने पर भारतीय दृष्टि से आर्थुनक समस्याओं के समाधान के लिए उचित मार्गदर्शन पाया जा सकता है। किसीभी पारचात्य राजनीतिक पद्धति का अन्धानुकरण आवश्यक नहीं।

### चाणक्य-सूत्र

[क्षाचार्य कौटल्य के नामशे जो ५७२ 'चाणवय-मुत्र' उपलब्य हैं, उनमें से मीचे हम केवल ६१ सूत्रों का अनुवाद दे रहे हैं । इन सूत्रों को धीवाचस्पति गैरोला द्वारा संपादित 'कीटल्य का अर्थदाल्य' में से लिया गया है :—सं०]

सुख का मूल है धर्म (१) धर्म का मूल है अर्थ (२) अर्थ का मूल है राज्य (३) राज्य का मूल है इन्द्रियों पर विजय (४) इन्द्रिय-विजय का मूल है विजय (१) विजय का मूल है इद्धजनों की सेवा (६) इद्धों की सेवा का मूल है विज्ञान (७) अत: मनुष्य विज्ञानवान् वने (०)।

कार्य मंत्र की रक्षा करने से ही सफल होता है (२३) वह ब्यक्ति कार्य का दिनास कर देता है, जो कि मंत्र खोल देता है (२४) राजा अपने दात्रु के दोगों को मंत्र के ने मंत्रें देव खेल तहे हैं (३२) किसीभी विषय का निश्चय तीन आदिमयों की एकराय होने पर किया जा सकता है (३२) मंत्र या भेद खुल जाता है, जबकि बहु छहु कार्नों में चला जाता है (३४)।

जो प्राप्त नहीं उसे प्राप्त करना, जो प्राप्त है उसका संरक्षण करके संबद्धन और फिर उसका वितरण—राज्य के ये चार ही सर्वस्व हैं (४२) राजा वह, जो नीति-सास्त्र के अनुसार राज्य चलाता है। (४६) कार्य तेजस्विता से ही सफल होता है (४३) गरम लोहे से ठडा लोहा नही जुड़ा करता (४४)

ध्यसनों में फैंसे राजा का कार्य कभी भी सिद्ध नहीं होता (६६)

कठोर दंढ देने से राजासारी प्रजा का दुश्मन बन जाता है (७६) लड़्यों सर्वे संतीपी राजा का परिस्वाग कर देती है (७७) एण्डनीति का सहारा लेकर राजासारी प्रजा का सरसाण करता है (७६) रण्ड-धिनत के न होने संविष्णदंख लिल्न-धिन हो जाता है (८१) उत्कर्ष तथा विनास दोनों अपनेही हाथ में हैं (८४) जा कार्य उपायपूर्वक नहीं किया जाता, वह किया-कराया भी नष्ट हो जाता है (६४) आग्य भी पुरुपाय के पीछ-पीछ चलता है (६५)

कार्य-सिद्धि की इच्छा रखनेवाला मनुष्य भोला-भाला नवना रहे (१२६) भाता के मनों पर वछड़ा भी हुए के लिए आधात करता है (१२७) देव को ही सब कुछ माननेवाले का कार्य कभी सिद्ध नहीं होता (१२६) सोधे-सादे स्वभाव के राजा का तिरस्कार उसके ग्राधित जन ही कर देते हैं (१४२) तेज स्वभाव-वाले राजा से सभी लोग ख्याकुल रहते हैं (१४५) अजा ऐसे राजा का बहुत आदर नहीं करती, जो सास्त्रज्ञ होते हुए भी दुर्वेल हैं (१४५)

तिरस्कार से प्राप्त वैभव को सत्युरुष ठुकरा देते हैं (१६०) सदाचार की

अवहेळता न को जाय (१६३) अपने विद्यासकी रह्या प्राणों का मृत्य देकर भी करती बाहिए (१६५) जो ब्यांबत चुगळी करता और चुगळी सुनता है, उसका परित्याग उसकी स्थी और पत्र भी कर देते हैं (१६६)

मर्यादा से श्रधिक विश्वास कदापि न किया जाय (१७२) शत्रु के लिए

किया गया अच्छा कार्य भी बुरा ही समझा जाता है (१७३)

परात्रम हो राजा का मुख्य धन है (१८३) भाग्य भी निरुत्साही व्यक्ति का साथ नहीं देता (१८४)

रात्रु पर बही चोट करनी चाहिए, जहाँ कही भी उसकी दुर्बलता दिखाई-दे (१६४) अपने बरा में आये हुए राशु का भी विश्वास नहीं करना चाहिए।

अच्छे व्यवहार से शत्रु को भी जीत सकते हैं (२०१)

दावानल चन्दन को भी भस्म कर देता है (२०६) भूखे क्षादिमयों के साथ याद-विवाद न किया जाय (२३०)

कोहे से ही लोहा कर सकता है (२३२) बुद्धिहीन का मित्र कोई नहीं

होता (२३३) प्राणियों पर धर्म द्वारा विजय पाई जा सकती है (२३=) अधर्म बुद्धि ही सर्वेतारा की सूचित कर देती है (२४२)

किसीकी गुप्त बात को नहीं सुनना चाहिए (२४४)

अर्थहीन इन्द्र को भी दुनिया बड़ा नहीं मानती (२४६) दरिद्रता जीते हुए भी घरनु है (२५७)

दूप पिलाने पर सांप का विप ही बढता है, अमृत नही बनता (२७४) भूख से बढ़कर राजु नही (२७७) भूखे को कुछ भी अखाद्य नहीं (२७९)

अहंकार से वडा कोई दूसरा शत्रु नहीं (२८८) सभा में शत्रु की खुराई नहीं करनी चाहिए (२८६)

दूसरों के सद्गुणों से डाह नहीं करनी चाहिए (३०४) सबु के भी अच्छे गुणों को ने रोना चाहिए। (३०६)

दण्ड अपराध के अनुसार ही दिया जाय (३२८)

कार्यं अपनी कुल-मर्यादा के अनुसार ही किया जाय (३३१)

बहुत अधिक साथ रहने से बुराई पैदा हो जाती है (३४६)

मूर्ख, मित्र, गुरु धौर स्वजनी के साथ बुद्धिमान् ब्यक्ति को ब्यर्थ विवाद नहीं करना चाहिए (३५२) बसना वधी देश में चाहिए, जहां कोई उपव्रव न हो (३६६)

वह परिवार स्वर्ग बन जाता है, जहाँ पुत्र गुणी होता है (३०१) जनपद के हित के सागे ग्राम-हित को छोड़ देना चाहिए (३०३) परिवार-हित का त्याग कर देना चाहिए ग्राम-हित के अर्थ (३०४) तिल-जैसे उपकार को को सज्बन पहाड-जैसा मानते हैं (३१८) वैभवं वैसाही मिलता है, जैसी बुद्धि होती है (४०६)

तपस्वी सदा पूज्य है (४११)

सत्य से बड़ा कोई तप नहीं (४१७) संसार सत्य पर टिका हुआ है (४१६) नीच आदमी कुकर्म कराकर करनेवाले को अपमानित करता है। (४३८) कृतध्न के लिए नरक के सिवाय दूसरी कोई गति नहीं (४३९)

बाणी ही विप है, और वाणी ही अमत (४४१) जो प्रिय बचन बोखता है, उसका कोई भी चत्रु नहीं (४४२)

जैसा कुल, वैसाही बाचार (४६०)

नीम को आम नहीं बनाया जा सकता, उसका कितना ही सुधार वयों न किया जाय (४६१)

रात्रि में वेकार न घूमाजाय (४६४) विनाकाम दूसरे के घर मे नहीं जाना

चाहिए (४६७)

राजा दूर की चीज को भी देख लेता है गुप्तचरों की आंखों से (४७२) दरित होकर जीवित रहने से तो मर जाना कही अच्छा (४०६)

आशा मनुष्य को निलंक्ज बना देती है (४०७)

वैभव से अच्छा बादमी अपने पास की चीज की भी नही देखता, और न

हित की बात सुनता है (५११)

विश्वासपात करनेवाले के लिए कोई प्रायश्चित्त नहीं (५२३) बुद्धिहीन मनुष्य का कोई भी शत्रु नहीं (५३४) संसारी बातों को जाननेवाला ही सर्वज्ञ कहा जाता है (५४२)

शास्त्र को जानता हुआ भी जो व्यक्ति लोक-व्यवहार नही जानता, यह मुर्ख ही है (५४३)

झठी गवाही देनेवाले नरक में जाते है (१११)

जो पाप छिपकर किये जाते है उनके साक्षी हैं पृथिबी, जल, तेज, बाय और आकाश (५५२)

प्रजा न्यायी राजा को माता के समान मानती है (५५६)

प्रजा-प्रिय राजा सांसारिक सुख और पारलीकिक स्वर्ग दोनों को प्राप्त करता है (५६०)

# नीति-सूक्तियाँ

### पंचतंत्र से---

यहिमस्जीवित जीवित यहवः सीऽत्र जीवितु । ययासि कि न कुर्वस्ति चंच्वास्वीदरपूरणम् ॥१॥ जिसके जीने से अनेक प्राणी जीते हैं, वही यहाँ जीवित कहा जाता है। यो तो प्या पक्षी भी अपना पेट चींच से नहीं भर लेते ?

परिवर्तिति संसारे मृतः को या न जायते। जातस्तु गण्यते सोऽत्र यः स्फुरेच्च श्रियाधिकः।।२।। परिवर्तनरील इससंसार मे कौन मरता नही और कौन जन्म नही जेता? किन्तु बास्तव में जन्म जसीका सफल भागा जाता है, जो अपने कुल की समृद्धिको बढ़ाता है।

यवस्तम प्रयोबतस्य यत्रोधतं सभते फलम् । स्यायी भवति चारयन्तं रागः शुक्तपटे यया ॥३॥ अपनी बाणी का वही प्रयोग करना चाहिए, जहाँ उसका कुछ फल निकले; जैसे, सफेद कपड़े पर ही रंग खूब पक्का बैठता है।

कनकमूवणसंग्रहणोचितो

धदि मणिस्त्रपृणि प्रतिबध्यते । न स विरोति न चापि स शोभते

भवित योजियतुर्वचनीयता ॥४॥ यदि सोने के गहनों में जड़नेखायक किसी रत्न को घोरी में जड़ दिया जाय, ती वह रत्न न तो रोता है, न घोभा ही देता है। यहिक उसे जड़नेवाले की ही निन्दा होगी।

यस्य न विपदि विपादः सम्पदि हुयों रणे न भीरुखम् । सं भुवनत्रप्रतिलक्षं बनयित जननी सुतं विरत्सम् ॥५॥ जिसे विपत्ति ने विपाद नही, वैश्रव में हुयं नही तथा गुद्ध मे कायरता नही, ऐसे श्रैलेलय-तिलक विरत्से ही पुत्र को माता जन्म देती है।

न तच्छर्रवर्म नागेड्रैन हुँगैनं पदातिमिः । कार्यं संसिद्धिषठ्येति यथा बुद्ध्या प्रसाधितम् ॥६॥ जो काम बुद्धि से वनता है,नह हृष्टियारों से, बड़े-बड़े हृाथियो, घोड़ों स्रोर पैदल सेशा से भी नही बनता । स्तोकेनोन्तिसायाति स्तोकेनायातयधोगितम् । अहो मुसद्वाी चेप्टा नुसायप्टेः खसस्य च ॥७॥ अहो ! तराज् की डांडी और दुष्टमनुष्य की चेप्टा एक-जैसीही होवी है। योड़े में ही वह ऊपर चठ जाती है, और योड़े में ही नीचे चली जातो है।

ह । अत्तुं बांद्रति ज्ञाम्मवो यणपतेराखुं क्षुवातंः फणी, तं च काँचरिपोः ज्ञिखो गिरक्षितातिहोऽपि तागाशनम् । इत्यं यत्र परियहस्य घटना शम्मोरिष स्याद्गृहे, तत्रान्यस्य कपं न प्रावि जगतो सस्मास्यष्टपं हि तत् ।।=॥

शिवजी का भूखा साँप गणेश के चूहे को खाना चाहता है, कातिकेय का योर उस साँप को निगल जाना चाहता है, कीर उघर साँप को सा जानेवाले मोर को पावँदी का सिंह याना चाहता है, विकर्त के कर में ही यह हालत है तो किए हमरे के एवं कर

यदि शिवजी के घर में ही यह हालत है, तो फिर दूसरे के यहाँ का क्या पूछना ? संसार का स्वरूप ही ऐसा है।

पूर्वे वयसि यः सान्तः स झान्त इति मै मितिः । धातुषु सीयमाणेषु सामः कस्य न जायते ।।६।। यौवन मे ही जो झान्त होता है, वहां भेरी राय मै सान्त है। धारीर की सिस्त्यां शीण हो जाने पर कीन शान्त नहीं हो जाता ?

उद्योगिनं सततमत्र समेति लक्ष्मी-

दैवं हि दैविमिति कापुरुषा घदन्ति । दैवं निहत्व कुरु पौरुषमात्मशक्त्या

बतने इते बदि न सिद्ध्यति कीइन दोष: 11१०11 कदमी सदा उद्योग करनेवाले के ही पास आती है ! भाग्य भी रठ दो केवल कापुरण ही लगाते है ! अत्य की बात को छोड़कर अपनी शक्ति के अनुसार पृष्टार्थ करी। यदि प्रयत्न करने पर भी कार्य सफल न हो, तो जसमें किसका दोष है ?

जातेति कम्या सहतोह चिता, कस्मै प्रदेयेति महाग्वितकः । दस्या सुद्धं प्राप्स्यति था न वेति कन्यापितृत्वं खतु नाम कटम् ॥११॥

कन्याधितृत्वं खतु नाम कट्यम् ॥११॥ इस संसार में कन्या के जन्म लेते हो चिन्ता होती है। उसे किसे दिया जाय, यह एक भारी समस्या राडी हो जाती है, फिर विवाह कर देने पर उसे सुध मिलेमा या गही ?

अतः कन्या का पिता होना मानो कर्य का ही दूसरा नाम है ।

प्रजानों पातनं दास्य स्वगंकीशस्य धर्षमम् ।

पोडनं धर्मनाताय पाप्याउपशक्ति स्थितम् ॥१२॥

पेते प्रजा का पालन करना ही राजा के लिए प्रशंसनीय काम है,

इससे उसे स्वर्ग मिलता है, और उसका एजाना बढता है ।

इसी तरह प्रजा को पीड़ा देने से धन का नाश होता है, और वह राजा
पाप और अपयक्त का भागी होता है।

अज्ञामिव प्रजो मीहाघो हत्यात्पृथिवीपति । यस्यका जायते तृष्टिन डितीया कर्यचन ॥१३॥ जो राजा अज्ञानवरा प्रजा को वकरी की तरह मारता है, उसकी तृष्टित एकही बार होती हैं, दूसरी बार कभी गृही।

उत्तका तुप्त एक हा बार करता है दूसरा बार कामा नहीं। जातमार्ज म यः झार्जु गों च प्रशाम नियेत्। महायतोऽपि तैनैव वृद्धि प्राप्य स हम्पते।।१४।। झात्रु और रोग को जो व्यक्ति उनके पैदा होते ही दवा नहीं देता, वह महावलवान् होने पर भी उसी बड़े हुए शत्रु, और उसी रोग के हारा मारा जाता है।

भारते न या प्रणायनां प्रणयो विधेयो बत्तोऽयवा प्रतिदिनं परिपोपणीयः । जिल्लाप्य यक्तिपति तत्मकरोति लज्जो

भूमी स्थितस्य पतनाद्भयमेव नास्ति ।।१४।। पहले तो कुछ चाहनेवालों से प्रीति नहीं करनी चाहिए; यदि करली, तो सदाउसे बढ़ाना चाहिए; किसीको कुँचे चड़ाकर फिर नीचे गिराना लज्जाजनक होता है। किन्तु परतो पर रहनेवालों को तो गिरने का ढर ही नहीं।

जपकारिषु यः साधुः साधुत्वे सस्य को गुणः।
अपकारिषु यः साधुः स साधुः सिव्भवस्यते।।१६।।
जपकार करनेपालो के साथ जो सज्जनता का बताँव वरता है, उसकी
सज्जवता का बया महत्व है ?
जोअपकारियोंके प्रति भी सज्जनता वरतता है, अच्छे छोग जसेही
सज्जन कहते हैं।

स्वमायो नोपदेशेत शक्यते कर्तुमन्यया । सुतप्तमपि पानीयं धुनर्गच्छति शीतताम् ॥१७॥ उपदेश देने पर भी किसीका स्वभाव बदछा नही जा सकता । गरम किया हुआ पानी भी फिर ठंडा हो जाता है।

सेवा वयबुक्तिराख्याता चैक्तींबय्या प्रजल्यितम् । स्वच्छत्वं चरति वबोऽत्र सेवकः परशासनात् ।।१म। सेवावृत्ति को 'स्वानवृत्ति' कहा गया है, गर यह बूठ हैं; वयोंकि कुता तो स्वतन्त्रहोकर घूमता-फिरटा है, जविकसेवकदूसरेकी आज्ञा से ही चलता है।

चरं वनं चरं भैक्षं चरं भारोपजीवनम्। चरं व्याधिमैनुष्याणां नाधिकारेण सम्पदः।।१६॥ जंगल मे रहना यच्छा है, योद्य मीयना भी अच्छा है, योक्षा दोकर जीविका चलाना भी ठीन है, और रोगी रहना भी, किन्तु राज्याधिकार से धन इक्टठा करना अच्छा नहीं।

ययोरेव समं वित्तं ययोरेव समं कुलम्।

त्तवोसँगी विवाहरूच न तु पुष्टविषुटवीः ॥२०॥ मित्रता और विवाहसमानधनऔरसमानकुलवालों में ही प्रच्छा होता है।

बलवानो और निबंलों के बीचन मिनता ठीक होती है, भीर न विवाह।

मृदुना ससिलेन सन्यमाना-

•यवघृष्यन्ति गिरेरपि स्थलानि । उपजापविदां च कर्णजार्थः

कियु चेतांसि मृद्द्वि मानवानाम् ॥२१॥ कोमल जल की रगड़ खाकर पत्यर भी थिस जाते हैं, तो फिरचुगजी करनेवाली द्वारा कान भरते रहने से कोमल चित्तवाल मनुष्यों का तो कहतर ही क्या ?

यस्यास्ति सर्वत्र यतिः स कस्मा-

स्वदेशरागेण हि याति नाशम् । तातस्य फूपोऽपमिति सूत्राणाः

क्षार वर्ल कायुच्याः पिवन्ति । । २२।। को मनुष्य सभी जगह जा सकता है, वह अपने स्वदेश-प्रेम के कारण क्यों नष्ट होगा ? यह तो मेरे वाप का धोदावा कुर्यों है, यह मानकर खारा पानी केवल

कायर ही पीते हैं। स गुहुद् व्यक्तने यः स्यात्स पुत्री यस्तु मिक्तमान्।

स भूत्यों यो विषेयतः सा भार्यो यत्र निवृतिः ॥२३॥ मित्र वही है जो विपत्ति में भी मित्र बना रहता है; पुत्र वही है, जो ब्राज्ञाकारी है; सेवक वही है, जो अपने कत्तंच्य को मली भीति समझता है; और वही पत्नी है, जो सब प्रकार से सुख देती है।

प्रजापीडनसंतरपास्समुबुभूतो हुतासन.। राज्ञः धियं कुलं साम्राधाद्याच्या विनिवर्तते ॥२४॥ प्रजा को सताने के संताप से जो आग पैदा होती है, वह राजन्छमी,

राज-कुल और राजा के प्राणों का नाश करके ही शान्त होती है। स्यजेदेकं कुलस्यायें भामस्यायें कुलं त्यजेत्।

पासं जनवरस्यायं आत्मायं पृथियां त्वजेत् ॥२४॥ कुळको बचाने के छिए एक व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए, और ग्राम की रक्षा के छिए एक कुळको,

का रक्षा का लप् एक कुल का, जनपद के लिए ग्राम को छोड देना चाहिए, और अपने आपके लिए पश्चिम का भी परिश्याग कर देना चाहिए।

सामादिवण्डपर्यन्तो नयः श्रोक्तः स्वयम्भुवा ।

तेयां वण्डस्तु पापीयांस्तं परचाडिनियोजयेत् ॥२६॥ ब्रह्मा ने साम से लेकर दण्डतक जो चार नीतियाँ यतलाई हैं, उनमें वण्डमीति पाषपूर्ण नीति है,

इसलिए उसका प्रयोग सबसे अंत में करना चाहिए।

साम्तैव यत्र सिद्धितं तत्र दण्डो बुधेन विनियोज्यः श पित्तं यदि शकरया

ायत्त याद शकरया शास्यति कोऽयं: पटोलेन ॥२७॥ जहां सामनीति से अर्थात् वरा-धमकाकर काम बनता हो, वहां बुढि-मान् तुक्ष को दण्डका प्रयोग नही करना चाहिए । यदि शक्तर देने से ही पित्त शान्त हो जाता है, तो परवल देने की क्या आवस्यकता ?

धातिधितुमेव नीचः परकार्यं वेति च प्रसाधितृत् । पातिधितुमेव ब्राक्तिनीबोहत्तृंभाविदम् ॥२८॥ नीच आदमी दूसरे का काम विगाइना ही जानता है, वनाना नहीं। । भूहें में अनाज की पेटी निपाने की वाक्ति तो है, उसे उठाने की नहीं। देशान्तरेषु बहुविधमाधाविद्यादि येत न जातम।

प्रभाता परणीपीठे तस्य फर्ल जनमनो स्वयंम् ॥२६॥ जिसने देव-विदेश में घूमकर अनेक प्रकार को प्रापाओं और पहरावीं को नहीं जाना, उसका इस पृथिवी पर जन्म लेना व्ययं ही है। विद्या वित्तं शिक्षं तावशामीति मानवः सम्यक् । यावद् यजति न भूमौ देशादेशान्तरं हृष्टः ।।३०।। जदतक मनुष्य इस पृथिवी पर प्रसन्नतापूर्वकं देश-देशान्तर में पूमता-फिरता नहीं, तवतक वह अच्छी तरह विद्या, धन या कला को प्राप्त नहीं कर सकता।

मानुबत्परदाराणि परद्रव्याणि लोध्व्यत् । आत्मवसर्वंद्रुतानि बीक्षन्ते पर्मेद्रुद्धयः ॥३१॥ द्यामिक लोगडूसरेकी सोको नेपाता के समान, दूसरे के घन को गिट्टी के ढेले के समान, और सभी प्राणियों को अपनेही समान देखते हैं ।

अत्यादरो भवेदात्र कार्यकारणवर्षितः । सत्र दांका प्रकतंत्र्या परिणामेमुखावहा ।।३२।। जहाँ पर विना काम या विना कारण के किसीका अत्यन्त आदर होता हो, वहाँ धंका करभी चाहिए । क्योंकि ऐसी संका का परिणाम सुखदायक होता है।

न्याप पूजा करा का गारवान युज्यावक हाता ह । मूर्लाणो पण्डिता हेय्या निर्धनानो महाधनाः । स्रतिनः पायशीलानामसतीनां कुलस्त्रियः ।।३३।। मूर्लेकोप पंडितों से हेप करते हैं, निर्धन धननानो से हेप करते हैं, पापी धर्मारमाओं से हेप करते हैं, तथा कुलटा रित्रमें पतिदताओं से ।

पीलस्त्यः कथमन्यदारहरणे दोषं न विज्ञातत्रान् ?

रामेणापि कथं न हेमहरिणस्याऽसानमवो सक्षितः ? स्वसंत्रचापि बुधिष्ठिरेण सहसा प्राप्तो हानवः कथम् ? प्रस्यासप्रचिष्तिसुद्रमनसरं प्राप्तो सितः सीयते ॥३४।३ रावण कथा परनारी के हरण का दोय नहीं जानता था ? साम को कथा स्वर्ण-प्रय के न होने का पता नहीं या ? युधिष्ठिर कथा जूबा देळने से सहसा जनवं में नहीं पड़ यथे ? प्रायः विषति पड़ने पर जो किंकर्तव्यविष्ठ हो जाते हैं, उनकी बृद्धि

सम्पत्ती च विषती च महतामेकरूपता। उदये सविता रक्तो रक्तरधास्तमये तथा।।३१।। बड़े लोग सम्पत्ति और विपत्ति दोनों में एकसमान रहते हैं— जैसे उदय और शस्त्र के समय सूर्व छाठ ही रहता है।

मन्द पड जाती है।

सुद्धदो भवने यस्य समागच्छन्ति नित्यशः। चित्ते च तस्य सौट्यस्य न किचित्रप्रतिमं सुखम् ॥३६॥ जिसके घर में मित्रों के नित्यथाने से जो मुखमिराता है, उसकी तुलना े नहीं की जा सकती ।

कारणानिमत्रतां याति कारणादिति शत्रुताम् । तस्मानिमत्रत्वमेवात्र-सोज्यं वैदं न घोमता ॥३७॥ किसी कारण से ही मित्रता होती है, और शत्रुता भी किसी कारण से ही ।

रक्षाः । इसिल्ए ससार में बुद्धिमान् को केवल मित्रता ही करनी चाहिए, सन्तुता नहीं।

आरम्मगुर्वी क्षविणी ऋमेण सध्वो पुरा वृद्धिमती च पश्चात् ।

दिनस्य प्रविद्वंपरादंभिन्ना

ध्ययेव मैत्री सल-सम्जनानाम् ॥२८॥ आरम्मसंवडी तया कन-कम से घटनेवाली, और पहले छोटी तया प्रम-कम से बढनेवाली—

दिन मे सबेरे और दोपहर की छाया की तरह दुर्जनों और सज्जनों की मित्रता होती है।

ददाति प्रतिपृद्धाति पुद्धमारयाति पृद्धति । भुद्दत्ते भोजयते चैव षड्वियं प्रीतिलक्षणम् ॥३६॥ देना और केना, गुप्त यार्ते कहना और पूछना, खाना और खिलाना

प्रीति के ये छह लक्षण हैं। कोऽतिमारः समर्थानां किंदूरं व्यवसायिनाम्।

को विदेश: सविद्यानों कः पर प्रियवादिनाम् ॥४०॥ समर्वों ने छिए बहुत भारी बोझ क्या ? व्यापारियों ने छिए कौन-सा स्थान दर है ?

विद्वानों के लिए विदेश क्या ? और, मीठे वचन बोलनेवालों के लिए पराया कौन है ?

ईश्वरा भूरिदानेन यल्लभन्ते फलं किल। दरिद्रस्तक्च काकिण्या प्रान्तुयाबिति नः जुतिः ॥४१॥ यनवान बहुत सारा यन-दान देने से जो फल प्राप्त करता है, वही फल दरिद्र आदभी एक कौड़ी देकर प्राप्त कर लेला है, ऐसा हमने सना है।

सक्टबिष दृथ्द्वा पुरुषं विद्युषा जानन्ति सारतां तस्य । हस्सतुलयामि निपुणाः पलप्रमाणं विजानन्ति ॥४२॥ किसी मनुष्य को एकवार देखकर ही वृद्धिमान उसकी दावित को जान लेते हैं। चतुर छोग हाथ में किसी चीज को लेते ही उसका वजन जान लेते हैं।

बापत्काले तु सम्प्राप्ते यिग्मित्रं मित्रमेव तत् । बृद्धिकाले तु सम्प्राप्ते दुर्जनोऽपि सुहृद्मवेत् ॥४३॥ विपत्ति बाने पर भी जो मित्रता कायम रखता है वही सच्चा मित्र है। बढ़ती में तो दुर्जन भी मित्र बन जाता है।

वक्षान ता कुषान ना नान वणावा ह । जदमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरयैः । न हि सिद्ध्य जुप्तस्य प्रविज्ञन्ति मुखे मृगाः ।।४४॥ काम जदम करने से ही सिद्ध होते हैं, सिर्फ मोचने से नहीं । मृग सीते हुए सिंह के मुँह में स्वयं ही नहीं युस जाते । ज्याजितानामयीनों स्थाग एय हि रक्षणम् ।

तडागोदरसंस्थानां परीवाहं इवान्भताम् ॥४४॥ जैसे तालाव के पानी को बाहर जलीवना ही उसकी रक्षा है, इसी तरह कमाये हुए घन का दान ही उसका रक्षण है। हानं भोशो नाहास्तिको गताथी भवनित वित्तस्य।

हो न ददाति न शुर्वते तस्य सुतीयो गतिर्भवति ।।४६।। हान, भोग बोर नांश घन को ये तीन गतियाँ होती है। जो न तो दान देता है, बोर न उपभोग करता है, उसके धन की तीसरी हो गति है, अर्थात् नांश ।

सुलभाः पुरुषा राजनसत्तं प्रिपवादिनः । अप्रियस्य च पस्यस्य वक्ता थोता च हुर्लभः ॥४०॥ राजन् ! हमेबा चिकनी-पुपई। बोलनेवालेआदमी सुलभहै, पर अप्रिय, किन्तु हितकारी वार्ते कहमेवाले और सुननेवाले दोनों ही इस संसार

में दुर्जन है। अप्रियाण्यिष प्यथानि ये धदन्ति नृषामिह। त एव सुहदः प्रोबता अन्ये स्युनीममारकाः ॥४८॥ जो अप्रिय होते हुए भी हितकारी वार्ते कहते हैं, वेही सच्चे मित्र हैं।

दूसरे तो केवल नाम के ही मित्र होते है।

प्राप्ते सबे परिचाणं प्रोतिविधनमभाजनम् । केल रस्तमिबं सुर्प्टं मित्रमिरवक्षरख्यम् ॥४६॥ भय प्राप्त होने पर रक्षा करनेवाछा, तथा प्रीति और विश्वास का स्थान ऐसे 'मित्र' ये वो बकारक्षी रतन न जाने किसने बनाये होंगे ! सिद्धं वा यवि वार्डसद्धं विक्तीत्वाही निवेदयेत् । प्रयमं सर्वजन्तूनां सत्प्राक्षों वैति नेतरः ।।४०॥ अमुक्त काम सिद्ध होगा या नहीं, मन का यह उत्साह सभी प्राणियों को पहले से ही बता देता है। पर इस बात को बुद्धिमान स्थिनत ही जानता है, दूसरा नहीं।

आगत विषष्टं मत्या सुसाम्मा प्रश्नमं नयेत् । विजयस्य ह्यनित्यस्वाद्वभसं च समुत्तृजेत् ।।५१।। युद्ध सामने आया देखकर सामनीति से उसे श्चान्त कर देना चाहिए; विजय अनिदिचत होने से सहसायुद्ध में कूद पड़ना अच्छा नहीं ।

यदपसरित मेयः कारणं तत्प्रहर्तुं

मृगपतिरपि कोपात्संकुचत्पुत्पतिष्णुः।

हृदयविहितवैरा गूडमन्त्रोपचाराः

े कियाय विराणयन्तो बुद्धिमन्तः सहन्ते ॥४२॥ लड़ते समय मेडा यदि पीछे को हटता है, तो टक्कर मारने के लिए ही यह ऐसा करता है।

सिंह सगर अपना सरीर सिकोड़ता है, तो वह अत्यन्त कोस से छलांग

मारने के लिए ही । इसी प्रकार अपने विचारों और आचरण को गुप्त रखकर तथा किसी बात की परवाह न करते हुए बुद्धिमान छोग सबकुछ सह लेते हैं।

संगतिः श्रेयसी पुंसां स्वपक्षे च विद्योपतः ।

तुर्वरिष परिश्रप्टा न प्ररोहन्ति सण्डुलाः ।।१३॥ स्मिति अच्छी हो होती है, पर अपने पदा की संगति कही बेहतर मानी गई है।

मूसी से भी अलग हो जाने पर धान नही उगता। संक्षेपालकस्पते धर्मी जनाः! कि विस्तरेण वः?

परोपकारः पुण्याय पाषाय परपोडनम् ॥१४॥ है मनुष्यो ! नुमसे मैं धर्म का सार सक्षे प में कह देता हूँ, विस्तार करने से क्या लाभ ? परोपकार से पुण्य होता है, और इसरो को कच्ट पहुँचाने से पाप।

श्रूपतां पर्मसर्वस्य खूत्वा चैवावघार्यतान्। आरमनः प्रतिकृतानि परेपां न समाचरेत् ११४१॥ घर्मं का निचोड तुससुनो, और सुनकर उसे हृदय मे रख हो। जो बस्तु अपने लिए अनुकुछ नहीं, उसका अवनहार दूसरो के साथ भी नहीं करना चाहिए।।

मानाद्वा यदि वा तोमात्कोधाद्वा यदि वा भयात् । यो न्यायमन्यया बूते स याति नरकं नरः ॥ ५६॥ जो मनुष्य अभिमान से, लोश से, कोध से अथवा भय से भूठा न्याय करता है, वह नरक में जाता है।

यच्च वेदेषु शास्त्रेषु न दृष्टं न च संभूतम् । तत्त्ववै वेत्ति सोकोऽयं यत्त्याद् यह्याण्डमध्यमम् ॥५७॥ वेदों बोर शास्त्रों में जो वात न तो देखी गई है और न सुनी गई है, किन्तु जो इस ब्रह्माण्ड में जहाँ कही भी हो उसे साधारण लोग अवस्य जानते हैं।

बुडधस्य नदयति यज्ञः पिशुनस्य मैत्री

नद्धिकदस्य कुलमवेपरस्य पर्मः ।
विद्याकले ध्यसनितः कृषणस्य सीध्यं

राज्यं प्रमनस्विवस्य नराधिपस्य ।।४६।।
लोभी का यज्ञ, खल की मित्रता । स्वर्धे व्यवस्य स्वर्धे मित्रता । स्वर्धे ।। स्वर्धे ।। स्वर्धे ।। स्वर्धे ।। स्वर्धे ।। स्वर्धे ।। स्वर्धे ।
स्वर्धे व्यवस्य स्वर्धे । स्वर्धे ।
स्वर्धे व्यवस्य स्वर्धे । स्वर्धे ।
स्वर्धे व्यवस्य स्वर्धे । स्वर्धे ।
स्वर्धे । स्वर्धे । स्वर्धे । स्वर्धे ।

त्यागिन शूरे बिद्धिय च संसर्यरुचिजनो गुणी मयति। गुणवति धर्म धनारद्धीः श्रीमस्याज्ञा ततो राज्यम् ॥५६॥ स्यागी,पराक्रमी और बिद्धानों की संगति में रहने से मनुष्य के गुणबढ़ते हैं। गुण से धन,धन से छहमी, छहमी से आज्ञा और उससे राज्य प्राप्त होता है।

बहाय्ने च सुरापे च चौरे भगवते क्षठे। निष्कृतिर्विहितासिंद्भः कृतव्ये नास्ति निष्कृतिः ।।६०॥ बहा-हृत्या करनेवाले, चराव पीनेवाले, चौरी करनेवाले तया प्रतभंग करनेवाले के लिए सज्जनों ने प्रायश्चित्त का उपाय कहा है। परन्तु कृतव्य के लिए कोई भी प्रायश्चित्त मही है।

यच्छवर्ष यसितुं यस्य प्रस्तं परिणमेच्च यत् । हितं च परिणामे यसदार्थं मूर्तिमिच्छता ॥६१॥ जो बस्तु निगची जा सके और खाने गर जो पच जाय, और पचने के बाद जो हितकारक हो, उसी वस्तु को खाना चाहिए। पतित कदाचिन्नमसः साते पातालतोऽपि जलमेति । दैवनचिन्त्यं चलबद्धन्यान्न तु पुदयकारोऽपि ॥६२॥ जो जल कभी आकाश से गिरता है, यह पाताल से घोदने पर निकल्सता है।

इसिलए भाग्य का भरोसा नहीं करना चाहिए; पुरुषार्थ ही बलवान् है । अयं निजः परोवेति कणना समुचेतसाम् ।

अप तिका परोपति गणना समुमाताम् । चदारवितानां तृ बहुपैक कुडुम्बकम् ॥६३॥ 'यह मेरा है और यह दूसरे का', ऐसा विचार छोटी तबीयतवाले करते हैं। उदारवित्तवालों के लिए तो यह सारी पृथियी ही उनका कुडुम्ब हैं।

यदयं भ्रातरः पुत्रा अपि वांद्यन्ति ये निजाः । यपं राज्यकृतां रानां तद्राज्यं दूरतस्त्यजेत् ॥६४॥ जिस राज्य के लिए प्रपने भाई और पुत्र तथा उत्तके अपने संबंधी भी राजा का बध करना चाहते हैं, ऐसे राज्य को दूर से ही त्याग देना वाहिए।

यः सततं परिपृष्छति, श्रृणोति सन्यारयत्यनिशम् । सस्य दिवाकर किरणैनैलिनीव विवर्धते द्युद्धिः ॥६४॥ जो दूगरे से सदा पूछता है, सुनता है और वरावर उसकी याद रखता है, उसकी बुद्धि ऐसे बढ़नी रहती है, जैसे सूर्यं की किरणों से कमलिनी ।

### भत् हरि-नीति-शतक से--

वरं पर्वतदुर्गेषु भ्रान्तं वनचरः सह।

म सूर्वजनसम्पर्कः सुरेन्द्रसयनैष्यपि ।।१।।
जंगकी पत्रुओं के साथ चोर पर्वतो पर भ्रमण करना कही अच्छा नहीं।
किन्तु पूर्व आदमी का सम्पर्क इन्ह के भवनों से शो अच्छा नहीं।

विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रवृत्तनपुत्तं धनं, विद्या नोम नरस्य रूपमधिकं प्रवृत्तनपुत्तं धनं, विद्या नोमकरी यहाः सुवकरी विद्या गुरूगं गुरु । विद्या बंधुजतो विदेशममने विद्या परदेवतं, विद्याराजयु पूजितान हि धनं विद्याविहीनः पद्यः ॥२॥

मनुष्य का महान् सीन्दर्य निचा ही है, और बही उसका छिपा हुआ धन है;

विद्या ही भोग, कीर्ति और सुख देनेवाली है; वह गुरुग्रों की भी गुरु है;

पह गुरुभा का मा गुरु है; विदेश में विचा ही बन्धु-बान्यव है, और वही परमदेवता है; राजाओं के बीच विचा ही पुजी जाती है, न कि धन । अतः विद्याविहीन मनुष्य पशु ही है। प्रारभ्यते न सलु विघनमयेन नीचैः

प्रारभ्य विघ्नविहता विरमन्ति मध्याः।

विष्नैः पुनः पुनरिष प्रतिहन्यमानाः

प्रारब्धमुलमजना न परित्यणित ॥३॥ नीच श्रेणी के लोग विघन आने के भ्रम से किसी कार्य का आरंग ही

नहीं करते; मध्यम श्रेणी के लीग आरंभ करके, विघ्न पड़ने पर, वही रुक जाते है, अर्थात् कार्य वन्द कर देते हैं; किन्तु विध्नों के वार-वार चोट करने पर भी कार्य आरंभ कर देने

पर उत्तम कोटि के लोग उसे छोड़ते नहीं।

ं दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्यमा भूपितोऽपि सन् । सर्गित्तसंकृतः सर्पः हिमसौ न मर्यकरः ॥४॥ विद्या-विभूषित भी दुष्ट मनुष्य का परिस्याग कर देना चाहिए । मृणि से अलंकृत रूपं यया भयंकर नहीं होता है ?

विषवि धैवैनयाभ्युवये समा सर्वास घानपदुता युधि विकमः। प्रशास चाभिष्ठविच्यातनं धतौ

प्रकृतिसिद्धमिदं हि. महात्मनाम् ॥४॥ महात्माओं में स्वभाव से ही ये गुण होते हैं— विपत्ति में धैर्यं, उत्कर्ष में शमा, सभा में वाक्चातुर्यं, युद्ध में पराक्रम,

यदा में अभिरुचि, बेद-शास्त्रों के अध्ययन का व्यसन । मयन्ति नम्प्रास्तरयः फलोड्गमै

नंवाम्बुमिर्भूरिविलम्बिनी धनाः।

बनुद्धसाः सत्पुष्याः समृद्धिभः स्वन्नाय एवैय परोपकारिणाम् ॥६॥

जैसे, फलों के घा जाने से दश फुक बाते हैं, और नये जल से मर बाने पर मेच जैसे मूमि की ओर; बैसे ही समृद्धि से सत्युष्य उद्दृष्ट नहीं होते। परोपकारी का स्वमान ही ऐसा होता है।

> एके सत्युष्याः बरार्थयटकाः स्वार्थं परित्यन्य ये सामान्यास्तु परार्थमुद्धमभृतः स्वार्थीवरोधेन ये । तेऽभी मानुषराक्षसाः परिहतं स्वार्थीय निघ्नति ये ये निघ्नति निर्यंकं परिहतं ते के न नानीमहे ॥७॥

सत्पुरुष दे हैं, जो अपना स्वार्थ छोड़कर दूसरों के कार्य में संख्या रहते है :

वे व्यक्ति सामान्य कोटि के हैं, जो अपने स्वार्य से न टकरानेवाले दूसरों का कार्य करने को जद्यत रहते हैं;

दूसरा का काय करने का उद्यत रहत है, और, वे मनुष्परूपी राक्षस है, जो अपने स्वार्य के लिए दूसरों का अहित करते हैं,

किन्तु जो ब्यक्ति बिना मतलब ही दूसरो के हित का हनन करते हैं, उन्हें क्या कहा जाय, यह हम नही जानते।

निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि या स्तुवन्तु

लक्ष्मी समाविश्चतु गच्छतु वा यथेष्टम्।

अर्थव वा मरणमस्तु गुगान्तरे धा
ग्यास्पारचाः प्रविचलित् पर्व म घीराः ११६१। धीर पुरुष न्याय के मार्ग से पैर पीछे नहीं हटाते, भले ही नीति-निपुण लोग जनकी निन्दा करें या प्रवसा;

भते ही नीति-निपुण लोग जनकी निश्दा करें या प्रशसा; भते ही लक्ष्मी जनके पास अट्टर रूप में आये या चली जाये; और, भते ही जनको प्रस्यु आज हो जाये अथवा युगान्तर में। आतस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थी महान् रिपु:।

जातस्य हि नजुज्याची चरारस्या नहां राजुः । नात्स्युद्धमसमो बन्धुर्यं कृत्वा नावसीदति ॥६॥ मनुष्य के गरीर में पैठा हुआ आलस्य उसका बहुत बड़ा शत्रु है, और उद्योग के जैसा दूषरा कोई चन्चु नहीं, जिसे अपना लेने से दु.ख नहीं होता।

एकेनापि हि शूरेण पादाकान्तं महोतलम् ।
कियते भास्करेणेव परिस्पुरिततेजसा ॥१०॥
अकेला सूर्यं जैसे सर्वेत शकाश फैला देता है,
वैसेही अकेला शूरवीर सारी पृथिवी को अपने पैरों के नीचे दया लेता
है।

### परिजिष्ट : क

भारत का धार्मिक तथा सास्कृतिक इतिहास मोटे तौर से नीचेलिये तीन कालों में विभवत किया जा सकता है :-

१--पुराकाल--२००० ई० पूर से १००० ई० तक

१. वैदिक काल-र००० ई० पूर से ५०० ई० पूर तक

इस काल में मंत्रों की रचना हुई।

२, वेदाग एवं कल्पसूत्र रचे गये--- ५०० ई० पू० से २०० ई० पू०तक ३. रामायण और महाभारत की रचना हुई--२०० ई० पू० से ३००

ŧ0

४. पुराण, जागम और दर्शन लिखे गये--३०० ई० से ६५० ई० तक ५. बाद के पुराण या उपपुराण, आगम तथा दर्शन रचे गये --

६५० ई० से १००० ई० तक २--माध्यमिक काल

१. प्रमुख भवित-सिद्धान्तों का उद्दमव हमा-१००० ई०से १४०० ई० तक

२. बाद के भन्ति-सम्प्रदाय और दिविध पंथ प्रकट हुए-१४०० ई०से १७५० ई० तक

३-धर्तमान काल

१. १८वी शताब्दी से २०वीं शताब्दी तक का काल विभिन्न श्रामिक एवं सामाजिक स्धारों तथा पुनर्जागरण का काल कहा जा सकता है।

ऊपर के तीनो कालों की विविध धाराओं का, संक्षिप्त विवरण के साथ,

नीचे लिखे अनसाँ र उत्लेख किया जा सकता है:-

वैदिक काल-इस काल के प्रथम चरण में मंत्रों की रचना हुई। इसे 'ऋग्-वेद-संहिता' का काल भी कह सकते है।

इस काल के ऋषि एवं महापुरुष थे मधुछंदस्, गुरसमद, विश्वामित्र, वाम-देव, सत्रि, भारताज और वशिष्ठ

यह वह काल था, जब बायों ने पंजाब में प्रवेश किया, बादिम निवासियों के साथ एवं आपस मे भी उनके संघर्ष हुए।

इस काल में 'भरत' और 'पुर' ये आयों के दो प्रमुख वर्ग थे।

उपासना इस वैदिककाल में बरण और इन्द्र की की खाती थी। साथ ही, सब देवताओं एवं समस्त जगत् में व्याप्त 'एकही परमतस्व' का उद्घीप किया गया।

तत्कालीन वैदिक मंत्रों से प्रमाणित होता है कि बैदिक आर्य कुसल थे मकानों और रथों की निर्माण-कलामें । वेसोने के गहने भी बनाते औरपहनतेथे। बोणा आदि अनेक प्रकार के दादों से भी संपरिचित थे ।

### ब्राह्मण-काल

इस युग में ऋक्, साम और यजुप इन तीनों भागों में वेद विभक्त किया गया।

वेदागों की भी रचना प्रारम्भ हुई।

बहुत विस्तृत रूप में वैदिक कर्मैकाण्ड पर श्राह्मण-प्रन्य रचे गये, जिनमें प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं ऐतरेय, श्रतपथ, लाण्ड्य और तैतिरीय।

अथर्वण को वेद में सम्मिलित किया गया।

इस नाल ने प्रसिद्ध पुरुष थे ऐतरेय, शाण्डिल्य और विप्पलाद । इस नाल में पजाब से चलकर आर्य पूर्व की ओर बढ़े । गगा और यमुना के मध्य का म-माग उनका केन्द्र बना ।

इस काल में कुर बीर पांचाल वे आयों के दो प्रमुख वर्ग थे। इसी काल में आयं-सम्बदा ने दक्षिण और वगाल में प्रवेश निया। चौदी, सीसे और दूसरी धातुओं की जानकारी में दिंद हुई। यजवेदी के द्वारा विज्ञान तथा थनेक कलामों का उद्देशव और उल्लयें हुआ।

# उपनिषद्-काल

इस काल में मुख्य-मुख्य उपनिवदों की रचना हुई, जिनपर हिन्दू-दर्शन आधारित हैं।

आदिकाव्य रामायण और महाभारत का भी यही रचना-काल है । यास्क ने 'निरुक्त' तथा पाणिनि ने ब्याकरण की 'अय्टादयायी' रची ।

इस काल में प्रसिद्ध महापुरूष हुए जनक, याज्ञवल्क्य, सनस्कुमार, श्रगस्त्य, कविल, वाल्मीकि, व्यास, पाउर्व, गोसाल, महावीर और वृद्ध ।

जैनधमें और वीद्धधमें का भी आरम्भ-काल यही था।

सारा उत्तर भारत दश काल में आर्य हो गया, और दक्षिण भारत में भी आर्यीकरण आरम्भ हुआ।

आयाकरण आरम्भ हुआ।

सारे आर्यावर्त में अनेक छोटे-छोटे राज्य और गणतंत्र स्थापित हुए । फारस, वैविकोन, मिश्र और यूनान के साथ स्थल झोर जल-मार्गो द्वारा व्यापार होने लगा।

मण्ध साम्राज्य का उदय और अस्त इसी काल मे हुआ।

## वेदांग एवं कल्पसूत्र-काल (५०० ई० पू० से २०० ई० पू० सक)

सूत्र-साहित्य रचा गया, जिसके अन्तर्गत शौतसूत्र, शुल्वसूत्र, गृहासूत्र, धर्मसूत्र और काससूत्र प्रमुख हैं।

कौटल्य का अर्थशास्त्र इसी काल में रचा गया।

पालि-साहित्य के त्रिपिटक अर्थात् विनयपिटक, सुत्तिपिटिक तथा अभि-धम्मपिटक का संकलन हवा ।

भारत के विभिन्न भागों में अक्षोक के शिलालेख खोदे गये।

इस काल के प्रसिद्ध महापुरुप ये गौतम, आपस्तम्ब, अश्वलायन, भद्रवाहु, चन्द्रगुप्त, कौटस्य और अशोक।

वेटांगों को क्रमबद्ध किया गया।

बसोक के राज्यकाल में बीढ़ मिश्रु घर्म-प्रचारार्थ भारत के सभी भागों तथा लंका, बहादेश, सीरिया, और मिश्र देश में भेजे गये।

वैज्ञाली और पाटलियुत्र में बौद्धधर्म की प्रसिद्ध संगीतियाँ हुई । भद्रबाहु द्वारा दक्षिण भारत में जैनधर्म पहुँचा ।

कप्रमाहु क्रारा पाराज नारार न जायन पहुचा । इसी काल में बैटपान एवं शैव-सिद्धांत का विकास हुआ । इस काल की उन्नत स्वापरय और शिल्पकला के प्राचीन नमने देखने को

मिलते है। जैसे, तव के आन्ध्रों के चैरम, चून मे सूर्य और इन्द्र की भानमूर्तियाँ, उदयगिरि (उदीचा) की प्राचीन जैन-गुफाएँ, अशोक-स्तम्भ तथा बारहुत, सौची श्रीर बोधगमा की कलाकृतियाँ ।

मगद्य के शिशुनाग-बंज का अंत इसी काल में हुआ, और उसके अनन्तर नन्द-साम्राज्य की स्थापना।

सिकन्दर का आक्रमण और उसकी पराजय भी इसी काल मे हुई। चन्द्रगुप्त ने सुप्रसिद्ध मौर्य साम्राज्य स्थापित किया, और यवन-सेनापति

सैन्युक्स की पुद्ध में परास्त किया। सम्राट् अशोकका द्यानदार राज्य-द्यासन इसी काल के इतिहास का गौरव-एट्ठ हैं। विशेष भारत में आन्ध्र, चोल, पाण्ड्य, चेर आदि राज्य स्थापित हुए।

> स्मृति एवं दर्शन-काल [२०० ई० पू० से ३०० ई० तक]

मनुस्पृति, याज्ञवल्वयस्पृति,विशष्टस्पृति औरपाराग्नर स्पृति की रचना इस कारू में हुई ।

विविध दर्शनों के सूत्र भी इसी काल में रचे गये।

पतंजिल ने महाभाष्य लिखा; रामायण और महाभारत का विस्तार किया गया; आयुर्वेद के प्रामाणिक ग्रन्थ चरक-संहिता तथा सुश्रुत सहिता का निर्माण भी इसी काल मे हृद्या।

बौद-साहित्य के कई महत्वपूर्ण प्रत्य रचे गये, जैसे, लिलतिवस्तर, सदर्भ-पुण्डरोक, नागसेनकृत मिलिन्यफहो, अश्वघोग का बुद्धचरित एवं सोन्दरनन्य तथा आर्यसरि की जातकमाला।

जैन ग्रागमो का भी यही रचना-काल है।

प्राकृत-साहित्य का प्रसिद्ध ग्रन्य गुणाव्य की वृहत्कथा का यही रचना-काल माना जाता है।

तमिल-साहित्य में इन प्रख्यात ग्रथो का निर्माण हुआ - कुरल, मणि-

मेखलाइ, शिलप्पदीकरम् और संयम के अन्तर्गत कई रचनाएँ ।

इस काल भेश्रसिद पुरुप हुए---भन्, गौतम, जीमिन, बादरायण,कनिष्क, अस्वघोष, नागार्जुन, सारकर्षी, सारवेल और तिक्वस्लुवर ।

मीर्यं साम्राज्य के पतन के पश्चात् ब्राह्मण-धर्म का पुनर्जागरण हुआ। छह दर्शन सास्त्रों के स्पष्ट रूप निश्चित किये गये।

छह दशन शास्त्रा क स्पष्ट रूप निश्चत क्याओं की संबद्धित कर छोकप्रिय रामायण और महाभारत की प्राचीन कथाओं की संबद्धित कर छोकप्रिय बनाया गया।

. . . हीनयान कई दार्शनिक बादो में विभवत हो गया ।

वौद्ध-धर्म के महायान का आविभवि हुआ।

चीन, पूर्वी तुकिस्तान और ईरान तक बौद-धर्म फैल गया ।

जैन-धर्म गुजरात में फैला।

जन-धर्म के दोनो सम्प्रदाय दिगम्बरऔर स्वेताम्बर स्पष्टतः अलग-अलग हो गर्षे ।

कनिष्क का प्रस्थात साम्राज्य भारत के उत्तर-पश्चिम मे स्थापित हुग्रा, जिसकी राजधानी पैशाबर में स्थापित हुई।

सुग तथा कव्य राजवंदी ने मगघ में शासन किया । दक्षिण मे सातवाहन साम्राज्यकी स्थापना ।

चेर, चोल और पाण्ड्य राज्यों की दक्षिण भारत में प्रभुता।

पल्लवराज्य का आरम्भ।

गान्यार तया मधुरा की मूर्तियाँ एवं अमरावती और साँची की सुप्रसिद्ध कला-कृतियाँ इस काल ने विदव को प्रदान की।

वोधगया के मन्दिर का निर्माण हुआ।

अजन्ता की नदी और दसवी गुफाओं में सुप्रसिद्ध चित्र अंकित किये गये। तमिल प्रदेश में संगीत का उत्कर्ष इंबा।

# पुराण तथा ग्रागम-काल [३०० ई० से ६५० ई० तक]

१= महापुराणीं का सम्पादन इस काछ में हुआ। भास, कालिदास, शुद्रक और हुएँ की सुप्रसिद्ध रचनाएँ। भारवि ने किरातार्जनीय महाकाव्य रचा । भागत ग्रीर दण्डी की रचनाएँ इसी काल में हुई । सबन्ध और बाण ने गद्य-काव्य लिखे। आर्यभटट, बराहमिहिर तथा बहामुप्त ने गणित और ज्यौतिप शास्त्र पर प्रस्यात एचनाएँ की।

जिल्व तथा अन्य वैज्ञानिक विषयों पर ग्रन्थ रचे गये। बौद्ध-साहित्य में इस काल की प्रसिद्ध कृतियाँ है-वृद्धभीप की टीकाएँ तया द्यान्तिदेव और वसग-कृत महायान के कई प्रन्य। जैन-साहित्य मे आचार्य कुन्दकुन्द की रचनाएँ।

तमिल-साहित्य मे हेबरम की रचना।

इस काल में प्रस्पात पुरुष हुए-समुद्रगुप्त, चन्द्रगुप्त हितीय (विक्रमा-दित्य ) बद्योधमंन, शद्यांक, पूलकेशिन, हुएं, नरसिहवर्मन, कालिदास, बाण, भत हरि, शातिदेव, बसंग, दिइनाग, बोध-धमं, बुद्धघोष, धमंकीति, अप्पर और सन्दरार्।

हिन्दू-मन्दिरों का निर्माण, तथा दक्षिण में बैप्णय और शैव सम्प्रदायों का

पनरस्थान इसी काल में हुआ।

भारतीय प्रवासी बाह्यण-धर्म और बौद्धधर्म कोकम्बोडिया, समात्रा, जावा और वाली द्वीप में श्रपने साथ ले गये।

बौद्ध धर्म ने मध्य एशिया, कोरिया, जापान और तिब्बत में अपना प्रसार विया तथा विद्वान बौद्ध भिक्षु एक के बाद दूसरे भारत से चीन गये और चीनी-वाशी भारत में आये।

नेक बौद्ध-प्रनथों का अनुवाद चीनी भाषा में इसी काल में हुआ। तमिल और कन्नड प्रदेशों में जैनधमें ने अपना विस्तार बढाया। उदयगिरि के गुफा-मन्दिर, देवगढ़, बाघ और औरंगावाद के प्रसिद्ध मंदिर इसी कात में निर्मित हुए।

अजन्ता की गुकाओं का पुनस्द्वार हथा। अजन्ता, बाघ और धीगिरीय में भित्ति-चित्रांकण इसी काल में किये गये। दक्षिण भारत में परलव-स्थापत्य-कला का उत्तरोत्तर विकास इसी काल

में हआ।

तिसचिराप्पल्ली तथा चिगलपट जिले में स्थित पल्लवकालीन गुफाओं की शिल्पकता इसी काल का स्मरण दिलाती हैं।

त्यकता इता काल का स्वरूप ायलता है। दिल्ली में विद्याल लौह-स्तम्भ का निर्माण।

गुप्तकाल की अरयन्त केलात्मक स्वर्ण-मुद्राएँ निर्मित हुईं, जिनपर संस्कृत-आलेख अकित है ।

चौथी और पाँचथी सताब्दी में महान् गुप्त-साम्राज्य समृद्ध हुआ। दक्षिण में वाकाटक तथा पूर्व में चालुक्य राजवधों ने शासन किया। दक्षिण भारत पर पल्लवों का प्रमुख स्थापित हुआ।

छठीं शताब्दी में मौखरि राजाओं नेऔर यशोधर्मन ने हूण-माक्रमणोंको रोक दिया।

सातवी शताब्दी के आरम्भ-काल में उत्तरभारत में दो शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ—सम्राट् हुपं के अधीन यानेश्वर राज्य, तथा शताक द्वारा शासित बगाल ।

नालन्दा-विश्वविद्यालय इसी काल में स्थापित हुआ।

उत्तरकालीन पुराणों आदि का काल

[६५० ई० से १००० ई० तक]

पाञ्चरात्र सहिताएँ,श्रीव आगम और तत्र-ग्रंथों का प्रचलनहुआ। सकराचार्य ने भाष्यो की रचना की।

भागवतपुराण और देवी भागवत रचे गये। भवभृति, राजशेखर आदि ने नाटक लिखे।

भट्टि ग्रीर माघ ने महाकाव्य रचे।

आनन्दवर्द्धन तथा अभिनवगुष्त की रचनाएँ इसी काल मे हुई।

तमिळ-साहित्य के अन्तर्गत नालयीर, प्रवन्तम् तथा तिरुव्यकम् विष् गये । इस काल में प्रसिद्ध पुरुष हुए—यद्योवसैन, लिळ्तादित्य, कुमारिल, प्रभाकर, गीडवाद, मण्डन मिश्र, शकराचार्य, यामुन, उदयन, दीवंकर, भागिकस्वसनगर सथा नम्मळ्यार ।

इस काल की प्रसिद्ध स्थापत्य तथा मूर्ति-कलाएँ उल्लेखनीय है :--

- (१) राजमहल तथा भुवनेश्वर के मन्दिर।
- (२) एलोरा और एलिफेण्टा के गुफा-मन्दिर।
- (३) जावा में बोरोबुदुर का बाइचर्यंजनक बौद्ध-मन्दिर १
   (४) श्रवण बेलगोला को बृहस्काय जैन-मृति ।
- (५) मैसूर में होयासाल की आकर्षक शित्पकला। इस काल मे शकराचार्य ने हिन्दुष्टमें को सम्यवस्थित किया।

हिन्दुधर्म का पुनस्संगठन विभिन्न सम्प्रदायों में हुआ। सानतमत का उल्लेखनीय विकास हुआ। कास्मीर में सैविदिद्धान्त का प्रचार हुआ। दिवाणभारत में प्रतित-सिद्धान्त का उत्थान और प्रसार हुआ। नेपाल, बंगाल और असम में बीद्ध-धर्म का तंत्रयान समृद्ध हुआ। द में झताब्दी में लेलितादित्य के अधीन काश्मीर राज्य का उत्कर्प। राजपुत-राज्यों का उदय।

उत्तर-पिवम भारत में गुजरात साम्राज्य, बगाल में पालवंश का राज्य, तथा दक्षिण में राष्ट्रकूट राज्य का उत्कर्ष हुआ।

#### मध्यकाल

[१००० ई० से १७५० ई० वर्ष]

भवित-सिद्धान्त-काल [१००० ई० से १४०० ई० तक] रामानुजाचार्य और मध्याचार्य ने अपने-अपने सिद्धान्तपरंक भाष्य

रचे ।

सामणाचार्य ने वेदों पर प्राप्य लिखे । अध्यातम रामायण तथा जयदेव के गीतगोविग्द की रचना । कल्हण तथा विस्हण ने काब्य-रचनाएँ की । विज्ञानेश्वर ने सुप्रसिद्ध 'मितासारा' लिखी । महान् जैन विद्वान् हेमचन्द्र की रचनाएँ । तमिल भाषा में कम्ब रामायण तथा पेरियापुराणम् इसी काल की

रचनाएँ हैं। इस काल में प्रसिद्ध पुरुष हुए—राजेन्द्रचील, विश्वमादित्य (छठे) रामानुजानामें, वाचस्पति मित्र, हेमचन्द्र, मध्याचामें, विद्यारण्य और वेदान्त-देशिक।

इसी काल में कोणार्क तथा पुरी के मन्दिरों का निर्माण हुता। ताजोर तथा चोलापुरम् के कलापूर्ण प्रसिद्ध मन्दिर निर्मित हुए। दक्षिण मारत में नटराज आदि देवी-देवताओं की पीतल को मूर्तियाँ ढाली गड़ै।

नेपाल तथा तिब्बत में पीतल की कलापूर्ण मूर्तियो बनी । इस काल में वाचार्य रामानुज ने विशिष्टाद्वेत तथा आचार्य मध्य नेद्वेत सिद्धान्त का प्रतिपादन कर वैष्णव धर्म का व्यापक प्रसार किया ।

शैव सिद्धान्त तथा वीरशैव सम्प्रदाय का उत्थान हुआ। वौद्ध और जैन-धर्म धीरे-धीरे क्षीण होने लगे। इस काल में नुसलमानों का बाकमण बारम्भ हुम्रा । अफगान राज्यस्यापित हुबा; राजपूत शक्ति का हास होने लगा; और दक्षिण में विजयनगर हिन्दुसाम्राज्य का उत्यान हुया ।

> उत्तरकालीन भिवत सम्प्रदाय का काल [१४०० ई० से १७५० ई० तक]

इस काल में उत्तर भारत की प्रादेशिक भाषाओं में नीवेलिया साहित्य रचा गया :—

- १. विद्यापति के गीत
  - २ मीराबाई के पद
  - ३. तुकारामके अभंग
  - ४. कवीर-वीजक
  - ५. दादूरयाल की वानी
  - ६. नामादास की भक्तमाल
  - ७. सूरदास का सूरसागर
  - तुल्सीदास का रामचरितमानस
  - E. सिवयों का आदियय

इ.स. काल मे तेलुगु तथा करनड भाषा मे कई उत्कृष्ट ग्रंथ रचे गये।

इसी काल मे प्रसिद्ध पृष्ठप हुए —रामानन्द, कवीर, चैतन्य, नानक, नुलसी-दास, गृश्गोबिन्दिसिह, शिवाजी, ग्रष्णदेवस्य, अप्पथ्य दीक्षित, पंडितराज जगन्नाय,

प्रधुमूदन सरस्वती और तयुमनावर ।

दक्षिण भारत में मदुरई, रामेश्वरम्, श्रीरंगम् आदि मन्दिरों के विश्वाल गोपुरम् तथा स्तम्भ-मण्डपम् निर्मित हुए ।

मुबळमान-शिल्पकला दिल्ली, जीनपुर, बहमदाबाद और विजापुर के मकबरों और मसजिदों में प्रकट हुई।

विदय-विरुपात ताजमहल का निर्माण इसी काल में हुआ। मुगल-चित्रकला तथा राजपूत-चित्रकलाएँ विकसित हुईँ।

हिन्दू-धर्म में से विविध पंच निक्छे। जाति-पौति की बुनियाद दृढ्ही गई।

जात-पात का धुलपाद दृष्ट्हा वह । रामानन्द, बल्लम और चैतन्य के भन्ति-सम्प्रदायों का उत्थान हुआ।

> वर्तमान काल [१७४० ई० से १६४० ई० तक]

इस काल में किसीभी पादेशिक भाषा में कोई प्रथम श्रेणी की ध्यात

साहित्यिक रचना नहीं हुई ।

प्राचीन स्मृतियों केसार, स्थानीय रीति-रिवाजों के अनुसार, संकलित हुए, जैसे वैदिक सार्वभीम, कमलाकर, वैद्यनाथ दीक्षित और इल्लयाजी।

वंगाल में वंकिमचन्द्र चटर्जी की रचनाएँ, दक्षिण भारत में रागिलग

स्वामी के भजन तथा तेलुगु भाषा में बीरेशलिंगम् की कृतियाँ।

संस्कृत मे विदय-कोश जैसा श्रब्दकल्पट्रुम, वाचस्पत्य तथा अभिधान राजेन्द्र ये कोश रचे गये।

करनिहह द्वारा संपादित गुरु-शबद-रत्नाकर, जिसमें सिक्खों के इतिहास, घर्म और संस्कृति का विराद वर्णन किया गया है ।

समिल कोश तेलुगु कोश । तमित और तेलुगु भाषा के विश्व-कोश ।

महामहोपाव्याय पंडित स्वामिनाथ अय्यर द्वारा संपादित प्राचीन अभि-जात तमिल कान्यों के प्रकारान ।

् हिन्दी, बंगला, गुजराती, तेलुगु और मलमालम भाषा एवं साहित्य के इतिहास ।

रवीन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित विविध साहित्य।

प्रेमचन्द, नर्रावहराव, भोकानाथ, केककर, भारती, के० थी० कदमणराव, बल्कतोळ तथा मस्ती वॅकटेश वायंगर की इतियाँ कमश्रः हिन्दी, गुजराती, मराठी, तमिळ, तेलुगु, मलगलम और कन्नड में।

इसी काल में जबनाय सरकार, भार० सी० सजूमदार. जी० एस० सरदेसाई तथा नीलकण्ठ शास्त्री ने भारतीय तथ्यों के आधार पर भारत के इति-हास-प्रथ लिये।

इस काल में रामिष्णि स्वामी, राममोहनराय, द्यानन्द सरस्वती, ईरवर-चन्दविद्यासागर, देवेन्द्रनाय ठाकुर, दादाभाईनोरोजी, रामकृष्णपरमहुत, विदेका-नन्द, तिलक, गोवले, श्रीधरविन्द, महात्या गाधी, रवीन्द्रनायठाकुर, श्रीरमण महर्षि, स॰ राधकृष्णन् आदि हुए।

इस बाल में सिध्याटी की सम्यता का अनुमंधान हुआ।

भरतनाट्य सथा अन्य भारतीय नृत्य-शैलियों का पुनक्दार।

बंगाल में अवनीन्द्रनाथ ठाकुर और नन्दलान बोग की प्रसिद्ध चित्रकला का उद्भव ।

रामानुजम्, जगरीक्षचन्द्र बोस, प्रभुल्लजनद्र राय, सी० वी० रमण, डॉ० चन्द्रशेखर जैंग विदव-विख्यात गणित-झाहत्री एवं वैज्ञानिक ।

इस बारा में हिन्दू-धर्म परईसाई मिधनरियों द्वारा आध्रमण।

समाज-सुधारकों द्वारा हिन्दू-ममात्र में प्रवेश कर गई बुराइयां दूर करने के विविध प्रवत्ता। रामकृष्ण मिदान द्वारा हिन्दू-धर्मकी मूल शिक्षाओं का प्रचार तथा समाज-सेवाके विविध कार्ष।

महात्मा गांधी का सत्याग्रह-आन्दोलन ।

श्रीजरिक्दद्वारा तात्विक योगमार्गं, तथा श्री रमण महर्षि द्वारा विशुद्ध अद्वैत का विश्व को सदेश।

स० राधाकृष्णन् तथा दासगृष्त-जैसे प्रकाण्ड विद्वानों ने हिन्दू-दर्शन पर प्रसिद्ध पत्र लिसे 18

१. श्रीको० एम० वार्मा-लिखितत्वधा मारतीय पिद्याभवन, बंबईद्वारा प्रकाशित 'हिन्दुइस्म' के आधार पर

### परिशिष्ट: ख

#### रयाय-दर्शन

११ वी दाताब्दी के बाद बहुत-से ग्रन्य ऐसेमी लिखे गये, जिनमें स्वाय शीर बैदोपिक दर्शेनों का मिला-जुजा प्रतिपादन है। उनमे स्वाय-दर्शन के चार प्रमाणों का प्रतिपादन है, और वैदोपिक दर्शन के सात पदार्थों का । इस प्रकार के प्रत्यों में वरदराज-कृत तार्किकरसा, केदाविष्य (१३०० ई०) कृत तर्कमापा, अन्तेमप्ट (१७०० ई०) कृत तर्कसंग्रह तथा विस्ताय (१७०० ई०) कृत भाषा-परिच्छेद और सिद्धान्त मृबताबली मुख्य हैं।

न्यायविषयक स्वतन्त्र ग्रन्थों के रूप में नीचेलिखी रचनाएँ उल्लेखनीय

-भार्सार्वज (२०० ई०) - न्त्यायसार बाचस्पति मिश्र--याय सूचि निवन्ध तथा न्यायकोणका उदयन---याय परिशिष्टा, शारमतत्व विवेक ग्रोर न्याय-कुसुमाञ्जिल । स्रक्षणावरी तथा प्रवोधसिद्ध अथवा योधसिद्ध ये दो ग्रन्थ यैदीपिक दर्शन पर हैं। जयन्तप्तह (१००० ई०) — स्यायमञ्जरी और न्यायकलिका । स्यायमञ्जरी न्यायसूत्र की असन्त प्रोड तथा विस्तृत स्थास्या है । बरदराज (११४० ई०) — तार्किक रक्षा जयसिंह सूरि— (१४०० ई०) न्यायतारपर्यं दीपिका । देवसरि— पदार्थं पाद पञ्चिका ।

देवसूरि—पदार्थं पाद पञ्चिका । गमेश के पुत्र वर्धमान (१२५० ई०) ने कई टीकाएँ लिखी, उनमे मुख्य

हे न्यायकुसुपाञ्जलिप्रकास और न्यायनिवन्वप्रकात । ६चिदत्त मिश्र (१३०० ई०) ने न्यायकुसुमाञ्जलिप्रकास पर 'मकरन्द' तया तत्वचिन्तामणि पर 'प्रकास' नामक टीकाएँ लिखी ।

या तत्वीचन्तामीण पर 'प्रकारा' नामेक टोकाएँ छिखी । हरिदास भट्टाचार्य (१५०० ई०) न्याय कुसुमाङ्जलिपर संक्षिप्त विद्यत्ति ।

जयदेव मिथ (१३०० ई०) — आलोक

मथुरानाय तर्कवागीस (१६००६०) - रहस्य रथुनाय विरोमणि (१६०० ६०) - दीधति । ये तीनीं टीकाएँ तस्य-

चितामणि पर है। जगहीश तकालिकार (१७०० ई०) --- जगहीशी।

जगदीश तर्कालंकार (१७०० ई०)—जगदीशी। गदाधर(१७००ई०)—दीधतिपर विदक्ति, जिसे गादाधरी कहा जाता है।

बारह्वी धताब्दी में नव्य स्थाय के प्रतिस्ठापक गयेश हुए, जिन्होंने स्थाय-दर्धन को एक नया भीड़ दिया। उनसे पहले चर्चों के विषय प्रमाण और प्रमेष दोनों रहे। प्रमाण-चर्चों में भी मुक्यता प्रमेथ के ज्ञान को धी जाती थी। गयेश ने अपनी चर्चा प्रमाण तक सीमित करदी। उनका चिन्तामणि नामक प्रस्थ चार खण्डों में है, जिनमें कनशः प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाणों भी चर्चों है। इसमें जितनों और विविध कथाओं की शब्द-योजना पर विद्या गया है उतना धर्य पर नही। गयेश के पश्चान् उनके प्रस्थ पर अनेक ब्याख्याएँ रची गई। क्षेत्र उत्तरो-सार संकृषित होता गया, और यह अनुमानतक सीमित रह गया। उसके भी पक्ष, हेतु, व्याप्ति धार्मिविध बंगों को केकर छोटे-छोटे स्वतन्य प्रस्य द्वे जाने को। यह कम १६ सी खताब्दी तक चलता रहा। उसका विकास मुख्य इप से मिथिका तथा नवड़ीप (बंगाक) में हुआ। नव्य-स्थायक विकास में मुख्य दृष्टि प्रतिवादों को परास्त करने की रही है।

#### वैशेषिक-दर्शन

वैशेषिक-दर्शन पर विपुल साहित्य है। प्रारम्भ से लेकर पिछली सताब्दी तक उसपर नये-नये ग्रन्थ लिखे जाते रहे है। सबसे पहला ग्रन्थ कणाद का रचा वैशेषिक सूत्र है। इसपरशंकर मिश्र (१५००ई०) का 'उपस्कार' तथा जयनारायण (१६००ई०) की 'कणाद-सूत्र-विदत्ति' नामकटीकाएँ हैं। प्रशस्तपाद (४००ई०) का 'पदार्थ-धर्म-संप्रह' इस परम्परा का महत्वपूर्ण प्रत्य है। इसे 'प्रसस्तपादभाष्य' भी कहा जाता है। किन्तु इसमें अनेक नये विषयो का प्रतिपादन होने के कारण इसे स्वतन्त्र प्रत्य ही कहा जायेगा। टीका और उपटीकाओं के कारण इसका महत्व वैशेषक सूत्र से भी अधिक है। दसवी शताब्दी में इसपर व्योगशिवनायं ने 'व्योगविक सूत्र से भी अधिक है। दसवी शताब्दी में इसपर व्योगशिवनायं ने 'व्योगवित प्रतान कात् में बहुत अधिक सम्मान है। सोलह्वी शताब्दी में प्रमान ने इसपर 'सेनु' तथा सवह्वी शताब्दी में अवशिव तकिंकार ने 'सूनित' नामक टीकाएँ लिखी। स्वतन्त्र प्रत्य के रूप में अवशिव तकिंकार ने 'सूनित' नामक टीकाएँ लिखी। स्वतन्त्र प्रत्य के रूप में अवशिव तकिंकार ते 'सूनित' नामक टीकाएँ लिखी। स्वतन्त्र प्रत्य के रूप में अवशिव तकिंकार ते 'सूनित' नामक टीकाएँ लिखी। स्वतन्त्र प्रत्य के रूप में अवशिव में क्यार्थ होते से सरक्त्र (१२०० ई०) की 'प्यायकीलावती' विशेष उल्लेखनीय हैं। वारह्यी शताब्दी के बाद स्वाय और वैशेषिक वेदोनों परम्पराएँ परस्पर मिल गई। 'प्रमेष' मान वैशेषक-दर्शन से लिखा प्रतान को स्वापर विशेष अनेक प्रतान की किन अनेक प्रत्य लिखे थे। उनमें लेगासमास्त्र के से स्वत-कीनुदी,' सिवादित्य की 'सदापरावर्षी' और विद्यवनाय की स्वर्षित टीका 'सिवात्त- 'सुम्तावली' है, जिसका पठन-पाठन में बहुत अधिक प्रवार है।

#### सांख्य-दर्शन

सांत्य-सुत्रों में बहुत-से निर्देव अर्वाधीन हैं। माजूम होता है कि विज्ञान-मिलु ते ही उसे किसी प्राचीन परम्परा के प्राधार पर रचा और प्रवर्तक का नाम जोड़ दिया। कपिल के शिष्य आसुरि, और आसुरिके शिष्य पंचित्राय ने इस दर्शन पर विस्तृत प्रन्य लिखे थे, ऐसा पता मिलला है। किन्तु वे प्रम्य उपलब्ध नहीं है। प्राप्त प्रन्यों में ईश्वर कृष्ण की 'सांध्यकारिका' (तीसरी शताब्दी ईसवी) प्राचीन-सम है। उसमें ७२ कारिकाएँ है। उसमें सम्बूषं सांस्य-दर्शन का सार प्रा गया है। गारिकाओं पर कारिकाएँ है। उसमें सम्बूषं सांस्य-दर्शन का भाष्य अहे वाव्यंपित मिश्र की 'सांस्य-प्रवन-प्राप्त' अस्यन्त महत्वपूर्ण है। इसीपर अनिबद्ध की एक एति अपनी विदेषता रचती है। विज्ञानिष्ट्य का दूसरा प्रन्य 'खांस्यसार' है।

#### योग-दर्शन

योग-दर्शन के प्रसिद्ध प्रत्य ब्यास-भाष्य पर वाचस्पति मिन्न (६०० ई०) की 'तत्त्व-वैशारदी' नामको प्राञ्जलटीका है। उसीपर विज्ञानीमञ्ज (१६००ई०) ने 'योगवार्तिक' नामक प्रीड़ एवं विस्तृत टीका लियी है। भोज (१००० ई०) ने सूत्रों पर 'राजमार्तंण्ड' नामक स्वतन्त्र ब्यास्या लियी है। सैद्धान्तिक विवेचन सूक्ष्म न होने पर भी स्पष्ट और सरल होने के कारण सापना को दृष्टि से यह टीका महत्वपूर्ण मानी जाती है। नागेश (१७०० ई०) ने सूत्रों पर 'छाया' नामक ध्यास्था लिखी है, जहाँ वह विज्ञानिषक्ष का अनुसरण करता है। इन्हीपर नारायण-रीर्थ की 'योगसिद्धान्त चन्द्रिका' तथा 'सूत्रार्थ बोधिनो' और रामानन्द सरस्वती की 'योगमणिद्रमा' नामक टीकाएँ हैं। योग-दर्शन के मर्म को समझने के लिए 'ध्यास-भाष्य,' 'तस्त-वैज्ञारदी' और 'योग वार्तिक' का विरोध महस्व है।

### पूर्वमीमांसा-दर्शन

शवर स्वामी (३०० ई०) ने जीमिन मुत्र पर भाष्य लिखा, जो 'शावर भाष्य' के नाम से प्रसिद्ध है। शवर ने वीद्ध आदि दर्शनी का खख्डन कर कमें-मीमांसा को सबसे पहला दर्शन का रूप दिया। उसने बोधायन, उपवर्ष ख्रादि प्राचीन ख्राचार्यों की आलोचना भी की है। मत् मित्र ने शवर की आलोचना कर 'बोतिककार' बोधायन का समर्थन किया है। आठवी शताब्दी में कुमारिल भट्ट ने विस्तृत तथा प्रीठ दोका लिखी। उसका संतेष 'इलोक बार्तिक' के रूप में मिलता है। कुमारिल में 'पत्रवातिक' और 'टुप्टीका' भी लिखी। 'खलोकवातिक' में प्रयम कथ्याय के प्रयम पाद का विस्तार है। इसको 'तर्फपार कहा जाता है, जो भीमासा के दार्शनिक सिद्धान्तों का प्रतिवादक है। इसपर 'बहारत ने 'साहकार टीका अत्यन्त प्रसिद्ध है। स्वाप स्वारत ने 'साहकार टीका अत्यन्त प्रसिद्ध है। उसकी 'प्यायरलामाल टीका अत्यन्त प्रसिद्ध है। उसकी 'प्यायरलामाल टीका अत्यन्त प्रसिद्ध है। उसकी 'प्यायरलामाल प्रवाद की है। स्वाप स्वारत विस्ता हो है। उसकी 'प्यायरलामाल प्रवाद की है। स्वाप स्वारत विस्ता स्वाप स्वाप स्वारत प्रसिद्ध है।

मण्डन मिश्र ने (६६०-७५० ई०) प्रभाकर का खण्डन स्नौर कुमारिल का मण्डन किया है। वाचस्पति मिश्र (६००ई०) ने 'विविद्यविवेक' पर 'न्यायकणिका'

नामक टीका और 'तत्वबिन्द्' नामक स्वतन्त्र ग्रन्थ रचा।

प्रभाकर (७०० दें) ने शावर आप्य पर 'बृहती' ग्रीर 'स्क्यी' नामक वो टीकाए' लिखी । शालिकानाय (६०० ई०) ने बृहती पर 'ऋजुविमला पिड्चका' और 'स्क्षी' पर 'बीपिखा' नामक टीकाए एवं 'प्रकरणपिड्चका' नामक स्थतन्त्र प्रत्य ते 'रचन भी । भवताय (६०० ई०) का 'नयविषेक' तीनों का संक्षेप है। रामानुजाचार्य (१६०० ई०) वे 'स्वाय-रस्त' तथा 'सन्त्र रहस्य' नामक ग्रंय रचे, जी प्रभाकर की मान्यतायों का संबेप है।

### वेदान्त-दर्शन (अद्वेतवाद)

सर्वप्रयम संकराचार्य के शिष्य जानन्दिगिरि ने शांकर भाष्य पर 'त्याय-निर्णय' नाम की टीका लिखी। श्रीगोबिन्द भगनत्पाद ने 'रत्नप्रमा' तथा बाचस्पति मिश्र (दथे ई०) ने 'गामती' नामक टीकाएँ रचीं। जमलानन्द (१२४७-१२६० ई०) ने भामती पर फल्यतर्ष नामकी टीका लिखी। क्लंची-निवासी रंगराजाप्यरीन्द्र केषुत्र अध्यय्य दोक्षित (१५५०ई०) ने उस पर 'कल्पतह-परिमल' की रचना को।

शंकराचार्यं के दूसरे शिष्य पदापाद, अपरनाम सनन्दन, ने शारीरिक भाष्य पर 'पञ्चपादिका' नामक टीका रची । इस ग्रन्थ के श्रध्ययन से प्रतीत होता है कि उन्होंने सारे भाष्य पर टीका रची होगी, किन्तु उपलब्ध टीका चौथे सुत्र के साथ ही समाप्त हो जाती है। 'शकरदिग्विजय' में एक विचित्र घटना लिखी है। यह कि, शंकराचार्य के समय में मण्डन मिथ नामक एक प्रसिद्ध मीमांसक थे। उनका शंकरा-चार्यं के साय शास्त्रार्यहुआ। उसमें पराजित होकर वे शंकर के शिष्प हो गये। वेदाती वनने के बाद उनका नाम स्रेदवराचार्य हो गया। उन्होंने शाकरभाष्य पर 'वार्तिक' लिखना चाहा, उसके लिए शंकराचार्य से अनुमति भी प्राप्त करली। किन्तु दूसरे शिष्यों ने इस बात का विरोध किया। उनका कथन था कि सरेश्वर अधिक समय तक मीमांसक रहे है, अतः उन्हें वेदान्त पर टीका लिखने का अधिकार नही है। सुरेश्वर ने निरास होकर 'नैष्कर्म्यसिद्धि' नामक स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखा। उधर पद्मपाद ने टीका लिखी: किन्त वह उनके पितव्य के घर में जला दी गई। शंकराचार्य ने उसे एक बार देखा था और अपनी स्मृति के बल पर ज्यो-की-स्यों मनादी । पद्मपाद ने उसे लिख लिया । प्रकाशात्मन् (१२००ई०) ने 'पञ्चपादिका-विवरण' लिखा। अखण्डानन्द ने 'तरवदीपन', नसिहाश्रम मृनि (१५०० ई०) ने 'विवरण भाव प्रकाशिका', अमलानन्द ने 'पंचपादिका दर्पण' और विद्यासागर ने 'पंचपादिका टीका रची । पंचपादिका विवरण ने सबसे अधिक प्रसिद्धि प्राप्त की। विद्यारण्य (१३५० ई॰), ने पंचपादिका विवरण के प्रतिपाद्यों का विवेचन करते हुए 'विवरण प्रमेय संग्रह' रचा । उनका दूसरा नाम माधवाचार्य था । उन्होते 'जीवन्युक्ति-विवेक' तथा 'पंचदशी' नामक स्वतन्त्र ग्रन्थ भी रचे।

सुरेक्वर(=००ई०)की 'नैष्कर्म्यमिढि' ताकरदर्शनपर प्रयम स्वतन्त्र प्रत्य है। इसपर ज्ञानोत्तम निध्न ने टीका लिखी है। सबंज्ञात्म मुनि (६००ई०) का 'संक्षेपज्ञारीरक' भी कारिकाबद्ध महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसपर रामतीर्थ की टीका मिलती है।

श्रीहर्ष (११६० ई०) का 'खण्डनखण्डलाद्यम्' वेदान्त के युक्तिवाद का प्रोढ अन्य है। चिरसुखाचार्य ने इस पर टीका लिखी है। इन्होंने 'तारवदीपिका' नामक स्वतन्त्र प्रन्य भी रचा। उत्तपर प्रत्ययुप की 'तयनप्रसादिनी' नामक टीका है। 'खण्डनखण्डलाद्यम्'परशंकर निश्र एवं प्रसिद्ध नैयायिक रपुनाथ ने भी टीकाएँ लिखी है।

श्रीधमराजाध्वरीन्द्र (१४५० ई०) ने 'बेदान्त परिभाषा' नामकस्वतन्त्र ग्रन्थ रचा । यह बेदान्त द्वारा स्वीकृत प्रमाण शास्त्र का प्रतिपादक है । उनके पुत्र श्रीरामकृष्णाध्वरीन्द्र ने उसपर 'विश्वामणि' ग्रीर श्रीवमञ्दास ने 'मणित्रमा' नाम की टीकाए रचीं । वेदान्त परिभाषा एवं इन टीकाओं में कई महत्वपूर्ण विषयों का स्पष्टीकरण किया है।

मधुसूदन सरस्वती की 'अह्रैतसिढि' वेदान्त के मुर्धन्य प्रश्यों में है। इन्होंने धर्मराजाध्यरीन्द्र का अनुसरण किया। अह्रेतसिढि पर तीन टीकाएँ है — 'गीड- ब्रह्मानन्द्री', 'विट्कलेवीपाष्टपायी', और 'सिद्ध-व्याख्या'। मधुसूदन का अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ 'सिद्ध-तिवातिनन्दु है। इसपर भी कई टीकाएँ है। सदानन्द ने 'अह्रेत- सिद्धि सिद्धान्त्रसार' के रूप में इसका साराश लिखा है। उन्होंने पेदान्तसार' वेदान्त साराश लिखा है। उन्होंने वेदान्तसार' वेदान्त साराश लिखा है। उन्होंने वेदान्तसार' वेदान्त साराश लिखा है। उन्होंने कोर 'निव्धन्त निद्धन्त का प्रारम्भिक ग्रन्थ क्ष्मान्तर प्रेक्षनी' नामकादो टीकाएँ उपलब्ध है। असानत्वतीध महाचार्य का 'न्याय-मकरत्व' अन्य विपयों के साथ अज्ञान का विस्तृत विवेचन करता है। प्रकाशान्य की 'वेदान्त सिद्धान्त मुक्ताक्षली' ने अज्ञान, अज्ञान एवं चित्र का परस्पर सम्बन्द, आदि विपयों पर पुन्दर विवेचन है। अप्ययप्यदीक्षित का 'सिद्धान्तक्ष्म समूह' वेदान्तस्वरूपी मान्यन्ताओं का कोश है। 'वेदान्त तत्त्व दोपिका' एवं 'सिद्धान्ततत्व' भी महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। 'मिहाल्यम मुनि के 'मेदिवनकार' में द्वैतवाद का सण्डन है। यह तर्कशास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। यह तर्कशास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रन्थ है।

#### जैन-दर्शन

अकलक (५०० ई०) ने दिष्टनाम, पमंकीति सादि बौद आचार्यों का खण्डन करते हुए जैनद्देष्टि से प्रमाण-स्ववस्या का प्रतिपादन किया। उनके पुष्य प्रमाण हैं: "प्रमाणसंप्रह", "न्याय विनिश्चय", "सिद्धि विनिश्चय" आदि। इसी समय वेती। वर्ष नेवारं हो होप । उन्होंने विशालसंस्थक ग्रन्थों की रचना की। वर्षनेताकि से संबंध रखनेवाले ग्रन्थ है 'अनेकांत जय पताका' 'शास्त्रवात्ती सपुण्वय", 'पड्ड्ब ने सपुण्वय", पोन्वविक्त ग्रन्थ है। श्रम्भ स्त्रवात्ती प्राप्ति के स्वाय-पेता प्रमुख्य प्राप्ति के स्वाय-पेता प्रमुख्य प्राप्ति के स्वया-पेता परिच्या स्वया है। श्रम्भ स्त्रवात्ती के अतिरक्त परिच्या है। अकलक के भाष्यकार विद्यानन्द हुए। अल्टसहक्षी के अतिरिक्त उनके मुख्य प्रस्य है— 'प्रमाणपरीक्षा', 'वाप्तपरीक्षा', 'पत्रवात्तान-परीक्षा', पुरस्तुतात्त्वनी तथा 'क्षाक वार्षिक'। इस समय अनंत्वनी ते ने 'ल्यु-सर्वन सिद्ध है, 'एइसर्पन्नसिद्धि' तथा 'जीव-सिद्धि', एवं अनंत्वीये ने 'सिद्धिविनिश्चय' टीका रची।

माणिवय नंदी ( १०वीं धृंताब्दी) का 'परोक्षामुख' जैन-सक्तास्त्र का प्रयम सूत्र-प्रत्य है। अमयदेव ( १०४४ ई०) की सुमाति तक पर जाद महाणव' नामक विद्याल टीका भी इसी समयुक्ती है। प्रभाचंद्र ( १०वे७ई० से ११२२६०) ने परोक्षामुख पर 'प्रमेयकमलमातेष्ट' त्रायां लयीयस्त्रय पर 'न्यायकुमुदवन्द्र' नामक टीकाएँ रची। तथा वादिराज ने खायू विनिदचय पर 'न्यायं विनिक्चय विवरण' और जिनेस्वर (११ वी शताब्दि) ने न्यायावतार पर 'प्रमाण लक्ष्य' नामक वार्तिक तथा उसपर टीका रची । अनतवीयं (१२ वी शताब्दि) की परीक्षामुख पर 'प्रमेय-रत्नमाला'नामक मक्षिप्त टीका है। वादी देवसूरि (११४३-१२२६ ई०) ने 'प्रमाण-नगतत्वालोक, नामक सूत्र बन्य और उत्तपर 'स्याद्वादरत्नाकर' नामक विद्याल टीका लिखी । कहा जाता है कि इसकी क्लोक-सख्या ८४००० थी, किन्तु संपूर्ण उपलब्ध नहीं है । बादीदेव ब्वेताम्बर थे । उनकी रचनाएँ परीक्षामुख और 'प्रमेप कमलमार्तण्ड, की प्रतिक्रिया हैं। उन्होंने स्त्री-मुक्ति और केवली के आहार की लेकर विस्तृत चर्चा की है। कहा जाता है इन विषयों की लेकर कुमुदचन्द और वादीदेवसूरि में शास्त्रार्थ हुआ था। प्रमाणनगतत्त्वाळोक पर वादी देव के शिष्य रत्तप्रभ ने रत्नाकरावतारिका लिखी। इसी समय हेमचन्द्राचार्य (१९४५ से १२२६ ई० ) हुए। उन्होंने स्वोपक्ष टीका के साथ 'प्रमाण-मीमांसा' नामक सूत्र-ग्रन्थ तथा दो हात्रिशिकाएँ रचीं । उनकी 'अन्य योग व्यवच्छेदिका' नामक दात्रिशिका पर मिल्लपेण (तेरहवी राताब्द) की 'स्याद्वादमंजरी' नामक टीका है। १२ वीं मताब्दी में ही शांल्याचार्य ने न्यायावतार पर स्वोपक्ष टीका के साथ न्यायवार्तिक की रचना की। गुणरत्न (१५ वी शताब्दी) की पड्दर्शन समुच्चय पर टीका दार्शनिक साहित्य के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। भट्टारक धर्मभूपण (१५ वी घताब्दि) की न्यायदीपका जैनन्याय का प्रारम्भिक ग्रन्थ है।

सन्द्वी द्वाराब्दी में यवीविजयनामक प्रतिभावासी आचार्य हुए। उन्होंने जीन-वंजन में नध्य न्याय का प्रवेश किया। उनके मुख्य मण्ड है—अतेकांत व्यवस्था, जीनतकंमापा, जानविष्दु, नयप्रदीप, नयस्त्व अति स्वाप्यत तर्रायणो, सटीक नयां-जीनतकंमापा, जानविष्दु, नयप्रदीप, नयस्त्व अति स्वाप्यत तर्रायणो, सटीक नयां-जीनतकंम जीन के न्यायां वैद्या हिस्स के न्यायां वैद्या ने नैया-दिकादि दर्शनो का बक्त है। अब्दबह्ली पर विवरण तथा हरिमद्रकृत 'द्वारम-वार्तासमुक्वय' पर 'स्यादायक्वक्वया' नामक टीकाएँ है। भावा-रहस्य, प्रमाण-रहस्य, वायरहस्य नामक प्रत्यों में जयस्याय के द्वां पर जीनतस्यों का प्रतिपादन है। उन्होंने योग तथा अत्य विवर्धों पर भी प्रत्य देश पर जीनतस्यों का प्रतिपादन है। उन्होंने योग तथा अत्य विवर्धों पर भी प्रत्य हो व्याप्त प्रतिपादन विवर्ध अत्य विवर्धों पर भी प्रत्य हो विवर्ध पर उन्हां।